# भारत-भ्रमणके चतुर्थं खण्डका सूचीपत्र।

| अध्यान असवा. इत्या           | दि      |       | ਧੂਬ.       | अध्याय कर्तवा. इत्या   | दि      |       | দূদ,       |  |
|------------------------------|---------|-------|------------|------------------------|---------|-------|------------|--|
| १ आन्नसोल                    |         | ,     | १          | ४ पंढरपुर              | •••     |       | 40         |  |
| '' च <b>ि</b> शासा           | •••     |       | ૪          | " વાર્સી               | •••     | •     | ५९         |  |
| " संभलपुर                    | ,       | •••   | "          | " झोलापुर              | • • •   | •     | **         |  |
| ' राज्यह .                   | •••     |       | ş          | ं होतगी जक्यन          | ••      |       | ६ १        |  |
| '' सारसगढ़                   |         |       | ড          | " गुरुवर्गा            | • •     |       | ६२         |  |
| " उद्दरमाल                   | •••     |       | **         | ५ वाडी जंक्शन          | •••     |       | ६३         |  |
| '' शदरीसारायण                | •       |       | ••         | " हैदराबाद             |         |       | έβ         |  |
| '' दिलाहपुर                  | ••      |       | ረ          | " हैदराबादका राष       | च       | •••   | ६७         |  |
| '' रतनपुर                    | ,.,     | •••   | 9          | े बोदर .               | •••     | • • • | <i>७</i> र |  |
| '' कवरदेह                    | • •     |       | ११         | नारेड .                | • •     | •     | ७४         |  |
| '' रायपुर                    |         |       | ξ <b>3</b> | ं वारंगल               | •••     | •••   | ** -       |  |
| '' राज्ञमन्द्रगोत्र          | ••      | • • • | १५         | ६ वेजवाड़ा             | •••     | • •   | ५५         |  |
| <sup>ग</sup> सैरागढ़         |         |       | १६         | " मङ्हीपदृम्           | •••     |       | ьŧ         |  |
| <sup>भ</sup> भण्डारा         | •       | ••    | १७         | " एङौर                 | •••     |       | ७९         |  |
| " कानटी                      | •••     |       | १८         | " राजमहेंद्री          | •••     | ••    | •;         |  |
| " रासटेक                     | • • •   |       | १९         | " धवलेइवरम्            | •••     |       | ८२         |  |
| २ नागपुर                     | 1 .     |       | २ऽ         | '' कोकानाडा            | •••     | •••   | ••         |  |
| '' सध्यदेश वरधा              | •       |       | 35         | <sup>7</sup> पीठापुरम् | •••     |       | ८३         |  |
| '' বাঁরা                     |         |       | ३०         | '' अनकापही             |         | • •   | *5         |  |
| " अमरावती                    |         |       | ३२         | '' विजिगापट्टम्        | •••     | •••   | *3         |  |
| '' वरार देश                  |         | ••    | ३३         | ं विजयानगरम्           | •••     |       | ८६         |  |
| '' एडिचपुर                   | • •     | ,     | ३४         | ं विकालोस              | •••     |       | ८७         |  |
| " अकोला                      |         |       | ३५         | " पर्हाखेमड़ी          | •••     |       | LC         |  |
| <sup>**</sup> वःसिम          |         | • • • | ३६         | '' ब्रह्मपुर           | •••     | • • • | •;         |  |
| ः सेनॉव                      | ••      | • • • | *7         | ७ पनानृतिह             |         |       | ९०         |  |
| '' खामगॉव ्                  |         | •••   | ३्७        | " गुंदूर               |         |       | ९१         |  |
| ३ सुसावल                     | •••     |       | 7*         | ं मश्लिकार्जुन         |         | •••   | * *        |  |
| ः अजंताके गुफाम              | न्दिर   |       | ३९         | ें करन्ल               | •••     |       | ९३         |  |
| <sup>३३</sup> घूल्यि।        |         |       | ४१         | । गुण्टक्स जकश्र       | ₹       | •••   | 54         |  |
| " न <sup>ै</sup> नमार जंक्शन |         |       | ४२         | वल्लारा                | •••     | • • • | ९६         |  |
| '' इलोराके गुफाम             |         |       | ४३         | '' इनारस्वानी          | ••      |       | 96         |  |
| '' राजौ                      | ٠.      | • • • | 86         | ें हासपट               | •••     | •••   | १०१        |  |
| '' दोलतावाद्                 | •••     |       | ४८         | े किष्कित्व और         | विजयानग | ₹.    | १०१        |  |
| '' औरंगावाद                  | ,       |       | 88         | ८ लक्डण्डी             |         |       | ११२        |  |
|                              |         | • • • | ५१         | ं गद्रग                | •••     |       | **         |  |
| " हुःनेश्वर<br>' पेठन …      | •••     | ٠٠٠,  | ५२         | '' वादासी              |         |       | ११३        |  |
| " परजी वैद्यनाथ              |         | •••   | 73         | '' बीजापुर             | •       | •••   | ११५        |  |
| ः नागेश                      | •••     |       | :7         | ९ रायचुर               |         | ****  | १२१        |  |
| ४ अहमद्नगर                   | ,       | •••   | 48         | ः अद्ति                | , , ,   | • • • | १२३        |  |
| " धोद् जंक्शन                | • • • • | ***   | ५६         | ' " गूडी               |         | •.,   | १३३        |  |
|                              |         |       | -          |                        |         |       |            |  |

|                         | भारत-           | भ्रमणवे | ह चतुर्थ | खण्डका सुचीपत्र ।                  | (३)             |
|-------------------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------|-----------------|
| अध्याय कसवा, इत्या      | दि              |         | দূষ∙া    | अध्याय कसवा, इत्यादि               | রূম             |
| ९ ताडपत्री              |                 |         | १२४      | १४ देवपित्तन                       | ३३्७            |
| " कडपा                  | ••              |         | "        | " दर्भशयन                          | २२८             |
| " रेणुगुंटा जंक्शन      |                 |         | १२६      | १'  तुतिकुडी                       | २२९             |
| ' कालहस्ती              | •••             |         | १२७      | " सिले।न                           | २३०             |
| " वेंकटगिरि             |                 | ••      | १२५      | '' तिरुचेदृर                       | $\ddot{n}$      |
| '' नेल्छ्र.             |                 | • • •   | १३०      | " तिरुनलवेली                       | २३१\            |
| १० तिरुपदी              |                 | ••••    | १३१      | " पालमकोटा                         | "               |
| '' वालाजी               | •••             | • •     | १३२      | " पापनाशनतीर्थ                     | २३४             |
| " चन्द्गिरि             |                 |         | १३५      | " तोताद्री                         | 350<br>33       |
| " वेख्र                 |                 |         | "        | " कुमारी तीर्थ                     | "               |
| '' तिरुवन्नाम्छई        | ••              | ••      | १३६      | '' तिरुवन्द्रम्                    | २३५             |
| " आरकाट                 |                 | • • •   | १३७      | " कोचीन                            | २३९             |
| " आरकोनम् जंक्श         | न्              | • •     | १३८      | " कोचीन देशी राज्यमे               | 380             |
| " तिरुत्तनी             | •               |         | "        | १६ करूर                            | <b>२</b> ४३     |
| " तिरवॡर                | •               | •       | "        | ं'' ईरोड                           | 383             |
| " भूतपुरी               |                 | •       | १३९      | '' कोयम्बतूर                       | <b>₹</b> 88     |
| ्११ मदरास               | • • •           |         | १४६      | " उत्तकमन्द                        | २४६             |
| " मदरास हाता            |                 |         | १५१      | " पालघाट                           | <b>₹</b> 89     |
| '' महावली पुरके गु      | <b>कामन्दिर</b> |         | १६३      | '' कळीकोट                          | ર્લ૦            |
| १२ चेङ्गलपट्ट           | ••              | •       | १६५      | " तलीचेरी                          | २५४             |
| '' पक्षीतीर्थ           | ••              | ••      | १६७      | " माही .                           | <b>च्</b> षप    |
| '' कांची                |                 |         | "        | " कननृर                            | "               |
| " जिञ्जीका किला         | •••             |         | १७३      | " मर्कोड                           | २५६             |
| " विलीपुरम् जंक्शन      | ₹               |         | "        | " कुर्गदेश                         | "               |
| " पाण्डीचरी             |                 | •       | १७४      | '' मगॡर                            | ३५९             |
| " कडाऌर                 | •••             | •••     | १७५      | ं '' सेलम                          | २६०             |
| '' तिरुवन्नामलई         | -               | •       | १७६      | १७ कोलार                           | <u> ३</u> ६२    |
| " चिद्म्बर्म्           |                 |         | १७७      | " वंगलेर .                         | <b>२६३</b>      |
| '' मायावरम्             |                 |         | १८२      | " सोमनाथपुर                        | २६७             |
| " नागपद्दनम्            |                 |         | "        | '' शिवसमुद्रम्                     | २६७             |
| १३ कुम्भकोणम्           |                 |         | १८३      | '' श्रीरद्भपट्नम                   | २६९             |
| " तश्जीर                |                 |         | १८४      | " मेसर                             | २७१             |
| " तिरुचनापष्ठी          |                 |         | १९०      | " मैसूरका राज्य                    | "               |
| " श्रीरङ्गम्            | •               |         | १९४      | '' नश्जनगुडा                       | २८१             |
| " जम्बुकेश्वर           | •               | •••     | २००      | १८ तमकूर                           | ))<br>D. (D.    |
| " पुदुकोटा              | ••              | ••      | "        | '' श्रावन वडगुला                   | <b>३८२</b><br>" |
| '' ਵਿੱਚਵੀਂਜਲ            | •               | •       | २०२      | '' इलेवीडके मन्दिर<br>'' हेल्लर    |                 |
| " मदुरा .<br>१४ रामनाद  |                 | •       | २०३      | " वेलूर<br>" श <del>्टेरी</del> णर | २८३<br>"        |
| १४ रामनाद<br>" रामेश्वर |                 | •       | 388      | " श्रद्धेरीमठ<br>" हारेहर          |                 |
| रामवर                   | • •             | •••     | २१३      | ्रार <b>्र</b>                     | २८८             |

|                       |                          | -           | •                    |       |       |                         |
|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|-------|-------|-------------------------|
| अध्याय कसवा, इत्यार्व | दे                       | पृष्ठ.      | , अध्याय क्सवा, इत्य | ादि   |       | মূম্ব.                  |
| १८ हुबछी              |                          | २८९         | २४ गोघडा             |       | • •   | ३८८                     |
| " धारवाड              |                          | २९०         | " कांबे              | •••   |       | ३८९                     |
|                       |                          | २९२         | '' नदियाड 🗸          |       | • • • | ३९१                     |
| " कारबार              | •••                      | २९४         | " खेड़ा              | ,     |       | 77                      |
| " गोकण तीर्थ          |                          | २९५         | " अहमदाबाद           | •••   | • • • | ३९२                     |
| '' जरसे।पाके जलप्रप   | ात                       | २९८         | " गुजरात देश         | •••   | •••   | ४०३                     |
|                       |                          | २९९         | " काठियावाड          |       |       | ४०५                     |
| १९ वेलगाँव .          | ••                       | ३०१         | २५ वीरमगांव          |       | •••   | ४०८                     |
| '' गोकाकका जलप्रप     | ात                       | ३०ऱ         | '' दाढ्वान           | •••   |       | ४०९                     |
| " मीराज               |                          | ३०३         | " घांगध्रा           |       | •     | ४१०                     |
|                       |                          | 77          | " मोरवी.             | •     | •••   | ४११                     |
| " संगर्जा             |                          | 306         |                      | •••   | •••   |                         |
| 11                    |                          | "           | " राजकोट             | • •   | •••   | ४१२                     |
| 2                     | ,                        | ३११         | " नवानगर             | •••   | • •   | ४१३                     |
| '' सहाबिछेश्वर .      |                          | ३१२         | " मांडवी             | •     | •••   | ४१४                     |
|                       |                          | ३१३         | " भुज                | • •   |       | "                       |
| " भीमशंकर             |                          | ३२७         | " कच्छका राज्य       | • 1   | •     | ४१५                     |
| " कारलीके गुफा मा     | न्दर                     | "           | " नारायणसर           |       |       | ४१७                     |
| " अमरनाथ .            |                          | ३३०         | " गोडल               | •     |       | 37                      |
| D G STIFFTING         | ••                       | ३३१         | " पोरवन्दर           | • • • | •••   | ४१८                     |
| " नासिक.              | ••                       | 77          | २६ मूलद्धारिका       | •••   | •••   | ४२१                     |
| 1) = xxxx             | •••                      | ३३९         | " द्वारिका           | • •   | • • • | "                       |
| 33 sarme              | •                        | <b>383</b>  | " वेटद्वारिका        |       | ••    | ४३१                     |
| " अलीवाग              | ••                       | ३४४         | २७ विरावल            |       | •••   | ४३६                     |
| 2                     | ••                       | ३४५         | '' सोमनाथपट्टन       | •     |       | ४३७                     |
|                       | ••                       | ३५९         | २८ जूनागढ्           |       | •••   | ४४७                     |
| ा वयहहाता             | ···                      |             | " गिरनार पर्वत       | • •   |       | ४५७                     |
| " एकिफेंटाके गुफास    | 1न्द्र्य<br><del>२</del> | 3 <i>६७</i> | " जेतपुर             |       |       | ४५९                     |
| २३ योगेश्वरका गुफासं  | ाद् <b>र</b> .           | ३६९<br>"    | " ਲਾਠੀਂ              |       | •••   | ४६०                     |
| " मण्डवेश्वरके गुफा   |                          |             | पाछीटाणा             |       | •• ,  | "                       |
| " कनारीके गुफा मां    | न्द्र .                  | ÷ 00        | '' शत्रुंजय पहाडी    |       |       |                         |
| " वसीन                |                          | ₹७१         | 4                    | •••   | • •   |                         |
| " द्सन्               |                          | "           | " भावनगर             | •     | ****  | ४६५<br><sup>१३६</sup> ५ |
| <sup>ग</sup> नौसारी   | ••                       | ३७२         | " लिवडी              | • •   | •••   | ४६७<br>"                |
| " सूर्व .             |                          | ३७३         | २९ पाटन              |       | •     |                         |
| '' सड़ींच             | •••                      | ३७६         | " राधनपुर            | •     | •••   | ४६९                     |
| '' શુજ્રતીર્થ .       |                          | ३७८         | '' वीसनगर            | • •   | •••   | 800                     |
| " डभोई                |                          | ३७९         | '' वाडनगर            | •••   | •••   | "                       |
| " चन्द्रोदय तीर्थ     |                          | ३८०         | " सिद्धपुर           | •     |       | ४०१                     |
| '' वडोदा              |                          | 77          | " पालनपुर            | ,     | •••   | १०४                     |
| '' वडो्दाका राज्य .   |                          | ३८३         | '' आवू पहाड          | ••    | •••   | ४७५                     |
| २४ डाकीर.             |                          | ३८७         | " सिरोही             |       | •••   | 800                     |
| • • • • •             | •                        | •-          |                      |       | . • • |                         |



## 🧱 चतुथ खण्ड. 🛞

#### पहला अध्याय ।

(स्वे बंगालमें ) आसनसोल जंक्शन, (स्ब्ने छोटेनागपुरमें ) चाईवासा, (मध्यदेशमें) सम्भलपुर, रायगढ, सारन-गढ़, कुदरमाल, शबरीनारायण, बिलासपुर, रतनपुर, कवरदह, रायपुर, राज-नन्दगाँव, खैरागढ़, भंडारा कामटी और रामटेक। असिनसोल ।

शंकर पद पाथोज निम 'साधुचरणपरसाद'। चौथ खण्ड 'भारत-भ्रमण' वरनत राहत विषाद ॥

मेरी चौथी यात्रा सन् १८९३ ईस्त्रीके मार्च ( संवत् १९५० के चैत ) में आरम्भ हुई। मैंने तीसरी यात्रा समाप्त करनेके उपरान्त कई एक दिन अपने घर रहकर चौथी यात्रा आरम्भ की।

चरजपुरासे दक्षिण गङ्गाके दूसरे पार 'ईष्टइण्डियन रेळवे' का स्टेशन विहिया है, जहाँ मैं रेळगाड़ीमें सवार होकर 'आसनसोळ चळा ।

विहियासे पूर्व ४४ मील बाकीपुर जंक्शन और १३० मील लक्षीसराय जंक्शन और लक्षीसराय जंक्शनसे पूर्व-दक्षिण ६१ मील वैद्यनाथ-जंक्शन और १३० मील भासनसोल जंक्शन है । मैं आसनसोलसे विलासपुर, नागपुर और मुसावल जंक्शन होकरके वम्बई और मदरास हातेके तीथों और शहरोमें गया। जिसको बिहियासे रामेश्वर, वम्बई, द्वारिका इत्यादि जाना हो उसको विहियासे नैनी जंक्शन और जवलपुर होकर मुसावल जानेसे ३७८ मील मार्गका बचत होगा; क्योंकि विहियासे आसनसोल होकर मुसावल ११२१ मील और नयनी होकर केवल ७४३ मील है।

सूबे बङ्गाछके वर्दवान जिलेमें कार्डलाइनपर (२३ अंश ४२ कला उत्तर अक्षांश और ८७ अंश १ कला पूर्व देशान्तरमें) रानीग्ज सबिडिवीजनके अन्तर्गत आसनसोल एक बस्ती है। वहाँसे पश्चिम कुछ दक्षिण 'बङ्गाल नागपुर रेलवे' नागपुरको गई है, जो सन् १८९१ ई० में खुली थी। आसनसोलमे एश्जिनका बड़ा कारखाना, एक थाना और एक रोमनकथोलिक स्कूल है और उसके चारोंओर कोयलेकी खानोंका मैदान है। वहाँके प्राय: सबलोग पत्थरके कोयलेसे रसोई बनाते हैं।

आसनसोल जंक्शनसे रेलवे लाइन ३ ओर गई है।

(१) आसनसोलसे पश्चिम थोडा दक्षिण 'बङ्गाल-नागपुर रेलवे' जिसके तीसरे दर्जे और डाकगाड़ीका महसूल प्रति मील २ पाई है, गई है— मील—प्रसिद्ध स्टेशन— ४७ पुरलिया । ८० चण्डील । ८९ कन्द्रा । ९७ सीनी \* । १०७ अमडा । १९९ चक्रधरपुर । १५६ मनारपुर । १८२ रौरकेला ।

१९० कर्छ्गा ।

२२१ बामडा ।

२८९ रायगढ़।

२४४ झारसुगढ़ जंक्शन ।

३३८ चॉपा ।
३४५ नैछा ।
३७१ विछासपुर जंक्शन ।
४३९ रायपुर + ।
४८१ राजनान्दगाँव ।
५०० डुङ्गरगढ़ ।
५८८ मंडारारोड ।
६०३ तोरसा ।
६१८ कामटी ।
६२७ नागपुर ।

झारसुगढ़ जंक्शनसे३० मील दक्षिण सम्भलपुर । विलासपुर जंक्शनसे पश्चिमोत्तर ६३ मील पेंड्रारोड और१९८मील कटनी जंक्शन । नागपुरसे पश्चिम ओर भेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे

\* सीनीके स्टेशनसे रेळवेकी नई शाखा खरगपुर होकर कलकत्तेके पास हवडेको और खरगपुरसे कटक होकर वालटेयरको गई हैं सीनीसे पूर्व ९९ मील खरगपुर, १५१ मील उलविड्या और १७१ मील हवड़ा और खरगपुरसे उत्तर ८ मील मेदनीपुर और दक्षिण पश्चिम् ७२ मील वालेखर, ११० मील भदक, १३० मील जाजपुर रोड, १८१ मील कटक, १९८ मील भुवनेक्वर, २१० मील ख़रदारोड, ३०२ मील ब्रह्मपुर, ४३६ मील विजयानगरम् और ४७४ मील वालटेयर जक्शन और खुदारोड जंक्शनसे दक्षिण १७ मील शाखीगोपाल और २८ मील जगनाथपुरी है।

+ रायपुरसे दक्षिण ४६ मील्को रेलवेशाखा धमतरी कसवेको गई है।

पर२४४मील भुसावल जंक्शन, ३५८ मील मनमार जंक्शन, ४८७ मील कल्यान जंक्शन और ५२० मील बम्बईका - विक्टोरिया स्टेशन।

(२) आसनसोळसे पश्चिमोत्तर 'ईष्ट्रइण्डियन
रेळवे' जिसके तीसरे दर्जेका महस्र्ल
प्रति मीळ २१ पाई है—
मीळ—प्रसिद्ध स्टेशन—
६ सीतारामपुर जंक्शन।
५१ मधुपुर जक्शन।
६९ वैद्यनाथ जंक्शन।
१०३ गिद्धौर।
११० जमुई।
१३० लक्ष्रीसराय जंक्शन।
१६० वाढ।
१७८ वस्तातियारपुर।
२०० पटना।
२०६ वॉकीपुर जंक्शन।

सीतारामपुर जंक्शनसं पश्चिम ५ मीछ वराकर और ३९ मीछ कटरसगढ़। मधुपुरसे २३ मीछ पश्चिम दक्षिण गिरिडी। वैचनाथ जंक्शनसे ४ मीछ पूर्व दक्षिण देवगढ़ अर्थात् वैचनाथजी।

लक्षीसराय जंक्शनसे पूर्व २५ मील जमालपुर जंक्-शन, ५२मील सुलतानगन्ज, ५८ मील भागलपुर, ७८ मील कह-लगाँव और १०४ मील साह-नगन्ज।

मोकामा जंक्शनसे उत्तर ओर गयाके बॉर्ये ओर २ मील मोकामाघाट, २२ मील सेमारे- याघाट, और ६० मील सम-स्तीपुर जंकुशन।

वॉकीपुर जंक्शनसे पश्चि-मोत्तर६ मीछ दीघाघाट,दक्षिण और गयांत्रेचपर ८ मीछ पुन-पुन, २८ मीछ जहॉनावाद और ५७ मीछ गया, और पश्चिम कुछदक्षिण ६मीछ दानापुर, ३० मीछ आरा, ४४ मीछ विहि-या, ६३ मीछ डुमरॉव,७३मीछ वक्सर, ९५ मीछ दिळदार-नगर जंक्शन और १३१ मीछ मुगळसराय जक्शन।

(३) आसनसोलसे पूर्व-दक्षिण 'ईष्टर्झाण्डयन रेलवे'।

मील-प्रासिद्ध स्टेशन---

११ रानीगञ्ज।

१६ अण्डाल जंक्शन ।

५७ खाना जंक्शन।

६५ वर्दवान।

१०३ मगरा।

१०८ हुगछी जंक्शन।

१११ चन्द्रनगर ।

११८ सेवडाफुली जंक्शन ।

१२० श्रीरामपुर ।

१३२ हवड़ा ( कलकत्तेके पास )।

अण्डाल जंक्शनसे २४
मील पश्चिमोत्तर गडरागदी।
स्वाना जक्शनसे लुपलाइनपर १४४ मील डत्तर साहबगञ्ज और साहबगञ्जसे १०४
मील पश्चिम लक्षीसरायजंक्शन।
हुगली जंक्शनसे५ मील
पूर्व दक्षिण नइहाटी जंक्शन।
सेवड़ाफूली जंक्शनसे
२२ मील पश्चिम कुळ उत्तर
तारकेश्वर।

## चाईबासा ।

आसनसोल जंक्ज्ञनसे पश्चिम-दक्षिण ४७ मील पुरुलियाका रेलवे स्टेशन है, जिससे ४९ मील पश्चिम दक्षिण चण्डील और कन्दराके स्टेशनोके वीचमें सुवर्णरेखा नदीपर रेलवेका पुल बना है। पुरुलियासे ६० मील (आसनसोल जंक्ञनसे १०७ मील ) पश्चिम दक्षिण अमझका रेलवे स्टेशन है, जिससे लगभग १५ मील दक्षिण चाईवासाको १ सड़क गई है। स्वे छोटेनागपुरके (२२ अंश, ३२ कला, ५० विकला, उत्तर-अक्षांश और ८५ अंश ५० कला ५७ विकला पूर्व देशान्तरमें ) सिंहभूमि जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा चाईवासा है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय चाईवासामें ६००६ मनुष्य थे; अर्थात ५१२० हिन्दू, ७७८ मुसलमान और १०८ दूसरे।

चाईवासामें मामूळी कचहरियाँ, जेळखाना, अङ्गरेजी स्कूळ और खैराती अस्पताळ है। वहाँ प्रतिवर्ष बड़े दिनके समय एक मेळा होता है, लगभग २००० मतुष्य मेळेमें आते हैं, ३१ दिसम्बरको घोड़दौड़, नाच इत्यादि तमासा होते है। चाईवासा कसवेसे चारोंओर देहाती सड़क निकळी है।

सिंहमूमि जिला—यह छोटानागपुर विमागके दक्षिण-पूर्वमें ३०५३ वर्गमीलके क्षेत्र-फलमे फैलताहै। इसके उत्तर लोहारडागा और मानभूमि जिला; पूर्व मेदनीपुर जिला; दक्षिण सूचेडड़ीसा और पश्चिम लोहारडागा जिला और छोटेनागपुरके देशी राज्य है। जिलेके चारोंओर पहाड़ियाँ हैं। जिलेके दक्षिणी सीमापर कुछ दूर तक सुवर्णरेखा नदी और पश्चिमी सीमापर वैतरणी नदी वहती है। देश पहाड़ी है। प्रधान नदी सुवर्णरेखा और कोयल है। जङ्गलोंमें वाध, तेंदुए, भालू इत्यादि वनजन्तु रहते हैं और कभी २ हाथियोंके छोटे झुण्ड चले आते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सिंहभूमि जिलेमें ४५३७७५ मनुष्य थे; अर्थात ४४७८१० हिन्दू, २९८८ क्रस्तान, २३२९ मुसलमान और ६४८ पहाड़ी कोम संघाल । इनमें ३०४४९९ पहाड़ी और जङ्गली कोम थे, जिनका वड़ा भाग हिन्दूमें लिखा गया। इनमें १८७७२३ कोल थे । हिन्दूमें ३८६७२ ग्वाला, २०८३९ तांती, २८८६ ब्राह्मण, २२५९ बनिया, १९४९ राजपृत, शेषमें दृसरी जातियोंके लोग थे। जिलेमें केवल चायवासा में ५००० से अधिक ममुष्य थे।

#### सम्भलपुर।

अमड़ाके रेखवे स्टेशनसे १२ मील पश्चिम-दक्षिण सिंहभूमि जिलेके चक्रघरपुरमे रेखवे के एिजन वदछते हैं। स्टेशनके आसपास अनेक कोठियाँ वनी हैं। वहाँसे उत्तर एक सड़क रांचीको गईहै। उससे आगे रेखवेक दोनों ओर अधिक पहाड़ियाँ देखनेमें आती हैं। चक्रघर-पुरसे ३७ मील पश्चिम-दक्षिण मनारपुरका स्टेशन है। वहाँ उत्तम शालके वृक्षोंसे भरे हुए जङ्गलोंसे रेखवे निकलती है। उन जङ्गलोंमें वहुत पहाड़ियाँ होनेके कारण घूम घाम कर रेलवे लाइन निकली है। एक जगह पहाड़ी फोड़कर उसके भीतर लाइन वैठाई गई है जिससे होकर रेलगाड़ी निकलती है, वहाँके प्रायः सम्पूर्ण निवासी कोल है। मनारपुरके स्टेशनसे ३४ मील पश्चिम दक्षिण कलूँगाका स्टेशन हैं। रौरकें लें और कलूँगाके स्टेशनके वीचमें ब्राह्मणी नदीपर रेलका पुल बना हुआ है। उस देशके गरीव लोग नदीके वालू धोकर कुछ सोना निकालते हैं। कलूँगाके स्टेशनसे तीस चालीस मील दक्षिण ब्राह्मणीनदीके पूर्व सूचे छोटेनागपुरके एक देशी राज्यकी राजधानी गांगपुर है। कलूँगासे २१ मील पश्चिम-दक्षिण गारपोस स्टेशनके आसपासके घने जङ्गलमें वरसातके समय जङ्गली हाथी आते हैं। गारपोससे १० मील आगे जानेपर वामहाका रेलवे स्टेशन मिलता है, जिससे लगभग २५ मील दिखण मध्य देशमें एक देशी राज्यकी राजधानी बामहा है। वामहाके स्टेशनसे १० मील बगदेहीके स्टेशन तक रेलवे लाइन पहाहियोंके दरमियान होकर जाती है। वगदेहीसे १३ मील और आसनसोल जंकशनसे २४४ मील पश्चिम-दक्षिण झारसुगढ़में रेलवेका जंकशन है।

एक रेलवे शाला झारसुगढ़से ३० मील दक्षिण सम्मलपुरको गई है । मध्यदेशके छत्तीसगढ दिभागमें (२१ अश, २० कला १० विकला उत्तर अक्षांश और ४८ अश १ कला पूर्व देशान्तरमें ) महानदीके बॉये किनारेपर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा सम्मलपुर है, जहांसे एक सडक उत्तर कुळ पूर्व रांचीको, दूसरी सडक पूर्व कुळ उत्तर मेदनीपुर होकर कलकत्तेको और तीसरी सडक दक्षिण पूर्व कटकको गई है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सम्मलपुर कसवेमे १४५७१ मनुष्य थे, अर्थात् १२१६९ हिन्दू, १२७४ मुसलमान, ९८९ एनिमिष्टिक अर्थात् पहाडी कोम और १३९ क्रस्तान।

कसवेके निकट महानदीकी चौडाई लगभग १५० फीट है, किन्तु वर्षाकालमें यह नदी १ मील चौडी होजाती है। कसवे और स्टेशनके सामने नदीके किनारेके चट्टानोंपर झौंआंका सवन जड़ल लगा है। कसवेके पश्चिमोत्तर सम्भलपुरका उजडा हुआ किला है, उसकी खांईकी निशानी अब तक देखनेमें आती है और सम्भलाई देवीके निकट सम्भलाई फाटक विद्यमान है किलेके भीतर सोलहवीं सदीके वने हुए परमेश्वरी देवी, वडा जगनाथ अनन्तजी इत्यादि देवताओं के बहुतेरे मिन्द्र स्थित हैं। सम्भलपुरमें सरकारी कच्हिरयाँ, जेलखाना, जिलास्कूल, जनाना अस्पताल और दो सराय प्रधान इमारत हैं और एक वडा वाजार फैला हुआ है। पहिले कसवेके पश्चिमोत्तर महानदिके विस्तरमें वहुत हीरे मिलते थे।

सम्भलपुर कसवसे लगभग ५० मील दक्षिण महानदिके दिहेने मध्य देशके एक देशों राज्यकी राजधानी सोनपुर है, जिसमे सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ८६९८ मनुष्य थे। सोनपुरसे पश्चिम और पटना राजधानी है।

सम्भलपुर जिला—यह जिला छत्तीसगढ़ विभागके पूर्वमें ४५२१ वर्गमीलमे फैंला है। इससे मिले हुए कालाहांढ़ो, रायगढ़, सारनगढ, पटना, सोनपुर, वामडा और रेहराखोल ७ देशी राज्य ११८९७ वर्गमीलमें हैं सम्भलपुर जिले और देशी राज्योंके उत्तर छोटा नागपुर और पूर्व और दक्षिण कटक, विलासपुर और रायपुर जिला हैं। सम्भलपुर जिलेमे होकर महानदी वहती है। नदीके पश्चिमकी भूमि अच्छी तरहसें जोती जाती है। उस भागके जड़ल अधिक साफ किये गये हैं। जिलेके प्रायः प्रत्येक बस्तीमें एक तालाव है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सम्भछपुर जिले हें ६९३४९९ मनुष्य थे; अर्थात् ६३२७४७ हिन्दू, ४६६५२ पहाड़ी कोमें, १०१२० कवीरपंथी, २९६६ मुसलमान, ६९२ कुम्भीपंथिया जो केवल सम्भलपुरहीमें है, २१२ सतनामी और ११० क्रस्तान। जातियों के खानेमें ७९०७९ गोर, ७८६२२ गांडा, ७७४५३ केवट, ६७१०२ कोलटा, ६५८४५ सवर, ५७३२७ गोंड, ४०६९६ वैगा, ४०६९६ कोल, २२२५० तेली, २१८२८ ब्राह्मण, १८६४३ कुरा, १६६७२ खॉद, ५६४४ राजपूत, और शेषमें दूसरी जातियोंके लोग थे।

इतिहास—पटनेके १२ वें राजा नरिसहदेवने अपने भाई बलरामदेवको दक्षिणका जङ्गली देश दे दिया । बलरामदेव सम्भलपुरका पहला राजा हुआ । उसने अपने आस-पासके कई राजाओंसे भूमि छीनकर अपना राज्य वढ़ाया । उसके वढ़े पुत्र हार्रनारायण-देवने, जो सन् १४९३ ई० में राजगद्दी पर वैठा, अपने दूसरे पुत्र मदनगोपालको सोन-पुरका देश दे दिया, जो अव तक उसके वंशधरोंके अधिकारमें है । उस समयसे लगभग २०० वर्षतक सम्भलपुरका बल बढ़ता गया और पटनाका घटता गया । सन् १७९७ में महाराष्ट्रोने वड़ी लड़ाईके उपरान्त सम्भलपुरको ले लिया और वहाँके राजा जेठिसह और उसके पुत्रको केंद्री बनाकर नागपुरमे भेज दिया । सन् १८०८ में जेठिसह मरगया । उसके चन्द महीनोके पीछे जेठिसिहका पुत्र राजा बनाया गया । सन् १८२० में उसके मरनेके पश्चात उसकी विधवा मोहनकुमारीके उत्तराधिकारिणी होनेपर झगड़ा आरम्म हुआ । रानी तब्तसे उतारी गई ओर सम्भलपुरके तीसरे राजाकी रखेलिन स्त्रीसे जन्मा हुआ पुत्र नारायणसिंह राजा बनाया गया । सन् १८४९ में जब नारायणसिंह विना पुत्रके मर गये तब सम्भलपुर अङ्गरेजी अधिकारमें होगया । सन् १८६४ के आरम्भमें सुरेन्द्र ज्ञा वागी हुआ था, जो केंद्र किया गया । तबसे जिल्हेमें ज्ञानित स्थापित हुई और सम्भलपुर कसवेकी उन्नति होने लगी ।

#### रायगढ़ ।

आरसुगढ़ जंक्शनसे ४५ मील पश्चिम (आसनसोल जंक्शनसे २८९ मील पश्चिम-दक्षिण) रायगढ़का रेलवे स्टेशन है। मध्य देशमें (२१ अंश ५४ कला उत्तर अक्षांश और ८३ अंश २५ कला पूर्व देशान्तरमे) एक छोटे देशी राज्यकी राजधानी और उस राज्यका प्रधान कसवा रायगढ़ है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य—गणनाके समय ४८६० मनुष्य थे; अर्थात् ४३६१ हिन्दू, ३२८ मुसलमान, १६६ आदि निवासी, ३ कवीरपन्थी और २ सतनामी।

रायगढ़का राजवंश गोंड़ जातिका है। कसवेमे राजाका महल बना है और १ स्कूल है। राजाके पूर्व पुरुपे ठाकुर दरियावर्सिहने महाराष्ट्रोंकी सहायताकी,इस लिये उनकी राजाकी पदवी मिली। रायगढ़के वर्तमान राजा भूपेद्व २५ वर्षके नौजवान हैं। रायगढ़के राज्यके उत्तर सरगुजा और गाङ्गपुरका राज्य; दक्षिण महानदी और सम्भ-

रायगढ़के राज्यके उत्तर सरगुजा और गाङ्गपुरका राज्य; दक्षिण महानदी और सम्भ-छपुर जिल्ला, पूर्व गाङ्गपुरका राज्य और पश्चिम चन्द्रपुर इत्यादि है। राज्यकी पहााड़ियोंमें लोहाका ओर होता है। राज्यका क्षेत्रफल १४८६ वर्गमील है। उससे लगभग६६७०० हपये मालगुजारी आती है, जिसमेंसे ४०० रुपया अङ्गरेजी सरकारको दिया जाता है। सन्१८८१ की मनुष्य-गणनाके समय उस राज्यमे १२८९४३ मनुष्य थे।

#### सारनगढ़।

रायगढ़से दक्षिण-पश्चिमकी ओर महानदीसे दक्षिण मध्य देशमे एक छोटे देशी राज्यकी राजधानी सारनगढ है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ४२२० मनुष्य थे; अर्थात् ३६३८ हिन्दू, ३१७ पहाडी कोमें, २३० मुसलमानऔर३५कवीरपथी। राजधानीमें राजाका महल, कचहरियाँ और एक स्कूल है।

सारनगढ़का राजा गोंड है। छाजीका राजा नरेन्द्रशा सन् ९१ ई० में भण्डारा गाँवमें था। सारनगढ़के राजाओंके कथनानुसार नरेन्द्रशाके पोता जगदेवशाके ५५ वें पुश्तमें सारनगढ़का वर्तमान राजा है। जगदेवशाके ४२ वें पुश्तमें कल्यानशा था, जिस को राजाकी पदवी मिछी। राजा संप्रामसिंह, उसके वाद राजा भवानीप्रतापसिंह, सारनगढ़के राजा हुए थे, जिसके पीछे वर्तमान राजा छाछजवाहिरसिंह, जो निरे बच्चे हैं, राजा बने हैं।

राज्यका क्षेत्रफल ५४० वर्गमील है। इसके उत्तर रायगढ़का राज्य, पूर्व सम्भलपुर जिला, दक्षिण फुलझर और पश्चिम विलासपुर जिला है सन् १८८१ में राज्यमें ७१२७४ मनुष्य थे। राज्यमें होकर महानदी बहती है। राज्यसे ४१७०० रुपया मालगुजारी आती है। पहिले यह राज्य १८ किलेंगेंसे एक था।

#### कुद्रमाल।

रायगढ़से ४९ मील पश्चिम ( आसनसोल जंक्शनसे ३३८ मील पश्चिम कुछ दक्षिण) चॉपाका रेलवे स्टेशन है, जिससे पूर्व इसदू नदीवर रेलवेका पुल बना है। रेलवेसे लगभग ३०मील उत्तर कोबराके कोयलेके मैदानमें उस नदीके किनारोपर जंगलों में कभी कभी जङ्गली हाथियोंके दल देख पढ़ते हैं।

चॉपाके रेलवे स्टेशनसे १४ मील उत्तर (विलासपुर कसवेसे ३२ मील पूर्वोत्तर) कुद्रमाल एक वस्ती है, जो श्रीकवीरजीके सुप्रसिद्ध शिष्य धर्मदासजीके पुत्र वचनचूडामणि साहबकी समाधि और वंश धरानेके मठ होनेके कारणसे प्रसिद्ध है। इस घरानेका प्रधान मठ कुद्रमालसे लगभग ८० मील पश्चिम कुल उत्तर कबरदहमें है।

कुद्रमालमें वचन चूडामणि साह्वका समाधि मन्द्रि है। माघकी पूर्णिमाको वहाँ प्रसिद्ध मेला होता हैं, जो पूर्णिमाके पहिलेसे उसके पीछे तक लगभग ३ सप्ताह रहता है। यात्रीगण चूडामणि साह्वकी समाधिका दर्शन करते हैं। चतुर्दशी और पूर्णिमाको वड़ी धूम धामसे समाधिकी चौका आरती होती है। कुद्रमालके महत्त कवरदहके मठके आधीन है। इस समय महंत विश्वनाथदास कुद्रमालके मठके मालिक हैं।

#### सबरीनारायण।

चांपाके स्टेशनसे ७ मील पश्चिम नैलाका रेलवे स्टेशन है। नैलासे १६ मील दक्षिण कुछ पूर्व और विलासपुर कसवेसे २९ मील दक्षिण-पूर्व विलासपुर जिलेमें महानदी और शिवनाथनदीके संगमसे लगभग १० मील पश्चिम शिवनाथ नदीके दिहेने किनारेपर शबरी- नारायण एक तीर्थ स्थान है; जिसको शेवरीनारायणभी लोग कहते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय शबरीनारायण वस्तीमे २२५० मनुष्य थे; अर्थात् २००९ हिन्दू, १२७ मुसळमान, ७९ कबीरपन्थी, २६ पहाड़ी जातियाँ जीर९ दूसरे।

नदीके तीरपर महादेवजीका और उससे थोड़ी दूर पर शबरीनारायण और राम छक्ष्मणका मिन्दर है। एक छेखसे ज्ञात होता है कि छगभग सन् ८४१ ई० में शबरीनारायणका मिन्दर बना। वहाँ फाल्गुनकी शिवरात्रिको एक वड़ा मेछा और विजयादशमीके समय छोटा मेछा होताहै। शबरीनारायणके महन्त धनी हैं।

बस्तीमें तहसीली कचहरी, थाना, डाकखाना और मदरसा, ये सरकारी इमारतें पक्की बनी हैं। निवासीं गोंड़ और छतीसगढ़ी अधिक हैं।

कुछ छोंगोंका कथन है कि श्रीरामचन्द्र वनवासके समय इसी स्थानपर शवरीसे मिछे थे; किन्तु वाल्मीिक अध्यात्म इत्यादि रामायणोंमें लिजा है कि प्रम्पासरके समीप रामचन्द्र शवरीसे मिछे थे। वह स्थान शवरीनारायणसे ६०० मीछसे अधिक दक्षिण-पश्चिम मदरास हातेके वछारी जिछेके हुसपेट कसबेसे कई मीछ दूर निजामके राज्यमें है। नासिकसे जहाँ सीता हरण हुआ था, लगभग ४०० मीछ दक्षिण-पूर्व पम्पासर और ६०० मीछ पूर्व कुछ उत्तर शवरीनारायण है। शवरीकी कथा किष्किन्धाके वृत्तान्तमे मिछगो।

## बिलासपुर।

नैलाके स्टेशनसे २६ मील पश्चिम (आसनसोलसे ३७१ मील पश्चिम-दक्षिण) विला-सपुरका रेलेने स्टेशन है। मध्य देशके छत्तीसगढ़ विभागमें (२२ अंश, ५ कला उत्तर अक्षांश और ८२ अंश, १२ कला पूर्व देशान्तरमें) रेलवे स्टेशनसे २ मील दूर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा विलासपुर है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विलासपुर कसवेमें १११२२ मनुष्य थे; अर्थात् ९४९६ हिन्दू,१४४१ मुसलमान, १०६ क्रस्तान, ७५ एनिमिष्टिक अर्थात् पहाड़ी और जंड्नली, २ जैन और २ पारसी ।

कसबेके उत्तर एक छोटी नदी वहती है। आस पास आमके वहुतेरे वाग लगे हें और कुछ दूरपर अनेक पहाड़ियाँ हैं।

विलासपुरसे १५८ मीलकी रेलवे लाइन पहाडी जिले और उमरियाके कोयलेके मैदान होकर कटनी जंक्शनको गई है। विलासपुरसे ६३ मील उत्तर पेन्ड्रारोड और पेन्ड्रारोडसे १३५ मील पश्चिमोत्तर कटनी है।

पेन्ड्रारोडसे लगभग ७ मील दूर रीवॉके राज्यमें अमरकण्टकके शिखरपर वहुतेरे देव-मन्दिर वने हैं। उसमें स्थानको अमरकण्टक तीर्थ कहते हैं; उसी शिखरसे नर्मदा नदी और सोन नदी निकली हैं। मारतभ्रमण पहिले खण्डके इक्कीसेव अध्यायमें अमरकण्टकका वृत्तान्त है।

विलासपुर जिला—इसके उत्तर रीगाँका राज्य; पूर्व गढ़जातके अनेक राज्य; दक्षिण रायपुर जिला और पश्चिम मण्डला बालाघाट जिला है। जिलेका सदर स्थान विलासपुर कसवा है। जिलेके पूर्व, पश्चिम और उत्तर पहाड़ियोंके सिलसिले है। सोन और महानदी वर्षा कालमें बहुत चौड़ी होजाती हैं; किन्तु अन्य ऋतुओं में विना नावके लोग पार चले जाते हैं। जिलेमें जड़ल बहुत है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय बिलासपुर जिलेके ७७९८ वर्गमील क्षेत्रफलमें १०१७३२७ मनुष्य थे, अर्थात् ६२९६५९ हिन्दू, १५७५४७ आदिनिवासी,१३३०८६ सत-नामी,८७३४८ कवीरपन्थी,९६२५ मुसलमान,३५कृस्तान,१७ जैन और १० मिक्ख, हिंदुओं में ९५०२० चमार,८४५४६ अहीर,६१३२४ तेली,४१३२७ कूमी,३४७६७ केवट,२४५४१मरार,२३२२४ ब्राह्मण,१५९२८ राजपूत और अेषमें दूसरी जातियों के लोग थे और आदि निवासियों में १२५९२८ गोड, बाकी में सारया, कुरुकू इत्यादि जातियों के मनुष्य थे। विलासपुर जिलेके कसवे विलासपुरमे ७७७५ रतनपुरमें ५६१५ और मुंगेलों ४७५७ मनुष्य थे।

विलासपुर जिलेके किशान इत्यादि सर्व साधारण पुरुप छोटे वस्न पहनते हैं और सियाँ लम्बे वस्नके आधे भागको कमरमें लपेट कर ठेहुनो तक लटकाती हैं और आधेको छातोपर फैला कर दिहने कंधे पर रख देती हैं। वहाँकी भाषा पहाडी लोगोंकी बोलियोसे मिली हुई हिन्दीका अपभ्रंश है। उस ज़िलेमें बहुत सी जोतने योग्य भूमि विना जोती हुई पड़ी है। सन् १८८९ में जिलेके ७७९८ वर्गमील क्षेत्रफलमेसे केवल २१२१ वर्गमील भूमि जोती जाती थी, ४१६४ वर्गमील जोतने लायक थी और १०६३ वर्गमील जोतने योग्य नहीं थी। जिलेकी प्रधान फिसल धान है। गेहूं, इत्यादि दूसरे अन्न, तेलके बीज, ऊल और कपास भी होते हैं। जिलेमें ज्वरकी विमारी अधिक होती है।

इतिहास—छगभग २०० वर्ष हुए कि विलास नामक एक मछुहैने विलासपुरको वसाया, इस लिये कसवेका नाम विलासपुर पडा। वहाँ बहुत दिनों तक केवल मछुहोकी चन्द झोंपडियाँ थीं। सन् १८६१ में विलासपुर एक जिला नियत हुआ। सन् १८६२ में विलासपुर कसवा जिलेका सदर स्थान वना। विलासपुर संवधी इतिहास रतनपुरके इतिहासमें है।

#### रतनपुर ।

विलासपुर कसवेसे १५ मील उत्तर कटनी शाखाके कोटाके रेलवे स्टेशनसे कई मील दूरपर विलासपुर जिलमें रतनपुर एक छोटा कसवा है, जिसमे सन् १८८१ की मनुष्य गणनाके समय ५६१५ मनुष्य थे, अर्थात् ४७६५ हिन्दू, ५०२ मुसलमान, १४२ कबीरपंथी, ११४ आदि निवासी और ९२ सतनामी।

यह सन् १७८७ ई० तक छत्तीसगढके हैहयवंशी राजाओकी राजधानी था। पुराने किलेकी दूटी हुई मेहराबियाँ और पुराने महलकी दूटी फूटी दीवारे तथा शहरके चारों ओरकी खाई, जो लगभग आधी भर गई हैं, रतनपुरके पूर्वकालके ऐश्वर्यको प्रकट करती हैं। वहाँ के निवासी दिजारती लोग कपड़े मसाले और लाहके कारोवार करते है। वहाँ ब्राह्मण बहुत है, जो उस देशके ब्राह्मणोंमे मुखिया समझे जाते हैं, उनमें विद्वान् बदुत हैं। कसवेके आस पास बहुतरे मीलो तक पुराने कसवेकी निशानियाँ मिलती हैं, उसके भीतर आमके बृक्षोंके वह जद्गलमें जगह जगह बहुतरे तालाव, मिन्द्रिर और सातियोके स्थान हैं जिनमेंसे पुराने किलेके निकट सबसे अधिक प्रसिद्ध सतीको एक वडी इमारत है, जिसमे लिखा है कि यहाँ राजा लक्ष्मण शाहीकी वीस रानियां सती हुई।

इतिहास—महाराष्ट्रोंके आक्रमणक पहले और उनके आक्रमणके समय तक विलासपुरित्राला रतनपुरके हैहयवंशी राजाओं आधीन था। जैमिनिपुराणमें लिखा है कि रतनपुरके राजा मयूरध्वज बड़े दानी और धर्मनिष्ठ थे। कृष्णभगवानने राजाके धर्मकी परीक्षा छेनेके लिये ब्राह्मण बनकर उनसे उनका आधा शरीर माँगा। राजाने अपना आधा शरीर आरासे चिरवाकर देना स्वीकार किया। अन्तमें श्रीकृष्णने प्रकट होकर राजाको दर्शन दिया। १८ वीं सदीके महाराष्ट्रोंके आक्रमणके संमय तक, जब हैहयवंशी राज्यका अन्त होगया, वहाँका कोई मनुष्य आराको अपने काममें नहीं लाया।

रतनपुरके राजा लोगोंने ३६ किलोंपर राज्य किया, इस लिये वह देश छत्तीसगढ़के नामस प्रसिद्ध हुआ। ३६ किलोंमेसे प्रत्येक एक तालुकाका सदर स्थान था। लगभग सन् ७५० ई० में रतनपुरके बीसवें राजा सूरदेवके राज्यके समय छत्तीसगढ़ दो भागोमें बट गया। रतनपुरसे उत्तरके आधे भागमें राजा सूरदेव और दक्षिणके आधे हिस्सेमें सूरदेवके छोटे भाई ब्रह्मदेव (रायपुरमें रहकर) हुकूमत करने लगे। ब्रह्मदेवसे ९ वें पुस्तमें कोई पुरुष नहीं था, इस लिये लगभग सन् १३६० में रतनपुर राजधरानेका एक छोटा पुत्र रायपुरकी गदी पर बैटा, जिसके वंशधर महाष्ट्रोंके आक्रमणके समय तक हुकूमत करते रहे।

रतनपुरके राजा सूरदेवके पुत्र पृथ्वी देव बढ़े प्रतापी, प्रजाप्रिय और पण्डित थे। उस देशके लोग उनकी बहुत कहानी कहते है और अमरकण्टक तथा मल्हारमें संस्कृत लेख हैं, जिनमें उनके प्रताप और यशका वर्णन हुआ है। १६ वीं सदीमें दिल्लीके वादशाह अकवरने रतनपुरके प्रधान कल्यानशाहीको उस देशके राज्यका पूरा अधिकार और राजाकी पदवी दी। कल्यानशाहीके ९ वे पुस्तमें राजसिह हुए; उनके कोई पुत्र नही था, इस लिये एक ब्राह्मण द्वारा रानीसे क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराया गया । उस पुत्रका नाम विश्वनाथसिंह पड़ा, जिसका विवाह रींवाँके राजाकी पुत्रीसे हुआ । एक समय विश्वनाथसिंह अपनी स्त्रीके साथ जुआ खेळते हुए उसको बार बार हराने लगे। अन्तमें स्त्रीको सन्देह हुआ कि मेरा पति चूतमें छल करके जीतता है। तब उसने कुछ गुस्सा होकर परिहासके तौरपर विश्वनाथसिंहसे कहा कि आप न तो ब्राह्मण हैं और न राजपूत । ऐसा सुन विश्वनाथसिंहने ग्लानिमे आकर आत्महत्या कर डाली । कुछ दिनोंके पश्चात् राजसिंह घोडेसे गिरकर मरगया । तव उसका चचा सरदारसिंह राजसिंहासनपर बैठा, जो २० वर्ष राज्य करनेके पश्चात सन् १७३२ ई० में मरगया । तब उसका भाई रघुनाथिसह, जिसकी अवस्था ६० वर्षकी थी, उसका उत्तरा-धिकारी बना । सन् १७४१ ई० में महाराष्ट्रोंने रघुनाथसिंहको परास्त किया । हैहयवंशी राज्यका अन्त हुआ । रघुनाथसिंह, भोंसलेके आधीन हुकूमत करने लगा । रघुनाथसिंहकी मृत्यु होनेपर सन् १७४५ में नागपुरका पहला राघोजी भोंसलाने रायपुर राजघरानेके मोहनसिंहको रतनपुरकी गद्दीपर वैठाया। सन् १७५८ में भीमाजीने उत्तराधिकारी होकर रे॰ वर्ष तक राज्य किया । उसके मरनेपर उसकी स्त्री अनन्दीवाई लगभग सन् १८०० तक राज्य करती रही । उसके मरनेपर सूबेदार बीठल दिवाकर उसका उत्तराधिकारी बना, जिसके समयके पीछे राज्यमें बड़ा गड़बड फैछा । सन् १८१८ में अङ्गरेज महाराजने नाग-पुरके आपासाहबको गद्दीसे उतारकर एक छडका राघोजीको, जो सन् १८३० में बालिग

हुआ, नागपुरके तख्तपर बैठाया, जिसके मरनेपर सन् १८५४ मे नागपुरका राज्य अङ्गरेजी अधिकारमें होगया । छत्तीसगढ़ एक अलग् कमिझ्नरी बनाया गया ।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—जैमिनिपुराण-( ४१ वॉ अध्याय ) जिस समय श्रीकृष्ण और अर्जुनसे रक्षित राजा युधिष्ठिरका यज्ञ-अश्व मणिपुरसे खुला, उसी समय रत्ननगर ( रतन-नगर ) के राजा मयूरध्वजका यज्ञ-अश्व उसके पुत्र ताम्रध्वजकी रक्षामें वहाँ जा पहुँचा । जब अर्जुनका घोडा ताम्रध्वजके घोड़ेके निकट गया तब ताम्रध्वजने उसको पकड लिया। **उस समय दोनो ओरकी सेना लडने लगी। (४४ वाँ अध्याय) बडे युद्धके पश्चात् ताम्रध्य**-जने कृष्ण और अर्जुन दोनोको मूर्च्छित किया। दोनों घोडे और ताम्रध्वज रतनपुरमे आये। राजा मयूरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वजके मुखसे यह वृत्तांत सुनकर उसकी निन्दा करने लगे। उधर कृष्णचन्द्र और अर्जुन सचेत होनेपर मणिपुरसे प्रस्थान कर अपनी सेना सहित मयूरध्वजकी राजधानी रतनपुरमें आये। कृष्णभगवान्ने वृद्ध व्राह्मणका रूप धारण किया। अर्जुन उनके शिष्य बने। (४५ वाँ अध्याय ) ब्राह्मणने यज्ञमें दीक्षित राजा मयूरध्वजके समीप जाकर स्वस्ति बचन कहा । राजा वोछे कि हे ब्राह्मण । तुम जिस लिये भेरे यज्ञमे प्राप्त हुए हो वह कहो, मुझको कुछ अदेय नहीं है; मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा । ब्राह्मणने कहा कि है राजन् ! मैं धर्मपुरसे अपने पुत्रके बिवाहके निमित्त तुम्हारे पुरोहित कृष्णशर्मासे कन्या याचनेके लिये अपने पुत्रके साथ चला। मार्गके घोर बनमे एक सिंहने मेरे पुत्रको पकड़ लिया। मैने उससे प्रार्थना की कि तुम मुझको भक्षण करो, मेरे पुत्रको छोड़ दो, सिंहने कहा कि तेरा अंग तपस्या करने और बृद्ध होनेके कारण जर्जर होगया है, स्वादिष्ठ नहीं है। अगर दिन्यरस दुग्ध और नाना विधि फलो करके पुष्ट राजा मयूरध्वजके शरीरका आधा दक्षि-णीय भाग तुमआनकर मुझको दो तो में तुम्हार पुत्रको छोड दूँ। तुमराजाके पास जाकर मांगो बह् अपना शरीर देंदेगा। हे राजन् । तुम सिंह्से मेरे पुत्रको वचाओ। ( ४६ वॉ अध्याय ) राजाने प्रसन्न चित्तसे अपना शरीर दो माग करनेके छिये अपनी स्त्री और अपने पुत्रके हाथमें 'आरा' दिया। रानी कुमुद्रतीने राजाकी आज्ञासे अपने पुत्रके सिंहत उस आरासे राजाके मस्तकको छेदन किया। शिरके कटनेके समय वडा हाहाकार शब्द हुआ। उस समय राजाके वार्ये नेत्रसे जल गिरता हुआ देख ब्राह्मण बोले कि है राजन् । तुम रोदन करते हुए दान देते ही मैं अभावसे दिया हुआ तुम्हारा आधा अङ्ग ग्रहण नहीं करूंगा। तब राजाने कहा कि हे मुनिआर्दूछ । इस लिये मेरे बायें नेत्रसे जल गिरा कि मेरा दहिना अझ ब्राह्मणके काममें लगता हैं; किन्तु वायाँ अङ्ग वृथा जायगा। ऐसा राजाका वचनसुन ब्राह्मणरूपी कृष्ण भगवान् ने प्रसन्न होकर अपना सुन्दर शरीर राजाको दिखलाया और ताम्रध्वज द्वारा अर्जुनके सिंहत अपना मूर्चिछत होनेका वृत्तान्त उनसे कहा, तथा ३ रात्रि राजाके गृहमें निवास किया। राजा मयूरध्वज अपने मित्र बर्गोंके सिहत युधिष्ठिरके यज्ञ अश्वकी रक्षा करनेके लिये कृष्णके साथ चला ।

#### कवरदह।

विलासपुरके रेलवे स्टेशनसे ६० मील पश्चिम कुछ उत्तर ( २२ अंश १ कला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश १५ कला पूर्व देशान्तरमें ) विलासपुर जिलेके अन्तर्गत

कवरदह एक छोटे देशी राज्यकी राजधानी है। उसमें कवीरन्पथीक वंश घरानेका प्रधान मठ है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कवरदहमे ५६८५ मनुष्य थे; अर्थात् ४१३१ हिन्दू, ४५६ मुसलमान, ४२० पहाड़ी, ३४८ कवीरपंथी और ३३० सतनामी ।

कसबेके अधिक मकान खपडेसे छाये हुए है; जगह जगह पक्के मकान देख पड़ते है राजाका मकान दो मिश्जला बना है। कसबेमें रूई और लाहकी सीदागरी होती है 'राजाके राज्यका क्षेत्रफल ८८७ वर्गमील है जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ८६३६२ मनुष्य थे। राज्यसे लगभग ६८००० रुपया मालगुजारी आती है; जिसमेसे १६००० रुपया अङ्गरेजी गर्वनेमेन्टको दिया जाता है।

कवीरपंथी—कवरदह कवीरपंथी वंशघरानेका सर्व प्रधान स्थान है। वहाँ वंशघरानेके प्रधान महन्त रहते हैं। उनके मठ पर हिन्दुस्तानके सब विभागोंसे बहुत कवीरपंथी यात्री आते हैं। इसके आधीन वंशघरानेका दूसरा मठ कवरदहसे ८० मीलसे अधिक पूर्व कुछ दक्षिण कुदरमालमें है।

कबीरसाहब भारतवर्षमे बहुत प्रख्यात हुए । जनका नाम सब छोग जानते हैं । उनका जन्म श्रीकाशीजीमें और शरीर त्याग गोरखपुर जिछेके मगहर बस्तीमें हुआ था । उन स्थानोके वृत्तान्तमें उनकी कथा देखिये ।

नाभाजीने अपने भक्तमाल प्रन्थमें, जिसको बने हुए ३०० वर्ष हुए, लिखा है कि कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम षटदर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो। योग यज्ञ त्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। हिन्दू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी शाषी। पक्षपात नहीं वचन सबहीके हितकी भाषी। आरूढ दशा है जगतपर मुख देखी नाहि न भनी। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम षटदर्शनी ॥ ६०॥ अर्थ;——कबीरसाहबने वर्णाश्रम और षटदर्शनोंकी मर्योदा नहीं रक्खा। उन्होंने भक्तिसे विमुख धर्मको अधर्म कहा; बिना भजनेक योग, यज्ञ, त्रत और दानको तुच्छ बतलाया; हिन्दू और मुसलमानके प्रमाणके लिये रमैनी प्रन्थमें बहुतसी शाखी लिखी, पक्षपात रहित सबके हितका वाक्य कहा और जगत्में आरूढ दशाको प्राप्त होकर मुहदेखी बात नहीं कही।

कबीरसाहबके पीछे कबीरपिन्थयोंके वंशघराने, सुरतगोपाली, ज्ञानी इत्यादि १२॥ पंथ चले । धर्मदासजी कबीरसाहबके प्रधान शिष्य थे, कबीरपिन्थयोंके बहुतेरे प्रन्थोंमें कबीरसाहब और धर्मदासजीके सम्वादकी कथा है कवरदहसे कई एक मिजल दूर गढ़बांधव एक बस्ती है, जिसमे धर्मदासजीका जन्म हुआ था वहाँ भी कबीरपन्थीका मठ है।

कबीरसाहबके अनुरागसागर आदि प्रन्थोंमें छिखा है कि धर्मदासजीकी प्रार्थना करने पर कबीरसाहबने कहा था कि तुम्हारा ४२ वंश चछेगा। प्रन्थोंमें ४२ वंशोंके भविष्य नाम छिखे हुए हैं वह ये हैं;—१ वचनचूड़ामणिसाहब, (धर्मदासजीके पुत्र) २ सुदर्शननाम ३ छुछपितनाम, ४ प्रमोदगुरुबाछापीर, ५' कमछनाम, ६ अमोछनाम, ७ सुरर्तसनेहीनाम, ८ हकनाम, ९ पाकनाम, १० प्रकटनाम, ११ धीरजनाम; १२ उपनाम, १३ दयानाम, १४ गिरिधरनाम, १५ प्रकाशनाम, १६ उदितनाम, १० मुकुन्दनाम १८ अर्द्धनाम, १९ उदय-

नाम, २० ज्ञानीनाम, २१ हंसमाणिनाम, २२ सुकृतनाम, २३ अत्रमणिनाम, २४ रहस्यनाम, २५ गङ्गमणिनाम, २६ पारसनाम, २७ जात्रतनाम, २८ गङ्गमणिनाम, २९ अकहनाम, ३० कण्ठमणिनाम, ३१ सन्तोषनाम, ३२ चातकनाम, ३३ धनीनाम. ३४ नेहनाम, ३५ आदिनाम, ५६ महानाम, ३७ निजनाम, ३८ साहवनाम ३९ उद्धवनाम, ४० केतनाम, ४१ हगमणिनाम और ४२ विज्ञानीनाम।

इनमें ११ वंश होगये । दशवें वंशके प्रकटनामसाहवके रहते हुए उनके पुत्र ११ वाँ वंश धीरजनामसाहवका देहान्त होगया था । प्रकटनामसाहवकी मृत्यु होनेपर उनके भतीजे और धीरजनामसाहवके पुत्र मुक्कन्दीजीसे कबरदहकी गद्दी पर १२ वाँ वंश उप्रनाम वननेके लिये अदालत हो रही है । प्रकटनामसाहवका भतीजा कहता है कि मुक्कन्दीजी धीरजनाम साहवकी विवाहिता स्त्रीका पुत्र नहीं है, यह क्यो गद्दीका अधिकारी होगा । कुद्रमालका महन्त विश्वनाथदास मुक्कन्दीजीके पक्षपर और कबरदह वाल लोग भतीजेकी ओर हैं। भतीजेकी जीत हुई है।

मध्यदेशमें खास करके विलासपुर, रायपुर, और लिंदवाडा जिलेमे कवीरपंथी बहुत हैं। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्यदेशमे ३४७९९४ कवीरपंथी थे। वंश घरानेके कवीरपंथी साधुओंके लिये विवाह करनेका निषेध नहीं है। मध्य-देशके प्राय: सब कवीरपंथी विवाह करते हैं। किन्तु वंश घरानेके अनेक साधु आदरके लिये अपना विवाह नहीं करते।

#### रायपुर।

विलासपुरसे ६८ मील (आसनसोल जंक्शनसे ४३९ मील) पश्चिम-दक्षिण राय-पुरका रेलवे स्टेशन है। मध्यदेशके छत्तीसगढ़ विभागमें (२१ अंश १५ कला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश ४१ कला पूर्व देशान्तरमें ) रेलवे स्टेशनसे एक मील दूर छत्तीसगढ़ विभाग और रायपुर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा रायपुर हैं। एक सहक नाग-पुरसे रायपुर सम्मलपुर और मेदनीपुर होकर कलकत्तेको गई है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फीजी छावनीके साथ रायपुर कसवेमें २३७५९ मनुष्य थे, अर्थात् १९०१३ हिन्दू, ३६२३ मुसलमान, ५२८ एनिमि-स्टिक, ३०० जैन, २७२ क्रस्तान, २१ यहूदी और २ पारसी । मनुष्य संख्याके अनुसार यह मध्यदेशमें ६ वाँ शहर है।

रेखने स्टेशनसे १ मील दूर कसनेके पास ऋषीराम मारनाड़ीकी पुरानी धर्मशाला है जिसका भाग उजड़ गया है। धर्मशालेसे दक्षिण गोल नामक चौकमें छोटी छोटी दुकानोंके ४ चौलूटे वाजार हैं। गोल चौकसे दक्षिण २ मील लम्बी १ पक्षी सड़क है जिसके वगलोंमें बहुतेरे बड़े मकान और कपड़े वर्तन इत्यादिकी दूकाने बनी है। कसनेमें १७ वीं सदीका बना हुआ पत्थरका कंकाली तालाब है जिसको महन्त कृपालगिरने बनवाया था। उसमें अब लोग कपड़े धोते हैं। रायपुरमें जल कल सर्वत्र लगी हैं और प्रधान सड़को पर रात्रिमे लालटेने जलती हैं।

कसवेके चारों ओर अनेक तालाव और वहुतेरे आम इत्यादि वृक्षोंके बाग है और उसके पास एक पुराना जर्जर किला देख पडता है; जिसको सन् १४६० ई०में राजा भुवने-

१४ .

उत्तरसिंहने वनवाया था । किलेके वाहरका घरा लगभग १ मील लम्बा है । किलेके पूर्व उसी समयका वना हुआ वृद्धा तालाव हैं जो पूर्वकालमें १ वर्ग मीलमें फैलता था किन्तु हालमें मरम्मतके समय वह छोटा कर दिया गया था। उसके पूर्व वगलमें पवलिक वाग लगाया गया है। किलेक दक्षिण है वर्गमीलमें फैला हुआ महाराज तालाव है। तालावके वाँघके निकट श्रीरामचन्द्रका मन्दिर खड़ा है। जिसको सन् १७७५ में रायपुरके राजा भीमाजी भोंसलाने वनवाया । कसवेसे र मील उत्तर लगभग २०० वर्षका पुराना अम्बा तालाव है । जिसको एक तेली सौदागरने वनवाया था । लगभग सन् १८५०में रायपुरके शोभाराम महाजनके खर्चसे वह सुधारा गयाऔर उसके तीन वगर्डोपर पत्थरकी सीढ़ियाँ वनाई गई। तालावका पानी उत्तम है, इसलिये कसवेके वहुत लोग उसको लेजाते हैं । शोभारामके पिता दीनानाथने लगभग सन् १८३५ ई० में तेली बॉध वनवाया था, जिसके एक वगलमें पत्थ-रका काम है। यह छोटा है, किन्तु इसमें पानी बहुत रहता है। कसबेसे १ मील पश्चिम राजा वरियारसिंहके समयका वना हुआ छगभग २०० वर्षका पुराना राजा ताछात्र है। तालावके एक वगलमें पत्थरकी सीढ़ियाँ वनी हैं। रायपुरके पास लगभग ६० वर्षका वना हुआ कोको तालावहै, जिसके तीन वगलोंमें पानी तक सीढ़ियाँ और ऊपर पत्थरकी द्विारे हैं। उस तालावमें गणेश चौथेक उत्सवके अन्तमें गणपतिजीकी मूर्तियोंको लोग विस-र्जन कर देते हैं।

इनके अतिरिक्त रायपुरमे कमिश्नरकी कचहरी, दीवानी और फोजदारी कचहरियाँ, अस्पताल, एक गिर्जा, सेंट्रल जेल इत्यादि इमारते हैं। देशी पैदलकी एक रेजीमेंट रहती है। गरुछे, कपास, छाइ और दूसरी पेदावारकी सौदागरी वढ़तीपर है। वर्तमान कसवेके दक्षिण और पश्चिम छोटी नदीके किनारे महादेवघाट तक रायपुरका पुराना कसवा था।

राचपुर जिला-लितासगढ़ विभागके दक्षिणी विभागमें राचपुर जिला है। इसके पूर्व सम्भलपुर जिलेके छोटे छोटे देशी राज्य; पश्चिम चन्दा और वालाघाट जिला; उत्तर विलासपुर जिला और दक्षिण वस्तरका राज्य है। जिलेका क्षेत्रफल ११८८५ वर्गमील है, जिसमेसे लंगभग ४००० वर्गमील भूमि जोती जाती है; और लगभग ४५०० वर्गमील जोतने लायक जमीन वीरान पड़ी है। रायपुर जिलेकी प्रधान फिसल यान है; उसके प्रश्चात रोहूँ, चना, अरहर, कोदो, तिल, कपास, रेंडी इत्यादि होती हैं। जिलेकी सीमाके भीतर छुइकडा, कॉकर, खैरागढ़ और राजनन्दगॉव ये ४ देशी राज्य हैं। जिलेका सदर स्थान रायपुर कसवा है। जिलेके पूर्वोत्तर और दक्षिणके भागमें जङ्गल है। जिलेमें दो नदियाँ हैं; महानदी और शिवनाथ । शिवनाथ नदीमें वहुतेरी छोटी नदियाँ मिली हैं, जो आगे जाकर महानदीमें मिलगईहै । महानदी रायपुर जिलेके नवगढ़के पाससे निकलकर सम्भलपुर, सोन पर और कटक होकर लगभग ५३० मील वहनेके पश्चात् कटक शहरसे . पचास साठ मील पूर्व फल्सपाइण्टके समीप समुद्रम मिली है। पहिले यह उत्तर तव पूर्व जाकर सम्भलपुर जिलेमें प्रवेश करनेपर उससे आगे दक्षिण-पूर्व गई है। रायपुर जिलेमें वहुत तालाव है। महा-नदीके आस पास और जिलेके दक्षिणी भागमें १२ फीटसे रू४ फीट तक भूमिके नीचे कूपोंमें पानी है। जिलेकी कोई कोई पहाड़ी १५०० फीटसे अधिक ऊँची है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय रायपुर जिलेके अङ्गरेजी राज्यमें १४०५१७१ मनुष्य थे, अर्थात् ८५६४९२ हिन्दू, १६५७२९ आदि निवासी, १४३१७८ कवीरपंथी,

२२३४४१ सतनामी, १४९९१ मुसल्मान, ८२७ क्रस्तान और ५१३ जैन । जातियों के खानेमें २६१७९१ गोड, २४८४२९ चमार, २०३५०३ तेळी, १४१९८३ अहीर, ५८२९३ क्रमी, ५०९२३ केवट, ३५७२८ गंडा, ३५०९६ मरार, ३१६५९ पङ्का, २९३३३ कनार या कनवार, २६७९६ मेहरा, २०३०७ कळार, २०२६१ नाह्यण, ९३९३ राजपूत और शेषमें विजवार, मुँइयाँ, खाँद, खरबार, कोस्टी, भीमर, वनजारा, घासिया इत्यादि जातियों के लोग थे।

सतनामी कवीरपंथी रायपुर जिलेमें बहुत हैं। सतनामी हिन्दू हैं, वे जाति भेद नहर्षि मानते है। इस पंथमे चमार जातिके लोग अधिक हैं, जो अपनेको रैदासी कहते हैं। रैदास चमार १५ वीं सदीमें रामानन्द स्वामीका १ चेला था।

रायपुर जिलेके केवल दो कसवोंमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ५००० से अधिक मनुष्य थे, अर्थात् रायपुरमें २४९४८ और धमतरीमें ६६४७।

इतिहास—रायपुर जिला रतनपुरके हैह्यवंशी राजाओंके राज्यका एक भाग था। उस वंशके २० वं राजा सुरदेवके राज्यके समय लगभग सन् ७५० मे छत्तीसगढ दो भागोमें वॅट गया। राजा सुरदेव उत्तरीय भागमें और उसका छोटा भाई ब्रह्मदेव रायपरको राजधानी वनाकर दक्षीणीय भागमें राज्य करने लगा। त्रहादेवके ९ पुस्तके पीछे जव रायपुरके राजवशमें कोई नहीं था तव लगभग सन् १३६० में रतनपुरके राजा जगनाथसिंह देवका पुत्र रायपुरका राजा हुआ, जिसके वंशधर महाराष्ट्रोंके आनेके समय तक स्वतंत्र राज्य करते रहे। सन् १४६० में राजा मुननेश्वरसिंहने रायपुरके किलेको वनवाया। सन् १८१८ में जब रायपुर अँगरेजी अधिकारमें आया, किलेके उत्तर वगलमें प्रधान फाटक विद्यमान था सन् १७४१ में महाराष्ट्रोंने रतनपुरके राजा रघुनाथसिंहको परास्त किया। उसके कई एक वर्ष पीछे रायपुरका राजा अमरसिंह राजसिंहासनसे उतार दिया गया। चसको निर्वाह के लिये राजिमपाटन और रायपुर परगना मिला, जिनके लिये उसको ७०० पौण्ड खिराज देना पडता था । सन् १८२२ में अमरसिंहके पोते रघुनाथसिंहने विना लगानके वारहगाँव और उसके पडोसके ४ गावाको पाया । महाराष्ट्रोंके आधीन होने पर रायपुरकी घटती होने लगी । सन् १८१८ में अङ्गरेजी सरकारने नागपुरके आपासाहवको गद्दीसे उतार कर एक छडके तीसरे राघोजीको राजा वनाया और राज्यका प्रवन्ध अपने हाथमें छिया, उस समयसे रायपुरकी उन्नति होने लगी । सन् १८३० में रायपुरका वर्तमान कसवा वसा । पुराना कसवा इसके दक्षिणपश्चिम था। सन् १८५४ में नागपुरका राज्य अङ्गरेजी गवर्नमेन्टके अधिकारमें हो गया । अङ्गरेजी सरकारने सन् १८५८ में वलवे करनेके अपराधमें रायपरके जमीन्दार नारायणसिंहकी जमीन्दारी छीन छी।

## राजनन्दगाँव।

्रायपुरसे ४२ मील पश्चिम (आसनसोलसे ४८१ मील पश्चिम थोडा दक्षिण) राजनन्दगाँवका रेलवे स्टेशन है, जिसके १४ मील पहिले अर्थात् पूर्व राजनन्दगाँवके राज्यकी पूर्वी सीमाके पास शिवनाथ नदीपर रेलवेका पुल मिलता है। मध्य देशके रायपुर जिलेमें एक छोटे देशी राज्यकी राजधानी राजनन्दगाँव है। सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय राजधानीमें ८८५० मनुष्य थे, अर्थात् ७६७९ हिन्दू, ६७७ मुसलमान, ३४४ जैन, ८३ क्रस्तान और ६७ एनिमिष्टिक।

रेलवे स्टेशनसे राजधानी तक सुन्दर सड़क बनी है। राजधानीमें राजाका महल, कचहरियाँ, स्कूल इत्यादि इमारतें बनी हुई है। रेलवे होनेसे राजधानीकी उन्नति हुई है।

राजनन्द्गांवका राज्य—यह रायपुर जिलेमें देशी राज्य है। राज्यका क्षेत्रफळ ९०५ वर्गमील है। इसमें चार परगने है। सन् १८८१ की मनुज्य-गणनाके समय राज्यके १ कसवे (नन्द्गांव) और ५४० गांवमे १६४३३९ मनुष्य थे। राज्यकी प्रधान फिसल धान, गेहूँ, चना, कोदो, तेलके बीज और कपास है। राज्यके क्षेत्रफलमें लगभग आधी भूमि जोती जाती है, जोतने लायक बहुत भूमि पड़ी हुई है। सन् १८८३ ई० में राज्यके ८ स्कूलोंमे २६३ विद्यार्थी पढ़ते थे। राज्यसे २२२००० रुपये मालगुजारी आती है, जिसमेसे ४६००० रुपये अङ्गरेजी सरकारको 'कर' दिया जाता है।

इतिहास—सन् १७२३ ई० में नागपुरके राजाने अपने गुरुको रायनन्दगाँवका राज्य दान कर दिया। सन् १७६५ और सन् १८१८ में राज्य बढ़ाया गया। राजा वैरागी हैं। महन्त घासीदासने जिनकी मृत्यु सन् १८८३ में हुई, रेलवे स्टेशनके पास एक वड़ा डाक बँगला और अपने राज्यमें अनेक तालाबोको बनवाया और कई एककी मरम्मत करना दी। इस समय महन्त घासीदासके पुत्र (२६ वर्षकी अवस्थाके) महन्त राजा बलरामदास बहादुर राजनन्दगाँवके राजा हैं। राजाको ७ हाथी, १०० घोड़े और ५०० पैदल सेना रखनेका अधिकार है।

## खैरागढ़।

राजनन्दगाँवसे उत्तर ओर रायगढ़ कसवेसे ४५ मील पश्चिमीत्तर ( २१ अंश, २५ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश, २ कला, पूर्व देशान्तरमें ) अम्बा और पिपरिया नदीके संगमके समीप रायपुर जिलेमें एक छोटे देशी राज्यकी राजधानी खैरागढ़ है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय खैरागढ़में २८८७ मनुष्य थे; अर्थात् २६०० हिन्दू, १७६ मुसलमान, ७८ कवीरपन्थी, २७ आदिनिवासी ४ जैन और २ सतनामी। खैरागढ़के राजा राजगोंड़ है। कसवेमें राजाका मकान, जेलखाना, कचहरी और

खैरागढ़के राजा राजगोंड़ है। कसवेमें राजाका मकान, जेळखाना, कचहरी और स्कूछ बना हुआ'है 1

खैरागढ़ राज्य—यह राज्य छत्तीसगढ़के राज्योंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध रायपुर जिलेमें है। इसका क्षेत्रफळ ९४० वर्गमील है। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यके ५१२ कसवे और गावोंमें १६६१३८ मनुष्य थे। राज्यमें किसी किसी जगह लोहेके ओर मिलते है। राज्यसे २१४७०० रुपया मालगुजारी आती है। खैरागढ़ और डूंगरगढ़में अस्पताल खुले हैं और जेलखाना तथा कचहरियाँ इत्यादि कई एक सरकारी इमारतें बनी है। खैरागढ़से २४ मील दक्षिणकी ओर और राजनन्दगावके रेलवे स्टेशनसे १९ मील पश्चिमोत्तर डूंगरगढ़का रेलवे स्टेशन है। सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय डूंगरगढ़ कसवेमें ५६७५ मनुष्य थे।

इतिहास—खैरागढके राजा, जो जातिक राजगोंड है, गढ़मण्डलाके राजवंशकी सतान है। जबलपुर कसवेसे लगभग ५० मील दक्षिण-पूर्व जिलेका सदर स्थान मण्डला एक कसवा है, जिसके ३ बगलोंमें नर्भदा नदी बहती है। आरम्भमें खेलवा नामक एक छोटे जझली देशपर खैरागढ़के राजाका अधिकार हुआ; किन्तु सन् १८१८ में मण्डलाके प्रधान और नागपुरके राजाने उसको भूमिका एक बडा भाग दे दिया।

खैरागढ़के राजा ठाँछ फतहसिंह तख्तसे उतारे जानेके पश्चान् सन् १८७४ में मर गये। राज्य अङ्गरेजी प्रयन्थके आधीन रहा। सन् १८८३ में छाछ उमराससिंहको राज्यका अधिकार दिया गया।

#### भण्डारा ।

राजनन्दगाँवसे १९ मील पश्चिमोत्तर हूँगरगढ़का रेलवे स्टेशन है, जहाँ एश्विन वदलते है और रंलवे संबन्धी बहुतसे यूरोपियन लोग 'रहते हैं। कसबेमें सन् १८९१ की मनुष्य गणनाके समय ५६७५ मनुष्य थे। कसबेके निकट ४ मीलके घरेका पहाडी पुराना किला उजाड़ पड़ा है, जिसके हातेके भीतर १ तालाब है। हूँगरगढसे २३ मील पश्चिम सलेक्साके स्टेशन तक पहाड़ियों और बाँसके भारी जङ्गलोंमें होकर रेलवे लाइन निकली है। १७ मील पर दरक्साके स्टेशनसे पश्चिम पहाडी फोड़ कर सुरड़ी मार्गसे रेलवे लाइन निकाली गई है, जिसके पासके जङ्गलमें बहुतसे बाच रहते हैं। रेलवे वननेके समय वाघोंने वहुतेरेलोगोको मार डाला था। सरेक्सासे ९ मील आगे जानेपर आमगाँवके स्टेशनके पास लत्तीसगढ छूटकर नागपुर विभाग मिल जाता है। आमगाँवसे ४३ मील पश्चिम तमसारोड स्टेशनके पास वेणगङ्गापर रेलवेका पुल है।

तमसारोडसे ११ मील और आमगॉवसे ५६ मील (आसनसोल जंक्शनसे ५८८ भील) पश्चिम और भण्डारारोडका रेलवे स्टेशन है। नागपुर विभागमें रेलवे स्टेशनसे ६ मील दक्षिण वेणगंगा नदीके पश्चिम किनारे पर जिलेका सदर स्थान भण्डारा एक कसवाहै।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय भण्डारा कसवेमे १३३४८ मनुष्य थे, अर्थात् ११५०९ हिन्दू, १६५९ मुसलमान, ८९ ऋस्तान, ६३ एनिमिस्टिक और २८ जैन ।

कसवेमें मामूछी फपडे और वर्तनकी सौदागरी होती है। कूप और वाहरके ताला-वोके पानी लोग पीते है। सरकारी मामूछी कचहारियां, जेलखाना, पुलिसस्टेशन, पबलिक लाइब्रेरी, गवर्नमण्ट अस्पताल, जिला स्कूल, लडिकयोंका स्कूल इत्यादि इमारते है। वहाँ एक महाराष्ट्र राजा रहता है। एक अच्छी सडक नागपुरसे पूर्व भण्डारा, रायपुर, सम्भलपुर और मेदनीपुर होकर कलकत्तेको गई है।

भण्डारा जिला—इसके पूर्व गयपुर जिला, दक्षिण चन्दा जिला, पश्चिम नागपूर जिला और उत्तर सिउनी और वालाघाट जिला है। जिलेके पश्चिमका भाग वेणगङ्गाके किनारे तक मैदान और उत्तर और पूर्व पद्दा हिया है, जिनपर खास कर के गोड़ और अन्य जङ्गली जातियोंके लोग रहते हैं। जिलेके क्षेत्रफलमें एक तिहाई भागसे अधिक जङ्गल हैं। गर्मीकी ऋतुओंमे वेणगङ्गाके अतिरिक्त किसी नदीमें पानी नहीं ग्हता है। जिलेमें ५००० से अधिक झीले और तालाव हैं जिनमें नवगाँव, सिउनी और शेरगाँव इत्यादि की झीले और वहुतेरे तालाव वहुत बडे हैं। नवगाँव झीलका क्षेत्रफल ५ र्रे वर्गमील और उसका घरा १७ मीलका

है, जिसमें जगह जगह ९० फीट तक गहरा पानी है। जङ्गलोंमें महुए छोड़कर किसी वृक्षकी लकड़ियां मकानके कामके योग्य नहीं होतीं। छोहाके ओर बहुतेरी जगहोमें भिलते हैं। इमारतके कामका पत्थर पहाड़ियोंसे निकलता है। बाघ इत्यादि जङ्गली जानवर अनेक मनुष्योंको मारते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय भण्डारा जिलेके क्षेत्रफळ ३९२२ वर्गमीलमें ६८३७७९ मनुष्य थे; अर्थात् ५८९६९९ हिन्दू, ७८०२१ एनिमिस्टिक अर्थात् आदिनिवासी, १३१०२ मुसलमान, २१६९ कवीरपंथी, ५७६ जैन, १५७ क्रस्तान, ३८ सतनामी, १२ सिक्ख, ४ पारसी और १ बौद्ध। आदिनिवासियों में ७०६८८ गोड़ और शेषमे कुरकू कोल इत्यादि और हिन्दुओमे ११३५८९ घद और महारा, ७९०३६ क्रमीं, ५३९९० पोनवार, ४२७९६ गोरी, ३६९५२ तेली, २९३४७ धीमर, २५१९५ कलार, २०२५८ गोंड, ७९९४ राजपूत, ६४३५ ब्राह्मण और शेषमें दूसरी जातियोंके लोग थे। भण्डारा जिलेके भण्डारा कसवेमें १११५० पौनीमे ९७७३, तुमसरमें ७३८८ सीर मोहरीमें ५१४२ मनुष्य थे।

इतिहास—१७ वीं शदीमें भण्डारा जिला देवगढ़के गोंड़ राजाके अधिकारमें था। उस समय बहुतसे पोनवार, लोधी, राजपूत, कोरी और कुनवी आकर उस जिलेमें खास करके वेणगड़ाके निकटवर्ती गांवोमें बसे। सन् १७३८ में पहला राघोजी मोंसलाने उस देशको जीता। उसके पश्चात् बहुतसे अथवाल, मारवाड़ी, महाराष्ट्र, कुनवी और लिंगायत वहाँ आ बसे। नागपुरके तीसरे राघोजी मोंसलेके मरने पर सन् १८५४ में भण्डारा जिला अङ्गरेजी अधिकारमे हो गया।

## कामटी।

भण्डारारोड़के स्टेशनसे ३० मीर्ल (आसनसोछसे ६१८ मील ) पश्चिम और नागपुर शहरसे ९ मील पूर्वोत्तर कामटीका रेखवे स्टेशन है। मध्यदेशके नागपुर जिल्हेमें कंघान नदीके दिहने किनारेपर कामटी एक अच्छा कसवा और फौजी छावनीका मुकाम है। कामटिसे थोड़ीही दूरपर पेंघ और कोल्हार नदी कंघानमें मिली हैं। कंघान नदीपर छावनीके पूर्व पत्थरका सुन्दर पुल बना है, जिसके बनानेमें लगभग ९००००० रुपया खर्च पड़ा था। उसके पास १००००० रुपयेके खर्चसे बना हुआ लोहेका रेलवे पुल है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कामटी कसने और फौजी छावनीमें ४३१५९ मनुष्य थे; अर्थात् २२६६० पुरुष और २०४९९ स्त्रियाँ। इनमे २८५२१ हिन्दू, ११५४६ मुसलमान, २४१२ क्रम्तान, ३२० एनिसिप्टिक, २९१ जैन, ३९ पारसी; १६ यहूदी, ११ सिक्ख और ३ वौद्ध थे। मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें ९३ वाँ और मध्य प्रदेशमें ४ था शहर है।

छावनी और कसवेके बीचमें छावनीके दक्षिण-पूर्व परेडकी फैली हुई भूमि ह । कस-बेमे चौड़ी सडके बनी हैं । कई धर्मशाले, स्कूल, एक अस्पताल, हालका बना हुआ एक उत्तम तालान, एक अच्छी सराय और बड़ा बाजार है । मवेसी, लकड़ी, गल्ले, नमक, कपढ़े और अंगरेजी बस्तुओंकी बडी तिजारत होती है । सन् १८२१ ई० में वहाँ फौजी छावनी नियत हुई। उसी समय वहाँ कामटी कसवा वसं गया। कामटीमें कंघान नदीके दिहने फौजी छावनी है, किन्तु रिसाले वायें रहती है। नदीके दिहने लगभग ४ मील लम्बी छावनीकी चौडी सडक है। प्रथम कामटीमें बहुत फौज रहती थी, किन्तु अब यूरोपियन आरटिलरीकी एक वैटरी और कुछ देशी सेना है। इनके अतिरिक्त कामटीमें ७० मन्दिर, ५ मसजिदे, २ गिरजे और लगभग ४६० कूप हैं।

## रामटेक ।

कामटीसे १८ मील और नागपुर शहरसे २४ मील पूर्वोत्तर (तीरसाके रेलके स्टेशनसे ११ मील उत्तर) २१ अंश, २४ कला, उत्तर अक्षाँश और ७९ अंश, २० कला पूर्व देशांतरमें नागपुर जिलेके अन्तर्गत एक तहसीलीका सदरस्थान रामटेक छोटा कसना है। एक दही सहक नागपुर शहरसे कामटी और रामटेकने ४ मील पश्चिम होकर जवलपुरको गई है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय रामटेकमें ७८१४ मनुष्य थे, अर्थात् ६९७८ हिन्दू, ६१४ मुसलमान, १२१ पहाडी जातियाँ और १०१ जैन ।

रामटेक पांवत्र स्थान है। और पानके छिये भारतवर्षमें प्रसिद्ध है। उसमें छगभग २०० घर तंबोछी बसते हैं उसके आसपास पान बहुत होता है। वहाँसे बहुत पान छिंदबाहा, सिउनी, जवछपुर और वम्बईको भेजा जाता है। कसबेमे छोटे बडे छगभग २० द्वमिन्द्र बने हुए हैं। कसबेके पश्चिम भागमे सरकारी आफिसें हैं। मैदानसे ५०० फीट ऊंची पहाही पर एक सुन्दर बँगछा बना है।

रामटेकके पास एक पहाड़ी है, जिसके उत्तर वगल पर एक बहुत पुराना मन्दिर है, जिसके पास अनेक मन्दिर बने हैं। पहाड़ीके ऊपर उसके पश्चिम किनारेके पास एक हावेके मीतर श्रीरामचन्द्रजीका प्राचीन विशाल मन्दिर है। उसके पासके छोटे मन्दिरों और दीवारोंके ऊपर उसका शिखर दूरसे देख पडता है रामटेकके पाससे पहाडीके शिखर तक बहुत सीहियाँ बनी हुई हैं।

रामटेकसे २ मील दूर अम्बाडा बस्ती तक एक अच्छी सहक गई है, जहाँ अम्बाद्धा नामक पुराना तालाव है। तालावके तीन वगलोंमें पानी तक पत्थरकी सीढ़ियाँ वनी हैं और बगलोंमें महाराष्ट्रोंके वनवाये हुए पन्द्रह वीस देव मन्दिर वने हुए हैं। यहाँ कार्त्तिककी पूर्णिमाचे। एक बड़ा मेला होता है, जो ५ दिन तक रहता है। मेलेमें कपड़े, वर्तन, मनिहारीकी चीजें इत्यादि वस्तु विकती हैं और लगभग १००००० आदमी आते हैं।

तालावके किनारेसे पहाड़ीके ऊपरकं मिन्द्रोंतक है मील लम्बी पत्थरकी सीढ़ियाँ गई हैं। यात्रीगण तालाबमें लान करके सीढ़ियो द्वारा ऊपरके मिन्द्रोमें जाकर पूजा करते हैं। पहाडिंके शिखरके पास एक वावलीके समीप एक धर्मशाला है। पहाड़ीपर पहला राघोजी भोंसलाका बनवाया हुआ गढ़ है। उसके पहले चौगानमें दिहने नारायणका और वायें एक दूसरे देवताका मिन्दर है। दूसरे चौगानमें महाराष्ट्रोंकः हथियारखाना था जिसकी दीवारकी निशानी विद्यमान है। तीसरे चौगांनमें मैबर दरवाजा होकर जाना होता है। उस

हिस्सेकी दीवार और बुर्ज अभी तक अच्छे वने हुए है। गोकुछ दरवाजा होकर राणपित, हुनूमान और रामचन्द्रके मन्दिरको जाना होता है। इसी चौगानसे पत्थरकी दूसरी सोढ़ियां नीचे रामटेक कसबेको गई हैं।

## द्वसरा अध्याय।

( मध्यदेशमें ) नागपुर, बरधा, चाँदा, ( बरारमें ) अमरावती, पलिचपुर, अकोला, वासिम, सेगाँव, और खामगाँव।

### नागपुर ।

कामटीसे ९ मील पश्चिम और आमनसोल जंक्शनसे ६२७ मील पश्चिम थोडा दक्षिण नागपुरका रेलवे स्टेशन है। मध्य देशमें (२१ अंश, ९ कला, ३० विकला, उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, ७ कला पूर्व देशान्तर में) नाग नामक छोटी नदीके किनारे पर मध्यदेश और नागपुर जिलेका सदर स्थान और मध्यदेशका प्रधान शहर नागपुर है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनांक समय फौजी छावनींके साथ नागपुर शहरमे ११७०१४ मनुष्य थे; अर्थात् ६०६४० पुरुप और ५६३७४ क्रियाँ । इनमें १४५४९ हिन्दू, १६३८७ मुसलमान, ३०८७ क्रस्तान, ११६३ प्रनिभिष्टिक, १०४१ जैन, ३३७ पारसी, २३१ बौद्ध, १३८ सिक्ख और ८१ यहूदी थे। मनुष्य-गणनांके अनुसार यह भारतवर्षमें २३ वाँ और मध्यदेशमे पहिला शहर है।

म्युनिसिपेल्टीके भीतर खास शहरके अलावे सीतावर्डी और ताकली शहरतली है। शहरके भीतर सीतावर्डी पहाड़ीके ऊपर सीतावर्डी नामक किला है, जिसको देखनेके लिये पास लेना होता है। पहाड़ीके नीचे उसके उत्तर और पश्चिम नागपुरका सिविल स्टेशन है। स्टेशनसे उत्तर फौजी लाइन और वाजार है। उनसे उत्तर ताकली शहरतली है, जिसकी पहाड़ीपर उत्तम नई रेजीडेंसी बनी है; किन्तु चीफकमिश्नर खास करके सतपुड़ा पहाड़ीपर पचमारीमें रहते हैं। सीतावर्डी पहाड़ीके दक्षिणके बगलके नीचे सीतावर्डी शहरतलीमें पुरानी रेजीडेंसी है, जहाँ चीफ कमिश्नर रहते थे।

पहाड़ीके पूर्व नागपुरके रेळवे स्टेशनके पास पुतलीघर और राजाराम और रामचन्द्रकी नई धर्मशाला हैं; उसी धर्मशालेमें मेरे (पिताके) रामेश्वरके पण्डेके दो गुमास्ते मुझको मिल गये। उनमेंसे एक हमारे साथ चला और रामेश्वर तक हमारे साथ साथ गया। उस धर्मशालेके अलावे नागपुरमें कई धर्मशाले और ३ सरकारी सराय हैं। रेलवे स्टेशनसे पूर्व महाराष्ट्र राजाका बनवाया हुआ बहुत वड़ा जामा तालाब और तालाबसे पूर्व खास शहर है। व बड़ी सड़कें यूरोपियन स्टेशनसे शहरको गई है, एक उत्तर, दूसरी जामा तालाबके दक्षिण किनारे होकर और तीसरी, जो सबसे उत्तर है, स्टेशनके उत्तर रेलवे होकर। किलेसे थोड़ी दूरपर एक छोटा अजायव खाना है।

रेलव स्टेशनसे र मील दूर नागपुरनी दीवानी कचहरियाँ है। शहरके पड़ोसमे महा-राष्ट्र राजाओंका वनवाया हुआ अम्बाझीरी और तेलिंगखेरी उत्तम तालाव हैं। अम्बाझीरीसे जल कलद्वारा शहर और सिविल स्टेशनमें पानी आता है। इनके अलावे नागपुरके आस पास कई छोटे तालाव हैं। शहर और शहरतिलेगोंमें बहुत बाग अर्थात् उद्यान हैं; जिनमेंसे सीतावर्ड़ीका महाराजवाग, शहरके भीतरका तुलसीवाग, शहरतिलयोंमें सकर-दरा, पाल्डी, सोनगांव और तेलिङ्ग खेरीबाग प्रधान हैं। इनमेंसे महाराजवाग सब वागोंसे उत्तम है। इसमें स्थान स्थानपर फूल और पत्तोकी बेलके गमले सले हैं। एक स्थानपर छोटे हीजमें जीवित हाथीके समान पत्थरका बड़ा हाथी खड़ा है। उसके सुन्डसे कलका पानी सर्वदा गिरा करता है, जो हीजसे नाला द्वारा निकल कर फूलकी क्यारियोको सींचता है। इस वागमें एक छोटा चिडियाखाना (जन्तुशाला) है, जिसमें अनेक बाघ, भोछ, अन्दर, हरिन, मेडिया, नीलगाय, और मॉति मॉतिके चिड़िये पाले जाते हैं।

नागपुरमें महाराष्ट्र राजाओं के समयके बहुतेरे मिन्दर है, जिनमेंसे कई एक मिन्दरोमें नकासीका उत्तम काम बना है। शहरके दक्षिण शुक्रवारी महल्लेमें भोसले राजाओं की अनेक छत्तरियाँ अर्थात् समाधिमन्दिर वने हुए हैं। इनके अतिरिक्त नागपुरमे एक सेंद्रल जेलखाना, जिसमें लगभग १ हजार केदी रह सकते है, दो गिरजे, कई एक स्कूल, मीरिस कालिज, पागलखाना, को दीखाना, गरीबखाना, एक कुर्पास्कूल, जिसमें लडकों को खेतीकी विद्या सिखलाई जाती है और दो कल कारखाने हैं। काले अर्थान् तेलिया पत्थरका बना हुआ नागपुरके मोंसलेका उत्तम महल था, जो सन् १८६४ में जलादिया गया, अब केवल एसका नकारखाना है। शहरमें भोसले वंशके एक छोटे राजा हैं।

गुरुग क्ष स्केयर और गचीपगारमें सप्ताहिक बढ़ा बाजार छगता है। शहरमे शुक्र आदि दिनों के नामसे कई महल्छेका नाम पढ़ा है। नागपुर नारंगियों के छिये प्रसिद्ध है। वहाँसे नारंगी हिन्दुस्तानके दूर दूरके प्रदेशों के अछावे बिछायतमें भी भेजी जाती है। नागपुरकी वढ़ी सीदागरी चन्नतिपर है। गेहूं, गल्छा, नमक, कपड़ा, मसाछा, अङ्गरेजी सामान इत्यादि चीजें दूसरे देशों से नागपुरमें आती हैं और बहुतसे कपड़े बनकरदूसरे देशों में जाते हैं। सवारी छिये टमटम और एके बहुत मिछते हैं। वहाँ के बहुतेरे छोग सवारी के छिये हलकी सुन्दर बैछगाड़ी रखते हैं, जिसको छोग रिगी कहते है। वह एक दूसरे इंगकी छम्बी होती है; इसके बैछ तेजीसे दौडते हैं।

नागपुरसे एक सड़क उत्तर कुछ पूर्व जवलपुरको और दूसरी सड़क पूर्व भंण्डारा, रार्वपुर, सम्भलपुर, क्योंझोर और मेदनीपुर होकर कलकत्तेको गई है।

ं नागपुर जिला—इसके पूर्व भण्डारा जिला, उत्तर चिन्द्वाड़ा और सिउनी जिला; दिक्षण-गश्चिम वरदा जिला और दिक्षण-पूर्व चॉदा जिला है। नागपुर विभाग और जिलेका सदर स्थान नागपुर कसवा है। इस जिलेकी उत्तरी सीमापर लगातार पहाड़ियोंका जंजीरा है और दिक्षण-पश्चिमकी सीमाके भीतर पहाड़ियोंका वडा भाग है। जिलेकी खरकी पहाड़ी समुद्रके जलसे लगभग २००० फीट ऊँची है। पहाड़ियोंका तीसरा सिलसिला देशके वीचसे होकर उत्तरसे दिक्षण चला गया है। ये तीनो सिलसिले सतपुड़ाके हिस्से है। जिलेके पूर्वी- क्रार अगमें रामटेक नामक पवित्र पहाड़ीपर एक पुराना किला और कई एक देवमन्दिर

स्थित हैं। नागपुर शहरके पास एक छोटी पहाड़ीपर सीतावड़ी किला है। सन् १८८३-१८८४ में जिलेके ३७८६ वर्गमील क्षेत्रफलमें १९३२ वर्गमील भूमि जोती जाती थी; ७८९ वर्गमील जोतनेके लायक और १०६५ वर्गमील नहीं जोतने योग्य थी। जिलेकी प्रवान फिसल गेंहू, कपास, ऊल और तम्बाकू है। जिलेमे बोखार बहुधा हुआ करता है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय नागपुर जिल्लेक ३७८६ वर्गमील क्षेत्रफलमें ६९७३५६ मनुष्य थे, अर्थात् ५९८४४१ हिन्दू, ४२७५० आदि निवासी, जो प्रायः सब गोंड़ हैं; ३९७६५ मुसलमान, ७३७१ कवीरपंथी, ४८५० इस्तान, ३५६४ जैन, ४१६ सत-नामी, १७८ पारसी, ६ नाहा, ५ वीद्ध, ४ यहूदी और ६ अन्य । हिन्दुओमें १४५८१५ इमी, ८२०६६ महारा, ५४४५१ तेली, ३७७३३ कीस्टी,२७६१० माली, २१०२८ नाहाण, १८८८४ महरा, ११२१२ राजपृत और शेषमे गारी, नरुई इत्यादि दूसरी जातियोंके लोग थे। नागपुर जिल्लेके कसने नागपुरमें ९८२९९ (सन् १८९१, में ११७०१४), कामटीमें ५०९८७ (सन् १८९१ में ४३१५९), अमरेरमें १४२४० (सन् १८९१ में १५१८०), खापामें ८४६५, रामटेकमें ७८१४ और नरखेरामे ५०६१ महुष्य थे।

इतिहास—सोल्हवीं सद्में नागपुर जिला देवगढ़के गोड़ राज्यका एक भाग वना। देवगढ़के राजाके छोटे भाई जतवाने पहाड़ीपर एक दृढ़ किला वनवाया। उसके और उसकी सन्तानके वनवाये हुए वहुतेरे टूटे फूटे किले नागपुर जिलेमें जगह जगह देख पड़ते हैं। लग-भग सन् १७०० ई० में उसके ३ या ४ पुरत पोछेके वख्त वुलन्दने देवगढ़के राज्यको प्रतापी वनाया और राज्यको वहुत वढ़ाया। उसके वाढ़के राजा चाँद्मुलतानने नागपुर शहरको दीवारसे घेरवाया और उसको अपनी राजधानी वनाया। सन् १७३९ में चाँदमुलतानकी मृत्यु होनेपर वक्तवुलन्दके पुत्र अलीशाह वरजोरोस तख्तपर वैठ गया। तव चाँदमुलतानकी मृत्यु होनेपर वक्तवुलन्दके पुत्र अलीशाह वरजोरोस तख्तपर वैठ गया। तव चाँदमुलतानकी मोंसलेको वुलाया। अलीशाह मारा गया। चाँदमुलतानके पुत्रोंको राज्य मिला। राघोजीके चले जानेपर चाँदमुलतानके दोनों पुत्रोंसे राज्यके लिये लड़ाई हुई। वुरहानशाहने सन् १७४३ मे अपनी सहायताके लिये राघोजी भोंसलाको वुलाया। अकवरशाह राज्यसे निकाला गया। राघोजीने वुरहानशाहका पेंशन मुकरर करके उसको राजाकी पद्वी देकर राज्यको अपने अधिकारमें कर लिया और नागपुर शहरको अपनी राजधानी वनाया।

सन् १७४४ में नागपुरके राघोजी भोसलाने पृनाके पेशवासे वरारसे कटकतक 'कर' लेनेकी सनद ली और सन् १७५० में वरार,गोडवानाऔर वङ्गालके लिये नई शनदें हासिलकीं। जसने सन् १७५१ में वङ्गालसे चौथ तहसीली और सूवे उड़ीसेका दक्षिणी भाग अपने अधिकारमें कर लिया। इस प्रकार उसने वाहरके देशोको जीतकर एक वड़े देशके उत्पर अपनी हुक्मत फैलाई। सन् १७५५ में पहला राघोजीकी मृत्यु होनेपर उसका वड़ा पुत्र जानोंजी नागपुरका राजा हुआ और छोटे पुत्र माघोजीको छत्तीसगढ़ और चन्दा मिला। सन् १७६५ में निजाम और पेशवा दोनोंने मिलकर जानोंजीको परास्त करके नागपुरको जलाया; किन्तु उसके ४ वर्ष पीछे पेशवाने जानोंजी मोसलेसे एक सन्धि की, जिसके अनुसार जानोंजीकी पूरी स्वाधीनता होगई। उसके ३ वर्ष पश्चात् जानोंजी मर गया। वह चन्दाके माघोजीके पुत्र अर्थान् अपने मतीजे राघोजीको गोए छे चुका था। माघोजी अपने पुत्रको गहीपर

बैठा कर राज्य कार्य चलाने छगा । सन् १७८८ म माघोजीके मरने पर उसका पुत्र दूसरा राघोजी राज्यका काम करने छगा । उसके राज्यके समय नाग-पुरका बल अधिक बढ़ गया और अङ्गरेजोंसे अधिक सरोकार हुआ । जब सन् १७५६ और १७६५ के वीचमें बङ्गालमे अप्ररेजोका अधिकार होगया तव महाराष्ट्रोंकी चढ़ाई बन्द हुई। सन् १७९८ के थोड़े दिन पीछे राघोजीने सिंधियाके साथ मिलकर अझ-रेजोसे मुकाविला किया। अङ्गरेजोने जब असाई और अरगांवकी लड़ाइयोंमे महाराष्ट्रोंको दबाया तव देवगाँवमें सन्धि हुई, जिसके अनुसार राघोजी भोंसळाने अपने राज्यका तीसरा भाग अहरेजोंको दे दिया और नागपुरमें एक रेजीडेटको रखना कबूल किया । सन् १८०३ में अङ्गरेजोंने महाराष्ट्रोंको सूबे उडीसेसे निकाल दिया। राघोजी अपने राज्यसे अधिक मालगुजारी लेने लगे और पिण्डारी लूट पाट करने लगे, इससे नागपुरका वर्तमान जिला पूरे तौरसे वरबाद होगया। सन् १८१६ में दूसरा राघोजी मर गया। उसका पुत्र पर-যুর্जी अन्धा लॅगडा और निर्वल था, इसलिये राघोजीका भतीजा आपासाहव राजप्रतिनिधि बना । चन्द महीनोंके पश्चात् आपासाहबने परशूजीको विष देकर मरवा डाला और आप नागपुरके राजसिंहासन पर बठा । उसने अङ्गरेजोंके दुइमन पेशवासे दोस्ती की, इसिछिये अङ्गरेजाने कई बार नागपुर पर आक्रमण किया । प्रथम तो आपासाहवने अङ्गरेजी सेनाको भगादिया, किन्तु सन् १८१७ के अन्तमे वह नागपुरके पास परास्त होकर भागगया।अङ्गरे-जोने दुसरे राघोजीके पोतेको, जो निरा बालक था, राघोजीकी पदवी देकर गदीपर वैठाया । अङ्गरेजी रेजीडेण्ट राज्यका प्रवंघ करने छगा । सन् १८३० में वडे होनेपर तीसरे राघोजीको राज्यका आधेकार मिला। सन् १८५३ में तीसरा राघोजी मर गया। तव अङ्गरेजी गवर्नमेण्टने उसके गोद लिये हुए वालकको राजा स्वीकार न करके नागपुरके राज्यको अपने राज्यमें मिला लिया ।

सन् १८५७ के वलवेके समय देशी सवारोंने शहरके मुसलमानोंसे राय करके बगा-वत करनेको ता० १३ जून नियत की, किन्तु पैदल सेना अङ्गरेजोंकी ओर थी, इसलिये बगावत नहीं होसका। पीछे वागी होनेवाली फौजके हथियार छीन लिये गये और वे लोग निकाल बाहर किये गये। ता० २४ जूनको इर्रेगुलर रिसालेके हथियार लेलिये गये, किन्तु नवंबर्स उनको फिर हथियार दिये गये और वे लोग सम्मलपुरकी ओर सरकारी कामके लिये भेजे गये।

सन् १८६१ में सागर और नर्मदा देशमें नागपुर देश मिला दिया गया । तीनो मिल कर वर्तमान मध्य देश, जिसका सदर स्थान नागपुर कसवा है, नियत हुआ ।

मध्यदेश—मध्य देश एक चीफ कामिश्नरके आधीन है, जो नागपुर शहरमे रहते हैं। इसके पूर्व गवर्नमेण्ट बङ्गाल, दक्षिण मदरास हाता और हैदराबादका राज्य, पश्चिम बरार, पश्चिमोत्तर मालवा और उत्तर मध्यहिंद और वुन्देलखण्ड है। इसकी सबसे अधिक लम्बाई पूर्वसे पश्चिम तक लगभग ६०० मील और उत्तरसे दक्षिण तक करीब ५०० मील है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्यदेशके अङ्गरेजी राल्यका क्षेत्रफल ८६५०१ वर्गमील और उसकी मनुष्य-संख्या १०७८४२९४ थी; अर्थात् ५३९७३०४ पुरुष और ५३८६९९० क्षिया । इनमें ८८३१४६७ हिन्दु, १५९२१४९ एनिमिष्टिक अर्थात् जङ्गली जातियाँ इत्यादि,२९७६०४ मुसलमान, ४८६४४ जैन, १२९७० क्वस्तान, ७८१ पारसी, ३२२ बौद्ध, १७६ यहूदी, १७२ सिक्ख और९ अन्य थे। इनमें सैंकड़े पीछे ६० $\frac{1}{5}$  हिन्दी भाषा वाले, १९ $\frac{1}{5}$  महाराष्ट्र भाषा वाले, ९ $\frac{1}{5}$  गोंड़ भाषा वाले, ६ $\frac{1}{5}$  डिड़या भाषावाले, १ $\frac{1}{5}$  उर्दू भाषावाले और ३ अन्य भाषा बोलने गांले म0ष्य थे। मध्यदेशके लोगोंकी बोली और चाल तथा पहराव कॅगला, डिड़या, महाराष्ट्री और हिन्दीकी खिचड़ी है।

मध्यदेशमें ४ भाग और १९ जिले इस भॉति हैं,—(१) नागपुर किस्मतमें नागपुर, भण्डारा, बरवा, चॉदा, बालाघाट और अपरगोदावरी, (२) नर्मदा विभागमें नरसिंहपुर, हुशंगाबाद, निमार, बेतूल और चिंदवाड़ा, (३) जबलपुर विभागमें जबलपुर, सागर, दमोह, मण्डला और सिजनी और (४) छत्तीसगढ़ विभागमें रायपुर, विलासपुर और सम्भलपुर जिला।

मध्यदेशके अङ्गरेजी राज्यके शहर और कसबे, जिनमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १०००० से अधिक मनुष्य थे;—

|     |        |           |      | _       |           | _   | -         |       | •      | _       |           |
|-----|--------|-----------|------|---------|-----------|-----|-----------|-------|--------|---------|-----------|
| नं० | शहर    | या        | कसबा | जिल्ला  | जन-संख्या | नं० | शहर       | या    | कसबा   | जिला    | जन-संख्या |
| 8   | नागपु  | <b>ुर</b> | नाग  | ापुर    | ११७०१४    | ११  | हरदा      |       | हुशं   | गाबाद   | १३५५६     |
| ঽ   | जबल    | पुर       | जब   | लपुर    | ८४४८१     | १२  | हुशंग     | बाद   | हुशं   | गाबाद   | १३४९५     |
| 3   | सागर   | [         | साग  | र       | ४४६७४     | १३  | भण्डा     | रा    | ् भण्ड | इसं     | १३३४८     |
| 8   | काम    | टी        | नाः  | ापुर    | ४३१५९     | १४  | सिउं      | री    | सिः    | नी -    | ११९७६     |
| Ŀ   | बुरहा  | नपुर      | ् नि | मार     | ३२२५२     | १५  | दमोह      | ξ     | द्म    | हि      | ११७५३     |
|     | रायप   | _         |      | यपुर    | २३७५९     | 98  | ৰিতা      | स्रवर | बिल    | गसपुर   | १११२२     |
| U   | चाँद   | ſ         | चॉ   | दा      | १६१७५     | 1   |           |       |        |         |           |
|     | . खण्ड |           | _    | मार     | १५५८९     | १७  | हिंग      | नघाट  | वरध    | ग       | १०५६४     |
| Q   | अमरे   | र         | -    | गपुर    | १५१८७     | 80  | : नर्रारं | नहपुर | नरा    | सेंहपुर | १०२२०     |
| १०  | सम्भ   | लपुर      |      | म्भलपुर | रं४५७१    | 80  | , बरो     | α     | चॉव    | Ţ       | १००१८     |

मध्यदेशमें १५ देशी राज्य हैं। सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय देशी राज्यों के २९४३५ वर्गमील क्षेत्रफलमें २१६०५११ मनुष्य थे; अर्थात् १०८९०११ पुरुष और १०७१५०० क्षियां । इनमें १६५८१५३ हिन्दू, ४८९५७२ एनिमिष्टिक अर्थात् जङ्गली जातियों के लोग, ११८७५ मुसलमान, ५६८ जैन, ३३८ क्रस्तान, ३ बौद्ध १ सिक्ख और-१ अन्य था। इनमें सैकड़े पीछे ४२३ बिल्या भाषावाले, ३६ हिन्दी भाषावाले, ८३ गोड़ भाषावाले, ६३ हलाबी भाषावाले ३ खॉद भाषावाले और ३६ अन्य भाषावाले मनुष्य थे।

देशी राज्यके कसवे; जिनमे सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ५००० से अधिक मनुष्य थे;-

| नं० कसवा   | राज्य                       | जन-संख्या | नं० कसबा   | राज्य      | जन-संख्या |
|------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| १ राजनन्द् | <mark>ॉव राजनन्द्</mark> गॉ | व ८८५०    | ४ कवरदह    | कवरदह      | ५३४९      |
| २ सोनपुर   | सोनपुर                      |           | ५ जगदछंपुर | बस्तर      | ५०४४      |
| ३ डूगरगढ़  | खैरागढ़                     |           | ६ वेंका    | <b>,</b> 0 | ५०४०      |

#### मध्यदेशके देशी राज्योका त्रिज,-

| नं०          | देशी राज्य                                          | क्षेत्रफल<br>वर्गमील                        | मनुष्य-संख्या<br>सन् १८८१                      | मालगुजारी<br>सपया         | राज्यका पता                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מי חיי שם שי | खैरागढ़<br>राजनन्दगॉव<br>वस्तर<br>काळाहांडी<br>पटना | ९४०<br>९०५<br>१३०६२<br>३७४५<br>२३९९<br>१४८६ | १६६१३८<br>१६४३३९<br>१९६२४८<br>२२४५४८<br>२५७९५९ | २२२०००<br>१४१३००<br>१०००० | रायपुर जिलेमें ।<br>रायपुर जिलेमें ।<br>रायपुर जिलेके दक्षिण और<br>चॉदा जिलेके उत्तर ।<br>पट्ना-राज्यके दक्षिण ।<br>कालाहांडी—राज्यके उत्तर<br>और सोनपुर-राज्यके पश्चिम।<br>सुरगुजासे दक्षिण और सम्म- |
|              | सोनपुर                                              | ९०६                                         | १७८७०१                                         | ५१५००                     | लपुर जिलेसे उत्तर ।<br>सम्भलपुर जिलेके दक्षिण<br>और पटना-राज्यके पूर्व ।                                                                                                                              |
| ٩            | वामडा<br>कवरदह<br>सारनगढ़                           | १९८८<br>८८७<br>५४०                          | ८१२८६<br>८६३६२<br>७१२७४                        | ३७०००<br>६८०००<br>११७००   | सम्भलपुरके पूर्व ।<br>विलासपुर जिलेमें ।<br>सम्भलपुरके पश्चिम और<br>रायगढ-राज्यके दक्षिण ।                                                                                                            |
| ११           | कांकर                                               | ६३९                                         | ६३६१०                                          | २२०००                     | रायपुर जिल्ले पश्चिम और<br>वस्तर-राज्यके उत्तर्।                                                                                                                                                      |
|              | छुइकड़ा                                             | १७४                                         | ३२९७९                                          | 33000                     | राथपुर जिल्लेमें साल्टेकरी-<br>पहाडीके पास ।<br>बामड़ा राज्यके दक्षिण और                                                                                                                              |
|              | रेहराखोल<br>मकराई                                   | ८३३<br>२१५                                  | १७७५०<br>१६७६४                                 | , ,                       | सम्भलपुर जिल्लेके पूर्व ।<br>हुरांगावाद जिल्लेमें ।                                                                                                                                                   |
|              | सकटी<br>                                            | ११५                                         | <b>२३८१९</b>                                   |                           | रायगढके पश्चिम विलासपुर<br>जिलेके पूर्वी सीमाके पास।                                                                                                                                                  |
|              | जोड                                                 | ५८८३४                                       | १७०९७२०                                        | ११६५५००                   |                                                                                                                                                                                                       |

खैरागढ़, रायगढ, सारनगढ, मकराई और सकटीके राजा गोड, वस्तर, कालाहाँडी, पटना, सोनपुर, वामडा, काँकर और रेहराखोलके राजा राजपूत और राजनन्दगाँव तथा छुइकडाके राजा वैरागी हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके अनुसार मध्यदेशके अङ्गरेजी और देशी राज्य दोनोंका क्षेत्रफल ११५९३६ वर्गमोल और मनुष्य-सख्या १२९४४८०५ है । मध्यदेशमें जङ्गल और पहाड़ियाँ बहुत हैं। आवादी कम है। कोयले और लोहेकी खानिया बहुत स्थानोंमें हैं। गेंहूं और कपास बहुत उत्पन्न होते हैं। महानदी, शिवनाथ, नर्मदा, वरधा, वेणगङ्गा, इत्यादि बहुतसी नदियाँ बहती है। सीमेपर कुछ दूर तक गोदावरी नदी बहुती है। झील और तालाब बहुत हैं। क्षेत्रफलकी एक तिहाईसे कुछ अधिक भूमि जोती जातीहै।

सन् १८९१ की मनुष्य—गणनाके समय मध्य देशकी जातियोमें नीचे छिखी हुई जातियोके छोग इस मॉति पहे हुए थे, प्रति हजारमे कायस्थोमे ४७५ पुरुष और १६ सियॉ, बनियोंमें ३८८ पुरुष; विधुरमें ३४२ पुरुष और ४ सियॉ और ब्राह्मणोमें ३१७ पुरुष और ७ सियॉ।

मध्यदेशके निवासियों में महाराष्ट्र और गोंड़ अधिक है। लगभग २० लाख कोल हैं। बहुतेरे लोग कवीरपन्थी, सतनामी, कुम्भीपन्थिया, सिंहपन्थी, धामीपन्थी इत्यादि मर्तोंके अनुगामी है।

मध्यदेशके प्रायः सब पहाड़ी कोमोंका काला चमड़ा, चिपटा नाक और मोटा ओठ होता है, जिससे वे पहचाने जाते है कि एरियन नहीं हैं। वे छोग खास करके भगवा पह-नते हैं और माता तथा हैजेको पूजते हैं और भूत तथा प्रेतोंमें अधिक विश्वास रखते हैं। साधारण प्रकारसे छोग विवाह वन्धनपर बहुत कम खियाछ रखते है । अविवाहितां स्त्रीका पुत्र विवाहिता स्त्रीके पुत्रके वरावर पिताके धन संपत्तिका भागी होता है। पहाडी स्रोगोंमें मारिया जातिके लोग बड़े गवॉर है, जो तीर चलानेमें बड़े प्रवीण होते हैं। मारीलोर उनसे भी अधिक गवाँर हैं। वे लोग विना पहचानके आदमीको देखकर अपने पासके झोपड़ों में भाग जाते हैं। वे अपने राजाको वर्षमें एक बार माछगुजारीमें गहे आदि फिसल देते हैं। राजाके कर्मचारी लोग उनकी झोपडियोंके निकट जाकर वाजा बजानेके उपरान्त आप छिप जाते हैं। तब मारीछोग नियत स्थानोंपर नियत फिसछ रखकर चछे जाते है। कर्मचारी लोग उसे उठा ले जाते है । बहुत पहाड़ीलो । हिन्दूमें भिल गये हैं और हिन्दूमें लिखे जाते हैं। वस्तरके राज्यमे काली दन्तेश्वरी राज्यकी रक्षक समझी जाती है। उसको पहले मनुष्य बिछ दिये जाते थे; किन्तु अङ्गरेज महाराजने सन् १८४२ से उस रीतिको रोक दिया । उस राज्यके पूर्वी भागमें गड़वा जातिके पहाड़ीछोग होते हैं, जो खेती और मजदूरीसे अपना निर्वाह करते हैं। उनकी स्त्रियाँ करिङ्गके वृक्षकी छालसे वने हुए ६ फीट लम्बे और ३ फीट चौंडे कपडेको अपनी कमरके चारो तरफ लपेट कर कन्धेके पास लाकर लगभग १३ फीट लम्बे पटुचेसे छातीपर वॉधती हैं। व कुश ( घास ) के वने हुये शिरोभूपण और पीतलके तारके कर्णभूषण अर्थात बड़ा बाला, जो कन्धे तक लटके रहते हैं, पहनती हैं।

मध्यदेशके बहुतेरे बैळ और गाय ळाळ रङ्गकी होती हैं। हळ और गाड़ियोंमें भैंसे भी जोते जाते हैं। प्रायः सब गाड़ियोंके पहिये बहुत छोटे छोटे होते हैं। रेळवेके बड़े स्टेशनोंपर केळे, अमरूद और नारङ्गी मिळती है।

कवीरपंथी—मध्यदेशमें खास करके विलासपुर, रायपुर और छिन्दवाड़ा जिलेंमें कवी-रपंथी बहुत हैं, जो सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्यदेशमें २४७९९४ थे। मध्य-देशके कवीरपंथीका प्रधान मठ विलासपुर जिलेके कवरदहमें और उसके बाद कुद्रमाल और गढ़ बान्धवमें है। सतनामी—छगभग सन् १८३५ ई० में घासीदास नामक एक विना पढ़ा हुआ मनुष्य अपने चेलोंको एक स्थानपर ६ मासमे एक नियत दिनपर इकट्ठे होनेको कहकर जङ्गलमें चला गया। नियमित दिनार उस स्थानमें बहुत चमार एकत्र हुए। प्रातःकाल सन्नाटे समयमें घासीदास पहाडीसे उतरा। उसने अपने चेलोंसे अपना स्वर्ग जानेका वृत्तान्त कह सुनाया और घोषणा किया कि सम्पूर्ण मनुष्य एक समान हैं। मूर्ति पूजा करनेसे कुछ लाम नहीं है। हमारे आदेशपर चलनेसे मनुष्योंका उद्धार होगा। हमारे घरानेमे उपदेशक सर्वदा हुआ करेंगे। घासीदासकी मृत्यु होनेपर उसका बडा पुत्र वालकदास उसका उत्तरा- धिकारी उपदेशक हुआ, किन्तु सन् १८६० ई० में किसी दुश्मनने उसको मारडाला। छत्तीसगढके प्राय. सब चमारोंने इस नथे मतको स्वीकार कर लिया है। वे लोग सतनामी कहलाते है, जो प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्याके समय सतनाम, सतनाम, सतनाम कहते हुए सूर्यके आगे दण्डवत करते हैं अर्थात गिरते हैं। वे लोग मांस मक्षण नहीं करते और मध्य नहीं पीते। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्यदेशमें ३९८४०९ सतनामी थे।

भारतवर्षमें सबसे अधिक नीच जातियोंमेंसे चमार समझे जाते हैं; किन्तु भारतमें जो सब काम छुषक लोग करते हैं, उन्हीं कामोंको अर्थात् उन्हीं पेशेको मध्यदेशके छत्तीय-गढ़ विभागके चमार भी करते हैं और वे लोग अधिक मिलनसार और मजहबी हो रहे हैं। बहुतेरे गाँवामें चमार मुखिया और जमीन्दार है।

कुम्भीपांथिया—सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इनकी संख्या ९१३ थी। वे लोग मध्यदेशहीमें खास करके सम्भछपुर जिलेमें हैं। यह पन्थ सन् १८६६ में सूवे उड़ीसेके अङ्गोल जिले और धंकेल राज्यमें नियत हुआ। इस पन्थको कायम करनेवाला एक आदमी था। इस पंथवाले कहते हैं कि इस मतको नियत करनेवाला स्वर्गमें रहता है। वह निराकार (अर्थात् विना शरीरका) है। उसका प्रधान चेला गोविन्ददास मरगया, उसके एक दूसरे चेले नरसिंहदासने उसके समरणार्थ वॉकी गॉवमे एक मन्दिर बनवाया है। इस मतका एक दूसरो मन्दिर बांकीमे है। इस पन्थके ३ फिरके हैं,—कुम्भीपंथिया गोसाई, कनफाटिया गोसाई और आश्रिता। कुम्भीपंथिया और कनफाटिया दोनों परस्पर एक साथ भोजन नहीं करते और विरक्त होते हैं और आश्रिता विवाह करते हैं और जातिका बंधन नहीं छोडते और वे लोग कुम्भीपन्थिया और कनफाटियाको अपना गुंक समझते हें और उनकी हिश्लाका पालन करते हैं। इस मतके लोग स्वर्योद्य और सूर्योस्तक समय सूर्यके आगे दण्डवत् करते हैं। सूर्यास्त होनेपर कभी भोजन नहीं करते। हिन्दुके देवताओकी मूर्तियोंका नहीं मानते। यद्यिप वे लोग ३३ किरोड देवताओंको मानते है, किन्तु उनको पूजते नहीं। वे कहते हैं कि मालिकको पूजना चाहिये, नोकरोंकी पूजा करनेकी जरूरत नहीं है। वे लोग एक ईश्वरकी, जिसको वे अलख कहते हैं, उपासना करते हैं।

सिंहपन्थी—सिंहजी नामक एक साधु थे, जिनके नामसे निमार और हुशंगावाद जिलेमें अनेक मन्दिर वनाये गये है, जिनमें सब जातिके लोग जाते है।

इतिहास—पूर्व समयमें मध्यदेशका अधिक भाग गोंडवाना अर्थात् गोडोंका देश कहलाता था। एरियन लोगोंके आक्रमणके समय आदि निवासीकी जातियोंके लोग सतपु-इन्हों ऊँची भूमि पर चले गये और यूथके यूथ दक्षिण भाग गये। पाँचर्वा सदीमें विदेशी जाति यवन छोग सतपुड़ाके प्रेट्स पर शासन करते थे; दशबी और तरहवीं सदीके वीचमें चन्द्रवंशी राजपूत छोग जवछपुरके चारोंओरके देशमें हुकूमत करते थे और माछवाके प्रमार छोग सतपुड़ाके दिशणके देशमें शासन करते थे। गोड़के चाँदा-खाँदानने कदाचित् दशबीं था ग्यारहवीं सदीमें राज्य किया था। छत्तीसगढ़के हह्यवंशी छोग पुराने समयसे थे। सन् १३९८ म सतपुड़ा-प्रेट्सके खेरछाके राजाओंके आधीन गोंड्वानेकी सम्पूर्ण पट्टाड़ियां थीं। सन् १४६७ में वहमनी राजाने उनको जीता। सोछहवीं सदीमें गीडछोग फिर वछी हुए; किन्तु सन् १७४१ में महाराष्ट्रोंने उस देशपर आक्रमण किया और पोछे उसको अपने अधिकारमें करिंद्या। अङ्गरेजी गवर्नमेण्टने सन् १८९८ में सागर और नर्मदा विभागको और सन् १८५३ में शेष मध्यदेशको अपने राज्यमें मिछा छिया।

रेलवे---वङ्गाल नागपुर रेलवे और इण्डियन पेनिनसुला रेलवेका जंक्शन नागपुरमें है।

(१) नागपुरसे पश्चिमकी ओर ग्रेट इण्डियन विनित्तसुला रेलवे हैं, जिसके तीसरे दर्जे और डाकगाडीका महसूल प्रतिमील रहें पाई लगता है—
मील—प्रसिद्ध स्टेशन—
४९ वर्धा जंक्शन।

८० धामनगॉव।

१०८ वडनेरा जंक्शन।

१५७ आकोला ।

१८० सेगॉव।

१८८ जलंब जंक्शन।

२४४ मुसावल जंक्शन।

३१६ चार्छीसगाँव।

३४२ नन्द्गॉव।

३५८ मनमार जंक्शन :

३७४ लासलगाँव ।

४०४ नासिक।

४३५ इगतपुर।

४८७ कल्याण जंक्शन ।

४९९ थाना।

५१४ दादर।

५१५ पेरेल जंक्शन।

५२० वम्बई विक्टोरिया स्टेशन ।

वरधा जंक्शनसे पूर्व दक्षिण२१ मील हींगनघाट और ४५ मील वरोरा। वड़नेरा जंक्शनसे ६ मील उत्तर अमरावती।

जलंब जंक्शनसे ८ मील दक्षिण खामगॉव।

भुसावल जंक्शनसे पूर्वोत्तर ७७ मील खण्डवा जंक्शन १८७ मील इटारसी जंक्शन, २१८ मील सोहाग-पुर, २८८ मील नरासंहपुर ३४० मील जबलपुर, ३९७ मील कटनी जंक्शन, ५०६ मील मानिकपुर जंक्शन, ५६४ मील नयनी जक्शन और ५६८ मील इलाहाबाद शहर।

(२) नागपुरसे पूर्व थोड़ा उत्तर बङ्गाल नाग-पुर रेलवे हैं, जिसके तीसरे दर्जे भीर डाकगाड़ीका महसूल प्रतिमील २ पाई लगता है—

मील--प्रसिद्ध स्टेशन--

९ कामटी।

३९ भण्डारा रोड ।

५० तुमसर रोड ।

१२७ डूगरगढ़।

१४६ राजनन्दगाँव। १८८ रायपुर। २५६ विलासपुर जंक्शन।

२८२ नैला।

२८९ चापा।

३३८ रायगढ़।

३८३ झारसुगढ़ जंक्शन ।

४०६ बामडा।

५०८ चक्रधरपुर।

५३० सीनी । ५८० पुरुष्टिया । ६२७ आसनसोल जंक्यन ।

> विलासपुर जंक्शनसे पश्चिमोत्तर ६३ मील पेंड्रा रोड और १९८ मीलः कटनी जंक्शन।

झारसुगढ़ जंक्शनसे दक्षिण ३० मील सम्भलपुर ।

#### बरधा।

नागपुरसे ४९ मील पश्चिम-दक्षिण वरधाका रेलवे जंक्शन है। वरधा मध्यदेशके नागपुर विभागमें (२० अंश, ४५ कला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ४० कला पूर्व देशान्तरमें ) जिल्लेका सदर स्थान एक नया छोटा कसवा है, जो सन् १८६६ में पलकवारी गाँवके स्थानपर वसा ।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय वरधा कसबेमें ५८१६ मनुष्य थे, अर्थात् ४६३३ हिन्दू, ८०७ मुसलमान, १९६ जैन, १०९ एनिमिष्टिक, ५५ क्रस्तान, ८ यहूदी, ६ पारसी और २ दूसरे।

कसवेमें रूईकी बड़ी तिजारत होती है। बम्बईके बहुत सौदागरोंके गुमास्ते रहते है। रूई दबानेके छिये इश्वनवाछी २ बड़ी कछें हैं। तिजारत उन्नत पर है। कसवेके पूर्व सरकारी कचहरियाँ, पुलिस छाइन, जेलखाना, पबलिक बाग इत्यादि हैं। कसवेके चारों ओर कई मीलों तक सुन्दर सहके बनी हैं।

बरधा जिला—यह मध्यदेशके अखीर पश्चिममे त्रिमुजाकार है। इसके पूर्व नागपुर जिला, पश्चिमोत्तर चाँदा जिला और पश्चिम वरदानदी; वाद वरार प्रदेश है। देश पहाड़ी है। क्षेत्रफलकी आधीसे अधिक भूमि जोती जाती है। श्रीष्म ऋतुओं में जब इस जिलेकी पहाडियों की घास सूख जाती है, तब मवेशियों के वहुतेरे झुण्ड मॅडला और चाँदा जिलेके घनों में खदेर दिये जाते हैं। इस जिलेमें वचे देनेके लिये वहुत मवेशियाँ पाली जाती हैं। उत्तम भैंस और बैलेंके लिये यह जिला श्रिसद्ध है। वहुत कपास इस जिलेसे दूसरे जिलों में भेजा जाता है।

सन् १८८१ की मतुष्य—गणनाके समय इस जिलेके २४०१ वर्गमील क्षेत्रफलमे ३८७२२१ मतुष्य थे; अर्थात् ३२८५२३ हिन्दू, ४१९३३ एनिमिष्टिक, १४२०० मुसलमान, २३५६ जैन, ९६ कृस्तान, ९२ कवीरपंथी, ८ यहूदी, ७ पारसी, और ६ दूसरे । हिन्दुओंमें ८०९०७ कुर्मी, ३९००३ महारा, ३७५७७ तेली, १७२०७ माली, ८५८९ ब्राह्मण, ३६९६ बनिया, ३०८१ राजपूत और शेपमें दूसरी जातियोंके लोग थे । एनिमिष्टिकोमें प्राय सब गोंड हैं।

जिलेमें हीङ्गनघाट प्रधान कसबा है, जिसमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १०९६४ मनुष्य थे और देवली आदि कई छोटे कसबे हैं।

इतिहास—ऐसा प्रसिद्ध है कि बरघा जिलेके पश्चिमोत्तरका भाग विदर्भ देशके राजा भीष्मकके राज्यका एक हिस्सा था। भीष्मककी रुक्मिणी नामक पुत्रीसे श्रीकृष्णचन्द्रका विवाह हुआ था। चत्रीसवीं सदीके आरम्भमें पिण्डारी इस देशमें छूट पाट करते थे। उस समय बस्ती वालोंने उनसे बचनेके लिये मट्टीके किले बनानेका काम प्रारम्भ किया। बरघा जिलेके प्रायः सब गावोंमें मट्टीके छोटे किले देखनेमें आते हैं। इस जिलेका इतिहास नाग-पुरके इतिहासमें शामिल है। यह जिला सन् १८६२ में नागपुरसे अलग किया गया।

हिङ्गनघाट-—बरधा जंक्शनसे दक्षिण-पूर्व ४५ मीलकी रेलवे लाइन हिङ्गनघाट होकर कोयलेकी खानोंके मैदानके बरोरामें गई है। बरधासे २१ मील दक्षिण-पूर्व हिङ्गनघाटका स्टेशन है। बरधा जिलेमें प्रधान कसबा हिङ्गनघाट है, जहाँसे बहुतसे कपास और रूई दूसरे जिलोंमें भेजी जाती है। सन् १८९१ की मनुष्य—गणनाके समय हिङ्गनघाट कसबेमें १०९६४ मनुष्य थे, अर्थात् ९३६८ हिन्दू, १२१४ मुसलमान, २१८ जैन, १४२ एनिमि- फिक और २२ छस्तान।

हिङ्गनघाटसे २४ मील दक्षिण-पूर्व बरोराका रेलवे स्टेशन है । मध्यदेशके चॉदा जिलेमें बरोरा एक कसवा है, जिसमें कपास और रूईकी बड़ी तिजारत होती है । सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बरोरा कसबेमें १००१८ मनुष्य थे । बरोराके निकट कोयलेकी अच्छी खानियाँ हैं, जिनमेंसे प्रति वर्ष लगभग १०००० टन कोयला निकाला जाता है।

#### चान्दा।

बरोराके रेलवे स्टेशनसे ३० मील दक्षिण-पूर्व मध्यदेशके नागपुर विभागमें (१९ अंश, ५६ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, २० कला, ३० विकला पूर्व देशान्तरमें ) जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा चाँदा है। बरोरासे एक अच्छी सड़क चाँदा कसबेको गई है।

सन् १८९१ की मनुष्य—गणनाके समय चाँदा कसबेमें १६१७५ मनुष्य थे; अर्थात् १४५९८ हिन्दू, १०९९ मुसलमान, ३४४ एनिमिष्टिक अर्थात् पहाड़ी, ९४ जैन और ४० कस्तान ।

चाँदा कसवा ५ मीलकी पत्थरकी दोवारसे घरा हुआ ह, जिसमें ४ फाटक आर ५ खिंडिकियाँ हैं। दोवारके मीतर कई बिस्तयोंके साथ चाँदा कसवा और जोते हुए खेतोंकी भूमि है। पुराने गढ़के भीतर जेलखाना और एक बड़ा क्रूप है, जिसमे जानेके लिये भूमिके भीतर एक मार्ग बना है। चाँदामें अचलेश्वर, महाकाली और मुरलीधर तीनोके ३ मन्दिर और गोंड़ राजाओंके अनेक समाधि मन्दिर, एक सराय, एक बङ्गला, कोतवाली (जिसके आगे बाग है), जिला स्कूल, अस्पताल और जतपुरा फाटकके समीप विक्टोरिया बाजार है। कसबेके उत्तर सिविल स्टेशन; कसबे और सिविल स्टेशनके बीचम एक पवालिक पार्क, जिसमें सरकारी कचहरियाँ और देशी पैदलके एक रेजीमेंटके रहने लायक मकान है और सिविल स्टेशनके पश्चिम फीजी लावनी है।

चाँदामें बड़ी सौदागरी होती है। खास करके एक बड़े मेछेमें; जो वैशाखेंम आरम्म हो करके छगभग २० दिन रहता है। कसवेमें कपड़े, पीतछके वर्तन, चमड़ेके स्छीपर और बाँसकी अनेक भाँतिकी चींजें बनती हैं। चाँदामें बहुत गोड़, जो मत और भाषामें आस पासके छोगोंसे भिन्न हैं देखनेमें आते हैं।

चाँदा जिला—इसके उत्तर बरधा, नागपुर, और भण्डारा जिला, पश्चिम बरधा नदी और दक्षिण-पूर्व बस्तरका राज्य और रायपुर जिला है। जिलेके मीतर उसकी पश्चिमी सीमाके पास बरधा नदीके समीपवर्त्ती नीची मूमिके सिवाय जिलेमें सर्वत्र छोटी छोटी पहाडियाँ हैं। बानगड़ा नदी इस जिलेमें उत्तरसे दक्षिणको बहती हुई सिउनी जिलेमें जाकर बरधा नदीसे मिली है। जिलेके पूर्वी मागमें महानदी और पूर्वीत्तर इन्द्रवती नदी बहती है। जिलेमें बहुत झीलें, बहुत जवन जड़ल और वॉसका बहुत बड़ा बन है। सन् १८८१ में १०७८५ वर्गमील भूमिमेंसे केवल ११४८ वर्गमील जोती गई थी, ३७९७ वर्गमील नहीं जोतनेके लायक और ५८४० वर्गमील जोतीनेके लायक मूमि विना जोती हुई पड़ी थी। पहाडियोंमें लोहेका ओर बहुत है। चन्द पहाड़ी नदियोंके वाल्से सोनेके चूर्ण मिलते हैं। पूर्व समयमें वैरागढके निकट होरे और लाल मिलते थे। देवल, भाउक, विजवसनी और घुगुसमें सुन्दर गुफा मन्दिर, चलालपुरके पास चट्टानी मन्दिर और एक किला और डोगाके निकट झरना और गुफा देखनेके लायक हैं। मध्य देशमें चाँदा जिलेके पानके बाग अर्थात् बरेव प्रसिद्ध हैं। वड़ा मेला वैशाख मासमें चाँदा कसवेमें और उससे छोटा मेला फागुनमे माँडकमें होता है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनांके समय चाँदा जिलेंमें ६४९१४६ मृनुष्य थे; अर्थात् ४९९३२७ हिन्दू, १३६५६४ आहि निवासी कोमें, १०९८७ मुसलमान १०६४ कवीरपन्थी, ७३७ जैन, २८९ क्रस्तान, १७३ सतनामी और ५ सिक्ख। जातियोंके खानेमें ९२८०६ क्रमीं, ७२४७२ महारा, ४२७९६ गावली (मवेसी चराने वाले), ३२००१ चमार ३११२६ तेली,६४५८ ब्राह्मण,२२२१ राजपूत और शेषमे दूसरी जातियोंके लोग थे।

सन् १८९१ की मतुष्य-गणनाके समय चाँदा जिलेके चाँदा कसवेमें १६१७५ और वरोरामें १००१८ मतुष्य थे।

इतिहास—महाराष्ट्रोके राज्यसे पहिले चॉदाके गोंड राजा यद्यपि वराय नामके दिलीके वादशाहके आधीन थे, किन्तु वास्तवमें चॉदाका राज्य स्वाधीन था। चॉदाके असभ्य निवािसर्थोंने गोंड राजाओं आधीन बहुत सभ्यताको प्राप्त किया। सन् १७४९ मे नागपुरके राघोजी मोसलाने चॉदाको ले लिया और उससे २ वर्ष पीछे पूरे तौरसे उसको अपने आधिकारमें कर लिया। गोंड घरानेके अन्तिम राजा नीलकण्ठ शाह कैदलानेमें मर गये। सन् १७७३ में नीळकण्ठशाहके पुत्रके आधीन गोंडोंने वलवा कियाथा, किन्तु नीलकण्ठशाहका पुत्र परास्त होकर कैदलानेमें गया। सन् १७८८ में महाराष्ट्रोंने उसको ६०० रुपया वार्षिक पेन्शन नियतकर दिया। १९ वीं सदीके प्रारम्भमें सन् १८०२ से १८२२ तक — पिण्डारियोंने चॉदाके आधे वाशिंदोंको मार डाला। सन् १८५३में नागपुरके तिसरे राघोजी भोंसलेकी मृत्यु होनेपर अङ्गरेज महाराजने नागपुरके अन्य देशोके साथ चाँदाको ले लिया।

अमरावती ।

बरधा जंक्शनसे कई एक स्टेशनोंसे पश्चिम बरधा नदीपर रेखवेका पुछ है। वरधाके स्टेशनसे ३१ मी अपश्चिम धामन गाँवका रेखवे स्टेशन है, जिसके पास मध्य देश छूटकर बरार देश मिळ जाता है। धामन गाँवसे २८ मीळ और बरधा जंक्शनसे ५९ मीळ (नाग-पुरसे १०८ मीळ) पश्चिम बढनेराका रेखवे स्टेशन हे, जिससे उत्तर ६ मीळकी एक रेखवे शाखा अमरावती कसबेको गई है। सूबे बरारके पूर्वी विभागमे जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा बरार है

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय छावनीके सहित अमरावती कसवेमें ३३६५५ मनुष्य थे; अर्थात् १८५०४ पुरुष और १५१५१ स्त्रियाँ । इनमे २६४०३ हिन्दू, ६०४७ मुसलमान, ६७३ जैन, ३९७ क्रस्तान, ९६ एनिमिष्टिक, ३६ पारसी, २ सिक्ख और १ यहूदी थे।

अमरावती कसवेके चारोंओर सवा दो मील लम्बी और २० फीटसे २६ फीट तक कॅची पत्थरकी दृढ़ दीबार है, जिसमें ५ फाटक और ४ खिड़िकियाँ बनी हुई हैं। निजाम सरकारने अमरावतीके धनी सौदागरोंको पिण्डारियोंसे बचानेके लिये उन्नीसवीं सदीके आरम्भमे इसको बनवाया। अमरावती दो भागोंमें विभक्त है, -कसवा और पेट। अमरावतीके सम्पूर्ण कूपोंका जल खारा है।

अमरावतीके देवमिन्दरोंमें ८ मिन्दर प्रसिद्ध है, जिनमेंसे एक हजार वर्षका पुराना अम्बाका मिन्दर प्रधान है। वहुत छोगोंका मत है कि इसीके नामसे कसवेका नाम अमरावती पड़ा था। इनके अतिरिक्त अमरावतीमें किमइनर, और डिपुटी किमइनरके आफिस, कचहिर्यों, जेळखाना अस्पताल, गिरजा, कवरगाह, वज्जला, धर्मशाला, स्कूल, एक कम्पनी देशी पैदल सेनाकी छावनी और वहुतेरे रूईके मिल अर्थात् कल कारखाने है। सन् १८०० ई० में अमरावती कसवा और उसके पडोसमें रूईके १२ मिल थे। अमरावती वहुत दिनोसे रूईके लिये प्रसिद्ध है। अब वरार प्रदेशमें खामगावके वाद सव कसवोंसे अधिक रूईका कारोबार अमरावतीमें होता है और यह कसवा वरारके सम्पूर्ण कसवोंसे अधिक तिजारती और धनवान है।

अमरावती जिला—इसके उत्तर (मध्यदेशका) वेतूल जिला; पूर्व वरधा नदी; दक्षिण वासिम और यून जिला और पश्चिम अकोला और एलिचपुर जिला है। यह जिला समुद्रके जलसे लगभग ८०० फीट ऊँचा मैदानमें है। जिल्हें कपास बहुत उत्पन्न होता है। यह जिला रूईके लिये बहुत दिनोंसे प्रसिद्ध है, इसमें कई एक मेले होते है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय अमरावती जिलेके २७५९ वर्गमीलमे ५०५३२८ मनुष्य थे; अर्थात् ५२७४६० हिन्दू, ४१११८ मुसलमान, ६१२७ जैन, ३६६ कृस्तान, ११९ सिक्ख, १०३ पारसी, २७ एनिमिप्टिक और १ बौद्ध। हिन्दुओं १५९७६८ कुनबी, ७९४९२ महारा, ५७१२७ माली, १५९३६ ब्राह्मण, ११७०९ राजपूत और शेषमें दूसरी जातियों के लोग थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अमरावती जिलेके अमरावती कसबमें ३३६५५, करेजामे १४४३६ और सन्दुरजनमें १००४३ मनुष्य थे। वडनेरा, खोलापुर, तालागॉव, अजॉगॉव भी छोटे कसबे है।

वरार प्रदेश—वरार प्रदेश एक चीफ किम कर आधीन है, जो हैदरावादके अड़रेजी रजीडेंट भी हैं। इसके उत्तर और पूर्व मध्यदेश, दक्षिण हेदरावादका राज्य और पश्चिम वम्बई हातेका खानदेश जिला है। इसकी लम्बाई पूर्वसे पश्चिमको लगभग १५० मील और आसत् चौडाई १४४ मील है। इस प्रदेशमें तापती, पूर्वा, वरधा, पेनगड़ा इलादि निद्या वहती हैं। इसके उत्तरकी सीमापर तापती, पूर्वकी सीमापर वरधा नदी है और दक्षिणकी सीमापर पेनगड़ा है। बुलडाना जिलेमें खारा पानीका एक दर्शनीय झील है। यह सघन वनोंसे हरी भरी पहाड़ियोंसे घेरी हुई, स्वाभाविक गोलाकार २४५ एकड़में, जिसका घेरा ५२ मील है, फैली हुई है। सन् १८८३ में वरार प्रदेशमें ४२४४ वर्गमील क्षेत्रफलमें जड़ल था। वरारकी घाटीके वड़े भागमें मकानके कामके योग्य वृक्ष और वॉस वहुत होते हैं। इस देशकी पहाड़ियोंमें लोहेकी खान और वरधा नदीकी घाटीके पास कोयलेकी खान है। देशकी भूमि आवादी है। कपास और नील वहुत होता है।

सूत्रे वरारमें ६ जिले हैं;-पूर्वी वरारमें एिलचपुर अमरावती और वून और पश्चिमी वरारमें अकोला, बुलडाना और वासिम।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय स्वेवरारके १७७१८ वर्गमील क्षेत्रफलमें २८९०४९१ मनुष्य थे, अर्थात् १४९१८२६ पुरुप और १४०५६६५ स्त्रियाँ। इनमे २५३१७९१ हिन्दू, २०७६८१ मुसलमान, १३७१०८ जङ्गली जातियाँ इत्यादि, १८९५२ जैन, १३५९ क्रस्तान, ४१२ पारसी, १७७ सिक्ल, ४ वौद्ध, और ७ अन्य थे। जिनमें सैकड़े पीछे ७९३ महाराष्ट्री भाषावाले, ९३ हिन्दी भाषावाले, ३३ गोड भाषावाले और ७३ अन्य भाषा वोलनेवाले मनुष्य थे। इस समय वरार प्रदेशकी जातियोमेसे नीचे लिखे हुए लोग इस मॉति पढ़े हुए थे, -प्रति हजार पीछे प्रभूमे ७६४ पुरुप और १६० स्त्रियाँ, ब्राह्मणमें ६६८ पुरुप और २१ स्त्रियाँ, कायस्थमे ५५७ पुरुप और १६० स्त्रियाँ, विनयामे ४८० पुरुप, विधुरमें ३६८ पुरुष और कोमटीमें ३४९ पुरुप।

वरार प्रदेशके शहर और कसबे, जिनमे सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय

| न <b>० इहर या कसवा</b> | जिला व         | नन-संख्या      | नं० शहर या कसवा | जिला   | जन-संख्या |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|-----------|
| <sup>५</sup> एलिचपुर   | एछिचपुर        | ३६२४०          | ७ वासिम         | वासिम  | १२३८९     |
| २ अम्रावती             | अमरावता        | ३३६५५          | ८ सेगॉव         | अकोला  | ११४२२     |
| ३ अकोला                | अकोळा          | <b>२१४७०</b>   | ९ अजॉगाँव       | एलिचपर | १०५९३     |
| ४ अकोट<br>५ खामगॉव     | अकोला<br>अकोला | १५९९५<br>१५५९८ | १० वालापुर      | अकोला  | १०२५०     |
| ६ करेजा                |                | १४४३६          | _               |        | १०•४३     |

इतिहास—अनुमानसे जान पड़ता है कि बरार प्रदेश पूर्व कालमें कल्याण और देवगढ़के आधीन था। सन् १३१९ में यह वराय नामके मुसलमान हुकूमत करने वालोके आधीन हुआ। बादशाह महम्मतृतुगलकके मरने पर सन् १३५१ से लगभग ५० वर्ष तक यह स्वाधीन रहा। उसके पश्चात् लगभग १३० वर्ष तक वहमनी वादशाहोके आधीन था। सन् १५२६ में बहमनी खानदानके राज्यका अन्त होनेपर इमादशाही वादशाहोंके जिनकी

राजधानी एलिचपुर था, अधिकारमें हुआ। सन् १५७२ मे अहमद नगरके अधिकारभे हुआ सन् १५७६ में अकबरने अहमदनगरसे ले लिया। सन् १७२४ से वरार हैदरावादके अधिकारमें चला आता था। सन् १८५३ में अङ्गरेजी गवर्नमेण्टेन हैदरावादकी फोजके खरचके वदलेमें निजामसे इसको ले लिया।

### एलिचपुर ।

अमरावती कसवेसे ३० मीलसे अधिक उत्तर कुछ पश्चिम (२१ अंश, १५ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, २९ कला, ३० विकला, पूर्व देशान्तरमें) सूचे बरारमे जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा एलिचपुर है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय एिछचपुर कसवेमे ३६२४० मनुष्य थे, अर्थात् १८७४१ पुरुष और १७४९९ क्षियां । इनेभे २५६३५ हिन्दू, १०१५४ मुसलमान, २७९ जैन, १०८ कृस्तान, ५२ एनिमिष्टिक, ११ पारसी, और १ अन्य थे । मनुष्य-गणनाके असुसार यह बरार प्रदेशमें पहिला शहर है।

कसबेभ अनेक दिलचरप इमारते हैं;—एक बड़े चवूतरेके ऊपर, जिसके चारों ओर ४ फाटक हैं, दुझा रहमानका दरगाह है, जिसको लगभग ४०० वर्ष हुए कि वहमनी खाँदग्नके एक वादशाहने बनवाया था महलके पत्थरका काम उत्तम है, जिसको सलावितलां और इसमाइललॉने बनाया था, किन्तु वह शीव्रतासे उजड़ रहा है। नवावोंकं मकवरों मेंसे कई एक सुन्दर हैं। सुलतानगढ़ी नामक एक पत्थरका सुन्दर किला है, जिसको (१०० वर्षसे अधिक हुए कि) सुलतानखाँने बनवाया था। इसके अलावे अस्पताल, पुलिस ग्टेशन और कई एक स्कूल है।

कसबेसे छगभग २ मील दूर फीजो छावनी और सिविल स्टेशन हैं। सन् १८८२— ८३ में छावनीमें ७३ सवार, १२५ आदमीके साथ आराटिलरीकी एक वैटरी और ७६५ पदल थे।

पिल्चपुर जिला—नह जिला सूचे वरारके उत्तरीय भागमे हैं। इसके पूर्व वरधा नदी और अमरावती जिल'; दक्षिण और पश्चिम अमरावती और अकोला जिला और पश्चिमोत्तर तथा उत्तर निमार, हुसङ्गावाद और वेतूल जिला है। इस जिलेके उत्तरके भागमे जो क्षेत्रफलके करीव आधा है, लगातार सतपुढ़ाका एक भाग पहाड़ियाँ और वाटियाँ है, जिनको मेलघाट या गाविलगढ़ कहते हैं। जिलेके दक्षिणके भागमें भैदान है, जिसमें बहुतेरी छोटी नदियाँ बहकर वरधा और पुनी नदीमें गिरती है। जिलेमे आमके कुल बहुत हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय एलिचपुर जिलेका क्षेत्रफल २६२३ वर्गमील और इंसकी मनुष्य-संख्या ३१३८०५ थी, जिसमें २८२००० हिन्दू, ३०२९९ मुसलमान, १२८० जैन, १९७ क्रस्तान, २७ सिक्ख और २ पारसी थे। हिन्दुओं में १७२८० कुनवी ७४२२ ब्राह्मण, ४८३० राजपूत और शेषमें दूसरी जातियोंके लोग थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाकं समय एिलचपुर जिलेके एिलचपुर कसवेमें ३६२४० और अजाँगाँवमे १०५९३ मनुष्य थे। इतिहास—कहावतसे जान पड़ता है कि जैन राजा एउने एछिचपुरको वसाया; जो चाडगाँवके निकटवर्ती खानजामा नगरसे आया था। सन् १५२६ में वहमनी खानदानके राज्यका अन्त होनेपर सूवेबरार इमादशाही वादशाहके अधिकारमें हुआ; जिसकी राजधानी एछिचपुर थी। सन् १५७४ में वह अहमदनगरके राज्यमें मिछ गई। १८ वीं सदीके पहरू मागमें पहछा निजामुखमुल्क डेकानभे हुकूमत करने वाला हुआ; तव एछिचपुर एक सूवेदारके अधिकारमें किया गया। उस समयसे कसवेकी घटती होने छगी। सन् १८५३ में अझरेजी सरकारने बरार दूसरे जिलोंके साथ एछिचपुरको निजामसे छे छिया।

#### अकोला ।

बड़नेरा जंक्शनसे ४९ मील (नागपुरसे १५७ मील) पश्चिम अकोला रेल्वे रटेशन है। पश्चिमी वरारमें जिलेका सदर स्थान जिलेमें प्रधान कसवा और बरारके जुडिसियल कीमश्नरका सदर स्थान अकोला है।

सन् १८९१ की मतुष्य-गणनाके समय अकोलामें २१४७० मतुष्य थे, अर्थात् ११८१४ पुरुष और ९६५६ स्त्रियां । इनमे १४६६० हिन्दू, ६१५० मुसलमान, २५२ जैन, १८८ कुस्तान, ९८ एनिमिष्टिक, ६८ पारसी ४९ िक्ख, ४ बौद्ध और १ अन्य थे।

अकोला कसवेके आगे परथरकी दीवार और इसमें ईटोका पुराना किला है, जिससे जान पडता है कि यह एक समय प्रसिद्ध शहर था। कसवेके बीचमें मोरना नदी है नदीके पश्चिम किनारेपर खास अकोला कसवा और पूर्व ताजनापेट है, जिसमें किमइनर, और डिपुटी किमइनरके आफिस, कचहरियाँ, जेलखाना, टाउनहाल, गिरजा, खैराती अस्पताल, सराय, बारकें कई एक स्कूल और यूरोपियन लोगोंके मकान हैं। नदीके पूर्व रविवारको और पश्चिम बुधवारको वाजार लगता है।

अकोला जिला-इसके उत्तर सतपुड़ा पहाड़ियाँ, पूर्व एलिचपुर और अमरावती ज़िला, दक्षिण अजंताका सिलसिला, जो वासिम और वुलडाना जिलेसे इसको अलग करता है और पश्चिम वुलडाना और खानदेश जिला है। जिलेके मध्य होकर पूर्नी नदी वहती है। गावदुमी सकलकी एक पहाड़ी वालापुर तालुकके दक्षिण भागों और दूसरी अकोला तालुकमें है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेके २६६० वर्गमील क्षेत्रफलमें ५९२७९२ मनुष्य थे, अर्थात् ५१९०६८ हिन्दू, ४९२३७ मुसलमान, ३७३६ जैन, ३८८ कुस्तान, १०८ पारसी, ९३ सिक्ख, ५९ पहाड़ी और ३ यहूदी। हिन्दुओंमें २०७२५३ कुन्नी; ६६७८१ महारा, ५३४२१ माली, १८६३२ ब्राह्मण, १०९२२ राजपूत और शेषमें दूसरी जातियोंके लोग थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अकोला जिलेके अकोला कसवेमे २१४७० अकोटमें १५९९५ खामगाँवमें १५५९८, सेगाँवमें ११४२२; वालापुरमें १०२५० और जलगाँव इत्यादि कई कसवोंमें दसहजारसे कम मनुष्य थे।

अकोट और वालापुरमें बहुत गढीचे और पगड़ियां वनती है। इस जिलेमें २ वड़े मेले होते हैं,—फागुनके पाटोरका मेला लगभग २० दिन, कार्तिकके सोनालाका मेला ५ दिन और कार्तिकके अकोटका मेला १२ दिन रहता है। मेलोमें दूर दूरसे बहुत सीदागर आते हैं। इतिहास—अठारहवी सदीमें अकोला कसवेके पास निजाम और महाराष्ट्रोसे छड़ाई हुई थी । सन् १७९० में कसवेकी दीवारके पास मोंसलाके सेनापितने गाजीखाँ पिण्डारीको परास्त किया । निजामके राज्यके पिछले भागमे देशी अफसरोंके अत्याचारसे अकोला कसवेकी घटती हुई; इसके बहुतसे निवासी अमरावतीमें जा बसे । अङ्गरेजी अधिकार होनेपर इसकी उन्नति हुई है।

#### बासिम ।

अकोलाके रेलवे स्टेशनसे ५२ मील दक्षिण कुछ पूर्व ( २० अंश, ६ कला, ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ११ कला, पूर्व देशान्तरमें ) सूने वरारमें जिलेका सदर स्थान वासिम एक पुराना कसवा है। अकोलाके रेलवे स्टेशनसे वासिमको पक्की सहक गई है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वासिम कसवेमें १२३८९ मनुष्य थे; अर्थात् ९३६३ हिन्दू, २६५६ मुसलमान, ३०० जैन, और ७० क्रस्तान ।

कसवेके वाहर पद्मतीर्थ नामक एक तालाव है। लोग कहते हे कि तालावके स्थानपर पानीका लोटा कुण्ड था। जब उसमें स्नान करनेसे वासुकी नामक राजाका कुछरोग छूट गया, तब उसने कुण्डको वढ़ाकर तालाव वनवा दिया। वासिममें नागपुरके भोसलेके कर्मचारी भवानीकाल्का वनवाया हुआ लगभग १०० वर्षका एक तालाव और वालाजीका सुन्दर मिन्दर है। इसके आतिरिक्त वासिममें पुलिस स्टेशन, स्कूल, अस्पताल इत्यादि सरकारी इमारत है। वासिम कसवेसे दक्षिण २९ मलिकी पक्षी सड़क निजामके राज्यमे हिगौलीकी कीर्जी छावनी तक गई है।

बासिम जिला—इसके उत्तर अकोला और अमरावती जिला; पूर्व यून जिला; दक्षिण पेनगङ्गा नदी, नाद हैदराबादका राज्य और पश्चिम बुलडाना जिला है। जिलेकी आधीसे अधिक भूमि जोती जाती है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय वासिम जिलेके २९५८ वर्गमील क्षेत्रफलमें ३५८८८३ मनुष्य थे; अर्थात् ३३५६४० हिन्दृ, १९७१५ मुसलमान, ३३६२ जैन, १०७ क्रस्तान, ५१ सिक्ख और १ पारसी । हिन्दुओं में १२०३१० कुनवी, ७२३९ ब्राह्मण,१७६३ राजपूत और शेपमें दूसरी जातियोंके लोग थे।

## सेगाँव।

अकोलाके रेलवे स्टेशनसे २३ मील ( नागपुरसे १८० मील ) पश्चिम सेगॉवका रेलवे स्टेशन है। पश्चिमी घरारके अकोला जिलेमें सेगॉव एक कस्मवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सेगॉवमें ११४२२ मनुष्य थे; अर्थात् १००८४ हिन्दू, ११५२ मुसलमान, ९९ जैन, ४३ ऋस्तान, ३८ पारसी और ६ सिक्ख।

सेगॉवमें अङ्गरेजी बङ्गला, पुलिस स्टेशन, स्कूल; सराय और रूई दवानेकी कई एक कल हैं। सेगॉवसे ११ मील वालापुर है।

#### खामगाँव।

सेगॉवसे ८ मील पश्चिम (नागपुरसे १८८ मील ) जलम्बका रेलवे स्टेशन है, जिससे दृक्षिण ८ मीलकी रेलवे शासा खामगॉवको गई है। सूबे बरारके अकोला जिलेमें खामगॉव तिजारती कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनांके समय खामगाँवमे १५५९८ मनुष्य थे, धर्यात् ११९२२ हिन्दू, ३२५७ मुसलमान, ३३० जैन, ५२ क्रस्तान, २७ पारसी, ७ एनिमिष्टिक और ३ अन्य।

खामगाँव अफीमका प्रसिद्ध स्थान हे और उसमें गहे, विशेष करके रूईकी बड़ी सौदागरी होती है। प्रति वर्ष लाखों वैज रूई अन्यत्रेक्ष खाँमगाँवमे लाई जाती है। दिस-म्बर्स जुलाई तक रूईका कारवार होता है। कसबेके चारोंओर छोटी पहाड़ियाँ है। पूर्व ओर घरा हुआ रूईका बाजार है। ४०० से अधिक सरकारी और साधारण लोगोंके कूप हैं जिनमेंसे बहुतेरे नष्ट होगये हैं। कसबेसे १५ मील दूर एक नया बहुत उत्तम तालाव वना है, इनके अलावे तहसील, एसिस्टेट कमिश्नरकी कचहरी, सराय, बंगला, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, कई स्कूल, रूई दवानेके धुएँकी कल, अनेक बाग और यूरोपियन सीदागरोंके सुन्दर मकान हैं।

## तीसरा अध्याय।

(बम्बई हातेमें) भुसावल, (हैदराबादके राज्यमें) अजंतिक गुफा मन्दिर, (बम्बई हातेमें)धृलिया, मनमार जंक्शन, (हैदराबादके राज्यमें) इलौराके गुफा, मन्दिर, रौजा, दौलताबाद, औरङ्गाबाद घुश्मेश्वर पैठन, परणीवैद्यनाथ और नागेश।

#### भुसावल ।

जलम्ब जंक्झनसे करीब ३५ मील पश्चिम जाने पर वरार प्रदेश छूटकर वम्बई हाता मिलजाता है। उस स्थानसे करीब २१ मील पश्चिम कुछ उत्तर (नागपुरसे २४४ मील पश्चिम और) मुसावलमें रेलवेका जंक्झन है। वम्बई हातेके खानदेश जिल्मे तापती नदीसे १ मील दक्षिण (२१ अश, १ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ४७ कला, पूर्व देशान्तरमें) सबडिवी जनका सदर स्थान मुसावल एक कसवा है, जो रेलवे खुलनेके वाद प्रसिद्ध हुआ है। तापती पर दृढ और सुन्दर रेलवेका पुल बना है भुसावलमें लगभग १२०० आदमी, जिनमेसे लगभग १०० यूरोपियन और यूरेशियन हैं, रेलवेके कारखानेमें काम करते है और यूरोपियन लोग बहुत रहते है। रेलवे फाटकसे वाहर एक वड़ी धर्मशाला है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय भुसावलमें १३१६९ मनुष्य थे, अर्थात् ९५१३ हिन्दू, २२९८ मुसलमान, ९१७ कृस्तान, १८५ जैन, १८३ पारसी, ६२ यहूदी और ११ दसरे।

रेलवे लाइनकी एक ओर रेलवे सम्बन्धी इमारते और दूसरी ओर मुसावल कसवा है। रेलवेंके उत्तर सदरालाकी कचहरी, मामलात घरका जाफिस, रेलवे मिजिष्टरका आफिस, मातहत जेल्लाना, स्कूल, टेलीग्राफ आफिस इत्यादि इमारतें हैं। जलकल द्वारा तापती नदीसे जल आता है। कई एक सुन्दर बाग लगे हैं।

मुसावलमे त्रेटइंडियन पेनिनसुला रेखवेका वड़ा जंक्शन है। यहाँसे २७६ मील दक्षिण पश्चिम वाम्बे, ३४० मील पूर्वोत्तर जवलपुर और २४४ मील नागपुर है। इस रेखवेके तीसरे दर्जेंके पसेंजर और डाकगाड़ीका महसूल प्रति मोल रहें पाई लगता है।

(१) भुसावलसे दक्षिण-पश्चिम---

मील--प्रसिद्ध स्टेशन।

१५ जल्गॉव 🅸

४४ पचौरा।

७२ चालीसगॉव।

९८ नन्दगाँव।

११४ मनमार जंक्शन ।

१३० छासलगाँव।

१६० नासिक।

१६३ देवलाली।

१९१ इगतपुरी ।

२०१ कसारा।

**२४३ कल्यान जंक्**रान ।

२५५ धाना।

२५६ भण्डूप।

५७० दादर जंक्जन।

२७६ वम्बई विक्टोरियाटर्मिनस ।

मनमार जंक्शनसे दक्षिण ९५ मील अहमदनगर १४६ मील घोंद जंक्शन । घोंद जंक्शनसे पूर्व-दक्षिण ११७ मील शोलापुर १२६ मील होतगी जंक्शन, १८७ मील गुलवर्गा, २१० मील वाडी जंक्शन और २७० मील राय- चुर जंक्शनऔर घोदसे पश्चि-मोत्तर ४८ मील पूना, १३४ मील कल्याण जंक्शन और १६७ मील वम्बई ।

कल्यान जंक्शनसे दक्षिण—ं
पूर्व ४ मील अमरनाथ, २० मील
नेरल, २९ मील करजत४५मील
खंडाला, ४० मील लोन वली
५२ मील कारली, ६३ मील
धाड़गॉव, ७६ मील चिचवाड
८३मील किरकी और ८६ मील
पूना है।

दादर जंक्शनसे उत्तर २६ मील वेसिनरोड, १५९ मील सूरत, १९६ मील वरैंच २४० मील वरोदारोड़ २६२ मील आनन्द जंक्शन और ३०२ मील अहमदावाद जंक्शन है।

(२) भुसावलसे पूर्वोत्तरकी लाइनपर— मील—সसिद्ध स्टेशन ।

३४ बुरहानपुर ।

४६ चाँदनी।

७७ खंडवा जंक्शन ।

१४० हरदा।

१६६ सिउनी ।

जलगांवसे पश्चिम कुछ उत्तर एक रेलवे लाइन सूरतको गई है।

१८७ इटारसी जंक्शन। २६० गडरवाड़ा जंक्शन। २८८ नरसिहपुर। ३४० जवळपुर।

खंडवा जंक्यनसे अधिक उत्तर कम पश्चिम राजपृताना मालवा रेलवे पर ३७ मील मोरतका ( मोरतकासे ओकोरनाथ ७ मीलहै ) ७३मील मऊ, ८६ मील इन्दौर, १११ मील फतेहाबाद जक्यन (फतेहाबादसे१४ मील पूर्वोत्तर उज्जैन) १६० मील रतलाम जक्यन १८१ मील जावरा, २४३ मील नीमच और २७७ मील चित्तौरगढ।

इटारसी जंक्शनसे उत्तरकी ओर 'इंडियन मिडलेंड रेलवे' पर ११ मील हुआगाबाद, ५७ मील भोपाल जंक्शन, ९० मील मिलसा, १४३ मील बीना जंक्शन, १७९ मील ललितपुर और २३८ मील झॉसी जंक्शन है। गाडरवाडा जंक्शनसे १२ मील दक्षिण पूर्व मोपानी। जवलपुरसे पूर्वोत्तर 'ईप्टइण्डियन रेलवे' पर ५७ मील कटनी जंक्शन' १६६ मील मानिकपुर जंक्शन; और २२४ मील नयनी जंक्शन है।

(३) भुसावलसे पूर्वकी ओर— मील—प्रसिद्ध स्टेगन । ५६ जलम्य जंक्शन । ६४ सेगाँव । ८७ अकोला । १३६ वड़नेरा जंक्शन । १९५ वरधा जंक्शन । ४४४ नागपुर ।

> जछम्य जंक्शनसे ८ मील दक्षिण खामगाँव ।

> वडनेरा जंक्शनसे ६ मील उत्तर अमरावती ।

> वरधा जंक्शनसे पूर्व-दक्षिण २१ मील हिङ्गनघाट और ४५ मील वरोरा है।

#### अजन्ताके गुफा मन्दिर ।

मुसावल जंक्शनसे ४४ मील पश्चिम-दक्षिण रेलवेका रटेशन पचौरा है, जहाँसे ३४ मील दक्षिण (२० अंश, ३२ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ४८ कला पूर्व देशान्तरमें ) निजामके राज्यमें अजंता एक वस्ती है, जिससे ४ मील पश्चिमोत्तर अजन्ताकी प्रसिद्ध वौद्ध गुफा हैं। रास्ता जंगलका है। पचौरासे फरदापुर तक, जहां एक मुसाफिरखाना है, बैलगाडीका मार्ग और उससे आगे ३ मील घोडाका रास्ता है। वगोरा नदी कई वार पार उत्तरना होता है। अजन्तासे ५५ मील दक्षिण-पश्चिम औरंगावाद है।

अजन्ताके गुफा मन्दिरों और मठोंसे अशोकके वादसे वौद्ध छोगोंके खदेरे जानेर्क समय तकका वौद्ध कारीगरीके इतिहास जान पड़ते हैं; अर्थात् सन् ईस्वीसे छगभग २०० वर्ष पहिछेसे सन् ६०० ईस्वीतकके वे वते हुए हैं।

करीव २५० फीट ऊंचे चट्टानकी एक दीवारमें जो आधे गोलाकारकी ज्ञकलमे है, पानीकी एक नालीसे, जिसके पिछले छोरके पास ७ कुण्डोंका बड़ा झरना है, ३५ फीटसे १०१ फीट तक ऊपर करीव है मील पूर्वसे पिश्चमको छोटी वड़ी २७ गुफा फैली हुई है, जिनमेंसे २२ विहार अर्थात बौद्ध मठ और धर्मशालाके साथ मान्दर और ५ चैत्य अर्थात् बौद्ध मिन्दर

निश्चन पहाड़ी चट्टानमें पतथर खोदकर अर्थात् भीतरसे पत्थर निकालकर बनाये हुए हैं। इनमेंसे ५ बौद्ध मिन्दरोंकी लम्बाई उनकी चौड़ाईसे लगभग दूनी अधिक है। जो सबसे बड़ा है वह ९४ फीट लग्बा और ४१ फीट चौड़ा है। सम्पूर्ण विहार अर्थात् बौद्ध मठ साधारण प्रकारसे मोरच्या शकलके है। उनके भीतर खम्भोंकी पंक्तियां बनी हैं। इनमेसे बड़ी बड़ी गुफाओंमें हैं मध्यमे एक बड़ा कमरा है। उसके आगे एक दालान, जिसके दोनो बगलोंमे एक एक कोठरी हैं, पीछे एक छोटे कमरेमें तख्तपर बैठी हुई बुद्धदेवकी मूर्ति और तीनो बगलोंमे बौद्ध सन्तोके रहनेकी छोटी कोठरियाँ वनी हैं। प्रायः सब गुफामिन्दर रंगसे चित्रित हैं। बाहर ८ शिला लेख और भीतर लगभग १६ रंगके लेख संस्कृत और सगधी भाषामें है। इनमेंसे अनेक बहुत छोटे हैं और अनेकका काम पूरा नहीं हुआ है। चन्द प्रधान गुफाओंके बृत्तान्त नीचे लिखे जाते हैं।

एक पगडण्डी, जिससे गुफाओंके पास जाना होता है, सातवीं गुफाके पास पहुंची है, जहाँसे रास्ते पूर्व और पश्चिम दोनो तरफ ऊपर गुफाओंके पास गये है।

सबसे पूर्व नम्बर १ एक बिहार गुक्ता है । उसकी बनावट उत्तम है। उसमें बहुतेरे हाथी घोड़े मनुष्य और शिकारी छोग पत्थरके बने है। उसका वीचवाळा कमरा हरतरफसे ६४ फीट लम्बा है, जिसमें २० पाये बने है। उसके पीछेकी तरफ ४ और प्रत्येक बगळोंने ५ छोटी कोठरियाँ बनी हुई है। एक स्थानमें उपदेश करते हुए बुद्धकी मूर्ति है।

नम्बर २---यह एक विहार गुका है। वरण्डेमें २ एवादतखाना है। बुद्ध अपने वाये हाथकी अंगुळीको दिहेने हाथकी अंगुळियोंसे पकड़ेहुए हैं। गुकाओंकी दीवारोंने रामकी छड़ाई, बहुत देवता, स्त्री पुरुष आदिकी बहुतसी मूर्तियाँ पत्थरमें वनी हैं।

नन्त्रर ६-यह विहार गुका दो मिकला होनेसे प्रसिद्ध है। इसकी सीढ़ियाँ टूट गई है, इससे ऊपरकी मिकलमें कोई नहीं जाता। भील लुटेरे वहुत दिनों तक यहाँ रहते थे। उन्होंने इसकी वड़ी हानि की।

नं० ७ विहार गुफा—इसमें एक वड़ा वरण्डा है, जिसके पीछे दो कोठिरयाँ आगे तरफ २ पेशगाह और दोनो अखीरमें २ एशादत खाने है। देवढ़ीमें कमल पर वैठी हुई ५ सूरतोकी ४ पंक्तियाँ और घ्यान करते हुए बुद्धकी मूर्तियोंका एक कत्तार है। दृहिने तरफ इसी तरहकी बुद्धकी २ मूर्तियाँ हैं। मन्दिरमें दोनो तरफ दो दो वड़ी और एक एक छोटी और दो दो पंखोंको लिये हुई मूर्तियाँ है।

नं० १० एक दगोवा—बुद्धकी मूर्ति दीवारसे अलग है। छत पहल्लदार है। गुफाके भीतरी चहरेके ऊपर सन् ई० से १०० या २०० वर्ष पहिलेका लाट अक्षरमें एक शिलालेख है।

नं० १६ और १७—ये इस सिलिसिलेके सबसे उत्तम विहार हैं। वाहरी द्वारपर २ लम्बे शिलालेख है। ये गुफाये चौथी सदीकी अनुमान की जाती हैं। वड़े कमरेमें लड़ाई जाहिर करते हुए रंगके उत्तम चित्र है। नं० १७ की गुफा १६ वीं गुफाके समान है, परंतु यह उतना ऊंचा नहीं है आर इसकी कारीगरीभी उसके समान नहीं है।

नं० २६ चैत्य गुफा—यह इस सिल्लिसिलेभें सबसे नयी है। इसकी संग तराशी सबसे अधिक और बारीक है। दगोवाक आगे अपना चरण नीचे किये हुए बुद्ध देव बैठे हैं। बुद्ध और उनके चेळोंकी मूर्त्तियोकी संग तराशीसे दीवार छिपी हुई हैं। जिस सकलमें बौद्ध लोग निर्वाणलेनेको उद्यत होते हैं, उसी सकलमें गुफाके दक्षिणके वाजूमे २३ फीट लम्बी एक बौद्ध मूर्त्ति है। अपर बहुतेरे फिरिस्ते हैं। वाहरी तरफ २ लेख हैं.—एक फाटकके वॉये बुद्धकी सूरतके नीचे और दूसरा दहिने तरफ छठवी सदीकी भाषामें।

#### धूलिया ।

पचौराके रेलवे स्टेशनसे २८ मील ( भुसावलसे ७२ मील ) दक्षिण-पश्चिम चालीसगाँवका रेलवे स्टेशन है। चालीसगाँवसे ३० मील उत्तर कुउ पश्चिम ( २० अंश, ५४ कला उत्तर अक्षाँश और ७४ अश, ४६ कला, ३० विकला पूर्व देशान्तरमें ) वस्वई होते के मध्य विभागके लान देश जिले एक लोटी नदीके दक्षिण किनारेपर लानदेश जिले का सदर स्थान धूलिया एक कसवा है। %

सन् १८९१ की मनुज्य-गणनाके समय घूछियामें २१८८० मनुष्य थे, अर्थात् १५९९१ हिन्दू, ४९०० मुनलमान, ६५८ जैन, २३३ एनिमिष्टिक,४९ कृस्तान, ४५ पारसी और ४ यहदी।

धूलिया कसवा दो भागों में वटा है,—नया और पुराना धूलिया । नया धूलियों में सडकें अच्छी हैं और मकान अच्छे अच्छे वने हैं। नदी के ऊपर पत्थरका पुल वना है। धूलियों सरकारी कचहारियाँ, जेलखाना, टेलीयाफ आफिस, रुई दवाने के लिये एजिनवाला एक भिल अर्थात कल क़ारखाना, २ अस्पताल और वहुतेरे स्कूल हैं। वहाँ अन रुई आदि वस्तुओं की वड़ी तिजारत होती है। ऊनी कपडा और पगडी वहुत तैयार होती हैं। कसवे के दक्षिण-पश्चिम फौजी लाइन है और ६ मील दूर एक ऊची पहाडी के सिरपर लालिइका पुराना किला है। धूलियामे प्रति गुरवारको सप्ताहिक वडा बाजार लगता है, जिसमें लगभग ५००० की वस्तु विकती है। धूलियासे सडक द्वारा ६४ मील पूर्व मुसावल है।

खानदेश जिला—इसके पूर्व सूत्रा वरार और मध्य देशका निमार जिला, दक्षिण सातमाला या अजन्ता पहाडी, दक्षिण-पश्चिम नाशिक जिला, पश्चिम वहोदाका राज्य और उत्तर सतपुडा पहाडी और नर्मदा नदी है। तापती नदी खानदेश जिलेके अग्निकोणसे प्रवेश करके जिलेमें पश्चिमोत्तरको वहती है, जिससे यह जिला दो भागोंमे विभक्त हो गया है। इनमेंसे दक्षिण वाले वहे भागों वहे वहे कसने और घनी वस्तियाँ हैं और उपजाऊ वडा मैदान है, । उत्तर सतपुड़ा पहाड़ीको और भूमि ऊँची होती गई है। मन्यमें और पूर्वकी नीची पहाडियोंके चन्द्र सिलसिलोंको छोड़कर देश प्रायः वरावर है उत्तर और पश्चिम ओर ऊँचा मैदान है। देश कठिन है। जंगलमे भील बहुत वसते हैं, जो जङ्गलके फलोंको खाकर और बनकी लकडी वेंचकर अपना निर्वाह करते हैं। बहुतेरे भील सतपुड़ा पहाडीके पाद्म्यूलके निकट वस्तियोंमें और बहुतेरे सातमाला पहाड़ीके नोचे वसते हैं। इनमेसे चन्द्र अव तिजारत करते हैं। तापती नदीका किनारा वडा ऊँचा है। वर्षा कालमें वह बिना नावके पार होने लायक नहीं रहती। जिलेमें भुसावलके पास उसार पुल है। जिलेमें जङ्गल और जङ्गली जानवर वहुत है। अब वाघ और तेन्दुये कम देखनेमें आते हैं।

<sup>🗱</sup> अव चालीसगावसे धूलिया तक ३५ मीलकी रेलवे शाखा खुली है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय खानदेश जिलेके ९९४४ वर्गमील क्षेत्रफलेंम १३३७२३१ मनुष्य थे; अर्थात् ९५८१२८ हिन्दू, १७५३४९ मील, ९२२९७ मुसलमान, १००१३ जैन, ११४६ क्रस्तान, १५८ पारसी, ८८ यहूदी, ४३ सिक्ख, ८ बौद्ध और १ दूसरे। हिन्दुओंमें ३३७८१६ कुन्वी, ८५६७४ महारा, ४९१५३ माली, ४८३०७ कोली, ४७७४३ धाँगर, ४५८६९ राजपूत, ४०४५९ ब्राह्मण, २८५७९ बनजारा, २३१७८ तेली, २०१०२ सोनार और ग्रेषमें दूसरी जातियोंके लोग थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय खानदेश जिलेके कसके धूलियामें २१८८०, धोपड़ामें १५६५५, धरनगावमें १५०७२, जलगावमें १४६७२, परोलामें १४४७८, सुसावलेंमें १३१६९, एराण्डलमें १२५५७, नसीराबादमें ११४७२, इयावलमें १०८०० और श्रेरपुरारें १०१४२ मनुष्य थे।

इतिहास—खानदेश राजपूतों के वाद अन्ध्रभृत्य वंशके राजाओं के अधिकारमें हुआ, ाजिनके बादशाहवशके राजाओं ने इसपर हुकूमतको उसके पश्चात् पाँचवीं सदीमें इसपर सालुक्य वंशका अधिकार हुआ। कई एक मालिकके आधीन होने के बाद सन् १३२३ से सन् १३७० तक यह तुगलक अधिकारमें रहा । सन् १३७० में यह अरब वालोंको आधीन हो गया। उन्हीं के राज्यके समय धूलियाका किला बना। सन् १५९९ में दिलोंके बादशाह अकबरने अपनी भारी फौजके साथ स्वयं आकर असीरगढ़के किलेकों ले लिया और वहाँके राजा वहादुरखांको ग्वालियरमें मेजकर खानदेशको अपने राज्यमें मिला लिया। सन् १७६० में महाराष्ट्रोंने मुसलमानोंसे असीरगढ़का किला और खानदेश ले लिया। सन् १८०३ में हुलकरकी छ्टपाटसे और उस सालके अकालसे दुःखी हो धूलियाके निवासियोंने कसबेको, जो एक लोटा गाँव था; लोड़ दिया; किन्तु पेशवाके आधीनके कमचारी बालाजी बलवन्तने दूसरे वर्ष धूलियाको फिर बसाया और धूलियामें अपना सद्र स्थान बनाया।

सन् १८१८ में खानदेशपर अङ्गरेजी अधिकार होनेपर खानदेश एक नया जिला बनाया गया। धूलिया कसवा जिलेका सदर स्थान हुआ और वासिन्दे सुखी हुए। तबसे कसवेकी उन्नति होने लगी। सन् १८७२ की बाढ़से धूलिया कसवेकी बड़ी हानी हुई, बहुतेरे मकान गिर गये और बहुतेरे माल वह गये।

#### मनमार जेक्शन।

चालीसगाॅवके रेखवे स्टेशनसे २६ मील दक्षिण-पश्चिम नन्द्गाॅवका रेखवे स्टेशन और नन्द्गाॅवसे १६ मील पश्चिम ( मुसावल जंक्शनसे ११४ मील दक्षिण पश्चिम ) बम्बई हातेमें धोंद और मनमार स्टेट रेलवेका जंक्शन मनमार है अ। उससे ४ मील दक्षिण एक किला उजाड़ पड़ी है और ७ साधारण बौद्ध गुफाये हैं । रेलवे स्टेशन और गुफाओके बीचमें रामगुलनी नामक एक पहाड़ी है; जिसके सिरेपर ८० या ९० फीट ऊँचा चट्टानका एक अपूर्व स्वाभाविक मीनार है। मनमारके स्टेशनसे ६ मील दक्षिण अगस्त्य पहाड़ी पर

<sup>#</sup> एक रेल्ने लाइन हालमें मनमारसे पूर्व थोड़ा दक्षिण हैदरावादको गईहै। उस पर ६३ मील दौलतावाद ७१ मील औरगावाद, ११० भील जालना, १८१ मील प्रभानी, १९९ मील पुरमा २१८ मील नादेड़, २८६ मील इंडुर, ३१८ मील कामरदी, ३७७ मील वलारम और ३८६ मील हैदरावादका स्टेशन है।

अगस्त्रमुनि और रामलक्ष्मणका मन्दिर वना हुआ है। लोग कहते हैं कि इसी जगह वन बासके समय रामचन्द्र अगस्त्रजासे मिले थे।

मनमारसे दक्षिण पश्चिम ४६ मील नासिक और १६२ मील वम्बई है। द्वारिकाके यात्री वम्बईमें आसबोटपर चढ़कर समुद्रके मार्गसे द्वारिका जाते हैं। मनमारसे क्षिण ९५ मील अहमदनगर और १४६ मील धोंद जंक्यन है। मदरास, वालाजी, कांची, रंगजी, मदुरा, रामेश्वर इत्यादिके जानेवाले लोग मनमारसे अहमदनगर और धोंट होकर जाते हैं। में मनमारसे लौटकर उससे १६ मील पूर्वके नन्दगावके स्टेशनमें रेलगाडोसे उत्तरकर इलोरा औरंगाबाद, पैठन इत्यादि स्थानोमे होकर अहमदनगरमें रेलगाडीपर चढा।

### इलोराके गुफा मन्दिर।

चालीसगॉवके स्टेशनसे २६ मील ( भुसावलसे ९८ मील ) दक्षिण-पश्चिम और मनमार जंक्शनसे १६ मील पूर्व वस्वई हातेमें नन्दगॉवका रेलवे-स्टेशन है, जिससे दक्षिण पूर्व ५६ मीलकी सलक औरंगावादको गई है। छोटा तांगा नव दश घण्टेमेऔरंगावाद पेहुँच जाता है। नन्दगॉवमें किरायेपर तांगा मिलते हैं। नन्दगॉवसे २६ मील देवगॉव है, जिसके ४५ मील आगे औरंगावादकी सलक छोड कर, वहाँसे ४५ मील दूसरी सलक द्वारा जानेपर हैदरावादके गज्यमें (२० अंश, २ कला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, १३ कला पूर्व देशान्तरमें) इलोरा गॉव मिलता है, जिसमें एक मुसलमानी दरगाह है। इलोरासे २ मील रोजा, ७ मील दक्षिण-पूर्व दौलतावाद अ और १४ मील दक्षिण-पूर्व औरङ्गावाद है। नन्दगॉवसे २६ मील पीछे चालीसगॉवके रेलवे स्टेशनसे इलोरा करीव ४५ मील है, परन्तु वहाँसे गाड़ीकी सलक नहीं हैं।

इलोरा गॉव गुफामिन्दरों के खिये वहुतही प्रसिद्ध है। ऐसा मनोहर और आश्चर्यजनक शिल्पविद्याका स्मारक चिह्न, जो पहाडसे पत्थर काटकर वनाये गये हैं, भारतवर्षमें सहमा देख नहीं पड़ता । हिंदुस्तानके चट्टानोंमें वने हुए गुकामिन्दर ईशासे २५० वर्ष पहिलेसे ८०० वर्ष पीछे तकके हैं। सबसे प्रथम बौद्धोंने उसके पीछे हिन्दुओंने और हिन्दुओंक पश्चात् जैनोंने मुफामिन्दर वनवाये, जिनमे बौद्धोंके अधिक हैं। पश्चिमी भारतमें ५० से अधिक झुण्डोमें छोटे वड़े ९०० से अधिक गुफामिन्टर है। इनमे वम्बई हाते और इसके आसपासमें बहुत है। इनके अलावे अप्रसिद्ध गुफा मिन्द्रिंके झुण्ड उड़ीसा, सिंघ, पञ्चाव और वर्छुचिस्तानमें हैं।

इलोरा गॉवके पास अर्द्धचन्द्राकारकी शकलकी पहाडीमें उत्तरसे दक्षिण १ मील तक गुफा मन्दिर फैले हुए हैं। अजन्ताके गुफामन्दिर खडी पहाडीमें वने है, किन्तु इलोराके गुफामन्दिर पहाडीके ढालूए वगलमे हैं, इससे प्रायः सम्पूर्ण गुफाओंके आगे आंगन वने हें वहुतेरोंके आगे एक दीवार है और उनके भीतर जानेके लिये एक एक रास्ता वना है। आगे दीवार होनेसे बाहरीसे गुफामन्दिर नहीं देख पडते हैं।

<sup>#</sup> अव मनमार जक्शनसे दौलताबाट होक<sup>र</sup> रेल्वे निकली है। मनमारसे ६३ मील पूर्व-दक्षिण दीलताबाद है।

यहाँ बौद्ध, हिन्दू और जैनगुफाओं के अलग अलग सिलिसिले है;—दक्षिण तरफ १२ चौद्ध गुफायें; मध्यमें गुफाओं के ऊपरवाले छोटे गुफाओं को छोड़कर जो १७ से अधिक हैं, १७ हिन्दू गुफाये और उत्तरमें ५ जैन गुफाये हैं गुफाओं के आगे वड़े वड़े झरने और पहाड़ीकी नेवपर झाड़ी और वृक्ष हैं।

बौद्ध गुफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध ये हैं;—पहली धारवार गुफा, जो सबसे अधिक पुरानी है, दूसरी विश्वकर्माकी चैत्य गुफा, जो ८५ फीट लम्बी है, तीसरी दो मिलली गुफा कौर चौथी तीन तलवाली गुफा । विश्वकर्माकी सभामे एक बहुत बडी बुद्धकी मूर्ति है, जिसको वहाँके लोग विश्वकर्मा कहते हैं।

सम्पूर्ण गुफाओंमे प्रधान, सबसे अधिक उत्तम कैलास नामक गुफामन्दिर है। कहा जाता है कि ८ वी सदी में सूर्वेबरारके एलिचपुरके राजा यदुने, जिसने इलारा नगरको कायम किया, यहाँ कैछास आदि गुफामन्दिर बनाय । यह बाहरसे माळ्म होता है कि मैदानमे बना हुआ एक मिन्ट्रर है । भीतरके समान इसके वाहरसे भी पत्थर काटकर निकाल दिया गया है। भीतर कई गुफा मन्दिर हैं; जिनमें आठ( दश फीट ऊँची वड़ी वड़ी मुर्तिया ननी हुई है। दीवारोंमें चारों तरफ जिन्दे जानवरोंके समान बड़े बंडे हाथी. सिह, घडियाल, हरिन, इंस ओर वैल चट्टान काटकर बनाये गये हैं;—महाड़ोंके ढाल बगल पर १०० फीट गहुड़ा १५० फीट चौड़ा और २७० फीट छम्त्रा ऑगनकी शकलका खन्दक है, जिसके बीचमें १६४ फीट पूर्वसे पश्चिमको लम्बा और १०९ फीट उत्तरसे दक्षिणको चौड़ा और लगभग ५० फीट ऊँचा खास कैलाश मन्दिर खड़ा है । आंगनके आंगे एक परदा छोड दिया गया है, जिसके बाहरी वगल पर शिव, विष्णु आदिकी बहुत सी बड़ी बड़ी मूर्तिया, भीतरी बगलपर कोठरियाँ और मध्यमें रास्ता है। जिसके दोनों तरफ दो कोठरियां है। उससे आगे जानेपर कमलोपर हाथियोंके साथ लक्ष्मीकी मूर्ति देख पड़ती है। दहिने और वायें आंगनके आंगका हिस्सा चन्द फीट नीचा है। उसके उत्तर और दक्षिणके अखीरके पास जिन्दे हाथींके समान दो बड़े हाथी खड़े हैं । फिर पूर्व जाकर चन्द सीढ़ियोंके ऊपर चढ़ने पर मन्दिरका एक बड़ा कमरा मिलता है जिससे आगे पुल द्वारा चौखटा मण्डपमें जाना होता है; जिसमें नन्दी वैल है; इसमे दो दरवाजे और दो खिड़िकियाँ है। खिड़िकियों के सामने मण्डपके दोनों तरफ ३८ फीट ऊँचे दो ध्व-जास्तम्भ खड़े हैं; जिनके सिरोपर पहले सिंह थे। नन्दीसे आंग एक दूसरा पुल लांघने पर एक बड़ा कमरा मिलता है, जिसके दरवाजे पर दो बड़े द्वारपाल बने है। आखीरके कम-रेमें जिसमे उत्तम सङ्गतरासीका काम है, शिवलिङ है।

एक बरंड़ेमें देवताओं अरे झुण्ड है; जिससे पुराणोंकी कथा और लीला जाहिर होती है। पहली हिन्दू गुफाको रावणकी खाई कहते हैं जिसमे दुर्गा, लक्ष्मी, ज्ञिन, पार्वती आदिकी ऐतिहासिक कर्तव्यताकी बहुत सी मूर्तियाँ सङ्गतरासीसे बनी हुई है।

हिन्दू गुफाओं में दश अवतारकी गुफा सब गुफाओं से पुरानी है, उसका वड़ा कमरा १०३ फीट लम्बा और ४५ फीट चौड़ा है; जिसके मीतर ४६ पाये वने है।





हिन्दू गुफा मर्निद्रोंसे करीन १ मीछ ( अखीर ) उत्तर जैन गुफाओंको एक पगडण्डी गई है; जहाँ जगन्नाथसमा और इन्द्रसभा बनी है। वहाँ चन्द्र छोटी छोटी काठिरयाँ और अनेक छोटी तथा एक वड़ी जैन प्रतिमा है।

इतके आतिरेक्त वहाँ आदिनाय सभा, परशुराम सभा, छंका, जनवासा, तीनछोक, इत्यादि बहुतेरे स्थान बने हुए हैं। इछोराके सम्ग्रुण मदिर एक उसी पत्थरके पहाडमें पत्थर खोदकर वनाये गये हैं अर्थात् उसमें कोई पत्यर अथवा ईटा नहीं जोड़े गये हैं।

### रौजा।

इछोराके गुफाओंसे २ मील दूर ( दौलताबादसे ६ भील पश्चिमोत्तर हैदरावादके राज्यमें २२०० आदिमयोंकी वस्ती रौजा है, जिसके चारोंतरफ और इजेक्की वनवाई हुई पत्थरकी ऊँची दीवार है। सडकके दोनों तरफ बहुतेरे स्थानोंमें पुरानी तवाही हालतमें मस-जिदे और कबरे पाई जाती हैं।

रोजाका आव हवा खुशनुमा और मातदिल है। गरमीके महीनोंमे स्वास्थ्यके लिये वहाँ लेग आते हैं। यह दक्षिणके मुसङमानोंका फरवर्ला (पवित्र स्थान) है और यहा वहुतेरे प्रसिद्ध मुसलमानोंके कवरन्थान होनेसे यह मशहूर है। यहाँ औरज्ञ जेव वादशाह, उसका लडका आजिमशाह, हैदराबाद खान्दानके कायम करनेवाला आसफजाह, उसका दूसरा लडका निसरजङ्ग,पिछला निजामगाही बादशाहका मन्त्री मालिकअम्बर, गोलकुण्डाका केदी राजा थानाशाहकी कबरें हैं।

और द्वां ने का सकतरा—रीजा वस्ती के उत्तर और दक्षिण के फाटक के वीच में और द्वां ने का सकतरा है। पहले गुम्बजदार पेशगाह और फाटक का रास्ता मिलता है, जिसको लगमग सन् १७६० में और द्वांवादकी एक वेश्याने वनवाया उसके भीतर चौगान अर्थात् आँगान है, जिसके चारों ओर की इमारता में से चन्दों मोसाफिर टिकते हैं और एक में स्कूल है। दक्षिण तरफ मध्यमे एक छोटा नी वतलाना और पश्चिम तरफ एक वड़ी मसजिद है, मसजिद के उत्तर एक फाटक है, जिससे भीतर के ऑगनमे जाना होता है। ऑगनके दक्षिण—पूर्वके कोने के पास एक वृक्षके नी चे भीर द्वां पत्थर के चतुर्तर ५ फीट उत्ती मार्चुल की दृष्टि घेरी हुई दिल्ली के वाद शाह और द्वां के फरवरी में बाद-शाही तहतपर वैठा और सन १७०७ की फरवरी में का समदनगर में मरगया।

दूसरी कबरे—औरङ्ग जेवकी कवरके पूर्व मार्चुलसे बना हुआ एक छोटा चौख्टा घरा है, जिसमें एक फकीरकी लडकीकी, औरङ्ग जेवके दूसरे लड़के आजिमशाहकी और आजिमशाहका स्त्रीकी कबर है। इस घेरे और औरङ्ग जेवकी कबरके बीचमे सैयद जैनुहीनका मकवरा है, जिसके दरवाजेपर चॉदीका पत्तर जड़ा है।

और्द्रजंब और आजिमशाहकी कवरोंके सामने हेदरावादके पहला निज्ञाम आसिक-जाहका सुन्दर मकवरा है। यहाँ एक चीगानके चारों तरफ वरण्डे और पूर्व एक नौवतखाना है और पश्चिमकी इमारतमें छुरानकी शिक्षा होती है! इसके दरवाजेसे पश्चिमके दूसरे ऑगं नमें जाना होता है; जिसमें वहुतसी कवरें हैं। उसके पूर्वमुखकी इमारतमें, जिसमें चारोंतरफ लाल पत्थरकी जालीदार टट्टी है, आसफजाह और उसकी एक खीकी कवर है। वहाँ सैवद इजरतवरहनुद्दीन एक प्रसिद्ध फकीरकी, जो सन् १३४४ ई० मेंरीजामें मरा था, कवर है। दौलताबाद ।

रौजासे ६ मील पूर्व-इक्षिण और और झावादसे १० मील पश्चिमोत्तर हैदराबादके राज्यमे (१९ अंज, ५७ कला, उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, १८ कला, पूर्व देशान्तरमें ) देशिताबाद एक पुराना कसवा है, उसको पूर्व समयमें लोग देविगरी कहते थे; जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय १२४३ मनुष्य थे अ। दौलताबाद किला प्रसिद्ध है। जिसको देखनेके लिये एक अफसरसे इजाजत लेना होता है। दौलताबादसे ६ मील दूर घुदमेश्वर शिव हैं।

किला—५०० फीट ऊँची गावतुमी खड़ी - पहाड़ी पर १३ वी सदीका वना हुआ किला है, जिसके बाहरीका घेरा २ मीलका है। किलेके नीचे लगभग ३० फीट चौड़ी खाई और पूर्वतरफ फाटक है। खाईपर पत्थरका छोटा पुल बना है। तीसरे फाटकके पास ५६ फीट ऊँचा एक बुर्ज है। चौथे मेहराबी रास्तेके वाद दहिने तरफ एक पुराना हिन्दू मिन्द्र देखनेमें आता है। एक तालावके वगलसे होकर वायें तरफ घूमते हुए एक रास्ता एक मसजिदको गया है। उत्तर ओर २१० फीट ऊँचा एक मीनार मिलता है, जिसको मुसलमानोने इस किलेके बिजयके स्मरणार्थ वनवाया। मीनारके सिरपर चढ़नेसे चारो तरफ देशका सुन्दर दृश्य देखनेमें आता है। एक कमरेमें पारसी लेख है, जिसके अनुसार यह सन् १४३५ ई० में बना था।

किलेमें एक तोप महम्मदहसनकी वनवाई हुई २२ फीट लम्बी, जिसके मुखका व्यास ८ इंच है, दूसरी एक बैठकीपर १९ई फीट लिम्बी, जिसका सुराख ७ इंच है और तीसरी एक वड़ी तोप गुजराती लेखके साथ है। किलेमें निजाम सरकारके लगभग १०० सिपाही रहते है। किलेके भीतर पहाड़ीके शिखरपर एकनाथ स्वामीके गुरु जगन्नाथ स्वामीका समाधि मन्दिर है, जिसके दर्शनको हिन्दू लोग जाते है। दीपके प्रकाशसे लोग अंधेरे मन्दिरमें दर्शन करते है।

इतिहास—सन् १२९३ में अलाउद्दीनने, जो पीछे दिल्लीका वादशाह हुआ, देवीगिरिको जो, उस समय महाराष्ट्रकी हिन्दू वादशाहतकी राजधानी था, लेलिया। वह १५००० पाउन्ड सोता, १७५ पाउन्ड मोती, ५० पाउन्ड हीरा और २५००० पाउन्ड चांदी और आसपासके जिलोके साथ एलिचपुरको लेकर और वहांके राजा रामचन्द्रको अपने आधीन बनाकर महासरा उठाकर चला गया। सन् १३०६ में रामचन्द्र वागी हुआ और कैदी वनाकर दिल्ली भेजा गया, किन्तु वादशाहने रामचन्द्रको उसका अधिकार फिर दे दिया। उसके मग्नेपर उसका पुत्र शङ्कर मुसलमानोंसे वागी हुआ, तब मुसलमान जनरल काफूरने जाकर दौलतावादके किलेको ले लिया और राजा शंकरको मारहाला। सन् १३३८ में गयासुद्दीन तोगलकके पुत्र महम्मद तोगलकने देविगिरिको मुसलमानी राज्यकी राजधानी वन्नकित इच्छाकी, वह दिल्लीके निवासियोंको दिल्लीसे लगभग ८०० मील दूर देविगिरिमें ले गया। उसने किलेको मजबूत किया और देविगिरिका नाम दौलतावाद रक्खा। दौलताबाद प्रसिद्ध हुआ। उसके कई एक वर्षवाद गुलवर्गाका वहमनी राजा, उसके पीछे अहमदनगरके निजामशाही वंशवाले, उसकेवाद मुगल खाँदानके वादशाह दौलतावादके शासक

<sup>\*</sup> मनमार जंक्शनसे पूर्व ओर हैदरावादको एक रेलवे लाइन निकला है, उसपर मनमारसे ६३ मील पूर्व दक्षिण और औरंगावादसे ८ मील पश्चिमोत्तर दौलतावादका रेलवे स्टेशन है।

हुए। सन् १७०७ में औरङ्गजेवके मरनेके पीछे दौलतावादका किला निजाम घरानेके नियत करने वाले आसफजाहके हाथमें आया, जिनके वंशधरोके अधिकारमें यह अव तक है।

#### औरंगाबाद ।

दौलताबादके किलेसे पूर्व-दक्षिण औरङ्गाबाद तक ८ मीलकी पक्की सहक है। इलोरासे १४ मील और नन्दगावके रेलवे स्टेशनसे ५६ मील पूर्व-दक्षिण हैदराबादके राज्यमें जिलेका सदर स्थान औरङ्गाबाद एक कसवा है, जो पहले किरकी नामसे मशहूर था छ। सन् १६१० मे मिलकअम्बरने इसकी कायम किया। औरङ्गाबादसे ६८ मील दक्षिण-पश्चिम अहमदनगर है

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय औरङ्गाबाद और उसकी छावनीमे ३३८८७ मनुष्य थे, अर्थात् १७१८६ पुरुष और १६७०१ खियाँ । इनमे १८९०७ हिन्दू, १४०४१ मुसलमान, ५११ जैन, ३१६ कृस्तान, ६० पारसी, और ५२ सिक्ख थे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह हैदराबादके राज्यमें दूसरा कहर है।

कसबेके चारों ओर पक्षी दीवार, जिसके कोनोपर टावर हैं, वनी हुई है, जिसके भीतर वहुतेरी इमारतीके खण्डहर हैं। औरङ्गजेवका वनवाया हुआ महळ उजड गया है। कसवेके पास एक छोटी नदी वहती है। कसवेसे पूर्व चाछीस पचास छोटे वडे मकवरे और पश्चिम फौजी छावनी है। औरङ्गावादमें हैदरावाद राज्यका सदर ताळुकेदार रहता है। गेंहू, कपास वरतन इत्यादिकी तिजारत होती है औरङ्गाबाद जिल्हेमें कादिरावाद एक कसवा है, जिसमें सन् १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय २३३५३ मनुष्य थे।

रावियादुरीनीका मकवरा—रावियादुरीनी दिलीके वादशाह औरज्ञ जेवकी लड़की थी। यह वड़ा मकवरा शहरते १ मील पूर्वे तर पुराने कवरगाहके करीव ३०० गज दक्षिण है। इसके वड़े फाटकमे पीतलका पत्तर जहा है। इसके किनारेपर लिखा है कि यह उमदे मकवरेका दरवाजा सन् १०८९ हिजरी (सन् १६७० ई०) में वना। वागमे एक लम्बी तज्ञ जगहमें पानी है, जिसमें फौआरे इस्तमाल होते थे। पानीके दोनो तरफ रास्ता है, मकवरेकी दीवारमे ६ फीट जंचा, पीतल जहे हुए दरवाजेका फाटक है, जिसमें अजीव तरहकी नकाशीके फूल और सांप वने हैं। मकवरेके भीतर मार्चुलके जिंच चवूतरेपर ८ पहलकी मार्चुलकी झंझरीदार टिट्टियोके भीतर रावियादुर्रानिकी कवर है। निजाम सरकारने इसकी मरम्मतमें वहुत खर्च किया है। मकवरेके पश्चिम ईटोंकी मसजिद है।

मसिजेंदे — छावनीसे वेगमपुरा पुलपर जानेवाली सड़कके दिहने घूमनेपर एक खूब-सूरत वागमे मछिल्योंसे भरा हुआ एक तालाव मिलता है जिसका पानी उमड़कर नीचेके दूसरे तालावमें गिरता है और फिर एक तझ नालेमे वहता है। वहाँ वोखारेका वापाशाह, जो औरङ्गजेवका उपदेशक था, दफन किया गया है। वागके वाद एक वहे तालावके पास एक उत्तम मसिजिद है, जिसकी छत्तके नीचे पार्योंके ४ कत्तार है। मसिजिदके दक्षिण-पश्चिम एक छोटे वागमें हलेके रङ्गके मार्बुलसे बना हुआ एक खूबसूरत मकवरा है।

<sup>#</sup> मनमार जंक्यनसे हैदरावादको रेलवे लाइन गई है, मनमारसे पूर्व दक्षिण ६३ मील दौलताबाद और ७१ मील औरंगावादका रेलवे स्टेशन है।

खाम नदिके किनारेकी पनचकीसे है मील उत्तर शहरका पुराना मका फाटक और मका पुल है। फाटककी इमारत ४२ फीट ऊँची है। फाटकके भीतर मलिकअम्बरकी बन-वाई हुई काले पत्थरकी मसजिद है।

सरकारी मकानके निकट जुमा मसजिद है। मसजिद और उसके मीनार बहुत ऊँच नहीं हैं मसजिदके सम्पूर्ण अगवासमें अपूर्व जालीदार काम है। मलिकअम्बरने आधी मस-जिदको और औरङ्गजेबने बाकीको वनबाया।

सरकारी आफिस—छावनीके दक्षिण-पूर्व औरङ्गजेबके गढ़में सरकारी आफिस हैं। वहाँ एक सुन्दर बड़े कमरेके आगे एक सुन्दर तालाब और पीछे एक खूबसूरत बाग है; फिर उसके पीले बारहंदरी या सरकारी हीस है, जिसके आगे एक सुन्दर तालाब है। औरङ्गजेबके गढ़की निशानीमें अब केवल एक मेहराबी राह है। यहाँ एक समय हजारहाँ हथियार बन्द आदमियोंके साथ ५३ राजा औरंगजेब वादकाहकी कचहरीमें हाजिर रहते थे; उस समय औरङ्गाबाद दक्षिणकी दिली था।

औरङ्गाबादके गुफामन्दिर—शहरसे लगभग २ मील उत्तर पहाड़ियोंके वगलमें गुफा-मन्दिर हैं। पहले और दूसरे झुण्डमें ९ बीद्ध गुफाये हैं; जिनसे लगभग १ मील पूर्व तीसरे झुण्डमें ३ गुफामंदिर हैं; उनमे प्रधान ये हैं;—गुफा नं० १ के दरवाजेके वार्ये उपदेश करते हुए बुद्धकी मूर्ति हैं, जिसके आसपास कई सेवकोंकी मूर्तियाँ हैं। वगलके दरवाजेके उपर दो पत्थी मारकर बेठी हुई और तीसरी अपने गणोंको उपदेश देती हुई बुद्धकी प्रतिमाँ हैं। प्रधान फाटकके दिहने बुद्ध और बायें उन्हीके समान ३ सूरतें हैं। नीले पत्थरकी ६ फीट ऊँची बुद्धकी एक सूरत बेठी हुई है।

तं० २ चैत्यगुफा अर्थात् बौद्ध मन्दिर है। यह इलोराके विश्वकर्माकी गुफाके समान अर्द्ध गोलाकार छतके साथ है।

नं० ३ विहार अर्थात् बौद्ध मठ और धर्मशालाके साथ मन्दिर है। मध्यके कमरेमे १२ पाये हैं। बीचमें ९२ फीट ऊँची बुद्धकी प्रतिमा है, जिसके पास बहुतेरी मूर्तियाँ पूजा कर रही हैं। बाहरका वरंड़ा विगड़ रहा है।

नं ४ आठ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा एक छोटा बिहार है, जिसमे उपदेश करते हुए बुद्ध बैठे हैं। दीवारमे चारों तरफ छोटी छोटी बुद्धकी मूर्तियाँ हैं।

नं०५ अधिक ऊँचाई पर एक साधारण गुफा है।

पैठन—औरंगाबादसे लगभग ३० मील दक्षिण गोदावरी नदीके किनारे पर पैठन है, जिसका वृत्तान्त आगे लिखा जायगा। यात्री लोग पैठनसे पर्णी वैद्यनाथ और नागनाथके दर्शनको जाते हैं और घुरमेश्वर ज्योतिर्लिङ्गके दक्षिणसे आनेवाले यात्री पैठन होकर और उत्तरके यात्रीगण दौलताबाद होकर जाते है।

इतिहास—एक समय औरंगाबाद अहमदनगर राज्यके दक्षिणके बढ़े भागकी राज-श्रानी था कसबेके क्षेत्रफलके प्रायः है भागों शहरके खण्डहर फैले हुए हैं। कसबेके २ मील पश्चिम एक बड़ी शहर तलीका खण्डहर देखेनेमें आता है। एक समय वहाँ भारी तिजारत होती थी। निजामकी राजधानी हैदराबाद होनेपर इसके। तिजारत घटने लगी।

#### घुश्मेश्वर ।

दौलतावादके ६ मील पश्चिमोत्तर पहाड़ीके दूसरी ओर उसके पादमूलके पास और पठनसे लगभग ३० मील उत्तर ओर हैदरावादके राज्यमें वेहल एक वस्ती है । पैठनसे बेहलको वेलगाड़ीका मांग है । वेहलसे ने मील दूर एक छोटी नदीके किनारे पर घुउमे-श्वरका छोटा शिखरदार मन्दिर पूर्व मुखका बना हुआ है । मन्दिरके आगे अठपहला जगमोहनमें नन्दी है । नदीके किनारे पर एक छोटा पका घाट बना है । स्थान निर्जन है । रातको मन्दिरके पास कोई नहीं रहता । यात्री लोग पण्डोंके मकानपर चले जाते हैं । वेहल वस्ती और घुउमेश्वर शिवके मन्दिरके बीचमें एक नालाबके मध्यमे एक बड़ा मन्दिर और उसके चारों कोनोंपर ४ छोटे मन्दिर हैं । घुउमेश्वर शिवलिङ महादेवजीके १२ ज्योतिर्लिङ होमेंसे एक हैं । यह लिझ आधा हाथ ऊँचा है । मन्दिरमें दिन रात दीप जलता है ।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—शिवपुराण,—( ज्ञानसंहिता ३८ वाँ अध्याय ) शिक्जीके १२ ज्योतिर्छिद्गोंमेंसे घुरमेश्वर छिद्ग शिवालयमें स्थित हैं। ज्योतिर्छिद्गोंके पूजन करनेका अधिकार चारों वर्णोंका है; इनके नैवेद्य भोजन करनेसे सव पापोंका नाश होजाता है।

( ज्ञानसंहिता, ५८ वॉ अध्याय ) दक्षिण दिशाम देनसंज्ञक पर्वत ( देनिगिरि ) के निकट सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। जब उसके कोई सन्तान नहीं हुई, तब उसने अपनी स्त्री सुदेहाके बहुत हठ करनेपर घुदमा नामक स्त्रीसे अपना दूसरा विवाह किया। घुइमा अपने स्वामीको आज्ञा पाकर नित्य १०८ पार्थिवका पृजन करने लगी। वह नित्य पार्थिवोको पूजकर एक तालावमे डाल देती थी। इस भाँति उसने १ लाख लिङ्गीका पूजन किया । थोडे दिनोंके पश्चात् शिवजीकी कृपासे घुरमाका सुन्दर पुत्र जन्मा। कुळकालके उपरान्त उस पुत्रका विवाह हुआ। सव संवन्धी लोग घुरमाकी प्रशंसा करने छो । यह देख सुदेहा अति दुःखो होकर अपनी सौतके पुत्रसे ईर्पा करने लगी । एक दिन उसने उस पुत्रको सोते हुए पाकर मारडाला और जिस सरीवरमें घुश्मा पार्थियोंको पूजकर फेंक देती थी, उसीमें उसका शरीर डाल दिया। सवेरा होनेपर ब्राह्मणके पुत्रकी सृत्यकी खबरसे सब लोग दुखी हुए, किन्तु सुधर्मा और घुश्मा यह समाचार पाकर भी शिव्पूजनको त्यागकर अपने स्थानसे नहीं उठे । घुइमाने विज्ञान बलसे प्रसन्नता पूर्वक पार्थिव लिङ्गोको लेजाकर पूर्ववन् उस सरोवरमें विसर्जन किया। जब वह लौटने लगी तब सरोवरके तटपर उसका पुत्र देख पड़ा। वह अपनी मातासे आ मिळा । उसी समय पुत्रमाकी दृढ़ भक्ति और सन्तोष देखकर शिवजीने ज्योदिरूप होकर उसको दर्शन दिया और उससे कहा कि तेरी सौतने तेरे पुत्रको मारा था, मैं प्रसन्न हूं तुम वर मांगो । पुत्रमा वोली कि हे स्वामी ! में यही मांगती हूं कि आप लोककी रक्षाके निमित्त यहाँही स्थित हो-जाइये । महादेवजीने कहा कि हे सुमध्यमे । तेरेही नामसे मेरा नाम घुदमेश्वर होगा और -यह सरोवर लिंगोका आलय है, इस लिये यह शिवालय नामसे विख्यात होगा। ऐसा कह शिवजी लिङ्ग स्वरूप होकर पार्वतीके सिहत स्थित होगये। उनका नाम युश्मेश्वर और उस तालावका नाम शिवालय हुआ । इस लिङ्गका दर्शन करके मनुष्य सव पापाँसे छूट जाता है और श्रञ्जपक्षके चन्द्रमाके समान उसके सखकी वृद्धि होती है।

#### पैठन 👢 🖟

और ज़ाबाद्से (जिससे ५६ मील पूर्वोत्तर नन्द्गाँवका रेलवे स्टशन है) लगभग ३० मील इत्तर और अहमद्नगरके रेलवे स्टेशनसे लगभग ६० मील पूर्वोत्तर हैदराबाद-राज्यके और ज़ाबाद जिलेमें गोदावरी नदीके वाँचे किनारेपर पैठन एक पुराना नगर है, जो एक समय शक जातिके राजा शालिवाहनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर नामसे विख्यात था। अव तक लोग इसको दक्षिणका प्रतिष्ठानपुर कहते हैं। उसी शालिवाहनके नामसे शालिवाहन शाका चलता है, जो सन् ७८ ई० और विक्रमी संवत् १३५ में आरम्भ हुआ। पैठनसे और ज़ाबाद तक दिहाती मार्ग और अहमदनगर तक पक्षी सड़क है, जिसपर तांगे चलते हैं कि। पैठनसे पूर्वोत्तर एक सड़क नागपुर शहरको गई है।

पुराने नगरके एक छोटे भागमे वर्तमान पैठन कसवा है। पूर्वकी भूमिपर पुराने नगरकी निशानियां दूर तक देख पड़ती है। कसवेमें बहुतेरे देव मन्दिर वने हुए है। और एकनाथ स्वामीका प्रसिद्ध समाधि मन्दिर है एक समय पैठन रेज्मी कपड़ेकी दस्तकारीके

लिये प्रसिद्ध था, अब भी कुछ उसका काम होता है।

### परणी बैद्यनाथ।

पैठनसे ३० मोळसे अधिक पूर्व हैदराबादके राज्यमें गोदावरी नदीके किनारेपर गङ्गा-खेढ़ एक वस्ती है, जिससे १६ मीळ दूर घुत्रमेश्वरसे लगभग ८० मीळ परणी गॉव है। पैठनसे वहाँतक वैलगाड़ीका मार्ग है। परणी वैद्यनाथसे लगभग ६० मील वासीरोड और १०० मील अहमदनगरका रेलवे स्टेशन है। परणी गॉवके पास छोटी पहाड़ीके ऊपर वैद्यनाथ शिवका शिखरदार विशाल मन्दिर और एक धर्मशाला है। शिवलिङ्ग आधा हाथ ऊँचा है। मन्दिरमें दिन रात दीप जलता है। पहाड़ीके दोनों ओर पत्थरकी सीढ़ियाँ नीचेसे ऊपरको गई है,। एक और परणीगाँव और दूसरी ओर एक छोटी नदी और एक पक्षा कुण्ड है।

दक्षिणी छोग परणी-वैद्यनाथहीको शिवके १२ ज्योतिर्छिङ्गोंमेंका वैद्यनाथ कहते है, किन्तु शिवपुराणकी कथाओंसे विहार प्रदेशके संथाछ परगनेके वैद्यनाथ, जिनका द्यतान्त भारत-भ्रमणके तीसरे खण्डमें है, १२ ज्योतिर्छिङ्गोमें सिद्ध होते है। तीसरे खण्डके १८ वें अध्यायमें देखिये। एक स्तोत्रमें "परण्यां वैद्यनाथं च" ऐसा छिखा है, किन्तु यह नही जान पड़ता है कि यह फ्लोक किस पुस्तकका है।

#### नागेश।

गङ्गाखेड़से लगभग ३० मील दूर अवढा नामक वस्ती है, जिसके पास अवढानाग-नाथ अर्थात् नागेशका शिखरदार वड़ा मन्दिर है। गङ्गाखेड़से वहांतक वैलगाड़ीका मार्ग है। नागेश शिवलिङ्ग शिवजीके १२ ज्योतिर्लिङ्गोंमेंसे एक है। मन्दिरके आगे अर्थात् पश्चिम तरफ जगमोहन बना हुआ है। मन्दिर और जगमोहन दोनों खाली हैं, मन्दिरके भीतर एक बगलमें ४ सीढ़ियोंके नीचे एक वहुत छोटी कोठरीमें एक हाथ ऊँचा नागेश शिवलिङ्ग है। यात्रीगण सीढ़ीसे दर्शन करते है। कोठरीमें दिन रात दीप जलता है। मन्दिरके पीछे नदी-

अप्ति अप्ति अप्ति स्वादिको गई है, उसपर मनमारसे पूर्व-दक्षिण ६३ मील दौलताबाद अपित प्रित अपित अपित प्रति स्वेशन है।

की मूर्ति है। मन्दिरके समीप एक ट्री फूटी धर्मशाला और एक कुण्ड है लोग कहते हैं कि हदराबादके निजामकी ओरसे घुदमेश्वर, परणी वैद्यनाथ और अवढा नागनाथ ये तीनो देवता-ओंके भोगराग इत्यादि खर्चके लिये तीस तीस रुपये मासिक मिलता है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—जिवपुराण—( ज्ञानसिंहता, ३८ वॉ अध्याय ) ज्ञिवजीके १२ ज्योतिर्छिद्गोसेसे नागेश लिज्ज दारुकावनमें स्थित हैं। ज्योतिर्छिद्गोंके पूजन करनेका अधिका चारों वर्णोंका है। इनके नैवेद्य खानेसे सब पापोंका विनाश होजाता है।

( ज्ञानसहिता, ५६ वाँ अध्याय ) चारोंओरसे १६ योजन विस्तीर्ण दारुका नामक राक्षसिका वन था। श्रीपार्वतीजीके वरदानके प्रभावसे दारुका जहाँ जानेकी इच्छा करती थी, तहाँ पृथ्वी, वृक्ष, महल सब सामग्रीके साथ वह 'वन' जाता था । वह राख़सी अपने पति दारुकके सिहत उस स्थानमें रहकर सब छोगोंको भय देने छगा । जब सबछोग दःसी हो 'ओर्व' ऋषिके शरणमें गये, तव उन्होंने राक्षसोंको शाप दिया कि यदि राक्षस छोग पृथ्वीमें प्राणियोंकी हिंसा और यज्ञमें वित्र करेंगे तो प्राण रहित हो जाँयगे । देवता लोग यह समाचार पाकर राक्षसोंसे युद्ध करनेका उद्योग करने छगे। तत्र दारुका राक्षसीने पार्व-तीजीके वरके प्रभावसे स्थल सिंहत अपने वनको लेजाकर पश्चिमके समुद्रमे स्थित किया। ' अनेक प्रकारके महल उसमें वनगये । सम्पूर्ण राक्षस उसमें सुखसे विहार करने लगे । वे छोग मुनिके शापके भर्यसे स्थलमें नहीं जाते थे: किन्तु नावमें बैठकर जानेवाले मनुष्योंको पकडकर अपने नगरमें लाकर किसी २ को मारडालते और किसी २ को वन्धनागारमें रखते थे। एक समय वहाँ मनुष्योंसे पूर्ण वहुतसी श्रेष्ठ नौकाएँ आई। राक्षसीने सव मनुष्योंको पकड़कर अपने नगरके वन्धनागारमे डाल दिया । उन मनुष्योंका स्वामी वैश्य वड़ा शिव-भक्त था। वह शिवजीके विना पूजन किये हुए भोजन नहीं करता था। वह अपने सव साथियोंके साथ वन्धनागारहीमें शिवजीकी मानसी पूजा करने लगा सुप्रिय नामक वैदय मानसिक पूजा और ध्यानसे जो कुछ शिवजीको निवेदन करताथा. शिवजी उसको प्रत्यक्ष स्वीकार करते थे, परन्तु वह इस वातको नहीं जानता था। इस प्रकारसे ६ मास वीतनेके चपरान्त राक्षसके सेवकोंने वैक्यके आगे शिवजीका सुन्दर रूप देखकर अपने राजासे सब वृत्तान्त कह सुनाया । राक्षसराजने अपने गर्णोंके साथ जाकर वैद्यको मारनेकी आज्ञा दी । राक्षस गण मारने दौढे। वैदय भय भीत होकर वोळा कि हे इंकर! हमारी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना सुनकर गिवजी ४ द्वार युक्त विवरसे अपने ज्योतिर्विद्वके सहित प्रगट हुए। उनके साथ सब उनका परिवार था। वैदयने शिवजीका पूजन किया। शिवजीने प्रसन्न हो कर वहांके राक्षसोंको नष्ट अष्टकर डाला और वैज्यको वर दिया कि इस वनमे अपने धर्मके सहित चारों वर्णके लोग सदा विद्यमान रहेगे। उसी समय दारुका राक्षसी पार्वतीजीकी स्तुति करने लगी, तव पार्वतीजीने कहा कि तुम क्या चाहती है।। राक्षसी वोली कि तुम मरे वंशकी रक्षा करो। पावतीजीने उसको यह वरदान देकर शिवजीसे कहा कि है आर्य! ्तुम्हारा वचन युगान्तरमे सत्य होगा; अभी दारुका यहाँ रहकर राक्षसोंका राज्य करेगी। शिवजीने पार्वतीका वचन स्वीकार करके कहा कि मैं इस वनमें निवास करूँगा। जो पुरुष अपने वर्णाश्रममें स्थित रहकर यहाँ मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती होगा । ऐसा कहकर पाँच-र्ताके साहित महादेवजी नागेश नामसे वहाँ स्थित होगये ।

## चौथा अध्याय।

41<del>2</del> 41 2 3 4

( जम्बई हातेमें ) अहमदनगर, धोंद जंक्शन, पंढर-पुर, बासीं, शोलापुर, होतगी जंक्शन, और ( हैदराबादके राज्यमें ) ग्रुलबर्गा।

## अहमदनगर ।

पैठनसे लगभग ६० मील पश्चिम-दक्षिण और मनमार जंक्शनसे ९५ मील दक्षिण अह-मदनगरका रेलवे स्टेशन हैं। बम्बई हातेके मध्य विभागमें ( १९ अंश, ५ कला, उत्तर अक्षांश और ७४ अंश, ५५ कला पूर्व देशांतरमें) शिवानदीके बांये किनारे पर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा अहमदनगर है। मनमार जंक्शन और अहमदनगरके बीचमें गोदावरी नदीपर रेलवेका पुल बना है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अहमदनगर और इसकी छावनीमे ४१६८९ मनुष्य थे; अर्थात् २२०७३ पुरुप और १९६१६ स्त्रियां। इनमें ३२०२७ हिन्दू, ६३४७ मुसलमान, १८८८ कृस्तान, ११७७ जैन, १८३ पारसी, ३२ यहूदी, २३ एनिमिष्टिक और १२ दूसरे थे।

मनुष्य-संख्याके अनुसार यह बम्बई हातेमें ११ वॉ और भारतवर्षमें ९७ वॉ शहर है।

शहर दश बारह फीट ऊँची मट्टीकी दीवारसे घरा हुआ है, जिसके जगह जगहके वर्ज और फाटक उजड़ रहे हैं। शहरके अधिक मकान ईटोसे वने हुए मामूळी दरजेके मुड़ेरे-दार है; निवासियों में शुद्र अधिक हैं। एक सड़कके वगळों में गहेकी और दृसरी पर कपड़े इत्यादिकी दूकानें हैं। खास करके मारवाड़ी छोग कपड़े वेचते है। शहरमें तॉवे और पीतलके बहुत वर्तन बनते हैं। इसमें दरी और गळीचे बहुत मजबूत तैय्यार होते है; इनके िखे अहमदनगर प्रसिद्ध है। शहरकी कई एक पुरानी मशिजेंदें सरकारी आफिस वनी हैं; कई एक में यूरोपियन छोग रहते है। एक जेलखानके काममें आती है और एक अस्पताल बनी है। छगभग सन् १६०० ई० का वना हुआ एक मुसलमान शरीफ महलमें जजकी कच्हरी होती है। इनके अलावे अहमदनगरमें दो तीन देवमिन्दर; एक आरमेनियन चर्च, एक पारसी अग्निमन्दर; और एक हाई स्कूल है। शहरके कूपोंका पानी खारा है। दृर दूरसे कई पणालीद्वारा शहरमें पानी पहुँचाया जाता है। शहरसे लगभग १२ मील दूर शिवान-दीका निकास स्थान है।

रेलवे स्टेशनसे २ मील पूर्वोत्तर, शहरसे है मील पूर्व गोलाकार शकलका १ मीलके भेरमें पत्थरका किला है। किलेके चारो ओर चौड़ी खाई है। पूनाकी सड़ककी और किलेका दरवाजा है। किलेके निकट २ गिरजे और उसके दक्षिण-पूर्व फौजी छावनी है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनांक समय ४५८९ मनुष्य थे।

किलेसे २ मील दूर फीरयाबागमें नागर बादशाहोंका पुराना महल है। अहमदनग-राक प्रधान दृश्य शहरसे ६ मील पूर्व एक ऊँची पहाड़ीपर चान्दबीबीका तीन मिलल मकबरा है । जमीनके नीचेकी कोठरीमें दो कबर हैं, उत्परकी पहिली मिजल बीमार खानेके काममें आती है। उसके पूर्व कुछ उत्तर एक बड़ा तालाव है।

अहमदनगर जिला-इसके पूर्वोत्तर गोदावरी नदी, जो हैदरावादके राज्यसे इसको अलग करती है, पूर्व कुछ दूर तक हैदरावादका राज्य; दिशण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम शोलापुर और पूना जिला और पश्चिमोत्तर तथा उत्तर नासिक जिला है। पश्चिमकी सीमाके एक हिस्सेके पास पूर्व ओर फैली हुई सह्याद्रिकी पह्याद्रियाँ हैं। जिलेके पश्चिमोत्तर भागमें पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटियाँ हैं। जिलेके हिरश्चन्द्रगढ़ आदि नामके कई महाराष्ट्रोंके पुराने किले हैं। जिलेकी प्रधान नदी गोदावरी जिलेके पूर्वोत्तर और उत्तरकी सीमापर लगभग ४० मील और भीमानदी दक्षणीय सीमापर लगभग ३५ मील बहती है। इनके अतिरिक्त बहुत सी छोटी नदियां हैं। इस जिलेमें कोई वडा वन नहीं है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय अहमदनगर जिलेका क्षेत्रफल ६६६६ वर्गमील था, जिसमें ७५१२२८ मनुष्य थे, अथात् ६८४१८४ हिन्दू, ३९५९२ मुसलमान, १५४९७ जैन, ६८७६ एनिमिष्टिक, ४८२७ इस्तान, १७९ पारसी, ६५ यहूदी और ८ सिक्ख । जातियोंके खानेमें ३०४८१८ झुन्दी, ६२०९१ महारा, ३९५२७ घांगड, ३२६३९ माली, ३२५८१ बाह्यण, ३००७२ बनजारा, २६७५३ कोली, १९१६५ भांग, १३५२३ चमार, ३२२९ लिङ्गायत, २७९४ राजपूत और शेपमे दूसरी जातियोंके लोग थे। इस जिलेमें महाराष्ट्र अधिक है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अहमदनगर जिलेके कसवे अहमदनगरमे ४१६८९, घोलकामें १६४९४ और संगमनेरमे १३२६५ मनुष्य थे। पाथरडी, श्रीगोडा, खरदा, भेगर और सोनाई छोटे कसवे हैं।

इतिहास—सन् १४९४ ई० मे अहमद् निजामशाह् वहरीने अहमद्नगरको वसाया। वह विजयानगरके एक ब्राह्मणका लडका था, जो मुसलमान होगया । वह पहिले वहमनी राज्यका एक अफसर था, जिसने बहुमनी खान्दानके राज्य टूट जानेपर स्वाधीन हुकूमत करनेवाला वन गया और अहमदनगरको अपनी राजधानी वनाया, उसीसे निजामशाही खान्दान चला। उसका राज्य बरारके वहे भाग, औरङ्गाबादके सुवे और खानदेशके कई एक जिलोंमे और वेंकटसे वेसिनतक कोकनमें फैश या, उसके वाद उसका पुत्र बुरहान निजामशाह उत्तराधिकारी हुआ, जिसको सन् १५४६ में वीजापुरके राजा इत्राहिम आदि-लगाहने परास्त किया । सन् १५५६ में बुरहान निजामशाहके मरनेपर उसका पुत्र हुसेन-निजामशाह अहमदनगरके तख्तपर वैठा । छोग कहते हैं कि इसीने सन् १५५९ में अहम-दनगरके किलेको और लगभग सन् १५६२ में अहमदनगरकी मट्टीकी दीवारको बनवाया । सन् १५६२ में वीजापुरके राजाने उसको अच्छी तरहसे परास्त किया और कई सौ हाथी तथा बहुतेरी तोपोको उससे छीन लिया, जिनमेंकी पीतलकी वही तोप बीजानगरमें विद्यमान है। सन् १५८८ में हुसेन निजामशाहको, जो दीवानाके समान हो गया था, उसके पुत्र मीरनहुसेन निजामशाहने मारडाला । मीरनहुसेन केवल १० मास राज्य करनेके उपरान्त मारहाला गया, तव उसका भतीजा इस्माइल निजामशाह सस्तपर वैठा । उसके २ वर्ष वाद इस्माइलके पिताने इस्माइलको तल्तसे उतारकर दूसरा वुरहानीनजामशाहकी पदवी लेकरगदीपर

वैठाया। सन् १५९४ में दूसरा बुरहानशाहकी मृत्यु होनेपर उसका पुत्र इवाहिम तिजामशाह उत्तराधिकारी हुआ; किन्तु केवळ ४ महीने राज्य करनेके पश्चात् बीजापुरके राजाकी छड़ाई-में वह मारा गया। उसके पश्चात् उसका वचा पुत्र वहादुरशाह गहीपर वैठायागया और उसकी कोई रिस्तेदार चॉद वीवी; जो वीजापुरके राजा अली आदिलशाहकी विधवा थी, राज्यका काम चलाने लगी। सन् १५९९ में वादशाह अकवरके पुत्रने अहमदनगरको परास्त करके शहरको ले लिया। उस समयसे अहमदनगर वराय नामके दिल्लीके आधीन था, किंतु सन् १६३७ में वादशाह शाहजहाँने इसको पूरे तौरसे अपने अधिकारमें कर लिया। शाह- जहाँके पुत्र औरंगजेब सन् १७०७ की फरवरीमें अहमदनगरमे मरगया और औरङ्गाबाद जिल्लेके रौजामें दफन किया गया। सन् १७५९ में पूनाके पेशवाने अहमदनगरको ले लिया। सन् १७९७ में पेशवाने इसको दौलतराव सिंधियाको दिया। सन् १८०३ में दो दिन लड़ाई होनेके उपरान्त अङ्गरेजी फौजने अहमदनगरके किलेको ले लिया। किलेमें अवतक उस समयका दर देख पड़ता है। कुछ दिनोंके पीछे अङ्गरेजी सरकारने पेशवाको अहमदनगर दे दिया; किन्तु सन् १८१७ में पूनाकी सन्धिक अनुसार यह किला फिर अङ्गरेज महाराजको मिल गया। पीछे अहमदनगर एक जिलेका सदर स्थान बनाया गया।

#### धोंद जंक्शन।

अहमद्नगरसे ५१ मील और मनमार जंक्शनसे १४६ मील दक्षिण घोंदमें। रेल्वेका जंक्शन है । स्टेशनके पास छोटा धर्मशाला है । स्टेशनसे दें मील भीमा नदीके पास गाडौन नामक एक बढ़ी वस्ती है, जिसमें विहलनाथका बड़ा मन्दिर दूरहीसे देख पढ़ता है।

धोंद जंकशनसे' मेट इंडियन पेनिनसूछा रेलवेकी लाइन तीन तरफ गई है। जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रतिमील २३ पाई लगता है।

(१) घों दसे पूर्व-दक्षिण-

मील--प्रसिद्ध स्टेशन।

१८ डिकसल।

५७ केम।

६८ वासीरोड।

९७ मेहिल।

११७ शोलापुर ।

१२६ होगती जंक्शन।

१८७ गुरुवर्गा ।

२०४ शाहाबाद्।

२१० बाड़ी जंक्शन।

२७७ रायपुर।

(२) धेंादुसे पश्चिमोत्तर।

मील--प्रसिद्ध स्टेश्न ।

४८ पूना।

१३४ कल्याण जंक्शत । १६७ वम्बई

> पूनासे दक्षिण सर्दन मरहटा रेखने पर ७७ मील सितारारोड, ८३ मील कोरेगाँव; १३० मील कोल्हापुर २४५ मील नेलगाँन और २७८ मील लोंडा जंक्शन।

लोंडा जंक्शनसे पूर्व छुछ दक्षिण ४३ मील धारवाड़ ५६ मील हुवली जंक्शन और ९२ मील गद्ग जंक्शन।

(३) धोंदसे उत्तर—

मील-प्रीसद्ध स्टेशन।

५१ अहमद्नगर।

१४६ मनमार जंक्शन 📙

#### पंढरपुर ।

थंद जंक्शनसे दक्षिण-पूर्व १८ मील हिकसलका स्टेशन, २० मील भीमा नदी पर रेलका पुल और ६८ मील वासीरीड नामक रेलवेका स्टेशन है। म्टेशनसे ३० मील दक्षिण (१७ अंश, ४० कला, ४० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, २२ कला, ४० विकला पूर्व देशान्तरमें) वम्बई हातेके दक्षिणी विभागके शोलापुर जिलेमें भीमानदीके दक्षिण अर्थात् उसके दिने किनारेपर पहरपुर सबिडवीजनका प्रधान कमवा और वम्बई हातेकी यात्राके प्रधान स्थानोंमेंसे एक पंढरपुर है वासीरीडिके स्टेशनसे पंढरपुर तक पक्की सडक वनी है। उस सडकसे घोडिकी डाकगाडी वहुतेरे तांगे और वैलगाडियाँ पंढरपुर जाती है। वासीरीडिके स्टेशनसे २९ मील दक्षिण-पूर्व मोहलका रेलवे स्टेशन है। जहांसे २४ मील दक्षिण-पूर्व मोहलके रेलवे स्टेशन है। जहांसे २४ मील दक्षिण-पूर्व मोहलके २० मील दक्षिण-पूर्व शोलापुरका रेलवे स्टेशन है, जिससे ३८ मील पश्चिम पंढरपुरको एक सडक गई है। २० मील तक घोडे गाड़ीकी डाक चलती है, जसस आगे बैलगाडीकी सडक है। भीमानदीके उत्तर किनारेसे पंढरपुर कसवेका सुन्दर दृश्य दृष्टि गोचर होता है। यात्रीगण नौकाओं द्वारा नदी पार होकर पंढरपुर पहुंचते हैं। भीमानदी जिसको भीमारथीभी कहते हैं, वम्बई हाते और हैदरावादके राज्यमें दक्षिण पूर्वको वहती हुई अपने निकास स्थानसे लगभग ५०० मील वहनेके पश्चान् कृष्णाके रेलवे स्टेशनसे दक्षिण कृष्णा नदीमे जा मिली है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पढरपुर कसवेमें १९९५४ मनुष्य थे; अर्थात् १८३१६ हिन्दू, १०२६ मुसलमान ६११ जैन और १ कृस्तान ।

पंढरपुर कसबेका एक भाग, जिसमें विट्ठछनाथजीका मिन्दर है, पाँढरीक क्षेत्र करके प्रसिद्ध है विट्ठछनाथको छोग विठोवाभी कहते हैं। वर्तमान मिन्दर सन् ८० वीं ई० का वनाया हुआ है, इसकी छम्बाई पूर्वसे पश्चिमतक ३५० फीट और चौडाई उत्तरसे दक्षिण तक १७० फीट है। प्रधान मिन्दर ४० फीट छम्बा और इतनाही चौडा है। बाये चाँदीके पत्तरसे मढ़ा हुआ एक स्तम्भ है, जिसको यात्रीगण अंकमाछ करते हैं। ८ फीट छम्बी और इतनीही चौड़ी कोठरीमें पांडुवर्ण विट्ठछनाथ पूर्व मुखसे विराजते हैं। यात्रीगण भीमानदीमें स्नान करके विट्ठछनाथका दर्शन करते हैं। वहाँ चन्द्रभागा तीर्थ, सोमतीर्थ आदि अनेक पवित्र स्थान हैं। बहुतरे देवमिन्दर और पत्थरके ११ घाट बने हैं। बहुतरे दो मिन्जले तीन मिन्जले मकान देखनेमें आते हैं। विष्णुपद और नारदकी रेतीपर अनेक मिन्दर बने हुए है एक अस्पताछ है। रामवागमें छक्ष्मीनारायण और कोंडंडराम स्वामीका मिन्दर है।

पंढरपुरमें नित्य यात्री जाते है। प्रतिवर्ष वहाँ तीन मेळे होते हैं। आषाढ़ मेळे १०००० से १५००० तक; कार्तिक मेळेमें ४०००० से ५०००० तक और चैत्रवाळे मेळेमें २०००० से २०००० तक यात्री जाते हैं और प्रत्येक महोनेके गुड़पक्षकी एकादक्षीके दिन ५००० से १००००तक यात्री पण्डरपुरमें एकत्र होते है। मेळोंके समय प्रत्येक यात्रीसे चार आना (टिकट) ळिया जाता है। सन् १८८२ ई० में म्युनिसिपल्टीको तीनों मेळोंसे४० हजार रुपयेसे अधिक आमदनी हुई थी पण्डरपुरमें थोड़ी तिजारत होती है। वहाँसे चावळ, मकई, सन, दाळ, छड़ी इत्यादि वस्तुयें दूसरे स्थानोंमें जाती हैं।

विद्वलनाथ विष्णुके अवतार समझे जाते हैं। कथा ऐसी है कि पण्डलीक नामक एक ब्राह्मण अपने पिता माताको छोड़कर काशी जाता था। वह पण्डरपुरमें एक ब्राह्मणके धरमें ठहर गया। पण्डरपुरका ब्राह्मण अपने पिता माताका भक्त था, इस लिये गङ्गा, यमुना और सरस्वती उसके घर लौड़ीका काम करती थीं। यह देखकर ब्राह्मणयात्री अपनी यात्राको छोड़कर अपने पिता माताकी सेवा करने लगा।

एक दिन श्रीकृष्ण भगवान् अपनी स्त्री रुक्मिणीको खोजते हुए, जो घरसे रुष्ट होकर वहाँ आई थी, पण्डरपुरमें आये। भगवान्ने देखा कि पण्डलीक ब्राह्मण अपने माता पिताका चरण घो रहा है और भेरे आनेपर भी चरण घोनेके कामसे निवृत्त नहीं होता है; तव उन्होंने उसकी ऐसी पिता मातामें दृढ़ भक्ति देखकर प्रसन्न हो उससे कहा कि हे विप्र! तुम इच्छित वर माँगो। पण्डलीकने कहा कि तुम जैसे हो उसी प्रकार सर्वदा स्थित रहो। उसने एक पाषाण दिया; जिसपर कृष्ण भगवान् स्थित हुए, जो विद्वल और विठोवा नामसे विख्यात होगये।

ऐसा प्रसिद्ध है कि विष्णुस्वामी संप्रदायके नामदेवजीका जन्म पण्डरपुरमें हुआ था। एक वामदेव नामक जातिका छीपी पण्ढरपुरमें रहता था, उसकी पुत्री वाल विधवा होगई, तब वामदेवने उससे कहा कि तुम भगवान्की सेवा करो, वह सब मनोरथ पूरा करते हैं। षुत्री पिताके वचनका विश्वासकर वड़ी निष्टा भक्तिसे भगवान्की पूजा करने लगी। जब वह युनती हुई तब उसको पुत्रकी कामना हुई। भगवान्के प्रभावसे उसके गर्भ रहगगा, जिससे नामदेवका जन्म हुआ । वाछपनहींसे नामदेवजीकी भगवान्मे प्रीति हुई । वह अपने नाना वामदेवको भगवानकी मूर्तिका पूजन करता हुआ देखकर उनसे कहता था कि मुझका भग-वान्की पूजा करने दो । एक दिन वामदेव, नामदेवको भगवान्की पूजाका काम सौंपकर किसी गाँवमे चला गया नामदेव संध्याके समय क गरेमें दूध और मिश्री भगवान्के आगे लेगया और हाथ जोड़कर वोला कि हे महाराज । यह दूध है आप पान कीजिये। वह जानता था कि जैसे लड़के दूध पिया करते हैं वसेही भगवान् भी पीते हैं। जब भगवान्ते दृध नहीं पिया, तव छड़का नामदेव निरास होकर रोते रोते विना भोजन किये हुए पड़ा रहा । तीसरे दिन उसने सोचा कि आज हमारे नाना आवेगे, हमको पूजा करनेकी रीति नहीं आती है, इससे वह हमकी पूजाके कामसे अलगकर देंगे। ऐसा विचार किर दूध लेजाकर वह भगवान्से पीनेको कहने लगा, जब उस दिन भी भनवान्ने दूध नहीं पिया, तब नाम-देव छूरी निकालकर अपना गला काटने लगा। भगवान्ने उसका दृढ़ विश्वास देखकर एक हाथसे उसका हाथ पकड़िलया और दूसरे हाथसे कटोरेका दूध पीलिया । जब कटोरेमें थोड़ा दुध रहा, तब नामदेवने कहा कि मैं ३ दिनका भूखा हूं कुछ भी तो छोडो, तब भगवान्ने हँसकर उसको प्रसाद दिया।

पण्डरपुरमें रॉकाजी, जो जंगलसे लकड़ी लाकर वेंचता था, परमभक्त हुआ था। उसकी बॉका नामक स्त्री उससे भी अधिक भगवतभक्त थी। एक दिन भगवान्ने नामदेव-जीके साथ वनमें जाकर, जिस मार्गसे रॉका और बॉका लकड़ीको जाती थी, उसमे मुहरकी थैली डालदी, परन्तु दोनोमेसे किसीने मुहरको नहीं लिया। तब भगवान् और नामदेवजीने लकड़ी वटोरकर इकट्टा करदी। रॉका और बॉकाने दूसरेकी वटोरी हुई जानकर लकड़ी

 नहीं उठाई । वे लोग खाली हाँथे घर चले आये और कहने लगे कि मुहर देखनेके अश-कुनसे आज लकड़ी नहीं मिली, जो हम लोग मुहरोको उठाते तो, न जाने क्या होता। 'जव भगवान्ने वटोरी हुई छकड़ी राँकाजीके घर पहुँचा दिया, तब उन्होंने भगवतका भेजा हुआ प्रसाद जानकर अङ्गीकार किया। उसके पीछे भगवानने उन भक्तोंको दर्शन देकर कतार्थ किया।

बार्सी ।

वासीरोडके रेळवे स्टेशनसे छगमग २१ मील पूर्व शोलापुरके जिलेमे (१८ अंश, १३ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ४४ कला, ३० विकला पूर्व देशान्तरमें) सवडिवीजनका प्रधान कसवा बासी है 🕸 ।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वार्सीमें २०५६९ मनुष्य थे, अर्थात् १७७७०

हिन्दू, २२५१ मुसलमान, ५०० जैन, ३० क्रस्तान और १८ पारसी। वार्सीमें बडी तिजारत होती है। रुई, तीसी और तेल खास करके वहाँसे व्स्वईमे भेजे जाते हैं। वहाँ सदरालाकी कचहरी, पुलिस स्टेशन अस्पताल और पोष्टआफिस है।

सोलापुर । वासीरोडके रेलवे स्टेशनसं ४९ मील ( घोंद जंक्शनसं ११७ मील ) दक्षिण-पूर्व (१७ अश, ४० कला, १८ विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ५६ कला, ३८ विकला पूर्व देशान्तरमे ) सोलापुरका रेलवे स्टेशन है । वस्वई हातेके दक्षिणीय विभागमें महाराष्ट्र देशके अन्तर्गत जिलेका सद्र स्थान और जिलेमे प्रधान कसवा सोलापुर है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय शोलापुर कसवेमें ६१९१५ मनुष्य थे, अर्थात् **३१७३४ पुरुष और ३०१८१ स्त्रियाँ । इनमे ४५३५**६ हिन्दू, १४५६२ मुसलमान, १०५१ जैन, ७७६ कृस्तान, १६८ पारसी और २ यहूदी थे, मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ५७ वॉ और बम्बई हातेके अङ्गरेजी राज्यमे ७ वॉ गहर है।

रेलवे स्टेशनके समीप एक छोटी धर्मशाला और स्टेशनसे 🖁 मील दूर शहरका फाटक है । ञोलापुर बहर पहिले २५ मील लम्बी दीवारसे घरा हुआ था । वहाँकी म्युनिसिपल्टीने लगभग सन् १८७२ में पूर्वकी सम्पूर्ण दीवार और दक्षिण पश्चिम तथा उत्तरकी दीवारोंके भागको गिरवा दिया, वाकी टावारकी ऊँचाई ८ फीटसे १० फीट तक और चौडाई ४ फीटसे ६ फीट तक है।

समुद्रके जलसे १८०० फीट उत्पर एक बड़े मैदानमें शोलापुर कसवा है। कसबेके अविक मकान मट्टीके है। पत्थर और ईटोंके मकान मुंडरादार हैं। सन् १८७९ और १८८१ के वीचम जल कल बनी। जलकल द्वारा पानी कसवेमें सर्वत्र पहुँचाया जाता है। कसवेमें कई देवमन्दिर, एक हाईस्कूछ एक छड़िकयोका स्कूल है।

कसबेसे दक्षिण झीलके मध्यमें सिद्धेश्वरका मन्दिर है, उसके दक्षिण-पूर्वके किनारेपर म्युनिसिपल बाग लगा है, उससे लगभग १ हजार गज दक्षिण-पूर्व कलक्टर साहबका आफिस और बङ्गला है, जिससे दक्षिण-पश्चिम पुरानी छावनीके अफसरोके वङ्गले फैले हैं, जिनसे

वासीरोडमे वासी कसवे तक २२ मील की रेलवे शाखा बनगई हैं।

पश्चिम दो गिरजे हैं। पुरानी छावनीका बड़ा भाग अब सिनिछ स्टेशनके काममे आता है सदर बाजारसे छगभग ने मीछ दक्षिण-पूर्व देशी पैदछ फौजकी छाइन है, जिससे दक्षिण, अफसरोके बङ्गछे बने हुए हैं।

शोलापुर तिजारतमे मशहूर हुआ है। इसमें रेशम और कपड़ेकी दस्तकारीके काममें ५ हजारसे अधिक आदमी लगे हैं। इनको कातने और विननेके लिये एक घुँयेकी मिल नियत हुई है, उस कारखानेमे कई सौ आदमी काम करते हैं।

रेखवे स्टेशनसे १ मीलसे अधिक उत्तर कसवेके दक्षिण-पश्चिमकी दीवारके निकट २३० नाज लम्या और १७५ गज चौड़ा शोलापुरका पुराना किला है जिसकी दीवारमें जगह जगह २३ टावर वने हुए हैं। किलेके पूर्व-वगलमें सिद्धेश्वरकी झील और २ वगलोंमें १०० फीटसे १५० फीट तक चौड़ी और १५ फीटसे ३० फीट तक गहरी खाई है। किलेकी दीवारोंमें गोले और गोलियाँ छोड़नेके लिये वहुतेरे सुराख वने है। किलेके पहिले फाटकके पास सन् १८१० का शिला लेख पारसी अक्षरोंमें हैं।

कसबेसे लगभग ३ मील उत्तर, ६ मील लम्बी एक झील है; जिसको म्युनिसिपल्टीने सन् १८८१ में २ लाख २५ हजार रुपयेके खर्चसे बनवाया। यह झील वॉघ वना करके बनाई गई है, इसका बॉघ १ मील लम्बा है। इससे ३ नहेरें निकालकर आसपासके देशके खेत पटाये जाते है। झीलके पानीकी सबसे अधिक गहराई २० गज है, इससे जलकल द्वारा सम्पूर्ण कसवेमें पानी जाता है।

शोलापुर कसबेसे २८ मील पश्चिम प्रसिद्ध तीर्थस्थान पण्डरपुर है। २० मील तक घोड़े गाड़ीकी डाँक जाती है, उससे आगे वैलगाड़ीकी कची सड़क है।

शोलापुर जिला—इसके उत्तर अहमदनगर जिला, पूर्व हैदराबादका राज्य और एक छोटा देशी राज्य; दक्षिण बीजापुर जिला और कई छोटे देशी राज्य और पश्चिम सितारा, पूना और अहमदनगर जिला और कई छोटे देशी राज्य हैं। शोलापुर जिलेके कई एक गाँव जिलेकी सीमासे बाहर हैं जिलेमें नीची पहाड़ियाँ और नीची ऊँची भूमि बहुत हैं। सन् १८८१ मे ३४१३ वर्ग मील भूमि जोती गई थी। जिलेकी प्रधान नदी भीमा है। इसके अलावे अनेक छोटी नदियाँ जिलेमें वहती हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनांके समय शोलापुर जिलेका क्षेत्रफल ४५२१ वर्गमील या और इसमे ५८२४८० मनुष्य थे; अर्थात् ५३०१२१ हिन्दू, ४३९६० मुसलमान,७५१४ जैन, ६२५ कृस्तान, १५७ पारसी,९४ यहूर्नी,८ शिक्स और १वाद्ध । हिन्दुओंमें १७८९०८ कुन्वी, ५७७०४ घॉगर, ४४००१ महारा, २७०५९ ब्राह्मण, २३८९८ साली, २१५०९ लिङ्गायत, १९२३ मॉंग, ११३८१ चमार, २९३८ राजपूत और शेषमे दूसरी जातियोंके लोग थे। इस जिलेमें महाराष्ट्र लोग बहुत है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनांके समय शोलापुर जिलेके कसवे शोलापुरमें ६१९१५, वासीमें २०५६९ और पण्डरपुरमे १९९५४ मनुष्य थे। इस जिलेमें करकंव, करमाला और सङ्गोला वड़ी बस्ती है।

इतिहास—शायद सन् ई० के ९० वर्ष पहिलेसे ३०० वर्ष तक शोलापुर जिलापैठनके शातकर्णियाँ अंत्रमृत्य वंशके राज्यका एक भाग था। पड़ोसके जिले वीजापुर, अहमदनगर और पूनाके समान शोलापुर जिला भी सन् ५५० से ७६० ई० तक चालुक्योंके, सन् ९७३ तक राम्नकतोंके. सन् ११८४ तक पश्चिमी चालुक्योंके और लगभग १३०० ई० तक देव-गिरिके यादवोंके अधिकारमें था । सन् १३१८ में दिलीका गवर्नर देविगिरिमें रहकर महाराष्ट्र देशमें हुकूमत करने लगा । सन् १३३८ में महम्मद तुर्गलकने देविगिरिका नाम दौलतावाद ' रक्खा । सन १३४६ मे दिल्लीके वादशाहके अकसरोंने छट पाट करके उस देशको वरवाद किया, तब दक्षिणके सरदोरोंने एके अफगान सिपाही हसनको अगहर बनाकर दिल्ली वालोको परास्त करके डेकान अर्थात् दक्षिणको स्वाधीन बनाया । तभीसे वहमनी खानदानका राज्य नियत हुआ । इसनर्ने अपने रक्षक एक ब्राह्मणके स्मरणार्थ जो मुसलमान हो गया था. उस खानदानका नाम बहमनी रक्ला और शोलापुरमें किला वनवाया, जो अब तक विद्यमान है; किन्तु किलेके भीतरोकी दीवार १६ वीं और १७ वी सदीकी बनी हुई है। सन् १४८९ में बीजापुरके गवर्नरने वहमनी वंशके राजाको परास्त करके शोलापुरको अपने आधीनकर लिया; तबसे लगभग २०० वर्ष तक शोलापुर कभी वीजापुरके और कभी अहमदनगरके अधिकारमें चला आया । सन् १६८६ में दिल्लीके नादशाह औरङ्गजेवने बीजारपुरके राजाको परास्त करके शोळापुरको ले लिया । अठारहवीं सदीमें मुगलोंके राज्यकी घटतीके समय महाराष्ट्रोंने शोलापुरको अपने आधीनकर लिया । सन् १८१८ में अङ्गरेज महाराजने वम्बई हातेके दूसरे जिलेंके साथ पेशवासे शोलापुर ले लिया। प्रथम यह पूना जिलेके साथ था किन्तु सन् १८३८ में एक अलग जिला बनाया गया।

## होतगी जंक्शन।

शोलापुरसे ९ मील और घोंद जक्शनसे १२६ मील दक्षिण-पूर्व होतगी जंक्शन है। हातगी सन् १३४७ से १४४२ तक हेकानकी राजधानी थी। होतगीसे रेलवे लाइन तीनः तरफ गई है।

(१) होतगीसे दक्षिण-पूर्व रायचुर तक 'ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला, रेलवे और राय-चुरसे दक्षिण-पूर्व मदरास रेलवे है। मील प्रसिद्ध स्टेशन। ६१ गुलवर्गा। ८४ वाडी जंक्शन। १३५ कृष्णा। १४५ रायचुर लावनी। १५१ रायचुर कसवा। १६८ तुङ्ग मद्रा नदी। १९४ अदोनी। २९६ गुंटकल जंक्शन। ३४४ गूटी। ३४० कडापा।

४१८ रेनिगुंटा जक्शन । ४५९ आरकोनम् जक्शन । ४७६ त्रिवहौर । ५०२ मदरास ।

> वाडी जंक्शनसे निजाम स्टेट रेखने पर पूर्व ११५ मील हैदरावाद, १२१ मील सिक-न्दराबाद, २०८ बारंगल और वारंगलसे दक्षिण-पूर्व १२६ मील वेजवाड़ा है।

गुण्टकल जंक्शनसे द-क्षिण ६३ मील घरमवरम् जंक्शन और १७४ मील वग-लोर गहर है। (वहाँसे ५ लाइन निकली हैं गुंटकलमें। देखों)

(२) पश्चिमोत्तर घेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे;—

मील-प्रमिद्ध स्टेशन।

९ शोलापुर ।

२९ मोहल।

५८ वार्सी रोड ।

१२६ घोंद जंक्शन।

१७३ गद्ग जंक्शन ।

(३) होतगीसे दक्षिण सदर्न मरहठा रेखवे, जिसके तीसरे दर्जेका महसूछ प्रति मील २ पाई है;— मील-प्रसिद्ध स्टेशन। ५८ वीजापुर। १३१ वादामी।

> गदगसे पूर्व कुछ दक्षिण ११ मील हरपालपुर, ५२

मील हुसपेट, ६८ मील गादि-गन्र, ९१ मील पलारी छावनी और ९३ मील पलारी शहर और १२३ मील गुंटकल जंक्शन।

गढ़गसे पश्चिम ३६ मील हुबली जंक्शन, ४८ मील धार-बाढ़, ९२ मील लोंडा जंक्शन १०७ मील कैंसलरक और १५८ मील पोर्चुगीजोंके राज्य में गोवाके पास मरमागोदा बन्दरगाह।

लेंडा जंक्शनसे उत्तर ३३ मील वेलगाँव, ६९ मील गोकाकरोड, ११८ मील मि-राज जंक्शन, २०० मील सितारा रोड, २०९ मील वा-थर और २७८ मील पूना जंक्शन।

## गुलबर्गा ।

होतगी जंक्शनसे कई मोल आगे जाने पर हैदरावादका राज्य निलता है। होतगीसे ६१ मील दक्षिण-पूर्व गुलवर्गाका रेलवे स्टेशन है। हैदरावादके राज्यमें जिलेका सदर स्थान गुलवर्गा एक पुराना कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गुलवर्गामें २८२०० मनुष्य थे; अर्थात् १४०४७ पुरुष और १३४५३ स्त्रियां । इनमें १५२११ हिन्दू, १२६६८ मुसलमान, १७५ कृत्तान, १४१ जैन और ५ पारसी थे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह निजामके राज्यमें तीसरा शहर है ।

निजाम सरकारके वहुतेरे आफिस और अफसरोंके लिये इमारतें रेलवे स्टेशनसे कसवे तक फैली हुई है । पुराना किला पीलेकी जमीन पर है, जिसमें जगह जगह वहुतेरे गुम्बज देख पड़ते हैं। एक खूबसूरत फाटकसे कसबेमें प्रवेश करना होता है, जिसमें सब दिशा- ओंमे नई इमारतें देख पड़ती हैं। और ३७० फीट लम्बा और ६० फीट चौड़ा एक बाजार है, जिसमें ६१ मेंहरावियोंका एक कतार है। गुलवर्गीका जेलखाना वहुत सुन्दर है।

किलेकी बहुतेरी पुरानी इमारतें बाहरकी दीवारें और अनेक फाटक अतिहीन दशामें हैं। गढ़ या वालाहिसारकों कम नुकसानी पहुँची है। इसके सिरेपर २० जोड़े लोहेकी कड़ियाँ लगो हुई २६ फीट लम्बी एक पुरानी तोप पड़ी है। पुराने किलेमें फिरोजशाह राज्यके समयकी बनी हुई २१६ फीट लम्बी और १७६ फीट चौड़ी जुमामसजिद है। इसमें पश्चिमके अतिरिक्त तीन तरफ मेहराबियाँ बनी हुई हैं। मसजिदकी सम्पूर्ण जगह एकही छतके नीचे है। इतनी बड़ी मसजिद हिन्दुस्तानमें दूसरी नहीं है। यह हिन्दुस्तानमें पठानोके सबसे उत्तम पुरानी मसजिदोंमेंसे एक है।

शहरके पूर्वके महल्लेमे पुराने मकवरे हैं। वहां बड़े बड़े मोरब्बे गुम्बजदार मकवरों में १४ वीं सदीके अखीरमें राज्य करनेवाले मुसलमान गांडे गये हैं। उसी जगहमें तालुकदारकी कचहरी, गुलबर्गाका खजाना और अनेक जुडिसियल आफिस हैं।

इनसे थोड़े फासिलेपर सन् १६४० की बनी हुई चिस्ती खान्दानके प्रसिद्ध मुसलमान फकीर वन्दानेयालकी, जो सन् १४१३ में गुलवर्गामें आया था, दरगाह है। इस स्थानको इस प्रदेशके मुसलमान बहुत आदर करते हैं। सचे इतकाद करनेवालोंके सिवा कोई आदमी दरगाहके भीतर नहीं जाने पाता है। इसके पास और जोवकी बनवाई हुई सराय, मसजिद और मदरसा है। इसके सिवा गुलवर्गामे रुकनुद्दीन और शिराजुद्दीनका दरगाह और चोर गुम्बज नामक मकवरा है।

इतिहास—बहमनी खान्दानके मुसलमान वादशाहोंने जिस (खान्दान) का राज्य सन् १२४७ ई० में आरम्म हुआ था, प्रथम गुलवर्गामें रहकर राज्य किया था। पीछे उनकी राजधानी बीदर हुआ। उस खान्दानके अन्तिम वादशाहको सन् १५१२ में कुतवशाही खान्दानके बादशाहने बीदरकके तल्तसे उतार दिया। सन् १६३५ तक गुलबर्गा डेकानके गवर्नमेन्टका सदर स्थान था, उसके वाद बीदर सदर मुकाम हुआ।

# पाँचवाँ अध्याय।-

—~**→>**※**<<**>~

(हैदराबाद्के राज्यमें ) वाडी जंक्शन, हैदराबाद, बीदर, नांडेड़ और वारंगल।

### वाडीजंक्शन।

गुछवर्गासे २३ मील (होतगी जंक्शनसे ८४ मील ) दक्षिण-पूर्व हैदराबादके राज्यमें मेट इण्डियन पेनिनसूला और निजाम स्टेट रेलवे' का जंक्शन वाड़ोमें है। उससे पूर्व निजाम 'स्टेट रेलवे पर ११५ मील हैदराबाद, १२१ मील सिकन्दराबाद और २०८ मील वारंगल और वारंगलसे दक्षिण-पूर्व १२६ मील वेजवाडा है।

रायचुर, अदोनी, गुंटकल, जक्शन, गूटी, कड़ापा, रेनीगुन्टा जंक्शन, आरकोनम, जंक्शन, मदरास शहर, तथा बालाजी, कॉची चिद्रम्बर्म क्रुम्मकोनम् तन्जौर; श्रीरंगजी, मदुरा, रामेश्वर, तुती कोरिन इत्यादि स्थानोंमें जानेवालोंको बाड़ी जंक्शनसे दक्षिण पूर्वकी श्रेट इण्डियन और मदरास रेलवेसे जाना चाहिये। में, वाड़ीसे पूर्व हैदराबादकी और चला। ्हैदराबाद् ।

वाड़ी जंक्शनसे-११५ मील पूर्व कुछ उत्तर हैदराबादका रेलवे स्टेशन है। हैदराबादके राज्यके तैलंगदेशमें (१७ अंश, २१ कला, ४५ विकला, उत्तर अक्षांश और ७८ अंश; ३० कला, १०, विकला पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके जलसे लगभग १७०० फीट उप्तर मूसी नदीके दक्षिण किनारेपर हैदराबादके राज्यकी राजधानी और उस राज्यका प्रधान शहर हैदराबाद है। एक अच्छी सडक हैदराबाद शहरसे दक्षिण कुछ पूर्व मदरास शहरको गई है, जिसमें कटकुसे आने वाली समुद्रके पासकी सड़क आकर मिली है।

सन्१८५१की मनुष्य-गणना है समय हैदरांवाद शहर और उसकी छावनीमें४१५०३९ मनुष्य थे; अर्थात् २१६३२४ पुरुष और १९८७१५ स्त्रियाँ । इनमे २२६८४० हिन्दूः, १७२८६१ मुसळमान, १३८२९ छस्तान, ६६९ सिक्ख, ६१६ पारसी, २०३ जैन और२१ यहूदी थे। इनमेसे शहरतिळयोंको छोड़कर खास शहरमें ३१२३९० मनुष्य थे। मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमे चौथा शहर है।

शहरका क्षेत्रफंछ २ वर्गमील है; इसके चारों ओर ६ मील लम्बी दीवार वनी हुई है। शहरके चारोंओर जङ्गल और पहाडियोंका मनोहर दृश्य देखनेमें आता है । पश्चिमीत्तरकी दीवारमें पूर्व चादरफाटक; उससे पश्चिम क्रमसे दिल्लीफाटक, चम्पाफाटक, चारमहल्फाटक, और पुराना पुलफाटक, पश्चिम—दक्षिणकी दीवारमें दुधनीफाटक. फतहफाटक; और अलीआवादफाटक; दक्षिणकी दीवारमें गौलीपुरफाटक, और गाजीवन्दफाटक और पूर्वकी दीवारमें मीरजुमलाफाटक, याकू वपुरफाटक और दाउदपुरफाटक है। शहरके पास मूसीनदीकी चौलाई लगभग ४०० गजसे ५०० गजतक है।

हैदरावादमें निजामका महल, अङ्गरेजी रेजीडेंसी और अनेक मसजिदें गहरकी प्रधान इमारते है।

रेलवे स्टेशनेस उत्तर एक उत्तम पविलक वागमें २ सायवान और एक जंतुशाला है। बागके उत्तरीय भागमें 'नौवत पहाल' नामक एक काला चट्टान है। वागके पास निजामकी सैफाबादकी फौजी छावनी है। शहरके पड़ोसमें बहुतेर उत्तम वागोमें बहुले और मकान वनेहुए हैं। निजामके मन्त्रीका बाग ऊँची दीवारोंसे घरा हुआ बहुत मनोहरहै; इसके मध्यमें मार्चुलके तख्तोंसे बना हुआ एक हौज है। सीतारामबागमे वरदराज, सीताराम और श्रीरामानुजन्स्वामीका मन्दिर है। इसके अलावे हैदराबादमें बहुतेरे हिन्दूं, मन्दिर बने है। शहरके पूर्व बोड़दें। इका मेदान है, जिसमें प्रति वर्ष अकत्वरमें ५ दिनो तक घोड़दौड़ होता है।

हैदरावाद शहरमें अति उत्तम इमारत वहुत नहीं है; किन्तु वाजार वहुत मनोरम है। उसमें भारतवर्षके प्रत्येक विभागों के छोगोंकी भीड़ रहती है और अरव, बोखारा, पारस इत्यादि दूसरे देशों के मुसलमान और अन्य मतके छोग भी बहुत देखनेमें आते हैं। शहरमें काछीन, घोड़े के साजके छिये मखमल, सूत मिले हुए रेशमके असवाव और लाल महीके वर्तन बहुत तैयार होते हैं। शहरके कई मील दक्षिणके बढ़ तालाबसे शहरमें पानी आता है। शहरकी प्रधान सड़कोपर रातमें लालटेनोंकी रोशनी होती है। हैदराबाद-सरकारकी ओरसे एक टकशाल और करेंसीनोट जारी है। शहरसे ७ मील पश्चिम गोलकुण्डाका पुराना किला है।

मूसीनदीपर पश्चिमोत्तर तीन पुछ हैं,—सबसे पूर्व सन् १८३१ का बना हुआ ओछिफेंट पुछ, उससे पश्चिम अफजछ पुछ और उसके वाद पुराना पुछ। अफजछ पुछ छाँघ करके
रेजीडेंसी स्कूछ और सीटी अस्पतालके पास जाना होता है। उस अस्पतालसे छगी हुई ४
ऊँचे मीनारोके साथ अफजछ मसजिद और सड़कके दूसरी तरफ औरतोका अस्पताल है।
एक चौडी सडक, पुछ छाँचकर अफजछ फाटकसे शहर होकर गई है। चन्द सौ गज दूर
उसके पास मृतसर सालारजङ्ग बहादुर जी० सी० एस० आईका, जो राज्यके इन्तजाममें
वडा नामवर था, बारहदरी नामक महल है। वहाँ एक कमरेमे पहलेके रेजीडेंट लोगा और
दूसरे प्रसिद्ध आदिभियोकी तस्वीरें टॅगी हैं। इसके आगे फीआरोके साथ पानीका एक हौज
है। सीलीखानेमें भाति भांतिके पुराने हथियार और वख्तरोंके अजीव नमूने देखनेमे आते हैं।

अफजल पुलसे करीन है मील दूर शहरके प्राया मध्यमें, जहाँ शहरकी ४ प्रधान सबके भिलती हैं, १०० फीट लम्बी और इतनीही चौड़ी और १८६ फीट ऊँची सन् १५९१ की वनी हुई चार मीनार नामक इमारत है; जिसमें ४ मीनार नने है। उसके ऊपरके कई एक मिंजलों में कमरे हैं।

चारमींनारके थोड़ा पूर्व शहरकी मसजिदोंने प्रधान जामामसजिद है, जिसको मक्षा मसाजिद भी छोग कहते हैं। यह मक्षाकी मसाजिदके ढांचेकी वनी हुई है। इसका विस्तार ३६० फीट छम्बा और इतनाही चौड़ा है। भीतर एकही पत्थरके बहुत ऊँचे ऊँचे खंभे छगे हैं। जमीन,पत्थरके तख्तोसे पाटी हुई है। ऊपर ४ ऊँचे मीनार हैं। ऑगनके एक वगछपर खास मसजिद है। मुसळमानी तिहवारोंके समय आठ दस हजार मुसळमान एबादतके छिये वहाँ एकत्र होते हैं।

निजामका महल—यह चारमीनारके पश्चिम बगल पर है। महल बहुत सुन्दर नहीं है परन्तु इसका विस्तार बहुत बड़ा है चौंकसे निजामके महलको जाने पर एक फाटकसे बड़े चौंगानमें जाना होता है, जिसके दक्षिण-पश्चिम कोनेके पास एक गली है, जो एक दूसरे चौंगानको गई है, जिसमें करीब २००० सवार, नौंकर, इत्यादि रहते हैं। उसके दक्षिण-पश्चिमके कोनेसे एक रास्ता तीसरे चौंगान (चौंक) को गया है, जहां साधारण तरहसे एक या दो हजार नौंकर देखनेमें आते हैं। महलकी इमारतें हर बगलमें तहरानके शाहके महलके मानिन्द खूबसूरत हैं। कहा जाता है कि महलकी इमारतोंमे ७००० आदमी रहतेहैं।

मुहर्रमके समय छंगरके उत्सवमें निजामकी २०००० फीज जलसामें निकलती है। कहाजाता है कि हैदराबादके वसानेवाले बादशाह कुतुवुशाह महम्मद कुलीके स्मरणार्थ यह उत्सव होता है। महलसे २०० गज दूर वगलकी सड़कके पास वह मकान है, जिसमें प्रसिद्ध मिनिष्टर चन्दूलाल मरे थे। यह नीचा लेकिन बहुत उमदा मकान है।

चौक और शहरके पश्चिमकी दीवारके वाद समसुल उमराका वनवाया हुआ वारह-दरी नामक वडा महल है। इसके शिरपर चढ़नेसे शहरका उत्तम ह्रय देखनेमें आता है। वहाँसे पश्चिम ओर गोलकुण्डाका किला और उसके पास वादशाहोंके मकवरे और दक्षिण ओर जहान्नुमाका महल और अमीर कवीरकी वनवाई हुई एक मसजिद देख पड़ती है।

अलीआवाद फाटकके वाहर एक वहुत लम्या वाजार है, जिसमें साफ मकान वने हुए हा। उसके वाद एक ऑगन है, जिसमें हजारहा फौजी पैदल और सवार रहते हैं। उसके अखीरके पत्स काळीन विछा हुआ सीढ़ीघर है, जिसकी सीढ़ियाँ मेंहमानोंके रहनेवाछे कमरेमें गई हैं। महल, साज और सामानोसे भरा हुआ है।

मोर आलम तालाव--शहरके दक्षिणकी दीवारसे २ मील दूर ७ मीलके घेरेमें मीर आलम तालाव है। ११२० गज लम्बी २१ मेहरावियोंकी तालावकी पुस्ता वन्दी है, जो फ्रेंच इनजिनियर द्वारा वनाई गई थी। उसके वनानेमें ८०००० पाउण्ड अर्थात् ८ लाख रुपया खरच पड़ा । उस तालावमें कई आगवोट रहते हैं । तालावसे २०० गज दूर एक वँगला और उसके अखीर पश्चिम ८० फीट ऊँची एक पहाडी है, जिसके शिरे पर अच्छी वनावटका महन्वत अलीका दरगाह है।

रेजीडेंसी--शहरसे लगभग १ मील पश्चिमोत्तर चाद्रवाट नामक शहरतलीमें अङ्ग-रेजी रेजीहेंसी है, जिसके चारों ओर १२००० वासिन्दोंका वाजार है। रेजीहेसीके चारो ओर पक्की दीवार है, जो सन् १८०३—१८०८ में वनी और सन् १८५७ के आक्रमणके पीछे मजबूत की गई। रेजीडेंसी और निजामके महलके वीचमें ८ महरावियोंका पत्थरका मुन्दर पुछ वना है। रेजीडेंसीके उत्तरका अगवास, नदीसे और शहरसे देख पड़ता है। रेजी-हेंसीमें दो फाटक हैं। सीढ़ी घरकी प्रत्येक सीढ़ियाँ एकही प्रनाइट पत्थरकी वनी हुई हैं। रेजीडेंसीके पास रेजीडेंसका एक खानगी मकान है।

सिकन्दरावाद—हैदरावाद शहरसे ६ मील उत्तर कुछ पूर्व सिकन्दरावादका रेठवे स्टेशन है। सिकन्दरावाद हिन्दुस्तानमे वहुत वड़ी अङ्गरेजी फीजी छावनी है। यह १९ वर्गमीछ क्षेत्रफलमें फैक्री हुई है एक सड़क हैद्रावादसे सिकन्दरावादको गई है, जिसके किनारोपर बहुतेरे देशी धनी जौर निजामकी कचहरीके अफसरोंके बहुतेरे विले (देहाती वॅगले) वने हैं। सडकके पश्चिम ह़सेन सागर तालाव है। सिकन्दरावादमे वहुत वड़ी परेडकी जमीन है। उसके उत्तर वगल पर बहुतेरे अफसरोके मकान, खूबसूरत रेखवे स्टेशन और एक कड़ा गिरजा है। परेड ब्राडण्डके दक्षिण वगल पर कवरगाह और परेडकी जमीनके पास महीका एक किला है।

त्रिमलिगिरि--सिकन्दरावादके ३ मील पूर्वोत्तर त्रिमलिगिरिके पास ७ फीट ऊँची दीवार और ७ फीट गहरी खाईसे घरा हुआ एक लस्करगाह है। जिसके कई वुर्जी पर तीप चढ़ाई हुई है।

. बुलारम—सिकन्दरावादसे ६ मील और हैदरावाद शहरसे ११ मील उत्तर और

हदराबाद किन्टिनजेन्ट फौजकी छावनी बुलारम है। वहाँ निजामकी फौजें रहती हैं। गोलकुण्डा—हैदरावाद्से ७ मील पश्चिम हैदरावाद्के राज्यमें उजड़ा हुआ पुराना शहर गोलकुण्डा है वहाँ एक किला है, जिसको वारङ्गलके राजाने वनवाया था पीछे सन १३६४ ई० में वारङ्गलके राजाने गुलवर्गाके वाहमनी वादशाहको वह किला दे दिया। सन् १५१२ में कुतुवशाही खांदानके वादशाहने वहमनी वंशके वादशाहसे किलेको छीन छिया । सन् १६८८ में मुगल वादशाह औरङ्गजेवने कुतुवशाही । खान्दानके वादशाहको केद करके गोलकुण्डाको ले लिया । कुतुवशाही राज्यका अन्त होगया ।

किलेके पत्थरका घरा ३ मीलसे अधिक लम्बा है। उसमें ८७ वुर्ज वने हुए हैं, जिनमेंसे कोई एक पर पुरानी कुतुवशाही तोपोंमेंरो कई तोप अव तक रक्खी है। दीवारके वाहरकी चारो तरफकी खाई वहुतेरी जगहोमें भरगई है। उस किलेमें निजामका खजाना और राज्यके कैदी रहते हैं और निमाजसागर नामक तालाव तथा पुराने महलोंके खँड़हर हैं।

पहाड़ीके सिरे पर किलेकी दीवारोंके भीतर वालाहिसार अर्थात् वादशाही महलका खंडहर है जिसकी ऊँचाई मैदानसे करीव ४०० फीट है एक बाग होकर वालाहिसारके फाटक पर जो अभी मरम्मत है, पहुँचना होता है उस पहाड़ीके सिरेपर वादशाहका महल था, जिसकी कई महरावियाँ अब तक खड़ी हैं। किसी किसीको किला देखेनेके लिये पास मिल जाता है।

किलेसे ६०० गज पूर्वोत्तर एक मैदानमें कुतुबशाही वादशाहों के मकवरे हैं उनमेंसे वहुतेरे खराव हालतमें विद्यमान हैं उनके नाम थे है,—पहिला कुतुबशाही वंशको नियत करनेवाला सुलतान कुली कुतुब जो सन् ९५० हिजरी (१५४३ ई०) में मरा, दूसरा जमसिद कुली कुतुब, जो सन् १५५० में मरा, चौथा इन्नाहिम कुली कुतुब शाह, जो सन् ९८८ हिजरी (१५८० ई०) में मरा, पाँचवा महम्मद कुली कुतुबशाह, जिसने हैदराबादको वसाया और सन् १०३५ हिजरी (१६२५ ई०) में मरा, और छठवा सुलतान अवदुलकुतुब शाह, जो सन् १०८३ हिजरी (१६०२ ई०) में मरा। महम्मद कुली कुतुबशाहका मकवरा सब मकवरोंसे बड़ा १६८ फीट ऊंचा है। कुतुब शाही वंशका पिछला वादशाह आवुलहसनको औरद्भिजेवने जन्मभर केद रहनेके लिये दोलतावादके किलेमें मेज दिया; वहाँ सन् १७०१ में वह मरगया। कुतुबशाहियोंमें वही एक यहाँ नहीं गाड़ा गया।

पूर्व समयमें गोलकुण्डा हीरेंके लिये प्रसिद्ध था । खास करके निजाम राज्यके दक्षिण पश्चिमकी सीमोक पासके पुर्टियलसे हीरा आतेथे और गोलकुण्डेमें काटकर दुरुस्त किये जाते थे और उनपर पालिस होती थी।

हैदरावादका राज्य—इसको निजाम-राज्य भी कहते हैं यह राज्य भारतवर्षके देशी राज्योमें सबसे बहुत बढ़ा८२६९८ वर्गमीलमें फैला है इसकी सबसे अधिक लम्बाई पूर्व-दक्षिण से पश्चिमोत्तर तक लगभग ४७५ मील और सबसे अधिक चौड़ाई, पश्चिम-दक्षिणसे पृत्रोत्तर तक ४०० मील है। इसके उत्तर बरार, पूर्वोत्तर और पूर्व मध्यदेश; दक्षिण-पूर्व और दक्षिण मदरास हाता और पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर बम्बई हाता है इस राज्यके पश्चिमी भागमें अइ-रेजी राज्यके कई छोटे दुकड़े है। राज्यके उत्तरीय विभागमें मेहदक, इन्दुर, वारद्गल और सिरपुर तंदूर जिला, पश्चिमोत्तर विभागमें औरद्गावाद, बीढ़ और प्रभानी जिला; पश्चिमी विभागमें वीदर, नन्देड और नालदुर्ग जिला, दक्षिणीय विभागमें रायचुर, लिद्गसागर, शोरापुर और गुलवर्गो जिलाऔर पूर्वी विभागमें कामेट, नलगोढ़ा और नागर करन्ल जिला है। इन जिलोंके अतिरिक्त राज्यानी हैदरावादका जिला अलग है। निजामको हैदराबादके राज्यसे लगभग ३ करोड़ रुपयेकी आमदनी है।

हैदराबादके राज्यके चन्द हिस्सोंमें पहाड़ियां और अन्य विभागोंमें जगह जगह समतल और जगह जगह नीची ऊँची भूमि है। मैदान ऊषजाऊ है जगह जगह ऊपर भूमिभी देखनेम आती है। राज्यकी औसत ऊँचाई समुद्रके जछसे १२५० फीट है। कई एक पहाड़ी चोटियाँ ३५०० फीट ऊंची है। राज्यकी पहाड़ियोंमें वालाघाट सिलसिला, जो पूर्वसे पश्चिमको गया है, सिवियाद्री सिलसिला, जो इन्दुर जिलेसे वरार तक और वरारसे वम्बई हातेके लान

देश जिले तक गया है और सहाद्री सिलसिला, जो निजाम राज्यके भीतर लगभग ६५० मील है, जिसमेंसे १०० मील अजन्ताघाट सिल्सिला, कहलाता है, प्रधान है।

पेनगङ्गा और वरधा नदीके संगमके निकट, वरधा नदीकी घाटीमें कोयलेकी सानि-योके मैदान है। उसीके आस पास लोहा और कंकड़की भी खानियाँ है। वाड़ी जंक्शनके समीप शाहावादमें पत्थरकी उत्तम खान है, जिससे मार्जुलके समान चिकना भूरे और काले रंगके पत्थर निकलते हैं; जो हैदरावाद शहर और दूसरे स्थानोमें इमारत वनानेके लिये भेजे जाते है। इसके अलावे दूसरीभी पत्थरकी कई खानियाँ हैं। पूर्व समयमें हीरेकी अनेक खानियाँ थीं।

इस राज्यकी प्रधान नदी गोदावरी है; जो नासिक के पास ज्यम्बक से निकल कर इस राज्यके मध्य होकर दक्षिण-पूर्व बहनेके उपरान्त बङ्गालकी खाड़ीमें गिरती है। उसके वाद कुल्ला और तुंगभद्राहै। यह तीनों निदेशों राज्यके भीतर और राज्यकी सीमापर वहती हैं। तुङ्गभद्रा कुल्लामें मिल गई है। इनके अलावे निजास राज्यमें बहुतेरी छोटी निदेशों और छोटे बड़े लगभग १८००० जलाश्य हैं।

धान, गेहूँ आदि सब प्रकारके गल्छे, तेलके बीज, नील, ऊख, कपास बहुत उत्पन्न होते है। खरवूजा, ककड़ी, आदि विविध प्रकारके फल बहुत होते है। मुरई, कन, अद्रक, हलदी, आलू, इत्यादिभी होते है। बनोंमें रेशम बाले कीड़े सर्वत्र है। मधु जङ्गलोंसे बहुत निकाला जाता है। गांदभी बहुत होता है। अनेक प्रकारके गल्ले, चावल, रुई, तेलके बीज, देशी कपड़ा, धातुके वर्तन, चमड़ा इत्यादि सामान हैदरावादके राज्यसे दूसरे स्थानोमें भेजे जाते है और गल्ले, लकड़ी, यूरोपियन चीजें, इत्यादि बस्तु दूसरे स्थानोसे बहां आती हैं। पूर्वी और पश्चिमी किनारेसे निमक आता है। इस राज्यके कसवे वीद्रमें बीद्रके कामके धातुके उत्तम वर्त्तन, औरंगावाद, गुलवर्गा और अन्य कसन्नोमें कपडे पर सोनेका सुन्दर काम और दौलतावादके किलेके निकट कागजपुर प्राममें अनेक प्रकारके उत्तम कागज वनते है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हैदरावाद राज्यके ८२६९८ वगर्भी हमें ११५३००४० मनुष्य थे; अर्थात् ५८७३१२९ पुरुप और ५६६३९११ क्वियां। इनमें १०३१५२४९ हिन्दू, ११३८६६६ मुसलमान, २९१३० जङ्गली जातियां इत्यादि, २७८४५ जैन, २०४२९ कृस्तान, ४६३७ सिक्ख, १०५८ पिरसी और २६ यहूदी थे। इनमेंसे सैकड़े पाँछे ४३ई तेलगू अर्थात् तेलंगी भाषावाले, ३०ई महाराष्ट्री भाषावाले, १२ई कनड़ी अर्थात् करनाटकी भाषावाले, १०ई उर्दू भाषावाले, और ३ई अन्य भाषावाले मनुष्य थे। पढ़े हुए लोगोंमे प्रत्येक हजारमें ५६९ ब्राह्मण, ५ ब्राह्मणी, ४३८कायस्थ; १५१ विदुर और शेपमें दूसरी जातियोंके लोग थे। राज्यके पूर्व-दक्षिणके वड़े भागमें तेलंगी भाषा दक्षिण-पश्चिमके आगमें कृष्णानदीके आस पास कनड़ी अर्थात् करनाटकी भाषा और पश्चिम तथा उत्तरके भागमें महाराष्ट्री भाषा सर्व साधारण लोगोंमें प्रचलित है। पश्चिमी भागमे महाराष्ट्र लोग अधिक हैं। राजधानी और सरकारी कामोंमें खासकर मुसलमान लोग बढ़त है। इस राज्यमें शिक्षाकी तरक्की हुई है। एक शिक्षाका डाइरेक्टर निजाम कालिज, ओरिएण्टल कालिज, मेडिकल स्कूल इत्यादि नियत हुए हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय हैद्रावाद राज्यके ९८४५५९४ मनुप्योमें ९२५९२९ मुसलमान थे. अर्थात् ४८४१५५ शेख, ८९९०९ सैयद, ६१४३७ पठान, १५४२३ मुगल और २७५००५ दूसरे मुसलमान । इनके अतिरिक्त दूसरो जातियों दे ३५८६६५ कुन्वी, ८०६६५३ महारा, ४८२०३५ घांगड़, ४४७३१२ चमार, ३९२१८४ विनयाँ, ३६९६३६ महाराष्ट्र, ३२७३३८ तेलिंगा, ३१५७३२ माँग, २५९१४७ ब्राह्मण, २१३९६६ कोली, २१२६०८ गावली, १९४२८४ कोमटी (सौदागर) १३९५१३ गोड, ११९१६१ वाडर, १०२२१३ महली, ९७६३६ लिझायत, ९२१३६ मोई, ९०८३५ कुम्भार, ८८७६९ सोनार ८५२०४ छवनी, ८६८०६ माली, ७९१४२ कोसती, ६७५६४ तेली, ५६१२८ लोहार, ५४८३३ वेडदार, ४९८४३ राजपूत और शेषमे गौढ़ी, दर्जी, गोसाई, वनजारा भील, कोया इत्यादि जातियों के लोग थे।

हैदरावाद राज्यके शहर और कसवे, जिनमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १०००० से अधिक मनुष्य थे,-

| नं० | शहर, कसवे | जिलेवा-मन् | ष्य-संख्या | नं० | शहर,    | कसवे    | जिलेवा-म  | नुष्य-संख्या  |
|-----|-----------|------------|------------|-----|---------|---------|-----------|---------------|
|     | -         | तालुक      |            |     |         |         | तालुक ।   |               |
|     | हैदराबाद  | हैदरावाद   | ४१५०३९     | १३  | वारंगल  |         | वारंगल    | ११४८४         |
| २   | औरंगाबाद  | औरगाबाद    | ३३८८७      | १४  | इन्दुर  |         | इन्दुर    | ११४८२         |
|     | गुलवर्गा  | गुलबर्गा   | २८२००      | १५  | वस्मथ   |         | प्रभानी   | ११३६१         |
|     | कादिरावाद | औरंगावाद   | २३३५३      | १६  | बीद्र   |         | बीदर      | ११३१५         |
| ų   | रायचुर    | रायचुर     | २३१७४      | १७  | निर्मल  |         | इन्दुर    | १०९३२         |
| Ę   | वीढ़      | वीढ़       | १८९९४      | १८  | मनवट    |         | प्रभानी   | १०९१२         |
|     | गाडवाल    | रायचुर     | १४६७२      | १९  | भारासर  | •       | नारुदुर्ग | १०५११         |
| 6   | मोमीनावाद | वीढ        | १३९२३      | २०  | प्रभानी |         | प्रभानी   | १०१०२         |
| ς   | नांदेड़   | नांदेख     | १३१०५      | l   | सिकन    | द्रावाद | , वलरम,   | दौलतावाद,     |
| -   | कल्यानी   | वीद्र      | १३०२६      | इलो |         |         |           | दिके राज्यमें |
| ११  | हिंगोली   | प्रभानी    | ११९६६      |     | द्ध नगर |         | •         |               |
| १२  | नारांपेट  | मह्यूवनगर  | ११८८८      | 1   |         | -       |           |               |

हैदरावादके राज्यमें साधार गतरहसे प्रत्येक गॉवोंके निकट लगभग ५० गज लम्वा और इतनाही चौडा पक्का अथवा मट्टीका एक एक किला है। पहाडियो और जङ्गलोंके रहने वाले गोंड वडे असभ्य है। उनमेंसे अधिक गुफाओं और वृक्षोके खोखलोंमें रहते हैं। वे लोग शिकारसे अपना उदर पालन करते हैं, किन्तु जब सिकार नहीं मिलता, तब कीडे मकूड़े और जङ्गली जड़ अथवा फल खाकर अपना निर्वाह करते हैं।

इतिहास—सुलतान कुली कुतुवशाहके, जिसने गोलकुण्डाका राजवंश नियत किया था, पांचवे पुस्तमे महम्मद कुली कुतुवशाह था, उसीने सन्१५८९ ई० में कई एक कारणोसे गोलकुण्डाको छोड़कर उससे ७ मील दूर मूसीनदीके किनारेपर एक शहर वसाकर उसको अपनीराजधानी बनाया और अपनी प्रियक्षी भागमतीके नामसे उसका नाम भागनगर रक्खा;

किन्तु उस स्त्रीके मरजानेपर उसने शहरका नाम हैदरावाद रख दिया। उसके पश्चात् उसने अपने राज्यको कृष्णानदीके दक्षिण फैलाया उड़ीसेके राजाको परास्त किया और वह उत्तरीय सरकारके बड़े भागको अपने अधिकारमे लाया । सन् १६२५ में महम्मद् कुली कुतुवज्ञाह मरगया । हैद्रावादमे इसके राज्यके समयके वने हुए महल, इलाहीमहलका बाग, महमदी बाग, नीवतघाटका महल, चारमीनार, और मका मसजिद, जिसको जामामसजिद्भी कहते हैं, विद्यमान हैं। महम्मद्कुली बड़ा उदार और दानी था। उसके मरनेपर उसका पुत्र सुलतान अबदुलकुतुबशाह उत्तराधिकारी हुआ । सुगल वादशाह शाहजहाँने, जिसका राज्य सन् १६२७ से१६५८तक था; वीजापुर और गोलकुण्डाको अपने अधीन करनेके लिये अपने पुत्र औरंगजेवको भेजा । औरंगजेवने विश्वासघात करके हैदाराबादको छेडिया और अबदुछ कुतुबशाहको अपने अधीन बनाकर छोड़ दिया । सन् १६७२ में अवदुल कुतुबशाहके मरने पर उसका दामाद आवृहुसन उत्तराधिकारी हुआ । उसने मधुनापन्त नामक एक महाराष्ट्र ब्राह्मणको अपना प्रधान मन्त्री बनाया । सन् १६७६ में मन्त्रीने महाराष्ट्र प्रधान शिवाजीको बुलाया । शिवाजीने अपनी भारी सेनाके साथ करनाटक जाते समय हैद्रावाद्में आकर आबृहसनसे एक सन्धिकी । सन् १६८० में शिवाजीकी मृत्यु होने पर आवृहसनने उनके पुत्र शंभाजीसेमी मेळ किया। सन् १६८८ में खांजहाँ और उसके पीछे उसकी सहायताके लिये औरंगजेबका पुत्र मोअजिम गोलकुण्डापर आक्रमण करनेके िस्ये दिल्लीसे भेजा गया। गोलकुंडेकी सेनाके कमाण्डरने दगा करके मुगलोकी सेनाको हैदरावादमें घुसा दिया।मधुनापंत मारागया । हैदरावाद छूटा गया। आबृहसन गोलकुण्डाके किलेमें जा छिपा। पीछे उसने मुगलोंसे संधि की । सन् १६८७ में औरंगजेवने गोलकुण्डा पर आक्रमण किया । आवृहसन ७ मास तक गोलकुण्डाके किलेको बचाकर पीछे छल द्वारा परास्त हुआ और कैदी बनाकर दौलता-बाद भेजा गया । औरंगजेब बीजापुर और गोलकुण्डाके सब राज्योंपर अपना अधिकार कर लिया । आबृहसन सन् १७०१ में दौलतावादमें मरगया ।

टकोंमैनके खांदनका आसफजाह, मुगल वादशाह और ज्ञजेवका जनरल था। उसीसे हैदरावादका वर्तमान निजाम खानदान नियत हुआ। दिल्लोके वादशाह फर्क्खशियरने; सन् १७१३ में आसफजाहको निजामुल मुल्ककी पदवी देकर डेकान अर्थात, दक्षिणका सूबेदार वनाया। वही पदवी उसके वंशमें अब तक चली आती है। सन् १७२२ में आसफजाह दिल्लीका वजीर बनाया गया; किन्तु सन् १७२३ में वह वजीरके कामसे इस्तीफा देकर दक्षिण चला गया। सन् १७२४ में वह हैदरावादके गवर्नर मुवारिजखांको, जो दिल्लीकी तरफसे था, परास्त करके हैदरावादमें रहने लगा और एक स्वाधीन राज्य कायम करनेवाला हुआ। सन् १७४८ में निजामुल मुल्क अर्थात् आसफजार मरगया। उस समय उसका फैला हुआ स्वाधीन राज्य मजबूत होचुका था। हैदरावाद उसकी राजधानी था। आसफजाहके मरनेपर उसके दूसरे पुत्र नासिरजङ्ग जौर पोता मुजफ्फरजङ्गकी तरफ थे। अन्तमें नासिरजङ्गके मुजफ्फरजङ्गको केद करिलया; किन्तु थोडेही दिनोंके वाद नासिरजङ्ग अपने खास आदिमयों द्वारा मारागया और मुजफ्फरजङ्ग स्वेदार बनाया गया; परन्तु शीघही वह मरगया; तब फरासीसियोंने मुजफ्फरजङ्गके वचा पुत्रको छोड़कर नासिरजङ्गके

माई सलावतनङ्गको दक्षिणका हुकूमत करनेवाला चुना। थोड़ेही दिनोंके बाद फरासीसि-योंने अङ्गरेजोंसे डरकर सलावतजङ्गकी सहायता करना छोड़ दी। तव सलावतजङ्ग निर्वल होगया। सन् १७६१ में सलावतजङ्गके छोटे भाई निजामतअलीने सलावतजङ्गको तख्तसे उतार दिया और २ वर्षके पीछे उसको मारहाला।

सन् १७६६ में निजामतअलीसे अङ्गरेजोंकी एक सांधि हुई, जिसके अनुसार मैसूरेक हैदरअली पर चढ़ाई करनेके समय अङ्गरेजोंने अपनी फौजसे निजामतअलीकी सहायता की, किन्तु निजामतअलीका मनोरथ सफल नहीं हुआ, उसको हैदरअलीके पास सुलहका दरम्वास्त करना पड़ा। सन् १७९९ में श्रीरङ्गपट्टनके टीपूसुलतानके परास्त होनेपर टीपूके राज्यका एक भाग निजामको भिलगया; क्योंकि वह अंगरेजोके मददगार थे। सन् १८०० ई० की संधिमे निजामने समय पड़ने पर अङ्गरेजोंको ६००० पैदल, ९००० घोडसवार और हर प्रकारकी सहायता देनेको कवूल किया। सन् १८५३ की संधिमें निजामको ५००० पैदल, २००० घोडसवार और हर प्रकारकी सहायता देनेको कवूल किया। सन् १८५३ की संधिमें निजामको ५००० पैदल, २००० घोडसवार और ४ मैदानकी तोपें (पहलेके सैनिक वलसे अधिक) वढ़ानेका अधिकार हुआ। अङ्गरेजी सरकारने इसका खर्च देना स्वीकार किया। निजामने ५० लाख कपये वार्षिक आमदनीके जिले अङ्गरेजी सरकारको दे दिये।

सन् १८५७ के वलवेके समय निजामने अङ्गरेजोंकी सहायता की । सन् १८६० की साधम अङ्गरेज महाराजने निजामके राज्यको बढ़ाया और कर्जाका ५० लाख रुपया माफ करिंदया। उससे सन् १८५३ की संधिके मतलवके लिये वरार देशके ३२ लाख रुपये आमदनीके जिलोंको लिया अङ्गरेजी प्रवंधसे वरारकी मालगुजारी बहुत वढ़ गई है। सन् १८८२-१८८३ में उसकी मालगुजारी लगभग ८५ लाख रुपया होगई थी।

हैदरावाद्के वर्तमान निजाम हिज हाईनेस मीर सर महवूवअलीखाँ वहादुर आसफजाह जी० सी एस० आई० सन् १८६६ में पैदा हुए, जो अपने वापके मरनेके समय केवल
३ वर्षके थे, मृत सर सालारजङ्ग और अमीर समसुल्डमरा उनके लड़कपनमें राज्यका काम
करते थे। सर सालरजङ्ग वड़ी चातुरीसे राज्यका प्रवंध किया, किन्तु सन् १८८३ में वह
हैजेसे मरगये। सन् १८८४ में भारतवर्षके गवर्नर जनरल और वाइसराय लाई रिपनने
वर्तमान निजामको राजितलक दिया। मृत प्राइम मिनिष्टर नवाव सर आसमानजाह वहादुर
के० सी०आ०ई० निजामके रिस्तेदार थे, जिनके पीछे इकवालुहौला विकल्ल उमरा वहादुर
उनके कायम मुकाम हुए।

हैदरावादके निजामको २१ मैदानकी और ६५४ अन्य तोपें,५५१ गोछंदाज, १४००० सनार और १२७७५ पैदछ सेना रखनेका अधिकार है इनको अङ्गरेजी सरकारकी ओरसे २१ तोपोंकी सळामी मिछती है।

### बीद्र ।

हैदरावाद शहरसे ७८ मील पश्चिमोत्तर (१७ अंश, ५३ क्ला, उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ३४ कला पूर्व देशान्तर ) में हैदरावादके राज्यके अन्तर्गत जिलेका सदर स्थान विदर एक पुराना कसवा है। यही वीदर पूर्व समयमें विदर्भदेशमें सुप्रसिद्ध राजा नलके श्रसुर और दमयंतीके पिता विदर्भराज राजाभीमकी विदर्भनगरी था।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बीदरमें ११३१५ मनुष्य थे; अर्थात ५७४५ मुसङमान, ५४७५ हिन्दू, ८२ जैन, ९ छःतान और ४ सिक्ख ।

बीदरमें वहमनी बादशाहों के विविध महल, मुसजिदे और अन्य इमारतें दूट फूट गई हैं; िकन्तु बची हुई इमारतें, जिनमें मदरसा और मसजिद अधिक प्रसिद्ध है, वहाँ के पिहलें के ऐश्वर्यको जनाती हैं। कसबेका शहर पनाह, जिसका दौरा ६ मील होगा, दूट फूट गुया है। उसकी पुश्तों मेंसे एकपर २१ फीट लम्बी एक पुरानी तोप पड़ी है। कसबेमें १०० फीट कैंचा एक मीनार है और पश्चिमोत्तरके मैदानमें बहुतेरे मकबरे खड़े हैं।

बीदरी धातुके वर्तनके लिये बीदर कसबा प्रसिद्ध है वहाँ इस धातुकी उत्पत्ति हुई, इस लिये इसका नाम बीदर पड़ा। सीसा, ताम्या और राङ्गा इन तीनोंको गलाकर एक प्रकारका धातु तैयार करते हैं; उसका थाल, फर्झी, रेकावी, चारपाईके पाने, इलादि चींकें बनाकर उनपर विविध प्रकारके फूल खोदकर उनमे रूपा और सोना या केवल रूपा अथवा सोनाका मुलम्मा किया जाता है। काली धातुकी चींजोंपर सफेद और पीले फूल वहुत अच्ले लगते हैं। बीदर जिलेमें कल्यानी सबसे बड़ा कसबा है। सन् १८९१ की मतुष्य-गणनाके समय उसमें १३०२६ मनुष्य थे।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—( महाभारत—आरण्य पर्व-५३ वॉ अध्याय ) निषध देशमें बीरसेन राजाके दो पुत्र उत्पन्न हुए। जिनमें ज्येष्ठका सुप्रसिद्ध राजा नल और कनिष्ठका पुष्कर नाम था।

राजा नल हूत विद्या और अश्व विद्यामें परम निपुण थे।

तथा विदर्भनगरीमें अति पराक्रमी राजा भीम नामक था । एक समय महार्ष दमनक राजाके समीप आये उन्हें राजाने निष्पुत्र होनेके कारण अत्यन्त प्रसन्न किया। महार्ष प्रसन्न होकर एक कन्या और ३ पुत्र होनेका वर दिया। जब राजाके एक कन्या और तीन पुत्र हुये; तब उनमें कन्याका दमयन्ती और पुत्रोंका दम, दान्त, दमन, नाम रक्खा।

दमयन्ती अत्यन्त रूपवती होनेके कारण छोकमें प्रसिद्ध हुई। छोग दमयन्तीकी नलके समीप और नलकी दमयन्तीके समीप प्रशंसा करने छगे। नल और दमयन्तीकी प्रीति पर-स्पर विना देखेही वढ़ गई। निदान यहाँ तक कि राजा नल विरहसे व्याकुल हो नगरके समीपके बनमें चले गये। वहाँ सुवर्णवर्णके वहुतसे हंस देखकर छन्नसे एकको पकड़ लिया। तब दूसरा हंस आकाशसे मनुष्य वाणी वोला कि हे राजन्। यदि हंसको आप न मारोगे और छोड़ दोगे तो दमयन्तीके पास जाकर तुम्हारा ऐसा वर्णन हमलोग करेगे कि जिसमें वह तुम्हें छोड़ दूसरेको नहीं चाहेगी। इस बातको सुनकर नलने उस हंसको छोड़ दिया। तदनन्तर सब हंस विदर्भनगरमें जाकर जहाँ दमयन्ती थी, वहीं आकाशसे उत्तर पड़े।

उन्हें देख सखीगण और दमयन्ती एक २ हंसको पकड़ने चलीं। पर जैसे २ पकड़नेको आगे बढ़ती थीं, वैसे २ हंसभी आगे बढ़े जाते थे। उनमें जिस हंसको खास दमयन्ती पक इती थीं; वह हंस मनुष्यवाणींसे राजा नलको प्रशंसा करने लगा और कहा कि तेरे रूपके योग्य तीनों लोकमें राजा नलके समान दूसरा नहीं है; इसलिथे उन्हींको तूं अपना पित वना। हंसके ऐसे कहनेपर दमयन्तीने कहा कि आप राजासे भी जाकर इसी तरह कहिये।

(५४ वॉ अन्याय) दमयन्तीको उसी समयसे नलके विरहमे विकल देखकर सखी जनोंने यत्न पूर्वक राजा भीमसे कुछ कहा । भीमने कन्याकी युवावस्था विचारकर स्वयंवर रचा । सव राजागण स्वयम्वरमें आने छगे । उसी समय नारदऋषिके सुखसे दमयन्तीका का और वडा भारी स्वयम्वर सुनकर इन्द्रं, वरुण, यम, अग्नि भी दमयन्तीके छिये चले । मार्गमें अति रूपवान् राजा नलको स्वयम्बरमे जाते देखकर निरास हो विमान रोका और नलसे कहा कि हे राजन् ! आप सत्यंत्रत हैं; इसलिये मेरी सहायताके लिये दूत वनिये ।

(५५ वॉ अध्याय) तब राजा नलने दूतत्त्व अंगोकार करके उन लेगोंका नाम पूछा और कहा कि किसका और क्या काम है।

तदनन्तर देवतोंने अपना २ इन्द्र, वरुण, यम, अग्नि, नाम वतलाकर कहा कि दूत वनकर दमयन्तीके पास जाकर यह कहना होगा कि आपको इन्द्र, वरुण, अग्नि, यम चाहते हैं, उनमेंसे एक किसीको अपना पित वनाओ । ऐसा सुनकर नम्न हो नलने कहा कि हमारा और आपका एकही उद्देश्य होनेसे हमें दूत वनाना उचित नहीं है और मैं अपने हृद्र से उसे अपनी खी बनाकर दूसरेके पास जानेकी अनुमित कैसे दूंगा।

तव देवतोंने कहा कि हम लोगोंने तुन्हें परम सत्यवादी सुना है और तुम प्रतिज्ञा करचुके हो, इसलिये तुन्हें अवस्य दूत बनना होगा। ऐसा सुनकर नलने कहा कि द्वारपालों- से रिक्षित अन्त पुरमें मेरा. किस प्रकार प्रवेश होगा। तब इन्द्रके अन्तर्द्धान विद्या देने पर दमयन्तीके समीप पहुँचकर उसके पूलनेपर नलने कहा कि मैं नल हूँ—और इन्द्र, वरुण, यम, अमि, देवता तुन्हारी इच्छा करते हैं। मैं दूत बनकर उनके प्रभावसे अलक्ष्य होकर यहां आया हूं। अब जैसा चाहो बैसा करो।

(५६ वॉ अध्याय) ऐसा सुन देवतोंको नमस्कार करके दमयन्तीने कहा कि मैं सिवाय आपके कदाि दूसरेको नहीं वर्त्ता और आप उनके दूत वनकर आए हैं, इसिछये आप उनलेगोंके साथ स्वयम्वरमें आइये, पर मैं तो आपहीको जयमाल दूंगी। ऐसा सुन नलने देवतोंके पास आकर यथार्थ कृतान्त कह सुनाया।

(५७ वाँ अध्याय) तदनन्तर नल और चारो देनता स्वयम्बरमें एकाकार वनकर जा वैठे। दमयन्ती स्वयम्बरमें एकाकार पाँचों नलोको देख परम विस्मित होकर जब देवतोके चिह्न किसीमें न पाये, तव दीन हो व्यानकर देवतोंकी प्रार्थना को कि मै हंसके वचनसे अपना पंत राजानलको वनाचुकी हूँ, इसलिये मेरे पातिव्रत्यधर्मकी आप लोग रक्षा कोजिये। ऐसी प्रार्थना जानकर देवतोंने अपना २ चिह्न धारणकर लिया। तव दमयन्ती परम आनन्दसे राजा नलहीके गलेमें जयमाल दे दिया। यह देख सव लोग दमयन्ती और नलकी प्रशंसा करने लगे।

द्मयन्तीके पिताने नलके साथ द्मयन्तीका विवाह कर विदा किया।

राजानलके दमयन्तीको साथ ले आनेपर अपनी राजधानीमें इन्द्रसेन नामक पुत्र और इन्द्रसेना नामक कन्या उत्पन्न हुई।

इतिहास—वहमनी खान्दानके वाद्जाहोने, जिसका राज्य सन् १३४७ से प्रारम्भ हुआ, क्रमसे गुलवर्गा, बारंगल और वीद्रमें रहकर राज्य किया। सन् १५१२ में गोल कुण्डाके कुतवशाही खान्दानके वादशाहने वहमनी खान्दानके अन्तिम वादशाहसे गोलकुण्डाका किला छीन लिया। वहमनी खान्दानके पश्चात् वरीदशाही खान्दानके वादशाह, जो सन् १४९८ में कायम हुए ये सन् १६०९ के पीछे तक वीदरमें स्वाधीन राज्य करते रहे सन् १६५७ ई० में मुगल वादशाह औरंगजेवने वीदरका किला लेलिया। अब वह हैदराबादके निजामके अधिकारमें है।

### नांदेड़।

वीद्र कसवेसे लगभग ९० मील उत्तर हैद्रावादके राज्यमें गोदावरी नदीके वायें एक नहरके निकट जिलेका सद्र-स्थान नांदेड़ एक कसवा है। उसमें निजाम सरकारकी कचहरियाँ वनी हुई हैं। अ

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नांदेड्से १३१०५ मनुष्य थे; अर्थात् ७३०४ हिंदू, ५०६८ मुसलमान, ६५९ सिक्ख ६७ जैन और ७ पारसी । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह हैदरावादके राज्यमे ९ वॉ शहर है।

नॉदेड़में सिक्ख लोगोंके दशवॉ गुरु श्रीगोविन्दिस्तिकी संगति है। गुरुगोविन्द्-सिंहने सन् १६६६ ई० में विहारके पटने शहरमें जन्म लिया और सन् १७०८ में इसी नॉदेड़के समीप मुसलमानोसे लड़कर परलोकको प्रस्थान किया। इनका संक्षिप्त जीवनच-रित्र भारत-श्रमणके दूसरे खण्डके अमृतसरमें और तीसरे खण्डके पटनेके वृत्तान्तमं है।

### वारंगल ।

सिकन्दराबादके रेलवे स्टेशनसे ८७ मील पूर्वीत्तर वारंगलका रेलवे स्टेशन है।हैद-रावादके राज्यमें जिलेका सदर स्थान वारंगल एक पुराना कसवा है, जिसमें चालुक्य कारीगरीकी इमारतोंमेसे ४ दिलचस्प कीर्तिस्तम्भ अव तक हीन दशामे विद्यमान हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य गणनाके समय करीमाबाद और मतवारा शहरतलीके साथ वारंगलमें ११४८४ मनुष्य थे; अर्थात् ८३५४ हिन्दृ, २७६२ मुसलमान, २५२ सिक्ख; १०४ क्रस्तान और २२ पारसी।

इतिहास—वारंगल तेलीगानाके हिन्दू राज्यकी, जिसको नरपित अन्ध्रते नियत किया था, पुरानी राजधानी था । सन् १३०३ ई० में अलाउद्दीनने वारंगल पर आक्रमण किया; किन्तु निरास होकर उसको लीटजाना पड़ा । सन् १३०९ में उसका कर्मचारी मिलक काफूरने वहुत दिनों तक घरा देनके पीछे वारंगलको लेलिया । वहाँका राजा 'कर' देनेको कबूल किया । गयासुद्दीन तुगलकके राज्यके समय जब फरासीसियोंने वारंगल पर आक्रमण किया, तब सुसलमानोने वारंगलको फिर लेलिया; किन्तु गयासुद्दीनके पुत्र महम्मद्आदिल तुगलकके राज्य ( सन् १३२५-१३५१ ) के समय हिन्दुओंने वारंगलको फिर प्राप्त किया । सोलह्वीं सदीके आरम्भमे वहमनी खानदानके वादशाहेन वारंगलको लेलिया और वारंगलक के राजाके पुत्रको कैदी बनाकर मारहाला । सन् १५१२ और १५४३ के वीचमे कुतवशाही खानदानके वादशाहोंने गोलकुण्डा राजधानी और वचे हुए राज्यको लेलिया ।

अ मनमार जंक्शनसे पूर्व-दक्षिण हैदराबाद तक नई रेलवे लाइन निकली है। उसके पास मनमारसे २१८ मील- पूर्व-दक्षिण और हैदराबादसे १६८ मील (इन्दुर कसवेसे ६८ मील ) पश्चिमेत्तर नांदेडेका रेलवे स्टेशन है।

## छठवाँ अध्याय।

( मदरास हातेमें ) बेजवाड़ा, मछलीपट्टम्, एलौर, राज-महेंद्री, धवलेश्वरम्, कोकनाड़ा, पीठापुरम्, अनका-पल्ली, विजगापट्टम्, विजयानगरम्, चिकाकोल, पर्लाखेमड़ी और ब्रह्मपुर।

### बेजवाड़ा ।

वारंगलसे १२६ मील दाक्षण थोड़ा पूर्व वेजवाडाका रेलवे स्टेशन है। वहाँ निजाम स्टेट रेलवे, सदर्न मरहठा रेलवे और ईष्टकोष्ट रेलवेका जंक्शन और मदरास, तथा हैदरा-बाद और कलकत्तेकी पुरानी सड़कोंका मेल है।

मद्रास हातेके तेळङ्गदेशके कृष्णा जिलेमें (१६ अंश, ३० कला, ५० विकला उत्तर अक्षांश और ८० अंश, ३९ कला, पूर्व देशान्तरमे कृष्णानदीके वार्य किनारे पर वेजवाडा एक प्रसिद्ध तिजारती कसवा है, जिसको कुछ लोग विजयेश्वर और दक्षिण काशी कहते हैं। वेजवाड़ेसे ४५ मील दक्षिण कृष्णानदीका मुहाना है। नहरकी सौदागरी और सिंचावके कामोंका वह प्रधान केन्द्र है। वहांसे मद्रास, एलीर, ममुलीपट्टम, कोकनेडा और राजमहिन्द्रीको नहरें गई हैं। वेजवाड़ामें सन् १७६० का वना हुआ एक उजडा हुआ किला और उसके पास चट्टान काट कर बने हुए बौद्ध और हिन्दुओंके बहुतसे पुराने गुफा मन्दिर हैं। वेजवाड़ेके आस पास वहुत पुराने रिमेन्स हैं। इनके अतिरिक्त वेजवाड़ामें मुनसफी कचहरी, अस्पताल, स्कूल, वंगला, लाइवेरी और जेललाना और अन्य भी अनेक सरकारी आफिस हैं बेजवाड़ाके पास एक पहाड़ी है।

सन् १८९१ की मनुष्य गणनाके समय वेजवाडेमें २०७४१ मनुष्य थे, अर्थात् १८२२३ हिन्दू, २१७७ मुसलमान, ३३७ कृस्तान, २ जैन और २ पारसी ।

बौद्ध गुफाय-पहां हो के उत्तरीय रिजके पूर्वके छोरके पास अनेक बौद्ध गुफाएँ और छोटी कोठारियाँ हैं। कसवेसे एक मोल पश्चिम कृष्णानदोंके दक्षिणके रिजपर अण्डावल्लीका गुफा-मिन्दर है। एक दूसरे स्थान पर ७७ फोट भीतरको लम्बी ३० फोट दिहने वार्ये चौड़ी और ४५ फोट ऊंची, चट्टान काटकर गुफा बनाई हुई है।

हिन्दू गुफायें—वड़ी पहाडोके जिसके कदमें पास वेजवाड़ा वसा है; पूर्व वग अमें उसके पादमूलके पास वेजवाड़ा कसबेके पूर्वोत्तर छोटे गुफामिन्दरमें विनायककी मूर्ति है। उसके आगे कई एक छोटो कोठारियाँ और एक वड़ा मण्डप है, जिसमें चट्टानके खम्भे वने हुए हैं।

वेजवाड़ेसे १ में मील पश्चिम कृष्णानदोंके दहिने किनारेपर सीतानगरम्के पश्चिम अण्डा वहीं गॉवके निकट गुफा मन्दिर है। एकमे अनन्तस्वामी अर्थात् विष्णु भगवान् हैं और एकमें, जिसकी छत चट्टानके खम्भोंपर है, सीताहरण, रामद्वारा सीताका खोज और रावण-वधकी छोला देख पड़ती है।

वेजवाड़ासे ३ रेछवेकी छाइन ३ तरफ गई हैं; जिनके तीसरे दरजेका महमूछ प्रति मीछ २ पाई छगता है।

(१) वेजवाड़ासे पूर्वोत्तर 'ईष्टकोष्ठ (पूर्वी

किनारा ) रेखवे'—

शिल-प्रसिद्ध स्टेशन।

३७ एहीर 1

४९ भीमाडेाल ।

९८ राजमहेन्द्री ।

१३० सामलकोटा जंक्शन ।

१३७ पीठापुरम्।

२०१ अनकापस्री ।

२२२ बालटेर जंक्शन ।

२६० विजयानगरम् ।

३०३ चिकाकोलरोड ।

३३२ नवापाड़ा ।

३७९ इच्छापुर ।

३९४ ब्रह्मपुर ।

४०८ छत्तरपुर ।

४२४ रम्भा।

४८६ ख़ुरदा रोड।

४९८ भुवनेश्वर ।

५०८ कटक रोड (शहरसे ६ मीछ)।

सामलकोटा जंक्शनसे ७ (४)

मील कोकानाडा और ९ मील कोकानाडा वन्दर।

वालटेर जंक्शनसे २ मील दक्षिण-पूर्व विजिगापहुम्।

(२) वेजवाडांसे दक्षिण-पश्चिम 'सर्न मर-हठा रेलवे:---

मील-प्रसिद्ध स्टेशन।

७ मङ्गरुगिरि ।

२० गुंदूर ।

७१ विनुकुण्डा ।

१८९ नंद्याछ ।

२३६ करनूल रोड ।

२७९ गुंटक्छ जंक्शन ।

(३) वजवाड़ासे पश्चिमोत्तर 'निजाम स्टेट रेळवे'—

मील--प्रसिद्ध स्टेशन।

१२६ वारङ्गल ।

२१३ सिकन्द्रावाद ।

२१९ हैदरावाद ।

३३४ वाडी जंक्शन।

(な) ※

मछलीपदृम् ।

वजवाड़ासे नहर द्वारा छगभग ५० मीछ पूर्व-दक्षिण (१६ अंश ९ कछा ८ विकछा उत्तर अक्षांश और ८१ अंश ११ कछा ३८ विकछा पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके किनारेपर मदरास हातेके तेछङ्ग देशके छुणा जिलेमें प्रधान कसवा और प्रधान वन्दरगाह तथा छुणा जिलेका सदर स्थान मछछीपट्टम् एक कसवा है, जिसको ममुर्छापटम् मछछीवन्दर तथा केवछ बन्दर सम भी छोग कहते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मछङीपदृस्में ३८८०,९ मनुष्य थे; अर्थात् १८६०१ पुरुष और २०२०८ सिया । इनमें ३३५४४ हिन्दू, ४६१८ मुसलमान, ६४४ छुस्तान, २ जैन और १ पारसो थे।

<sup>#</sup> वेजवाडासे दक्षिण मदरास रेलवेपर ३ मील कृष्णा नहर, ८६ मील आंगील, १५८ मील नेलीर, १८२ मील गृहुर, और २६७ सील मदरास शहर है।

मछलीपटम्में जज और कलक्टरका आफिस, जेलखाना, सरकारी कचहारियाँ, अस्पताल और कई एक स्कूल हैं। किलेमें कई एक गिरजे हैं। किलेके वारक अर्थात् सैनिक गृह और हिथियारखाना हीन दशामें खडे हैं, क्योंकि सन् १८६५ ई० में वहाँसे सरकारी सेना दूसरी जगह् हटा दी गई कसबेमें अच्छी सड़के और ईटोंके मकान वने हुए हैं। किलेसे लगभग २ मील पश्चिमोत्तर यूरोपियन लोगोंकी कोठियाँ वनी हुई है।

सन् १८८२—१८८३ ई० में बन्द्रगाहमे १०८३२८० रुपयेका माल आया और '१५२८१४० रुपयेका माल वन्द्रगाहसे यूर्प इत्यादि देशोंमें गया। बडे जहाज किनारेसे ५ मीलके वाहर लड्डरपर ठहरते हैं।

मछलीपट्टम्में कपडे विननेवाले और छापनेवाले वहुत लोग है, किन्तु कल कारखाने होनेसे उनका काम घटता जाता है। अवतक वहाँकी छीट दूसरे देशोंमें भेजी जाती है। वहाँ पादड़ी लोगोंकी वड़ी उन्नति है, बहुत लोग क्रस्तान होते जाते है। कसवेकी दशा हीन है। सन् १८६४में समुद्रकी तूफानी लहरसे सम्पूर्ण कसवा बहगया और३०००० प्राण्पी मरगये। सन् १८७९ की रातमें ऐसेही तूफानसे बहुतेरे सोये हुए लोग डूव मरे।

कृष्णा जिला—यह जिला मदरास हातें में बंगालेकी खाढी अर्थात् पूर्वी किनारेके पास कृष्णा नदीके मुहानेके दोनो ओर है। कृष्णानदीके नामसे इस जिलेका यह नाम पड़ा है। इसके पूर्व बङ्गालकी खाढ़ी, दक्षिण नैलोर जिला, पश्चिम हैदरावादका राज्य और करन्ल जिला और उत्तर गोदावरी जिला है। जिलेमें चन्द नीची पहाडियाँ हैं। उनमेंकी सबसे ऊँची पहाडी समुद्रके जलसे केवल १८७५ फीट ऊँची है। जिलेमें कृष्णा प्रधान नदी है, जिससे यह जिला मसुलीपट्टम् और गंतूर दो भागोमे बटगया है। कृष्णाके पूर्व मसुलीपट्टम् और पश्चिम गंतूरका भाग है। कृष्णामें सर्वदा नाव चलती है। इसके अलावे पाँच सात छोटी नदियाँ हैं। जिलेकी पूर्वी सीमापर कोलर झील जिसकी लम्बाई २१ मील और चौडाई १४ मील है, आपाढ़से फागुन तक नाव चलने लिले ले लोहे और ताम्बेकी अनेक खानियाँ हैं; जिनमेंसे एक समय बहुतसे धातु निकाले जाते थे। हैद्रावादके राज्यकी सीमाके पासके ५ गाँवोंमें हीरेकी खान हैं, किन्तु बहुत कम हीरे निकलते हैं। पूर्व कालमें इस जिलेकी खानोंमें असंख्य लोग काम करते थे और इस जिलेमें रक्तमाण और छोटे लाल भी निकलते थे। लोग कहते हैं कि इसी जिलेकी खानोंसे सुपसिद्ध कोहनूर और राजेट हीरा निकल था। जिलेक भीतर अब बहुत थोडा जङ्गल है। जिलेमे तेलंगी भापा प्रचित्त है। साधारण प्रकारसे इस जिलेके छोग गरीव हैं।

कृष्णा जिलेके एक तालुकमे एक पहाड़ीके सिरपर, जो समुद्रके जलसे १५८७ फीट और मैदानसे ६०० फीट ऊँचा है, कटपाकुण्डा एक प्रसिद्ध गाँव है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य—गणनाके समय २५०४ मनुष्य थे उस गाँवमे एक शिवमन्दिरके पास फाल्गुनकी शिव-शांत्रिके समय एक मेला होता है, जो फाल्गुन सुदी २ तक रहता है। मेलेमें ५० हजारसे अधिक मनुष्य आते हैं और लकडीकी वड़ी तिजारत होती है। नीचेसे पहाड़ीके सिर तक पत्थरकी सीढिया वनी हैं।

सन् १८८१की मनुष्य-गणनाके समय कृष्णा जिलेके ८४७१ वर्ग मीलमें १५४८४८० मनुष्य थे; अर्थात् १४२५०१३ हिन्दू, ८७१६१ मुसलमान, ३६१९४ कृस्तान, ८ जैन और १०४ दूसरे । हिन्दुओंमें ५२२६९६ बेलाला,१०१५७८ गड़ेरिया,९४८९३ ब्राह्मण, ६९८५४ सेटी (ज्यापार करनेवाले), ४७१९९ कैकोला, ४४२७६ बनान (कपड़ा घोनेवाले), ३४५२८ कमार, ३०६४३ साना, २४४५९ बनियाँ (मजुराके किसिमकी एक जाति विशेष), १८६०६ सतानी, १६५५७ अम्बातन (क्षीर कर्म करनेवाले), १६३६३ कुसबन (मट्टीके वर्तन बनानेवाले), ११५५९ राजपूत और बाकीमें मलुहा, कनाकन इत्यादि जातियोंके लोग थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गगनाके समय कृष्णा जिलेक कसवे मछलीपट्टम्में ३८८०९, गंतूरमें २३३५९, विजवाड़ामें २०७४१, चिरलामें १०५८१ और मङ्गलगिरि, चेलापली, कुण्डापली, बद्धर इत्यादि छोटे कसवोंमें इनसे कम मनुष्य थे।

इतिहास—कृष्णा जिलेके जङ्गलीलोग अति पूर्व कालमें शिकारसे अपना निर्वाह करते थे। सन् ईस्त्रीके कुछ पिहलेसे कुछ पिछे तक कृष्णानदीके किनारोंपर बौद्धमतके लोग वसते थे। तीसरी सदीमें ब्राह्मणमतके लोग आये। सातवीं सदीमें कल्यानीपुरके चालुक्य वंशके राजाने बेंजीके राजाको जीता। चालुक्य राजाओंके बाद दक्षिणसे चोला वंशके राजा आये। उसके वाद धरनीकोड़ाके जैन राजाने कृष्णा जिलेपर हुकूमत की। उसके पिछे कुण्डावरके रेड्डी वंशके राजाने उड़ीसाके राजाके साथ उस देशके राज्यको वाटा। सन् १३२८ से सन् १४२४ ई० तक रेड्डी वंशके राजाओंने राल्य किया। उनके बाद उड़ीसाके राजापित राजा आये और गजपित वंशके पीछे विजयानगरके राजाका राज्य कायम हुआ। १४ वीं सदीमें मछलीपट्टम्का बन्दरगाह नियत हुआ। सन् १५८० में मुसलमानोंने कुण्डा-वीरके किलेको हिन्दुओंसे जीतकर कृष्णा जिलेपर अपना अधिकार किया।

सत्रवीं सदीके आरम्भमें यूरोपियन सौदागरोने-गोलकुण्डा राज्यके आधीन मळळीपट्टम्में अपनी कोठियाँ कायम की । सन् १६११ में अङ्गरेजोंने वहाँ अपनी कोठी नियत की । सन् १६१८ में ४ वर्षके लिये वे लोग निकाल वाहर किये गये किन्तु गोलकुण्डाके बादशाहसे फरमान पाकर वे लोग फिर मळळीपट्टम्में आये । सन् १६११ के पहिलेहीसे मळळीपट्टम्में डच लोगोंकी कोठी कायम हो चुकी थी । सन् १६६९ में फरासीसी वहाँ आये । सन् १६८६ में डच लोगोंने मळळीपट्टम्पर अपना स्वाधीन अधिकार कर लिया । सन् १६८९ में मुगल्ज बादशाह औरंगजेवके जनरल जुलफ्कारखांने: डचवालोंसे मळळीपट्टम् छीन लिया और कृष्णा जिलेको मुगल राज्यमें मिला दिया । सन् १६९० में अङ्गरेजोंने औरंगजेवकी आज्ञापत्रसे घळळीपट्टम्की सौदागरीका पूरा अधिकार पाया । सन् १००० से अङ्गरेजों अधिकार होनेके पहिले तक कृष्णा जिले खेकानके सूवेका एक भाग था । १०५० में निजामने चारों तरफके देशके साथ मळळीपट्टम्को फरासीसियोंको दे दिया । फरासीसियोंकी सहायतासे मुजफ्फरजङ्ग हैदराबादके तत्त्वपर बैठे । सन् १०५३ में अङ्गरेज लोग मळळी-पट्टम्से निकाल दिये गये । सन् १०५९ में बङ्गालके अङ्गरेजोंने अपनी सेना भेजकर मळळीपट्टम्पर अधिकारकर लिया । सल् १०५९ में बङ्गालके अङ्गरेजोंने अपनी सेना भेजकर मळळीपट्टम्पर अधिकारकर लिया । सल् १०५६ में दिल्लीके वादशाहके सन्द द्वारा जिलेका वड़ा भाग जनको दे दिया । सन् १०६६ में दिल्लीके वादशाहके सन्द द्वारा जिलेका वड़ा भाग जनको दे दिया । सन् १०६६ में दिल्लीके वादशाहके सन्द द्वारा

अङ्गरेजोंको ५ उत्तरी सरकार मिले। सन् १८२३ में सम्पूर्ण कृष्णा जिलेपर अङ्गरेजी अधिकार होगया। सन् १८५९ में गंतूर और मळलीपट्टम् दो जिलोंके मेलसे कृष्णा जिला वना। गन्तुरका एक छोटा भाग और राजमहेन्द्री जिला गोदावरी जिला वनाया गया। पुराणोंके लेखसे मळलीपट्टम् और राजमहेन्द्रीके आस पासके देश कालङ्गदेशमें जान पड़ते हैं।

एलीर ।

वेजवाड़ा जंक्शनसे ३७ मील पूर्वोत्तर एलीरका रेलवे स्टेशन है। मद्रास हातेके गोदावरी जिलेमें (१६ अंश, ४२ कला, ३५ विकला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश, ९ कला, ५ विकला पूर्व देशान्तरमे) एक छोटी नदी और नहरके पास एक तालुकाका सदर स्थान एलीर कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय एछीरों २९३८२ मनुष्य थे,अर्थात् १४२८७ पुरुष और १५०९५ ख्रियाँ । इनमे २४८९८ हिन्दू, ४०४७ मुसलमान,और४३७ऋस्तान थे।

एछैरिमें मातहत मिलप्टरकी, कचहरी, पुलिसका स्टेशन स्कूल, पोस्टआफिस और कई गिरजे हैं। वहाँ ऊनी कालीन अच्छे तैयार होते हैं। कसबेके समीप पुराने किलेकी निशानियां विद्यमान हैं। नये वारकोंमें अब सरकारी आफिसोंका काम होता है। एछौरमे गरमी वहुत पड़ती है। उससे कई मील दक्षिण २१ मील लम्बा और १४ मील चौड़ा कोलर झील है।

इतिहास—पूर्व समयों पछौर उत्तरी सरकारकी राजधानी था, इस कारणसे यह इति-हासोंने प्रसिद्ध है। पहिले यह वेजीके राज्यका हिस्सा था। सन् १४८० में यह मुसलमानोके अधिकारमें था। विजयानगरके राज्यकी वढतीके समय यह फिर दिन्दुओं के अधीन हुआ था किन्तु सोलहवीं सदीके आरम्भमें गोलकुण्डाके कुतवशाहने इसको छीन लिया। उसके पश्चात् यह कमसे देशी राजाओं, फरासीसियों और अङ्गरेजोंके अधि-कारमें हुआ।

## राजमहेन्द्री।

एछौरके रेखने स्टेशनसे ६१ मीछ (वेजवाड़ांस ९८ मीछ ) पूर्वोत्तर राजमहेन्द्रीका रेखने स्टेशन हैं। मदरास हातेके गोदावरी जिलेमें (१७ अंश उत्तर अक्षांश और ८१ अंश, ४८ कछा, ३० विकछा पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रसे ३० मीछ पश्चिमात्तर गोदावरी-नदीके वार्ये किनारेपर राजमहेन्द्री प्रसिद्ध कसवा है। इसको शास्त्रमे किछङ्ग देशके अन्तर्गत लिखा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय राजमहेन्द्रीमें २८३९७ मनुष्य थे; अर्थात १३९३४ पुरुप और १४४६३ क्रियाँ । इनमें २६१८८ हिन्दू, १७९३ मुसळमान, ४१३ कृत्तान और ३ जैन थे।

राजमहेन्द्रीके निकट गोदावरीनदीपर ५६ स्तम लगे हुए एक वड़ा पुल वना हुआ है। राजमहेन्द्री सुन्दर वनाहुआ कसना है। कसनेमें १ मिन्नजियम अर्थात् अजायवखाना, एक कालिज १ पन्नलिकवाग, अस्पताल, २ गिरजा, कई एक स्कूल, जिलाजन, मातहत मिनष्टर और सुनसफ्की कथहरियां और १ जेलखाने है। इनमेंसे वड़े जेलखानेमें लगभग १००० कैदी रह सकते हैं। जिलेके प्रत्येक प्रसिद्ध स्थानोंपर राजमहेन्द्रीसे सड़क अथवा नहर गई है। जिनकी

कोठी और कचहरियोंके मकान एक ऊँची भूमि पर वने हैं। पुराने शहरपनाहका कुछ भाग अवतक विद्यमान है कसवेके उत्तर और पूर्वोत्तर यूरोपियन छोग रहते हैं। राजमहेन्द्रीके पास गोदावरीकी चौड़ाई छगभग तीन मीछ है। राजमहेन्द्रीसे ४ सीछ दक्षिण धवछे- श्वरम् कसवा है।

उड़ीसेके राजा महेन्द्रदेवने राजमहेन्द्रीको वसाकर अपनी राजधानी वनाई। वह राजा सन् ईस्वीके पहिले १०३७ और ८२२ के बीचमें था, वहुत समयके वाद यह वेजी राजाओंका बैठक हुआ। सन् १४७१ में मुसलमानोंने राजमहेन्द्रीको अपने अधिकारमें करिला। सन् १५१२ में कृष्णरायने मुसलमानोंसे छीन कर इसको उड़ीसेमें फिर मिलादिया। सन् १५७२ में डेकानके रफातखाँके आधीन मुसलमानोंने इसको जीत लिया। वाद १५० वर्षतक राजमहेन्द्रीमें छड़ाई होती रही। उसके पश्चात् यह गोलकुण्डाके वादशाहके आधीन हुआ। सन् १७५३ में यह फरासीसियोंको मिला। सन् १०५४ से १०५० तक यह यूसीका सदर स्थान था। सन् १७५८ में फरासीसी खदेरे गये। अन्तमें अङ्गरेजोंने इसको लेलिया।

गोदावरी जिला—इसके उत्तर मध्यदेशके वस्तरका देशी राज्य और मदरास हातेका विजिगापट्टम् जिला, पूर्वे जौर दक्षिण वंगालकी खादी, दक्षिण पश्चिम कृष्णा जिला और पश्चिम हैदरावादका राज्य है । गोदावरीके मुहानेके पास गोदावरीके दोनों ओर यह जिला फैला है । जिलेमें खास करके इसके उत्तरी भागमें (अधिक) स्थान स्थानमें गावदुमी पहाड़ियाँ हैं, जिन पर सघन जड़ल लगे हैं। कई पहाड़ियोंके जड़ल अगम हैं। जिलेके जङ्गलोंमें वॉस, सावुनके फल, मधुमिक्खयोंका मोम इत्यादि पैदावार होते हैं और बाघ, तेंदुये, मेडिया, सूअर इत्यादि धनैले जन्तु रहते हैं।

जिलेकी गोदावरी और सरारी इन दो निद्योमें सर्वदा नाव चलती है। सरारी नही गोदावरीमें मिल गई है । राजमहेन्द्रीसे ४ मील दक्षिण धवलेश्वरम् कसवेके निकट और समुद्रसे ३० मीछ उत्तर और गोदावरी नदीकी दो प्रधान शाखा होगई हैं, जिनके वीचमें अमलापुर तालुक है। इनमेंसे एक मुहानेके पास नरसापुर कसवा और दूसरेके निकट फरा-सोसियोंके अधिकारमें अनाम बस्ती है । गोदावरीके ७ पवित्र धाराओंमेंसे अन्तिम धारा नरसापुरके निकट अन्तरवेदी स्थानमें है, विशेष्ठ धारा वहाँ समुद्रमें मिछी है। यात्रीछोग सातों धाराओं में रनान करते हैं। अन्तरवेदीमें कल्याणमुका तिहवार होता है, जो ५ दिन रहता है। उसमें लगभग २०६जार यात्री आते हैं। गोदानरी नदी ७ धाराओंसे, जो सातों पवित्र समझी जाती हैं, समुद्रमें मिली है। इनके नाम ये हैं;—तुल्यभागा; अत्रेया, गौतमी, बृद्धगौतमी, भरद्वाजा, कौशिका और वशिष्ठा । गोदावरी नदी वम्बई हातेके नासिकके पासके ज्यम्बकसे निकलकर ९०० मील दक्षिण-पूर्व वहनेके जपरान्त यहाँ गोदावरी जिलेमें समुद्रसे मिली है। (इसकी कथा ज्यम्वकके वृत्तान्तमें देखों) जिलेके पश्चिमी भागमे एलीर कसवेसे दक्षिण कोलर झील २१ मील लम्बी और १४ मील चौड़ी है। उसमें जगहजगह टापू और मछुहोंके गॉव देखनेमें आते हैं। वहुतेरे टापुओं में खेती होती है। झीलमे जल पक्षी और मछिलयाँ बहुत हैं। वह झील कभी कभी १०० वर्ग मीलसे अधिक फैल जाती है। सूखी ऋतुओं में उसका विस्तार वहुत कम होजाता है; बहुतेरे भागों में केवल कीच रह जाता है। वह झील कृष्णा और गोदावरी इन दोनों जिलोंभें फैली हुई है। चन्द छोटी निदयोंका पानी उसमें आता है। निदयोंकी महीसे झीलका विस्तार धीरे धीरे घट रहा है। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनांके समय गोंदावरी जिलेका क्षेत्र फल ( एजेंसी देशके साथ, जिसका क्षेत्र फल ८२० वर्गमील है) ७३४५ वर्ग मील था, जिसमें १७९१५१२ मनुष्य थे; अर्थात् १७४८७३४ हिन्दू, ३८७९८ मुसलमान, ३८९३ क्रस्तान, १७ जैन और ७० दूसरे। हिन्दुओंमें ५३५८५४ वेलाला, ४२३२१८ परिया, १६१२६८ साना ( ताड़ी वेंचने वाली जाति ),८९४०२ ब्राह्मण, ७१७७६ कैकोला ( विनने वाली जाति ), ६६१५१ इंडैगा ( मेड चरानेवाली जाति ), ५६४२४ वनियां ( जाति विशेष, मजदूरी पेशे करने-वाले ), ४६६६१ क्षत्री, ४५६३१ वनान ( कपड़ा घोनेवाले ),४३१७१ सेटी ( सौदागर ), ३५६७८ कमार, १९०११ अन्वातन ( क्षीर कर्म करनेवाले ), और शेपमें दूसरी जाति-योंके लोग थे।

सन् १८९१की मनुष्य-गणनाके समय गोदावरी जिलेके कसवे कोकानाडाम ४०५५३, एलीरमें ३९३८२, राजमहेंद्रीमें २८३९७, पीठापुरम्में १३७३१, पेडापुरम्में १३६५८, साम- लक्कीटमें १३४०९ और घवलेश्वरम्में १०४९२ मनुष्य थे। इनके अलावे इस जिलेमें अमला-पुर, नरसापुर पहाकुडू, किपलेश्वरपुरम्, कोरिङ्गा इत्यादि वहुतसे छोटे कसवे हैं।

भद्राचलम्—राजमहेनी कसवेसे लगभग १०४ मील और बुमागुडिमसे १५ मील दूर गोदावरीके किनारेपर गोदावरी जिलेके भद्राचलम् तालुकाका प्रधान कसवा भन्नाचलम् है, जिसमें सन् १८८१ में १९०१ मनुष्य थे। गोदावरीके किनारेपर ४०० वर्षका वना हुआ रामचन्द्रका मन्दिर है। वह पीछे समय समयपर वढ़ाया गया था। मान्दिर ऊँची दीवारसे घेरा हुआ है। उसके दोनों वगलोंमें वीस पचीस छोटे मन्दिर हैं। गोदावरीसे मन्दिर तक सीढ़ियाँ बनी हैं। मन्दिरके पास सालाना मेला होता है। मन्दिरके देवताओंके वहुमूत्य भूपण हैं। निजाम प्रतिवर्ष मन्दिरके खर्चके लिये १३००० रुपये देते हैं। मद्राचलम्से २० मील दूर परणेशला पुराना स्थान है। वहाँ चैत्रमें मेला होता है। मेलेमें कपडा, वर्तन, मसाला इत्यादि वस्तु विकती हैं। वहाँ सरकारी कचहरी, जेल, पुलिस और स्कूल हैं।

इतिहास—गोदावरी जिला पूर्व समयमें द्राविड देशका अन्ध्र विभाग था। उस जिलेमें कई एक सो वर्ष तक चालुक्य, नरंपित और रेड्डी वंशके राजा और पहाडी लोग लड़ते रहे। मुसलमानीने लगभग १५० वर्ष लड़ाई होनेके प्रधात सन् १४७१—१४७७ के बीचमें हिन्दू राजाओंको अपने आधीन बनाया। सन् १५१६ में विजयानगण्के राजा कृष्णरायने देशको लूटा और कुछ दिनोंके लिये वहाँ फिर हिन्दू राज्य नियत किया। छोटे छोडे हिन्दू राजाओंने कुछ दिनों तक स्वतंत्र होकर राज्य किया, किन्तु फिर सम्पूर्ण देश मुसलमानोंके अधिकारमें होगया। सन् १६८७ में औरङ्ग जेवने कृतवज्ञाही खानदानके वादशाहसे इस जिलेको लेलिया। यह निजाम आसफजाहके गवर्नरके अधीन हुआ। सन् १७१८ में आसफजाहके मरनेके समयसे अङ्गरेज और फरासीसियोंमें लडाई आरम्भ हुई। सन् १७६५ में अङ्गरेजोंने दिलेके वादशाहसे सनद पाकर उत्तरी सरकारपर अपना अधिकार जमाया। सन् १८०२—१८०३ में दायमी वन्दोबस्त हुआ। सन् १८५९ में सीमा ठीक की गई। गंतूर, राजमहेन्द्री और मञ्लीपट्टम्, तीनों जिलेकों कृष्णा और गोदावरी दो जिले वनाये गये।

### धवलेश्वरम्।

राजमहेन्द्रींसे ४ मील दक्षिण मदरास हातेके गोदावरी जिलेके राजमहेन्द्री तालुकमें गोदावरी नदीके किनारे पर धवलेश्वरम् एक कसवा और अति मनोरम स्थान है। उससे लगभग ३० मील दक्षिण समुद्र है। धवलेश्वरम्के निकटसे गोदावरी नदीकी दो बड़ी शाखा होगई हैं; जिनमेंसे एकके मुहानेके पास गोदावरी जिलेका नरसापुर कसवा और दूसरेके पास फरासीसियोंके अधिकारमें अनाम वस्ती है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय धवलेश्वरम्में १०४९ र मनुष्य ये अर्थान् १००१५ हिन्दू, ३१६ मुसलमान और १६१ कृस्तान ।

घवलेश्वरसमें जिलेका इश्जिनियरिङ्ग महकमा है आस पासकी पहाड़ियोंपर यूरोपियन लोगोंकी पुरानी कोठियाँ हीन दशामें विद्यमान है खानोंसे मकान वननेके कामका अच्छा पत्थर निकलता है खानोका काम उन्नति पर है धवलेश्वरस्से एक ३२ मीलकी नहर ओका-नाड़ाको और अन्य भी कई नहर समुद्रके किनारे तक गई हैं।

जिस जगह गोदावरी नदीकी दो बड़ी शाखा होगई हैं। वहाँ १२ फीट ऊँचा जीर १६५० गज छम्त्रा; जो पिचिका टापू तक फैटा है, एक वड़ा वॉघ वना हुआ है। उसका काम सन् १८४७ में जारम्भ हुआ, उसके वनानेमें १५१७०७० कपया खर्च पड़ा।

### कोकानाडा।

राजमहेन्द्रीसे ३२ मील (वेजवाड़ासे १३० मील) पूर्वोत्तर सामलकोटा जक्शनका रेलवे स्टेशन है। सामलकोटासे दक्षिण-पूर्व ९ मीलकी रेलवे शाखा समुद्रके किनारेपर कोकानाडाको गई है। कोकानाडा मद्रास हातेके गोदावरी जिलेमें प्रधान कसवा और वन्द्रगाह है जिससे ५४५ मील पूर्वोत्तर कलकत्ता और ३१५ मीलदक्षिण कुछ पश्चिम मद्रास शहर है। कोकानाडा और सामलकोटाके वीचमें नहर है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कोकानाडामें ४०५५३ मनुष्य थे, अर्थात् २०३२८ पुरुप और २०२२५ स्त्रियाँ । इनमें ३०९४१ हिन्दू, १६९० मुसलमान, ९०७ कृस्तान ५ वीद्ध ४ पारसी, ४ जैन और २ यहूदी थे ।

कोकानाडा गोयावरी जिलेका सदर स्थान है। इसमें मजिष्टर और उनके अर्धान हािकमोंकी कचहािरयाँ, स्कूल, अस्पताल, जेलखाना इत्यादि सरकारी इमारते वनी हैं। सामुद्रिक माल रखनेके लिये कष्टम होस है। सैकडों यूरोपियन सौदागर रहते है। जिलेके जजकी कचहरी राजमहेन्द्रीमें है। कोकानाडा और जगन्नाथपुरके बीचमें, जो दोनों एक म्युनिसिपल्टीमें शामिल हैं, एक लोहेका पुल बना है। समुद्रके ज्वार होनेपर लोग पुल द्वारा कोकानाडासे जगन्नाथपुर जाते है।

गोदावरी और कृष्णा जिलेकी रुई, तेलके वीजे और चावल कोकानाडासे जहाजों द्वारा यूरपमें भेजे जाते हैं। लेहा, तॉवा, वोरा इत्यादि चीजें दूसरे स्थानोंसे कोकानाडामें आती हैं। पीठापुरम् ।

सामलकोटांक रेलवे जंक्शनसे ७ मील (वेजवाडासे १३७ मील) पूर्वोत्तर पीठा-पुरम्का रेलवे स्टेशन है । मदरास हातेके गोदावरी जिलेके पीठापुरम् तालुकमें पीठापुरस् एक कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पीठापुरम्में १३७३१ मनुष्य थ अर्थात् १२६४३

हिन्दू, १० ६५ मुसलमान; १८ बौद्ध और १ क्रस्तान।

पीठापुरम्में पाद्गया तिथि, कचहरी, स्कूछ, पोष्टआफिस और एक जमींदार राजा हैं। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राजाके राज्यका क्षेत्रफछ ३७१ वर्गमीछ और उसकी मनुष्य-संख्या १८४०१८ थी। राजा वेछमा जातिके है। छोग कहते हैं कि राजाके पुरुपे अवधसे आये थे। सन् १६४७ में वहाँ इनकी मिछांकियत कायम हुई। राज्यसे ८११००० रुपयेकी आमदनी है, जिसमेसे २४९००० रुपया सरकारको पेसकस दिया जाता है। वर्तमान राजाका नाम राजा राजाराव गङ्गाधररामराव है।

अनकापञ्ची ।

पीठापुरम्से ६४ मील (वेजवाडा जंक्शनसे २०१ मील) पूर्वोत्तर अनकापलीका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके विजिनापट्टम् जिलेमे सारदा नदीके पास अनकापली तालुकका सदर स्थान अनकापली कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अनकापहीमे १७०१० मनुष्य थे, अर्थात् १६७३७ हिन्दू, २५६ मुसळमान और १७ क्रस्तान ।

अनकापल्ली कसवेमें सरकारी कचहरी, जेलखाना, स्कूल; अस्पताल इत्यादि इमारतें चनी हैं। कसवा उन्नति पर है। एक सड़क कसवेसे समुद्रके किनारे तक गई है। अनकापल्लीके आसपास विजयानगरके राजाकी जमींदारी है।

विजिगापट्टम्।

अनकापहासे २१ मीछ (वेजवाडासे २२२ मीछ) पूर्वोत्तर वालटेयरका रेलवे स्टेशन है, जिससे दक्षिण-पूर्व २ मीछकी रेलवे शाखा विजिगापट्टमको गई है। मदरास हातेमें (१७ अंश, ४१ कछा, ५० विकला उत्तर अक्षांग और ८३ अंश, २० कछा, १० विकला पूर्व देशा-न्तरमें ) समुद्रके किनारे पर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा विजिगापट्टम् है; जिसको विशाखपट्टनम् अर्थात् कार्तिकेयका नगर भी कहते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विजिगापदृस्में ३४४८७ मनुष्य थे, अर्थात १६७०२ पुरुष और १७७८५ स्त्रियां । इनमें ३०९६६ हिन्दू, २२३६ मुसलमान, १२७२ कृस्तान, ९ जैन, ३ पारसी और १ वौद्ध थे ।

निर्मापट्टम्में जिलेके जज, मजिष्टर, सब मजिष्टरकी कचहरियाँ, जेल्खाना, गिरजा, कई एक स्कूल, अस्पताल, मिशन, २ अतीमलाना, १ गरीबलाना, १ कोढ़ीखाना, और छोटी फौजी छावनी है। सडकोंपर रातमें लालटेनोंकी रोशनी होती है। कसबेके पश्चिम एक बड़ा दलदल और दक्षिण ओर कसवे और समुद्रके बीचमें एक छोटी नदी है, जिसमें दो घाट बने हुए हैं। किलेके मीतर अङ्गरेजी पैदल सेनाके लिये वारकें अर्थात्

सैनिकगृह और हथियारखाना वने हुए हैं । किलेके भीतर सेसनका कचहरी होती है और वूसरे अनेक सरकारी इमारतें और एक गिरजा है।

कसवेके निकट छोटा वन्दरगाह है । सन् १८८३-१८८४ में छगभग ७४०००० रुपयेके माल वन्दरगाहमें आये और २२१८००० रुपयेके माल वहाँसे दूसरे देशोंमें गये। खास करके छोटी छोटी चीजें और अनेक माँतिके घातु इड़ छैंडसे आते हैं और गहे, चीनी इत्यादि वस्तु विजिगापट्टम्से दूसरे स्थानोमे जाती है। कसबेमें हाथीदांत, भैंस और हिरनके सींग, चन्दनकी लकड़ी और चांदीकी सुन्दर चीजें तैयार होती हैं। और वक्स, डेक्स इत्यादि कई प्रकारकी चीजें वहुत उत्तम वनती है।

विजिगापट्टम् जिला—इसके उत्तर गश्चाम जिला और मध्यदेश; पूर्व गश्चाम जिला और वङ्गालकी खादी. दक्षिण वङ्गालकी खादी और गोदावरी जिला और पश्चिम मध्यदेश है। यह जिला सुन्दर पहाड़ी देश है, किन्तु इसका अधिक माग रोगवर्डक है। पूर्वी घाट पहाड़ियोंका सिलसिला जिलेमें पूर्वोत्तरसे दक्षिण-पश्चिम गया है, जिससे जिला दो भागोमें वट जाता है। इनमेंसे बड़ा हिस्सा पहाड़ी देश और लोटा हिस्सा समतल है। जिलेमें समुद्रसे ५००० फीटसे अधिक ऊँची कोई पहाड़ी नहीं है। बङ्गालकी खाड़ीके निकटकी सूमि उपजाऊ है। विजिगापट्टम् कसबसे १८ मील पूर्वोत्तर इसी जिलेमें समुद्रके किनारे पर ८०४४ मनुष्योंकी वस्ती विमलीपट्टम् एक वन्दरगाह है, जहाँ कलकत्ते और ब्रह्माके कई आगवोट लगते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय जयपुर और विजयानगरम्की जमींदारियों के साथ विजिगापट्टम् जिलेका क्षेत्रफक लगभग १७३८० वर्गमील और उसकी मनुष्य-संख्या १७९०४६८ और जिलेकी एजेंसीकी, जिसके भीतर खास करके असम्य जातियों के लोग वसते हैं, मनुष्य-संख्या ६९४६७३ दोनों मिलकर २४८५१४१ थी। इनमें २४६०४७४ हिन्दू, जिनमें जंगली असम्य लोग भी सामिल हैं, २०४०३ मुसलमान, ३४१० कृस्तान, ६७५ बौद्ध, २० जैन और १५९ अन्य थे। हिन्दुओंमें ८९१४९८ वेलाला (जो खास करके खेती करते हैं), २४१११७ परिया, १२२१९८ इडैगो (मेड़ पालते हैं), ८८४९० कैकोला (विनाईका काम करते हैं), ७३३९८ कमालर (कारीगर), ७०३४१ साना (ताड़ीका काम करते हैं), ५७५६४ ब्राह्मण, ५७४३७ वनान (कपड़ा धोते हैं) ३४९०० सतानी, ३३४०० सेटी (व्यापार करते हें), २९२५५ अंवांतन (हजाम), २१४२३ क्षत्री, १६५९६ मलुहा, १५८५८ कनाकन (लिखनेका काम करते हैं), १५०५५ कुसवन (मट्टीके वर्तन वनाते हैं), १४४८९ वनिया (जाति विशेष) और वाकीमें दूसरी जातियोंके लोग थे। आदिनिवासी जातियोंमें खास करके गोंड, गदवा, खांद इलादि थे। जिलेके एजेंसीके अधीन खास कर आदि निवासी असभ्य लोग वसते हैं, उसकी मनुष्य-गणना ३ या ४ महीनोंमें एक दूसरी रीतिसे की गई थी।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विजिगापट्टम् जिलेके कसवे विजिगापट्टम्में ३४४८७, विजयानगरम्में ३०८८१, अनकापल्छीमें १७०१०, वोविलीमें १४४६८, साल्लरमें १२९१७, पालकोडामें १०३६७ और पार्वतीपुरमें १००५३ मनुष्य थे। इनके अलावे इस जिलेमें विमलीपट्टम् और कासिमकोटाभी छोटे कसवे हैं।

जयपुरका राज्य-विजिगापट्टम् जिलेके पश्चिमी भागमें जयपुरका जमींदारी राज्य है। इसका क्षेत्रफल ९३३७ वर्गमील है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणताके समय ६१२००० मनुष्य थे। राजाको १६००० रुपया पेशकस अङ्गरेजी सरकारको देना पड़ता है। राज्यमें वहुत पहाडियाँ हैं, किन्तु ५००० फीटसे अधिक ऊँची कोई नहीं है। बहुत भाग पहाडी जाति खाँद लोगोंके अधिकारमें हैं, जो लोग पाहिले समयमें पृथ्वीको मनुष्य-चिल देते थे। सन् १८४५ में इस कामको रोकनेके लिये अङ्गरेज सरकारकी ओरसे खास एजेंट नियत किया गया। राजधानी जयपुरमें राजाका महल और कई एक देवमन्दिर सुन्दर वने हुए हैं, अन्य प्राय सब मिट्टीकी झोपडियाँ हैं। वहाँके वर्तमान राजा महाराज रामचन्द्रदेव जातिके क्षित्रय-हैं।

वोविली राज्य—विजिगापट्टम् जिलेमें विजयानगरम्के-उत्तर वोविलीका जमीदार राज्य है। यह राज्य मदरास हातेके वहुत पुराने राज्योमेंसे एक है। इसका क्षेत्रफल ९२० वर्गमील है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय १५८१७८ मनुष्य थे। राजाको राज्यसे लगभग ३७५००० रुपया मालगुजारी आती है। वोविली राजधानीमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १४४६८ मनुष्य थे, अर्थात् १४०७५ हिन्दू, ३३३ मुसलमान और ६० कृस्तान । वहाँके वर्त्तमान नरेश राजा व्यंकटेश्वराचल पन्थी रंगाराव बेहमा जातिके हैं।

विजिगापट्टमका इतिहास-विजिगापट्टम्का वर्तमान जिला हिन्दू इतिहासके आरम्भमें किलग राज्यका एक भाग था। पीछे उसको चालुक्य वंशके पूर्वा गाखाके प्रयानने जीता। वह कभी कभी उद्दीसके गजपित वजके राजाओं और कभी कभी तेलिंगाना राजाओं के अधिन होता था। चौदहवीं सदीके मध्य भागमें अन्ध्र वंशके राजा कुलोटगाचोलाने विजिगापट्टम् कसवेको बसाया। पीछे वह जिला आस पासके देशके साथ वहमनी वंशके राजाको मिला, किन्तु उद्धीसके राजाने उस देशको किर उल्लिया। पीछे कुतवशाही खानदानके इन्नाहिमने उत्तर चिकाकोल तक सम्पूर्ण देशको जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया। सत्रहवीं सदीके मध्यमें ईष्टइण्डियन कम्पनीने विजिगापट्टम्में अपनी कोठी कायम की। सन् १६८७ में मुगल वादशाह औरंगजेवने गोलकुण्डाको जीता; तबसे उत्तरी सरकार, जिसमें विजिगापट्टम् जिला है, वराय नामके दिल्लीकी वादशाहतका एक भाग बना। सन् १६८९ में मुगलोंने ईष्टइण्डियन कम्पनीकी कोठीको छीन करके कोठीवालोंको मारडाला, किन्तु दूसरे वर्ष वह कोठी फिर उसको मिलगई और शीघहीं वहाँ किलावन्दी वनाई गई।

मुगलोंके निर्वल होनेपर उत्तरी सरकार हैद्रावाद्के निजामके अधिकारमें आया। पिहले निजामकी मृत्यु होनेपर गद्दीके लिये झगड़ा हुआ। फरासीसियोंने सलावतजंगकी सहायता की, इस लिये उसने उनको मुसतफानगर, एलोर, राजमहेंद्री और चिकाकोल् नामक चारो सरकारोंको दे दिया। सन् १७५२ में फरासीसियोंने चारों सरकारोंके लिये फरमान हासिल किया। सन् १७५९ में अझरेजोने गोदावरीं जिलेंमें फरासीसियोंको परास्त करके उनसे मळलीपट्टम्का किला छीन लिया; तब निजामने ईष्टइण्डियन कम्पनीको मळलीपट्टम्के चारों ओरका देश दे दिया। सन् १७६५ में कम्पनीको शाही फरमान हारा सब उत्तरी सरकार मिल गये। सन् १७६८ में निजामके साथ कम्पन

नीकी एक सन्धि हुई, जिसके अनुसार निजामने भी उत्तरी सरकारोंको कम्पनीको देदिया। इस तरहसे दूसरे देशोंके साथ विजिगापट्टम् अङ्गरेजोंके अधिकारमें होगया। पीछे कई बार बगावत हुई किन्तु बढ़ने नहीं पाई।

विजयानगरम्।

बालटेयर जंक्शनसे ३८ मील और बिजिगापट्टम् कसवेसे ४० मील ( वेजवाड़ासे २६० मील ) पूर्वोत्तर विजयानगरम्का रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके विजिगापट्टम् जिलेमें (१८ अंश, ६ कला, ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ८३ अंश, २० कला, २० विकला पूर्व देशान्तरमें ) विजयानगरम् एक कसवा है, जिसको कुछ लोग ईजानगर कहते हैं। विजयानगरम्के महाराजकी राजधानी होनेसे यह अधिक प्रसिद्ध है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विजयानगरस्में ३०८८१ मनुष्य थे; अर्थात् १४८८२ पुरुष और १५९९९ स्त्रियाँ । इनमें २८७४२ हिन्दू, १८२० मुसल्लमान, ३१५ करतान, ३ पारसी और १ अन्य थे।

विजयानगरम् एक सुन्दर कसवा है। इसमें एक सुन्दर वाजार, महाराजका दिया हुआ एक टौनहाल, एक वड़ा स्कूल और कई सरकारी इमारतें हैं और एसिस्टेंट कलक्टर रहते हैं। किलेके भीतर महाराजका विशाल महल और अन्य मकान बने हुए है। किलेसे १ मील दूर ऊँची भूमिपर अझरेजी फौजी छावनी है, जिसमें देशी पल्टनकी एक रेजीमेण्ट रहती है। किले और छावनीके मध्यमें सड़कके पास एक वड़ा तालाव है, जिसमें सर्वदा पानी रहता है।

महाराजकी जमीन्दारी-यह विजिंगापट्टम् जिलेमें भारतवर्षकी पुरानी और फैली हुई जमोन्दारियोंमेंसे एक है। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इसके लगभग २००० वर्ग मिलके क्षेत्रफलमें १२५२ गॉव, १८५९०४ मकान और ८४४१६८ निवासी थे। महाराज अङ्गरेजी गवर्नमेण्टको ४९६५८० रूपया पेशकस अर्थात् जमीन्दारीका लगान देते हैं।

इतिहास—सन् ५९१ ई० में माधववर्मा नामक एक क्षित्रयने कृष्णा नदीकी घाटीमें राजपूतोंका नया देश वसाया, जिसके वंशमें विजयानगरम्के वर्तमान महाराज हैं । गोलकुण्डाके राज्यके समय उस वंशके लोग गोलकुण्डाकी कचहरीके प्रसिद्ध सरदार थे ! सन् १६५२ में उस वंशके पशुपित माधववर्मा विजिगापट्टम्में आकर रहने लगे । वाद पशुपित वंश वाले उत्तरी सरकारोंमें सबसे अधिक बलवान् हुए । लगभग सन् १७१० में पशुपित माधववर्माके मरनेपर उनके पुत्र पदा विजयरामराज उत्तराधिकारी हुए । उन्हींने सन्१७१२ में पोटनूरको छोड़कर अपनी नई राजधानी वसाई और उसका नाम अपने नामके अनुसार विजयानगरम् रक्खा । उन्हींने विजयानगरम्में किला वनाया और अपने अधिकारको वहाया । सन् १७५० में उन्होंने फरासीसियोंकी सहायतासे अपने वंशके शत्रु वोविलीके जमीन्दारको मार डाला; किन्तु दो रातके पीछे उस जमीन्दारके २ नौकरोंने उनको प्राण रहितकर दिया। उसके बाद पदा विजयरामराजके उत्तराधिकारी आनन्दराज और आनन्दराजके उत्तराधिकारी उनके दत्तक पुत्र विजयरामराज उत्तराधिकारी आनन्दराज और आनन्दराजके विमात्रिक माई सीतारामराज राज्यका काम करने लगे । उन्होंने सन् १७६१ में पर्लाखेमडीके राज्यपर आक्रमण करके राजाकी फीजको चीकाकोलमें परास्त करके एक वड़े देशको प्राप्त किया और

राजमहेन्द्रीकी छड़ाईमे भी उनकी जीत हुई। उस समय जयपुर, पाछकुण्डा और आस पासके अन्य बहुत जमीन्दारोंने पशुपति वंशके राजाको अपना सरदार स्वीकार किया । अङ्गरेजोने भी अपनी सेनासे उनकी सहायता की थी । पीछे सीतारामराजका वल वढ़ा हुआ देखकर ईप्टइण्डिया कम्पनीको अपने राज्यका भय हुआ, इसलिये सीताराम कुळ दिनके लिये शलगकर दिये गये । सन् १७९० में बह वापस आये थे, किन्तु सन् १७९३ में फिर मदरास रहनेके लिये भेजे गये । युवा होनेपर राजा विजयरामराज अपने मनमें मरना कबूल करके अङ्गरेजोंके साथ लड़नेको तैयार हुए । सन् १७९४ की जुनमें अड़रेजी सेनाने पद्मनाभमें थोडीसी लडाईके वाद उनको परास्त किया। राजा और बहुतेरे प्रधान मारे गये । राजाके शिशुपुत्र नारायणवानू पहाडी जमींदारोंकी रक्षामें चले गये । पीछे नारायणवानू और पहाड़ी प्रधान लोग अङ्गरेजोंके आधीन हुए । विजया-नगरम् के चन्द हिस्से निकाल लिये गये। राजाके राज्यका ६००००० रुपया पेशकस नियत हुआ, किन्तु सन् १८०२ में दायमी वन्दोवस्त होनेके समय अङ्गरेजी गवर्नमेण्टने विजया-, नगरम्के राज्यका पेशकस ५ लाख रुपया कर दिया । उस समय राज्यमें ११५७ गाँवथे । सन् १८४५ में नारायणवायू बहुत करजदार होकर और अपनी भिल्कियतका प्रवन्ध अङ्गरेजी गवर्नमेंटके हाथमें छोडकर काशीजीमें मरगये। विजयराम गजपितराज उनके उत्तराधिकारी हुए। पशुपति घरानेके राजाओंको गवर्नमेंटसे मिर्ज़ा और मिनया सुलतानकी पदवी और १९ तोपोकी सलामी मिलती थी, परन्तु सन् १८४८ में पदवी घटा दी गई और सलामी १९ के स्थानपर १३ तोपोंकी की गई, जो अब तक मिलती है। १८५२ में राजा विजय-राम गजपतिराजको राज्यका अधिकार मिला । उस समय उनकी मिलकियत अच्छी हालतमे होगई थी। सन् १८६४ में राजाको हिज हाईनेस महाराजाकी और उसके पश्चात्के० सी० एस० आई० की पदनी मिली । सन् १६७७ में उनको १३ तोपोंकी सलामी मिलनेका अधि-कार हुआ । महाराज वड़े वुद्धिमान और दानी थे । उन्होंने अनेक सड़क, पुछ और अस्पताछ वनवाये और विजयानगरम् कसवेकी अनेक उन्नति की । उन्होंने खैरात और सर्व साधारण लोगोंके हितके कामोंमे खास करके काशीजी और अपने राज्यमें लगभग १० लाख रुपया खर्च किया। मदरास, कलकत्ता और लण्डनमें भी उनकी उदारताका स्मारक चिह्न है। सन् १८७८ मे महाराज विजयराम गजपितराजकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र विजयानगरके वर्तमान नरेश आनरेबल हिज हाईनेस महाराजा सर पञ्जाति आनन्द गजपतिराज के०सी०आई० ई०. जिनका जन्म सन् १८५० ई० में हुआ था, उनके उत्तराधिकारी हुए। सन् १८८४ में वह मदरासके लेजिस लेटिव कौंसलके मेवर वनाये गये।

### चिकाकोल ।

विजयानगरम् से ४३-मील (वेजवाड़ासे ३०३ मील) पूर्वोत्तर चिकाकोल रोडका रेलवे स्टेशन है। स्टेशनसे कई मील पूर्व मदरास हातेके गश्जाम जिलेमें (१८ अंश, १७ कला, २५ विकला उत्तर अक्षांश और ८३ अंश, ५६ कला, २५ विकला पूर्व देशान्तरमें) समुद्रसे ४ मील दूर चिकाकोल तालुकका सदर स्थान चिकाकोल कसवा है। कसवेके पास एक छोटी नदीपर पुल बना हुआ है। कटकसे मदरास जानेवाली बढी सड़क कसवे होकर गई है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय चिकाकोलमें १८२४१ मनुष्य थे; अर्थात् १७३१५ हिन्दू, ८३६ मुसलमान, ७७ क्रस्तान, ३ बौद्ध और १० दूसरे।

चिकाकोलमें जेलखाना, स्कूल, अस्पताल, सरकारी कचहरियों और अनेक मसजिदे हैं, जिनमेंसे सन् १६४१ की बनी हुई गोलकुण्डाके बादशाहके फीजदार शेरमहम्मद्लाकी मसजिद प्रसिद्ध है। कसबेसे उत्तर पुराने किलेकी खांईके भीतर ऊपर लिखी हुई सरकारी इमारतों मेसे बहुतेरी इमारतें हैं। सन् १८८१ में कसबेके निवासियोमेंसे सैकड़ पीछे २० आदमी सौदागर और ८ मनुष्य कपड़े इत्यादिके विनने वाले थे।

कुछ दिनोंके लिये चिकाकोल जिलेका सद्र स्थान था। सन् १८६६ में अकालसे कसबेकी वड़ी हानि हुई। सन् १८७६ में एक वाढ़से पुलकी ६ मेहराविया और कसबेके बहुतेरे मकान और माल बहगये।

पर्लाखेमड़ी।

चिकाकोल रोडसे २९ मील (वेजवाड़ेसे २३२ मील) पूर्वोत्तर नावापाड़ाका रेलवे स्टेशन है। स्टेशनसे लगभग २५ मील पश्चिमोत्तर मदरास हातेके गश्जाम जिलमें (१८ अंश, ४६ कला, ४० विकला उत्तर अक्षांत और ८४ अंश, ८ कला पूर्व देशान्तरमें) एक जमींदारीका प्रधान कसवा प्लीखेमडी है। श्र

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनोंक समय उस कसवेमें १६३९० मनुष्य थे अर्थात् १५९२४

हिन्दू, ३१० मुसलमान, १०७ एनिमिष्टिक, ३७ क्रस्तान और अन्य।

पर्लाखेमडी नाम दो गाँवोके नामसे वना है। कसबेके जमीदारके महलके बनानेमें ४ लाख रुपये खर्च पड़े है।

ब्रह्मपुर ।

पर्लाखेमडी रोड़के स्टेशनसे ७९ मील ( वेजवाडासे ३९४ मील ) पूर्वेत्तर ब्रह्मपुरका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेमें (१९ अंश, १८ कला, ४० विकला उत्तर अक्षांश और ८४ अंश, ४० कला, ५० विकला पूर्व देशान्तरमें ) गुजाम जिलेका सदर स्थान और फौजी स्टेशन ब्रह्मपुर एक सुन्दर कसवा है। कटकसे मदरास जाने वाली वड़ी सड़क ब्रह्मपुर होकर गई है। ब्रह्मपुरसे १८ मील पूर्वेत्तर गुजाम कसवा है।

सन् १८९१की मनुष्य-गणनाके समय ब्रह्मपुर कसवे और इसकी फौजी छावनीमें २५६५३ मनुष्य थे; अर्थात् १२३९७ पुरुष और १३२५६ स्त्रियाँ । इनमें २३७६४ हिन्दू १३६४

मुसलमान, ४८८ कुस्तान, और ३७ एनिमिष्टिक थे।

व्रह्मपुरमें जज मजिष्टर आदि हाकिमोंकी कचहरियाँ, फीजी छावनी, जिला जेल कालिज, अस्पताल अनेक देवमन्दिर और २ गिरजे हैं। चीनीकी सौदागरी वहुत होती है। वहाँका बिनाहुआ रेशमी कपड़ा बहुत अच्छा होता है। वहाँ मदरास धंककी एक शाखा खुली है। कसवेसे दूर पश्चिम और उत्तर पहाड़ियाँ ह। कसवाका पवन पानी रोगकारक है। व्रह्मपुरसे पूर्व ९ मील गजाम जिलेका प्रधान वन्दरगाह गोपालपुर और पूर्वोत्तर रेलवे पर १४ मील

 <sup>#</sup> नवापाड़ासे २५ मीलकी रेलवे शाखा पर्लाखेमड़ी कसवेको गई है।

छत्तरपुर, ३० मील रम्भा, ९२ मील खुद्रारोड, १०४ मील भुवनेश्वर और ११४ मील कटकरोडका स्टेशन है।

ब्रह्मपुरमें शिवमतावलम्बी लिङ्गायत लोग बहुत देख पष्टते हैं उनमें स्त्री पुरुष सबके गलेमें चींदीका एक शिवलिङ्ग लटका रहता है उनमेंसे कोई कोई लिङ्गको रूमालमें लपेटकर अपने गलेमें अथवा बाम भुजा पर बूँ। वे लोग सर्वदा भरम धारण करते हैं। लिङ्गायत मनुष्यके देहान्त होनेपर उसके गुरु मृतकके गलेमे शिवक नामकी चिट्ठी बाँव देते हैं। चिट्ठीमें लिखा रहता है कि हे शिव! इस अपने भक्तको स्थान दो इत्यादि।

गण्जाम जिला—मद्रास हातेके पूर्वोत्तरकी सीमाके पास गण्जाम जिला है। इसके उत्तर उड़ीसाके दसपला, वोढ इत्यादि मालगुजार राज्य; पूर्व पुरी जिला और वङ्गालकी खाड़ी, पश्चिम मध्य देशका पटना और काल हॉडीका राज्य और दक्षिण मद्रास हातेका विजगापट्टम् जिला है।

गश्चाम जिलेका क्षेत्रफल ८२११ वर्गमील है, जिसमेंसे ५२०५ वर्गमीलमें एजेसी या पहाडी देश है जिलेमें १६ वड़ी और ३५ छोटी छोटी जमींदारियाँ है। पहाड़ियाँ बहुत हैं, जिनमेंसे बहुतोरियोंपर सवन जङ्गल लगे हुए हैं। जगह जगह घाटी और उपजाऊ मैदान हैं। समुद्रके किनारे पर लोना पानीकी झोलोंका एक जश्चीरा है। बहुतेरी नदियाँ जिनमें ऋषिकुल्या वमसा धारा और लॅगुलियाँ प्रधान हैं, बहती हैं। जङ्गलोंमें मधु बहुत होता है। चरागाहकी जमीन फैली हुई है। पहाडियोंमें वनैले जन्तु बहुत रहते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनांके समय गञ्जाम जिलेंमें १७४९६०४ मनुष्य थे अर्थान् १७४११७४ हिन्दू, केवल ६०७३ मुसलमान, १५५१ कृस्तान, २७० वौद्ध और ५३६ अन्य । इनमेसे २४६३०३ मनुष्य पहाड़ी देशोंमे और वाकी लोग मैदानोंमें थे जातियोंके खानेंमें ४६१९९५ वेलाला, १९८१७९ परिया, १२७८६९ ब्राह्मण ५६५६७ इंडेगा, ४४९७० कम्भार ४४४६७ साना, ४२०१२ बनिया, (जाति विशेष), ४१८५६ सम्बद्वा, ४०४६२ वनान, ३८१०४ केकोला, ३०६८३ सेटी, २९६०० सतानी, २५६६५ कनाकन, २५२०६ अम्बातन, १५६६० कुशवन ४१४३ क्षत्रिय और शेपमें दूसरी जातियोंके लोग थे गञ्जाम जिलेके मेदानोंके लोग तेलङ्गी और उड़िया भाषा और पहाड़ी कामोंके लोग खाँद और शवर भाषा वोलते हैं। आदि निवासियोंमें खास करके खान्द और शवर है; किन्तु थे प्रायः सवलोग अब हिन्दू मत पर चलते हैं और हिन्दुओंमे गिने गये हैं। जिलेके मनुष्योंमें ७७७५५८ उड़ियाभाषावाले और वाकी में ६९२९३१ तैलङ्गीभाषा वोलनेवाले थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गंजाम जिलेके कसवे ब्रह्मपुरमें २५६५३ चिकाकोलमें १८२४१ और पर्लाखेमड़ीमें १६३९० और सन् १८८१ में रघुनाथपुरम्मे ७६३४, इच्छापुरमें ५५३८, गंजाममे ५०३७, कलिङ्गापट्टम्में ४४६५, मंडासामें ४६७१, नरसनाभेटमें ४२३०, वरुआमें ४२९८ और शेषमें ४००० से कम मनुष्य थे।

गंजाम कसवा, जो सन् १८१५ ई० तक जिलेका सदर स्थान था, समुद्रके समीप ऋषिकुल्यानदीके मुहानेके पास है। ऋषिकुल्यानदीके दक्षिण एक पुराना किला खडा है। गंजामके पास कभी कभी यूरोपियन आगवोट आते है। चावल वहाँसे दूसरे देशोंमें भेजा जाता है। सरकार वहाँ नमक तैयार करती है।

इतिहास-पूर्व कालमें गंजाम दक्षिणी कलिङ्गाराज्यका एक भाग था। बहुत दिनों-तकका इतिहास माळ्म नहीं है। सन् १६४१ में कुतुबशाही राज्यके वादशाहने शेरमहम्म द्खाँको उस देश पर हुकूमत करनेके छिये फौजदार वनाकर चिकाकोछमें भेजा। वर्त्तमान गंजाम जिला मुसलमानोके आधीन चिकाकोल सरकारका एक भाग बना । गंजामके निकट ऋषिकुल्या नर्दोके दक्षिणका देश काशीबूगा तक इच्छापुर नामक देश करके प्रसिद्ध था। सन् १७५३ में निजाम सलावतर्जङ्गने फरासीसियोंको उत्तरी सरकारोंको देदिया। सन १७५९ में अङ्गरेजोंने मसुलीपट्टमको ले लिया। जब उत्तरी सरकार अङ्गरेजोंके आधीत होगये, तब फरासीसियोंने गंजाम और उत्तरकी अपनी कोठियोंको छोड दिया। सन १७६६ में मुगल बादशाहने अपने फरमान द्वारा उत्तरी सरकारोंको अङ्गरेजोंको देदिया। सन् १७६८ में गंजाम अङ्गरेजी रेजीडेण्टके आधीन हुआ और वहाँ एक अङ्गरेजी कोठी नियत की गई। सन् १७०२ तक इच्छापुर देशका प्रयंघ रजीडेण्ट, कौंसिल और कलक्टर द्वारा होता था। उसी सन् में पुण्डीनदीके दक्षिणके चिकाकोल तकके देशका (वर्तमान) गंजाम जिला बनाया गया । सन् १८३६ मे अङ्गरेज सरकारको जान पड़ा कि खाँद लोग मनुष्य विछि देते है, तो उन्होंने उनको परास्त करके उस असभ्य रीतिको रोक दिया। सन् १८६५ में खॉद छोगोंने वछवा किया था; किन्तु बहुत सहजमें वे दवाये गये। उस समयसे देशमे कोई वलवा नहीं हुआ है।

# सातवां अध्याय।

(मदरास हातेमें ) पनानृसिंह, गुंटूर, मिल्रका-र्जुन, करनृल, गुंटकल जंक्शन, बल्लारी, कुमारस्वामी, होसपेट और

### किष्किन्धा । पनानृसिंह ।

वेजवाड़ेसे ७ मीछ दक्षिण-पश्चिम मङ्गलिगिरिका रेलवे स्टेशन है । मदरास हातेके कृष्णा जिलेमें मङ्गलिगिर एक छोटा कसवा है; जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ५६१७ मनुष्य थे। कसवेमें ११ खनके विशालगोपुरसे सुशोभित लक्ष्मीनृसिंहका मन्दिर है, जिसके सामने सुन्दर चित्रोसे भूषित नृसिहजीका काष्ट्रमय रथ रक्खा हुआ है।

मङ्गलिगिर पहाड़ी पर एक मिन्द्रके कोनेमें पनानृसिंहकी मूर्ति पश्चिम-मुखसे विरा-जमान है। उसके पासही सामने लक्ष्मीजीकी मूर्त्ति है। मिन्द्रमें सर्वदा दीप जलता है। शिखरके उपरी भागमें लक्ष्मीजीका स्थान है, जिसके आस पास वालाजी, रङ्गनाथ आदि देवमूर्तियां स्थापित हैं। उसी पहाड़ी पर हनूमानजीकी एक मूर्ति है। नृसिंहजीके मुखमे पना अर्थात् गुड़ अथवा शकरका सर्वत पिलाया जाता है, इसी कारणसे उनको लोग पनो-नृसिंह और गुड़ोदकपान नृसिंह कहते हैं। यात्रीगण उनके मुखमें गुड़ वा शकरका सर्वत देते हैं। वहाक पुजारी रामानुज संप्रदायके वैष्णव है उस देशमें जगह जगह नृसिंहजीकी मूर्ति है। संक्षिप्त प्राचीन कथा-नृतिंहपुराण—( ४४ वॉ अध्याय ) नृतिंह भगवान् सव छागाके हितके छिये श्रीशैछके शिखरपर देवताओंसे पूजित होकर विख्यात हुए, और अपने भक्तोंके हितके छिये उसी स्थानपर स्थित होगये ।

गुण्टूर्।

मंगलिगिरिके रेलविस्टेशनसे १३ मील (वेजवांड़से २० मील ) दक्षिण-पश्चिम गुंदूरका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके कृष्णा जिलेमें (१६ अंश, १७ कला, ४२ विकला जिले अक्षांश और ८० अंश, २९ कला, पूर्व देशान्तरमें ) तालुकका सदर स्थान और प्रधान कसवा गुंदूर है, जिसके पास होकर वड़ी सडक कटकसे मदरास शहरको गई है। वेजवाड़ाके पास कृष्णानवींको पार उत्तरना होता है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गुंदूरमे २३३५९ मनुष्य थे, अर्थात् १७२८३ हिन्दू, ५४७४ मुसळमान, ५९२ क्रस्तान, ८ जैन और २ दूसरे।

कसवा २ भागों में विभक्त है,—एक नया और दूसरा पुराना गुंदूर । उत्तर और पश्चिम ओर जिलेके मातहत कलक्टर और अन्य अफसरोंकी कचहारियाँ और कोठियाँ वनी हुई हैं । हालमें कसवेकी बड़ी तरक्की हुई है । वहाँ गल्ले और रुईकी बड़ी तिजारत होती है। और मदरासवङ्ककी एक जाला भी है। गुंदूरकी कवरगाहमें फरासीसियोंके राज्यके समयके बहुत लोगोंकी कवरें हैं।

इतिहास—गुंद्रर मुसलमानोंके राज्यके समय एक सरकारकी राजधानी थी । सन् १७५२ में हैदरावादके निजामने इसको फरासीसियोंको देदिया। सन् १७७६ में जब उत्तरी सरकार अङ्गरेजोंको दिया गया, तब गुंद्रर अलग निकाल लिया गया, क्योंकि यह जिन्द-गीमरके लिये सलावतजङ्गका जागीर था। सन् १७७८ में अङ्गरेजोंने गुंद्ररपर लगान कायम किया था, किन्तु सन् १७८० में छोड़ दिया गया। सन् १७८८ में यह फिर अङ्गरेजोंके अधिकारमें आगया।

## मिछिकार्जन।

गुंद्रके रेलने स्टेशनर्से ५१ मील (वेजवाड़ा जंक्शनसे ७१ मील ) दक्षिण-पश्चिम विनुकुण्डाका रेलने स्टेशन है, जिससे ३ मंजिल उत्तर कुछ पश्चिम मिललकार्जुन हैं । मार्ग पहाड़ी और जंगली है। एक मंजिल तक वेल और घोड़े जा सकते हैं, उससे आगे पहाड़ी पगडण्डी है। मिललकार्जुन जानेका दूसरा मार्ग नंघालके रेलने स्टेशनसे है। विनुकुण्डासे११८ मील (वेजवाडा जंक्शनसे १८९ मील) दक्षिण-पश्चिम और गुंटकल जंक्शनसे ९० मील पूर्वोत्तर मदरास हातेके कर्नूल जिलेमें तालुकका सदर स्थान नंघाल कसवा है, जिसमे सन् १८९१ को मनुष्य गणनाके समय १०७३७ मनुष्य थे। कसनेमें नव दश शिव मिल्ट्र वने हुए हैं। नंघालसे पूर्वोत्तर ३६ मील तक वैलगार्ड़ीका और उससे आगे लगभग २४ मील मिल्ट्रकार्जुन तक पगडण्डी मार्ग है। पूर्वके यात्री विनुकुण्डाके रेलने स्टेशनसे और पश्चिम वाले यात्री नंघालके स्टेशनसे उत्तरकर मिलकार्जुनके तर्शनको जाते हैं। दोनो मार्गमें पहा-डियाँ और भयंकर जंगल मिलते हैं। वन जन्तुओंके मयसे बहुतसे यात्री एकत्र होकर मार्गमें चलते है। पर्वके दिनोंमें विशेष करके फाल्गुनकी शिवरात्रिके समय वहाँ यात्री लोग जाते हैं।

श्रीशैल नामक पर्वतके ऊपर मदरास हातेके कृष्णा जिलेमें कृष्णा नदीके किनारेपर महा-देवजोके १२ ज्योतिर्लिङ्गोंमेंसे एक मल्लिकार्जुन शिवका विशाल मन्दिर बना हुआ है। मन्दिरके चारोंओर सुन्दर गोपुर है। भ्रमराम्बा अर्थात् श्रीपार्वतीजीका मन्दिर अलग बना है। उस स्थानपर कई एक धर्मशाले और छोटे बड़े बहुतसे देवमन्दिर है। मन्दिरके निकट कृष्णा नदीका करारा बहुत ऊँचा है। कृष्णाकी धारा बहुत नीचे बहती है, इसी कारणसे उसको लोग पातालगङ्गा कहते हैं। पर्वतपर पहाड़ी लोगोंकी झोंपड़िया देखनेमे आती हैं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—महाभारत—( वनपर्व, ८५ वां अध्याय) श्रीपर्वतपर जाकर नदीम स्नान करके शिवजीकी पूजा करनेसे अक्षमेध यझका फल प्राप्त होता है। वहाँ पार्व-तीजीके सिहत शिवजी और देवताओंके साथ ब्रह्माजी निवास करते हैं। जो मनुष्य वहाँके देवहृद तीर्थमें स्नान करता है, उसको अश्वमेध यझका फल मिलता है और परम सिद्धि प्राप्त होती है।

ि छिङ्गपुराण-(९२ वाँ अध्याय) जो मनुष्य संन्यास प्रहण करके श्रीशैल पर्वत पर निवास करता है, उसको दूसरे जन्ममें पाशुपत योग प्राप्त होता है । काशीजीके समान वहाँ भी प्राप्त त्याग करनेमें प्राणीकी मुक्ति होजाती है।

गरुड़पुराण—( पूर्वार्ड, ८१ वॉ अध्याय ) भारतवर्षमे श्रीशैल एक उत्तम तीर्थ है।
पद्मपुराण—( उत्तर खण्ड, १९ वॉ अध्याय ) श्रीशैलका माहात्म्य मुननेसे मनुष्य
बालहत्यादि पापोंसे छूट जाता है। तपस्वी ऋपियोंसे सेवित श्रीशेल पर्वत पर अनेक तालाव
और देवताओं के मन्दिर वने हुए हैं। वहाँ मिल्लकार्जुन शिव सर्वदा स्थित रहते हैं। पर्वनके
कॅगूरेके दर्शन मात्रसे मनुष्योंकी मुक्ति होती है। दक्षिण दिशामे उत्तम श्रीशैल पर्वत विद्यमान है। वहाँके पातालगङ्गामें स्तान करनेसे मनुष्यका सम्पूर्ण पाप छूटजाता है। श्रीशैलके
शिखरके दर्शन करनेसे, काशी जोमें मृत्यु होनेसे, और केदारके जल पीनेसे फिर जन्म
नहीं होता है; अर्थात् मोक्ष होजाता है। वहाँ स्वर्गके समान मुखदाई सिद्धपुर नामक
सुन्दर नगर है।

सौरपुराण—(६९ वॉ अध्याय) श्रीपर्वत पर चारों ओर सिद्ध और मुनि देख पडते हैं। मिल्लकार्जुन ज्योतिर्छिङ्गमें महेश्वर सर्वदा निवास करते है, जिनके दर्शन करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त होजाता है। वहाँ मृत्यु होनेसे मनुष्य, पशु, कीट, पतंग; सब प्राणी शिवलोकमें चले जोते हैं।

शिवपुराण—( ज्ञानसंहिता, ३५ वां अध्याय ) कार्तिकेय और गणेश दोनों कुमार पहिले विवाह करने के लिये विवाद करने लगे । तब उनके माता पिता ( पार्वती और गिव उनसे वोले कि तुम दोनोंमेंसे जो सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करके पहिले लौट आवेगा, उसीका विवाह प्रथम होगा । यह सुनकर कार्त्तिकेय पृथ्वी परिक्रमा करने ले लिये शीवही वहाँसे चले गये । गणेशजी शोचने लगे कि मेरा स्थूल शरीर है; मैं किस भाँति पृथ्वीकी परिक्रमा कहं । पीछे उन्होंने शोच विचार करके महादेवजी और पार्वतीजीको आसन पर वैठानेके उपरान्त उनकी पूजा करके उनकी ७ प्रदक्षिणा की उसके पश्चात् वह उनसे वोले कि तुम लोग अब शीव्र हमारा विवाह कर दो माता पिताने कहा कि तुम पृथ्वीकी परिक्रमा करके काँतिकेयसे पहिले आवो, तब तुम्हारा विवाह होगा । तब गणेशजी क्रोध करके वोले कि

तुम लोग ऐसा क्यों कहते हो, क्या तुम लोगोंकी परिक्रमा करनेसे पृथ्वीकी परिक्रमा नहीं हुई। वेद शास्त्रमें लिखा है कि माता पिताके पूजन करके उनकी परिक्रमा करनेसे पृथ्वी परिक्रमाका फल मिलता है; क्या वह बात सत्य नहीं है । तुम लोग शीब मेरा विवाह कर दो, नहीं तो कहो कि वेद शास्त्र सब असत्य हैं। गणेशजीकी ऐसी वार्ते सुनकर पार्वतीजी और शिवजी विस्मित हुए। (३६ वॉ अध्याय) उन्होंने गणेशजीकी चतुरता देख कर उनको बहुत सराहा और वड़े सामानसे विश्वरूपको कन्या सिद्धि और बुद्धिसे उनका विवाह करदिया। कुछ दिनोंके उपरान्त सिद्धिसे क्षेम और वृद्धिसे लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हए। वहत दिनोंके पश्चात कार्तिकेयजी पृथ्वीकी परिक्रमा करके आये। नारद्जीने मार्ग-हीमें कैलास पर्वत पर जाकर जनसे कहा कि देखो तुम्हारे माता पिताने तुमको पर्य्यटनके वहानेसे वाहर निकाल कर दो स्त्रियोंसे गणेशका व्याह लर दिया। उनके दो पुत्र भी होगये हैं। ऐसे काम करनेवाले माता पिताका मुख देखना उचिन नहीं है। कार्तिकेय महा क्रोधित हो शिवजी तथा पार्वतीजीको प्रणाम करके क्रोंच पर्वत पर चले गये। शिवजीके निवारण करने पर भी उन्होंने रहना स्वीकार नहीं किया । उसी दिनसे तीनों छोकोंमे उनका नाम कुमार करके प्रसिद्ध हुआ । शिवजी कार्तिकेयके विरहसे दु:खी होकर पार्वतीजीके सहित उनके पास गये। शिवजीको देखकर कार्तिकेयने उसस्थानसे दूसरे स्थानमें जानेकी इच्छा की; किंतु देवताओंकी प्रार्थना करनेसे वह उस स्थानसे १२ कोश दूरजाकर रहने छगे । तव पावतीजीके सहित शिवजी अपने एक अंशमे ज्योतिर्छिङ्ग होकर उसी स्थानमें रिथत होगये और मिल्छकार्जन नामसे जगतुमें प्रसिद्ध हुए। वहाँ अत्र तक पार्वतीके सहित उनका दर्शन होता है। प्रति अमावास्याको शिवजी और प्रति पूर्णिमासीको पार्वतीजी स्वयं स्कदके स्थानपर जाती हैं। (३८ वॉ अध्याय) शिवजीके १२ ज्योतिर्छिङ्ग है, जिनमेंसे मल्छिकार्जुन श्रीशैछ

(३८ वॉ अध्याय) शिवजीके १२ ज्योतिर्छिंद्र है, जिनमेंसे मिल्छकार्जुन श्रीशैछ पर्वतपर अराजते हैं। ज्योतिर्छिंद्रोंकी पूजा करनेका अधिकार चारों वर्णोंका है। इनके नैवेद्य भोजन करनेसे सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है। नीच जातियोमें उत्पन्न मनुष्यर्भ ज्योतिर्छिद्रके दर्शन करनेसे दूसरे जन्ममें शास्त्रज्ञ ब्राह्मण होते हैं और उस जन्मके पश्चात जनकी मुक्ति हो जाती है।

अमिपुराण—(११४ वॉ अध्याय) श्रीपर्वत अर्थात् श्रीशैछ पवित्र स्थान है। पूर्व-कालमें, उस स्थानपर पार्वतीजीने लक्ष्मीजीका रूप धारण करके तपस्या की तव विष्णु भगवान्ने उनको वर दिया कि तुमको ब्रह्मजान लाम होगा और अवसे यह पर्वत तुम्हारे नामसे (श्रीशैछ) विख्यात होगा। इस स्थानपर जो मनुष्य दान, तपस्या और श्राद्ध करेगा, उन सवका फल अक्षय होगा। यहां मृत्यु होनेसे प्राणीको शिवलोक मिलेगा। ऐसा वर देकर विष्णु चले गये। हिरण्यकशिपु श्रीशैलपर तपस्या करके जगत् विजयी हुआ। देवताओंने वहां तप करके परम सिद्धि लाम की।

#### करनूल।

नंदालके रेखने रहेशनसे ४७ मील पश्चिम, (वेजवाडा जंक्शनसे २३६ मील पश्चिम कुछ दक्षिण) और गुंटकल जंक्शनसे ४३ मील पूर्व करनूल रोड रेखने स्टेशन है। स्टेशनसे (सड़क द्वारा) ३३ मील उत्तर (१५ अंश, ४९ कला, ५८ विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंग, ५ कला, २९ विकला पूर्व देशान्तरमें ) मदरास हातेके तैलंगदेशमे तुंगभद्रा और हिन्द्री नदीके सङ्गमके पास चट्टानी भूमिपर जिलेका सदर स्थान करनूल एक कसवा है। सन् १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय करनूल कसवेमें २४३७६ मनुष्य थे, अर्थान्

१२६३१ मुसलमान, ११४२९ हिन्दू, २८४ कृस्तान, ३१ जैन और १ दूसरा।

करनूल कसबेमें जिला जज, कलकटर, मिज हरकी और अन्य सरकारी कचहारियाँ बनी हुई हैं। करनूलका पुराना किला, सन् १८६२ में तोड़ दिया गया, किन्तु उसके ४ पाये और ३ फाटक अवतक खड़े हैं। सन् १८७१ तक किलेमें अङ्गरेजी फीज रहती थी। किलेमें करनूलका पहिला स्वेदार अबदुल वहावका सुन्दर मकवरा, कई एक मसजिदें और विजयानगरम्के महाराजका बनवाया हुआ एक नया सरोवर है। नवावके खानदानके चन्द्र लोग अवतक किलेके मकानमें रहते हैं।

करन्ल जिला—इसके उत्तर तुंगभद्रा और कृष्णानदी, जो हैदरावादके राज्यसे इसको अलग करती है और कृष्णा जिला, पूर्व नेलोर और कृष्णा जिला, दक्षिण कपाड़ा और बलारी जिला और पश्चिम बलारी जिला है। जिलेका सदर स्थान करन्ल कसवा है। पहाड़ियों के र सिलसिले उत्तरसे दक्षिणको जिलेके मध्यमें समानान्तर रेखामें फैलते हैं। इससे जिला ३ भागोमे बट जाता है। कोई पहाड़ी ३२०० फीटसे अधिक ऊंची नहीं है। मध्य भागकी फैली हुई चिपटी घाटी समुद्रके जलसे ७०० तथा ८०० फीट ऊंची है। जिलेके पश्चिमी भागमें करन्ल कसवा है। जिलेकी प्रधान नदी तुङ्गभद्रा और कृष्णा है। किलेके पश्चिमी भागमें करन्ल कसवा है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय करन्ल जिलेका क्षेत्रफल एक छोटे राज्यके साथ ७०८८ वर्गमील और मनुष्य-संख्या ७०९३०५ थी। इनमे ६१५९९र हिन्दू, ८१८२७ मुसलमान, ११४६४ क्रस्तान, ६ जैन और १६ दृसरे थे। हिन्दुओमे १९२०८६ वेलाला या कापू (खेतिहर), ९५९६९ परिया; ७१९११ इडैअर, ६६७०५ संवडवन (यह मल्लरी और शिकार तथा पालकी ढोकर अपना निर्वाह करते हैं), ३१५६४ चेटी, १९६२९ बनान; १८८४३ ब्राह्मण, १५१२२ कैकोला,१०८५९ अंबातन,१०५९३ साना, ९९५८ क्सवन - ९८९५ कंमार, २८९८ क्षत्रिय और शेपमें दूसरी जातियोंके लोग थे। जङ्गली लोग पहाड़ियोंपर रहते है वे खेती करना नहीं चाहते; किन्तु गॉववाले लोग कभी कभी उनसे खेतोंकी रखवाली करते है वे लोग जङ्गली तहवारोंके समय यात्रियोंसे फीस लेते है। सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय करन्ल जिलेके करन्ल कसकेमें २४३७६ और नंदालमें १०७३७ मनुष्य थे।

इतिहास—करन्छ जिला वारङ्गलके पुराने राज्यका एक भाग था। पीछे वह विजया नगरमके राज्यका हिस्सा बना। राजा अच्युतदेवके राज्यके समय करनूलका किला वनवाया गया। वीजापुर, गोलकुण्डा और अहमदनगरके (तीनों) राजाओंने तालीकोटकी लड़ाईमें विजयानगरमके राजाको परास्त किया। उसके बाद सन् १५६४ में करनूल जिला वीजापुर राज्यका एक भाग बना। सन् १६५१ में मुगल बादशाह औरङ्गजेबने बीजापुर पर विजय आप करके विजिरलों नामक एक पठानको करनूलका अधिकार देदिया। बहुत दिनों तक वह उसके वंशधरोंके अधिकारमे था सन् १८०० में कड़ापा और वलारी जिलेके

साथ करतूल जिला अङ्गरेजी गर्वनेमेण्टके अधिकारमें आया । सन् १८५८ में करतूल एक जिला वनवाया गया। कड़ाग और बलारी जिलेका भाग करतूलमें जोड़ा गया।

### गुण्टकल जंक्शन ।

गुण्टकल जंक्शनसे रेलवे लाइन ५ ओर गई है;—पश्चिम कुछ उत्तर बल्लारी होकर गोवा-को, पश्चिमोत्तर बम्बईको, पूर्वोत्तर बेजवाला होकर कटकको; दक्षिण-पूर्व मदरास- शहरको और दक्षिण धर्मबरम्को ।

(१) गुण्टकल जंक्शनसे पश्चिम कुछ उत्तर । " सदर्न मरहठा रेल्वे", जिसके वीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील २ पाई लगता । है;—

मील-प्रसिद्ध स्टेशन।

३० वल्लारी।

३२ वल्लारी छावनी ।

५५ गादिगनूर।

७१ होसंपट ।

११२ हरपालपुर।

१२३ गद्ग जंक्शन।

१५९ हुवली जंक्शन।

१७१ धारवाड ।

२१५ लोंडा जंक्शन।

२३० कैसिलरक्।

२३३ पोर्चुगीज फण्टियर।

२८१ मरमागीवा बन्द्रगाह।

गद्ग जंक्शनसे उत्तर ४२ मीछ वादामी, ५० मीछ कटगेरी, ११५ मीछ वीजापुर और १७३ मीछ होतगी जंक्शन।

हुबली जक्शनसे दक्षिण-पूर्व ८१ मील हरिहर, १७८ मील वनावर, १८८ मील आसींकेरा, २४८ मील तमकूर और २८८ मील वंगलोर शहर।

ळोंडा जंक्शनसे उत्तर ३३ मील वेलगाँव, ६९ मील गोकाक रोड, ११८ मील मीराज जंक्शन, २०० मील सितारा रोड २०९ मील वाथर और २७८ मील पूना।

(२) गुण्टक्तल जंक्शनसे पश्चिमोत्तर रायचुर तक ''मदरास रेल्वे'' उससे आगे 'ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेल्वे'',—

मील-प्रसिद्ध स्टेशन।

३२ अर्होनी।

५८ तुङ्गभद्रा ।

७५ राबवुर ।

९१ कृष्णा ।

१४२ वाडी जक्शन ।

१६५ गुलवर्गा ।

२२६ होतगी जंक्ञन ।

( आगेक स्टेशन होतगीमें देखो )। वाडी जंक्शनसे पूर्व ११५ मील हैदरावाद और २०८ मील वार्ड्सल

(३) गुण्टकल जंक्शनसे पूर्व कुछ उत्तर " सदर्न मरहठा रेलवे", जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रतिमील २ पाई है;— मील—प्रसिद्ध स्टेशन ।

४३ करतूल रोड ।

९० नन्द्याल ।

२०८ विनकुण्डा ।

२५९ गुण्हूर।

२७२ मङ्गलगिर ।

२७९ वेजवाडा जक्शन।

आगेके स्टेशन वेजवाडामें देखों )।

(४) गुण्टकळ जंक्शनसे दक्षिण-पूर्व ''मद्रास े रेळवे'':---

मीछ--प्रसिद्ध स्टेशन ।

१८ गृही।

४८ ताड्पत्री ।

११४ कहपा।

१९२ रेणुगुण्टा जंक्शन ।

ं २३३ आरकोनम् जंक्शन ।

२५० तिरुवल्ख्र ।

२७६ मदरास शहर।

रेणुगुण्टा जंक्शनसे पूर्वोत्तर १४ मील काल हस्ती, ३० मील वेंकट-गिरि और ६२ मील नेल्लूर और रेणुगुण्टासे पश्चिम६ मील तिरूपदी और १३ मील चन्द्रगिरि ।

आरकोनम् जंक्शनसे दक्षिण-पूर्व १८ मील कॉंची और ४०मील चेक्कजपट जंक्शन और चेक्कलपट- से दक्षिण कुछ पश्चिम ६४ मील विळीपुरम् जंक्शन ।

(५) गुण्टकल जंक्शनसे दक्षिण "सदर्न मर-हटा रेलवे", जिसके तीसरे दर्जेका मह-सूल प्रति मील २ पाई है;— मील—प्रसिद्ध स्टेशन। ६३ धर्मवरम् जंक्शन। ११२ हिन्दूपुरम्। १७४ बङ्गलोर शहर।

> धर्मवरम जंक्शनसे दक्षिण-पूर्व सौथ इण्डियन रेळवेपर ४२ मीछ कादिरी, और १४२ मीछ पकाला जंक्शन; पकालासे पूर्वोत्तर १९ मीछ चन्द्रगिरि,२६ मीछ तिरुपदी और ३२ मीछ रेणुगुण्टा जंक्शन और पकालासे दक्षिण-पूर्व ३९ मीछ कटपदी जंक्शन ४५ मीछ वेल्लर और१३८ मील विलीपुरम् जंक्शन

## बह्चारी।

गुण्टकल जंक्शनसे २० मील पश्चिम वल्लारीका रेलवे स्टेशन है। छावनीका स्टेशन उससे २ मील पश्चिम है। मदरास हातेमें (१५ अंश, ८ कला, ५९ विकला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश, ५७ कला, १५ विकला पूर्व देशान्तरमें) जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा बल्लारी है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय छावनीके साथ वरुठारों कसबेमें ५९४६७ मनुष्य थे; अर्थात् ३०२४४ पुरुष और २९२२३ स्त्रियाँ । इनमे ३७२१० हिन्दू, १७६९२ मुसलमान, ४३१४ क्रस्तान, २३९ जैन और ५ पारसी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें ६१ वाँ और मदरास हातेमें ६ वाँ शहर है।

शहरके रेलवे स्टेशनके पास रानीक्षेत्र नामक धर्मशाला है। कसवा किलेकी पहाड़ीके पादमूलके पास वसा है। उसमें कई एक रूईकी मिल अर्थात् कल कारखाने बने हैं। कसबेमें एक प्रकारका पैसा चलता है, जो एक आनेमें ३ होता है फौजी छावनीके दक्षिण-पश्चिमके मार्गोम एन० आई रेजीमेंटकी लाइने हैं। १३ मील पूर्वोत्तर अङ्गरेजी पैदलके बारक बने है। छावनीमें मामूली तरहसे अङ्गरेजी पैदलकी एक रेजोमेंट, आरटिलरीकी एक बेटरी, देशी पैदलकी एक रेजीमेंट, और देशी सवारकी एक रेजोमेंट रहती हैं। उत्तर बगलमें अनेक सरकारी आफिस; कई एक गिरजा, अस्पताल और स्कूल हैं।

किलेके सामन उसके ४ मीलके भीतर नोकदार एक ऊँची पहाड़ी है, जिसको लोग ताम्बाका पहाड कहते हैं। उसकी ऊँचाई पासके मैदानसे लगभग १६०० फीट और समुद्रके जलसे २८०० फीट है। मैसूरके हैद्रअलीके राज्यके समय उस् खानसे ताम्बा निकाला जाता था; किन्तु उसका खर्च नफेसे बढ़ जाता था, इस कारणसे खानका काम वन्द्कर दिया गया। लोहाका और भी उसमें बहुत मिलता है, जिसमेंसे कुछ चुम्बकका तासीर रखता है।

वल्लारीका पवन पानी सूखा होनेके कारण वह स्वास्थ्यकर स्थान है किन्तु वहाँ गरमी वहुत पड़ती है और सालाना औसत वर्षा केवल १६ इश्व होती है। बाग कम होते हैं,क्योंकि वड़े मुसिकलसे बुक्ष तैयार होते हैं।

किला—बल्लारी कसबेके पास विना पौबेकी पहाडीके ऊपर, जो पासके मैदानसे ४५० फीट ऊँची है, लगभग २ मीलके घरेमे किला फैला है । नीचे और ऊपर किलेकी २ लाइने हैं। ऊपरकी लाइनमें, जिसका शिरोभाग चिपटा है, एक पुराना गढ़ है। फीजी कैदियों के रहनेके लिये किलेके भीतर बहुतसी छोटी छोटी कोठिरयाँ बनीहुई हैं। वर्षाके पानी रखनेके लिये कई एक तालाब और हीज चट्टान खोदकर बनाये गये हैं। इनके अलावे किलेमें ६ वुर्ज, मीठे पानीसे भरेहुए अनेक गहरे खाते और एक पुराना शिवमन्दिर है, जिसके निकट २६ फीट ऊँचा पत्थरका एक स्तभ है, जिसमें इन्मान और अन्य देवताओंकी सूरत बनी हैं।

नीचेके किलेके, जिसको सन् १७९२ में हैदरअलीके पुत्र टीपू सुलतानने चनवाया था, वगलोंमे दीवार और छोटे छोटे वुर्ज हैं। यह किला पहाडीकी नेवके पास है। पहाड़ीके दक्षिण-पश्चिमके कदमके पास तोपखाना है। किलेके दक्षिण ३ मील घेरेका एक तालाव है, जिसमें धाराका पानी आता है, किन्तु प्रति वर्ष वह समय समयमें सूख जाता है। किलेमें थोडिसे फौजी सिपाही रहते हैं।

वहारी जिला—इसके उत्तर और पश्चिमोत्तर तुझभद्रा नदी, जो हैदरावादक राज्यसे इस जिलेको अलग करती है, पूर्व करनूल जिला, दक्षिण मैसूर राज्यका चितलदुर्ग जिला और पश्चिम तुझभद्रानदी है, जो वस्वई हातेके धारवाड़ जिलेसे वहारीको जुदा करती है। वहारी जिलेके भीतर १६४ वर्गमील क्षेत्रफलमे सन्दूरका देशी राज्य है जिसमें सन् १८८१ में १०५३२ मतुष्य थे। जिलेमें वृक्ष बहुत कम हैं। जिला भैदान है। जमींनसे नमक और सोरा वहुत बनाया जाता है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सन्दूरके राज्यके साथ वहारी जिलेका क्षेत्र-फल ५९०४ वर्गमील और उसकी मनुष्य-संख्या ७३६८०७ थी, अर्थात् ६६२०७२ हिन्दू, ६९७६७ मुसलमान, ४१४० कृस्तान, ६२० जैन और. २०८ अन्य । इनमेसे हिन्दुओंमें १२४९०६ सेंवडवन (मलुहा), ९९८९३ वेलाला, ९७९५५ इंडेयन, ८४५३० परिया, ४६८९१ सतानी, २८६६८ केकलर, २२५५९ कंमाइन, १५५७५ बाह्मण, १३८३८ वनान, ११२६० सेटी, ६२९० सानान, ६१९९ कुसवन, ६१८९ अंबटन, २६२२ क्षित्रय और वाकिमें दूसरी जातियोंके लोग थे। हिन्दुओंमें शैन और वैष्णत्र दोनो प्रायः वरावर हैं, थोड़े लिङ्गायत भी हैं। वहारी जिलेके पश्चिम भागके तालुकोंके लोग कनड़ी अर्थात् कर्नाटकी भाषा और पूर्वीमागके तालुकोंके लोग कनडी और तैलुगु अर्थात् तैलङ्गी दोनों भाषा वोलतेहैं। सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बहारी जिल्लेक कसवे बल्लारीमें ५९४६७ अर्दोनीमें २६२४३, होसपेटमें १२८७८, काँपतीमें १०५२९ और रायदुर्गमें १०३८३ मनुष्य थे।

इतिहास—विजयानगरम् राज्यके अधीनके एक राजाने वहारीके किलेको वनवाया। धसने विजयानगरम्को दार्षिक खेराज देकर वहारीको अपने आधीन रक्खा था। तालीकोटमें विजयानगरम्के राजाके परास्त होनेपर वहारी मुसलमानोंके अधिकारमें हुई; किन्तु बहारीके राजाने अपनी आधी स्वाधीनताको कायम रक्खा था। सन् १६५० में वल्लारीके राजाने विजयानगरम्के राजाके वंशधरोंको परास्त किया। पीछे वह जिला हैद्रावादके निजामके आधीन हुआ। उसके पश्चात् मैसूरके हैद्रअलीने किलेकी पहाड़ीके नीचे निजामकी खेनाको परास्त करके किलेको छीन लिया। सन् १७९२ में वह किला सन्विद्वारा निजामको फिर मिला। सन् १८०० में निजामने अङ्गरेजी गवर्नमण्टको किला दे दिया। बल्लारी अङ्गरेजी अधिकारमें होगई। सन् १८०७ में कढापा और वल्लारी अलग अलग जिला बनाया गया।

### कुमार स्वामी।

बल्लारीके रेलवे स्टेशनसे २५ मील (गुंटकल जंक्शनसे ५५ मील ) पश्चिम गादिगन्रका रेलवे स्टेशन है। स्टेशनसे १६ मील दूर पहाडीके ऊपर कुमारस्वामीका मन्दिर है। ५ गोपुरोंको लॉघनेपर स्वामिकार्त्तिकके निज मन्दिरका वड़ा चौगान मिलता है, जिसके वगलमें एक वड़ा गोपुर और भीतर स्वामिकार्त्तिकका निज मन्दिर हैं, जिसके आस पास एरम्बू सुब्रह्मण्य आदि देवताओं के ४ मन्दिर हैं। १२ मील तक बेलगाड़ी जाती है, उससे आगे ४ मील पहाड़ी मार्ग है प्रतिवर्ष कार्तिककी पूर्णमाको वहाँ दर्शनका बड़ा मेला होता है। मलमासके समय उससे भी अधिक यात्री वहाँ जाते हैं। कुमारस्वामीका नाम स्वामिकार्तिक, कार्तिकेय, स्कंद, सेनानी, पड्मुख, गुह इत्यादि है। इाविडियन लोग उनको सुब्रह्मण्य कहते है।

कुमारस्वामी अर्थात् कार्तिकेय महादेवजीके पुत्र है। इनके जन्मकी कथा अनेक प्रकारकी है,—महाभारत वनपर्वके २२५ वें अध्याय, शस्यपर्व ४४ वें अध्याय, और अनुशास्त पर्वके ८५ वें अध्यायमें, वाल्मीकि रामायण वालकाण्डके ३६ वें सर्गमें, मत्त्यपुराणके १५० वें अध्यायमें, पद्मपुराण स्वर्गखण्डके १४ वें अध्यायमें, लिङ्कपुराणके ७१ वें अध्यायमें और शिवपुराण ज्ञानसंहिताके १९ वें अध्यायमें देखिये।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-शिवपुराण-( ज्ञानसंहिता, ३५ वॉ अध्याय) कार्तिकेय और गणेश, शिवजीके दोनों कुमार अपना विवाह प्रथम करनेके लिये विवाद करने लगे। तब उनके माता पिता उनसे बोले कि तुम दोनों मेंसे जो सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा करके प्रथम लौट आवेगा, उसीका विवाह पहिले होगा। ऐसा सुन कार्तिकेय पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लिये शीवही वहाँसे चले गये। गणेशजी शोचने लगे कि मेरा स्थूल शरीर है; मैं किस माति पृथ्वी परिक्रमा करना। पिले उन्होंने शोचकर महादेवजी और पार्वतीजीका पूजन करके उनकी ७ प्रदक्षिणा करदीं और वह उनसे बोले कि तुम लोग अब शीव्र हमारा व्याह

कर दो।पार्वतीजी और शिवजी वोले कि तुम पृथ्वीकी परिक्रमा करके स्कार्से पाईले आवो. तब तुम्हारा विवाह पहिले होगा । तब तो गणेशजी क्रोध करके बोले कि तुम लोग ऐसा क्यों कहते हो, क्या तुम छोगोंकी परिक्रमा करनेसे पृथ्वीकी परिक्रमा नहीं हुई। वेद शास्त्रमें लिखा है कि माता पिताका पूजन करके उनकी परिक्रमा करनेसे पृथ्वी परिक्रमा करनेका फल मिलता है, क्या वह वात सत्य नहीं है। तुम लोग शीवही हमारा विवाह कर दो नहीं तों कही कि वेद शास्त्र सब असत्य है। गणेशजीकी ऐसी वातें सुनकर पावतीजी और शिवजी परम विस्मयको प्राप्त हुए। (३६ वॉ अध्याय) उन्होंने गणेशजीकी चतुरता देखकर उनको बहुत सराहा और विश्वरूपकी कन्या सिद्धि और बुद्धिसे उनका व्याह करिया। क्कुछ दिनोंके पश्चात् सिद्धिसे क्षेम और बुद्धिसे छाम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वहुत दिनोंके उपरान्त कार्तिकेय प्रथ्वी परिक्रमा करके आये । नारदजीने मार्गहीमें कैलास पर्वतपर जाकर उनसे कहा कि देखों तुम्हारे माता पिताने तुमको बाहर भेजकर दो स्रियोंसे गणेशका विवाह कर दिया । उनके दो पुत्रभी होगये । ऐसे माता पिताका मुख देखना पुत्रको उचित नहीं है। ऐसा सून कार्तिकेय महा क्रोधित होकर माता पिताको प्रणाम करके क्रोंच पर्वत पर चले गये। उसी दिनसे उनका नाम कुमार प्रसिद्ध हुआ। शिवजी उनके विरहसे दुःखी होकर पार्वतीजीके सिहत क्रींच पर्वतपर कार्तिकेयके पास गये । उनको देखकर कार्तिकेयने उस स्थानसे अन्यत्र जानेकी इच्छा की; किन्तु देवताओकी प्रार्थना करनेपर उन्होंने उस स्थानसे १२ कोस दूर जाकर निवास किया । तव शिवजीने ज्योतिर्छिग होकर उसी स्थान पर निवास किया, जो मल्छिकार्जुन नामसे प्रसिद्ध है। प्रति अमावास्याको शिवजी और पूर्णिमाको पार्वतीजी स्वयं कार्तिकेय अर्थात् कुमारस्वामीके स्थानपर जाती है। कार्तिककी पूर्णिमाके दिन देवता, ऋषि, तपस्वी सव लोग क्रौच पर्वतपर जाकर कुमारका दुर्शन करते हैं। जो मनुष्य कार्तिको पूर्णिमाको कृत्तिका नक्षत्रमें कुमारका दर्शन करता है, उसका सब पाप छूट जाता है और वह मनोवांछित फल पाता है।

कूर्मपुराण—(डपरि भाग ३६ वॉ अध्याय) स्वामी नामक तीर्थ तीनों छोकमें विख्यात है। वहां स्कन्दजी देवताओंसे पूजित होकर निवास करते हैं। वहाँ कुमार धारामें स्नान करके पितरादिकोंके तर्पण करनेसे स्कन्दफे निकट वास होता है।

याज्ञवल्क्य स्मृति-( प्रथम अध्याय ) स्वामिकार्तिक, महागणपति और सूर्यका सर्वदा पूजन करनेसे और इनको तिलक लगानसे सिद्धि प्राप्त होती है।

महाभारत-( आदि पर्व १३८ वाँ अध्याय ) कार्तिकेय अग्निके पुत्र कृत्तिकांके पुत्र, कर्द्रके पुत्र और गङ्गाके पुत्र करके प्रसिद्ध होते हैं।

(वनपर्व--२२९ वॉ अध्याय ) पश्चमी तिथिको कार्तिकेय छक्ष्मीवान् हुए इसिसे उस तिथिका नाम श्रीपश्चमी है। पष्टीके दिन कार्तिकेयका विवाह हुआ, इसीसे पष्टीको महातिथि कहा है।

कूम्भेपुराण—( नाह्मीसंहिता उत्तरार्छ—३६ वॉ अध्याय ) स्वामी तीर्थ नामक एक महा तीर्थ है। उस स्थानमें स्कन्द नित्य रहते है। वहाँ कुमारधारामें स्नान और देवतर्पण तथा स्कन्दकी पूजा करनेसे मनुष्य मरनेपर कार्त्तिकेय सहित आनन्द करता है। भविष्यपुराण—(४१ वॉ अध्याय) भाद्रपद मासकी षष्टी कार्त्तिकेयको अति प्रिय है। उस दिनके स्तान, दान आदि कर्मका फल अक्षय होता है। उस तिथिम दक्षिण दिशामें प्रसिद्ध स्वामिकार्त्तिकका दर्शन करनेसे बहाहत्यादि पाप छूट जाते हैं। जो राजा कार्त्तिकेयका यूजन करके युद्धमें जाता है वह अवश्य शत्रुओंपर विजय प्राप्त करता है। षष्टीके दिन ब्रत करके कार्त्तिकेयका पूजनकर रात्रिकी भोजन करनेसे कार्त्तिकेयके लोकमें निवास होता है। जो पुरुष तीन बार दक्षिण देशमें जाकर कार्त्तिकेयका दर्शन और भक्तिसे पूजन करता है, वह शिवलोकमें बसता है।

वाराहपुराण—(२५ वाँ अध्याय) स्कन्दजीका जन्म षष्टी तिथिको हुआ, इसिछिये षष्टी उनको बहुत प्रिय है। इस तिथिको फलाहार करके स्कन्दजीकी पूजा करनेसे धनं, पुत्र आदि ऐश्वर्य्य प्राप्त होते हैं।

दूसरा शिवपुराण—( चौथा खण्ड—तीसरा अध्याय ) इन्द्रने स्कन्द्के उपद्रव करनेपर उनकी दहिनी कॉखमें वज्र मारा, जिससे साख्य नामक गण और फिर वांई कांखमें वज्र मारा, जिससे विसाख्य नामक गण उत्पन्न हुए।

( चौथा अध्याय ) स्कन्दका जन्म कार्त्तिककी पष्टीको हुआ।

(२८ वॉ अध्याय) प्रति मासकी पूर्णिमाको सब देवता और मुनि जाकर स्कन्दके दर्शन करके कृतार्थ होते हैं और शिवजी वहाँ जाते हैं।

श्रीमद्भागवत-( दशम स्कन्ध-७९ वॉ अध्याय ) वलदेवजी पंपासर और भीमरधीमें स्नान करनेके उपरान्त स्कन्दका दर्शन करके श्रीशैल पर्वतपर पहुँचे ।

देवीभागवत—( नवम स्कन्ध ४६ वॉ अध्याय ) षष्ठी देवी स्कन्दकी भार्थ्या है। यह प्रकृतिके षष्ठांशसे उत्पन्न है, इसिलये इसको षष्ठी कहते हैं। यह वालकोंकी अधिष्ठात्री और बालक देनेवाली है। यह देवी बालकोंको आयुष देती है और उनकी सदा रक्षा करती है।

स्वायंभुव मनुके पुत्र राजा प्रियन्नतको पुत्र नहीं होता था; तव कश्यप मुनिने राजासे पुत्रेष्टी यह कराया। यह चरके खानेसे मालिनी रानीके गर्भ रहा। देवताओं हे १२ वर्षके उपरान्त रानीका सुन्दर पुत्र जन्मा; पर वह प्राण रहित था। तव राजा मृतक पुत्रको छे समशान भूमिपर जाकर रोदन करने लगे। उस समय कृपामयी पष्ठी देवी विमानमें बैठ वहाँ आई। राजाने बालकको भूमिपर घर भगवतीकी अच्छे प्रकारसे पूजा करके उनसे पूछा कि आप कौन हैं। भगवती बोली कि, हे राजेन्द्र! नहाकी मानसी कन्या हूँ। देवसेना भरा नाम है। मुझको नहाजीने उत्पन्न करके स्कन्दजीको देदिया। में अपुत्र पुरुषोंको पुत्र, खीँ रहित पुरुषोंको खी और दरिद्रोंको घन देती हूँ इसके अनन्तर पष्टी देवीने वालकको हाथमें ले कर अपने महा झानसे उसका जिला दिया। इसके पश्चात् वह स्वर्गको चलीगई। राजा पुत्रको ले अपने गृह आये और प्रतिमासकी शुझा षष्टीको यत्नसे षष्टी देवीकी पूजा कराने लगे। किसीके वालक होनेपर सौरीके गृहमें छठ दिन वा इक्कीसवें दिन वह षष्टी देवीकी पूजा कराते थे, इसके अतिरिक्त बालकोंके शुभ कामोंमें और अन्नप्राशानीद कार्योंमें भी राजा पष्टीकी पूजा कराते थे। पष्टीकी पूजा शालगाम शिलामें वा कलशमें, वा बरगदकी जड़में अथवा भीतिमें पुत्रको चरेह करके करनी चाहिये (यहाँ पष्टीस्तोत्र भी है)।

### होसपेट।

ंगादिगनूर स्टेशनसे १६ मील (गुंटकल जंक्शनसे ७१ मील ) पश्चिम कुछ उत्तर होसपेटका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातके (१५ अंश,१५ कला, ४० विकला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश, २६ कला, पूर्व देशान्तरमें ) बल्लारी जिलेमें होसपेट एक कसरा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय होसपेटमें १२८७८ मनुष्य थे, अर्थात् १०९७३ हिन्दु, १८११ मुसलमान, ७३ क्रस्तान और २१ जैन ।

होसपेट हेड एसिस्टेण्ट कळक्टरका सदर स्थान है। वहाँ तहसीळदार, और मातहत मिलस्टरकी कचहरी, स्कूछ, अस्पताळ, बंगळा और एक सुन्दर मन्दिर है। होसपेटसे ७ मीळ पूर्व किष्किन्धामें विकास शिवका मन्दिर है।

## किष्किन्धा-और विजयानगर ।

होसपेटसे ७ मीछ पूर्व और हापी गाँवके पास, जो मद्रास हातेके होसपेट तालुकों करीब ७०० मनुष्योंकी एक बाती है, विरूपाक्ष शिवके मन्दिर तक बैलगाड़ीकी सड़क, है। मैं एक रुपयेमें गाड़ी किराया कर उस पर सवार हो मन्दिरमें पहुँचा। होसपेटसे २ मील आगे रेलवे सडक लॉघने पर अञ्जनी पहाडीफे ऊपरका मन्दिर देख पडा।

विरूपाक्ष शिवके मन्दिरके आंग मोदियोंकी दुकानें हैं । मन्दिरके पूर्ववाले ं चौगानके मकानोमे यात्री टिकते हैं । मन्दिरके पुजारी यात्रियोंको पण्डोके समान तीर्थ दुर्शन कराते हैं ।

विरूपाक्षशिवका मन्दिर-मन्दिरका प्रधान दरवाजा पूर्व है। उसका पत्थरका गोपुर १०५ फीट लम्बा, ८५ फीट चौडा और करीब १७० फीट ऊँचा है। शिखरके ऊपरका कुछ हिस्सा टूट गया है। गोपुर वाहरसे ११ मंजिला जान पड़ता है; क्योंकि नीचेसे ऊपर तक एकके ऊपर दूसरे ११ दरवाजे बने हैं; परन्तु भीतरसे वह तीन या चार मिजलका है उसके बीचके मजिलमें कई एक छोटी देवमूर्तियाँ देखनेमें आती हैं।

गोपुरके पश्चिम बड़ा चौगान है। इसके चारों वगलोंपर बड़े बड़े मण्डप और मकान वने हैं, जिनमें यात्री टिकते हैं। चौगानके पश्चिम वगलके छोटे गोपुरके दक्षिण वगलमें गोणेशजी और उत्तर ओर देवीजी हैं और चौगानके उत्तर हिस्सेमें एक कूप है। इसकी बाहरी दीवार पूर्वसे पश्चिमको करीब १९५ फीट और उत्तरसे दक्षिण तक लगभग २२५ फीट लम्बी है।

इन चौगानके पश्चिम बगलके छोटे गोपुरसे पश्चिमवाले वहें चौगानमें जाना होता है, जिसके चारों वगलोंपर दोहरे तेहरे वरण्डे और मकान वने हैं, जिनमें जगह जगह पार्वती आदि कई देव देवियोंकी मूर्तियां हैं और उत्तर बगल पर ऊँचा गोपुर है, जिसमें नीचेसे ऊपर तक एकके ऊपर दूसरे ७ दरवाजे वने हुए हैं। इस चौगानके वाहरकी दीवार उत्तरसे दिश्यण करीब २२५ फीट और पूर्वसे पश्चिम लगभग ३७५ फीट लम्बी है, जिसके भीतर युरोपियन आदि अन्यधर्मी लोग नहीं जाने पाते।



चौगानके पश्चिम हिस्सेमे विरूपाक्ष शिवका मन्दिर है। खास मन्दिरमें सोनहरा कलश लगा हुआ है जिसके पूर्व एक कमरा और कमरेके पूर्व एक बड़ा मण्डप है। मन्दिरमें अन्धेरे रहनेके कारण दिनमें भी दीप जलाया जाता है। समय समय पर पूजाके लिये मन्दिर खुलता है। जागीरकी आमदनीसे मन्दिरका खर्च चलता है। पूजाके समय वाजा वजानेवाले नौकर हैं। खास पूजाके समय शिवलिङ्ग पर शृङ्गार मूर्ति रक्खी जाती है। मण्डपके पूर्व सोनेका मोलम्मा किया हुआ एक ऊँचा स्तम्भ खड़ा है।

मन्दिरसे उत्तर पुरइनसे भरा हुआ एक तालाब और समीपही दक्षिण हेमकूट नामक पहाड़ी है, जिसके ऊपर छोटे छोटे १२ देन मन्दिर बने हैं मन्दिरके प्रधान दरवा-जेसे के मील पूर्व बंड नन्दीके पास मतंग पहाड़ीके पादमूल तक चौड़ी सड़क गई है, जहाँ चैत्रकी पूर्णिमाको विरूपाक्ष शिवकी भोगमूर्तिका रथ जाता है। उस दिन यात्रियोंकी भारी भीड होती है। पहाड़ीके ऊपर एक मन्दिर है।

चक्र तीर्थ-विरूपाक्षके मन्दिरसे हैं मीलसे अधिक पूर्व कुछ उत्तर ऋष्यमूक पहाडीकों चक्कर लगा कर पहाड़ियोंके वीचमें तुंगमंद्रा नदी बहती है। वहाँ उसकी चौड़ाई लगमग १०० गज है। उसको चक्रतीर्थ कहते हैं। उसके उत्तर ऋष्यमूक पर्वत और दक्षिण वगलपर रामचन्द्रका एक छोटा मन्दिर है, जिसमें रामचन्द्र आदिकी मूर्तियाँ स्थित हैं। मन्दिरके पास सूर्य्य, सुत्रीव, रंगजी, आदि कई देवता हैं। यात्री लोग चक्रतीर्थमें स्नान करके राममन्दिरमें मेवे और फल भेट देते है। वहाँ ऋष्यमूक पहाड़ीके तीन वगलोंमें तुङ्गमद्रा नदीं बहती है, जो मैसूर राज्यके पर्वतसे निकलकर करीव ४०० मील पूर्वोत्तर बहनेके उपरान्त करन्लके नीचे कृष्णा नदीमें मिल गई है।

चक्रतीर्थेके उत्तर ऋष्यमूकके पूर्व सीतासरीवर नामक एक निर्मल जलका कुण्ड है। उसके पास एक छोटी स्वामाविक गुफा और दक्षिणकाशी, सीता अभरण राम लक्ष्मणके चरण चिह्न इत्यादि स्थान हैं।

. चक्रतीर्थसे कुछ दूर पूर्व एक वडा मन्दिर हैं, जिससे पूर्वोत्तरकी पहाड़ीपर अनेक शिव-मन्दिर और पहाड़ीके पूर्वोत्तर विठोवाका एक मन्दिर है।

स्फटिक शिला—विरूपाक्षके मन्दिरसे लगभग ४ मील पूर्वोत्तर माल्यवान पहाड़ी है, जिसके एक मागका नाम प्रवर्षण गिरि है। उसीपर श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणने वनवासके समय वर्षा काल विताया था। उसीके वगलपर चक्रतीर्थसे पूर्व ओर स्फटिकशिला एक स्थान है, जहाँ गुहामें श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी, सुशीव और हन्मानकी मूर्त्ति वनी हुई है। उसके आस पास अनेक मन्दिर और मण्डप वने हैं। एक वहा और एक छोटा गोपुर है। रथयात्राके लिये वहा रथ रक्खा है। सदावर्त लगा है।

कृष्णका मन्दिर—विरूपाक्षके मन्दिरके दक्षिणकी पहाड़ीके बाद कृष्णका बड़ा -मन्दिर है। रास्ता बहुत घुमावका है। पहले शिवका एक पुराना मन्दिर मिलता है जहाँ केवल नन्दी हैं। उसके बाद पश्चिम एक घेरेके भीतर नरसिंहकी बहुत बड़ी मूर्त्त वैठी है, जिसके ऊपर शेषका छत्र है। शेषके शिरतक मूर्त्तिकी उँचाई २२३ फीट है। फाटकके बाहर एक खड़े पत्थरके दोनों बगलोपर कनडी अक्षरका शिला लेख है। घेरेके चन्द गज दूर एक छोटे मन्दिरमें बड़े अरघेपर बड़ा शिवलिंग है: जिसके पास रूज्यका बड़ा मन्दिर पत्थरकी दीवारसे घरा हुआ है। प्रधान ऑगनकी चौड़ाई उत्तरसे दक्षिण तक २०० फीट और छम्बाई पूर्वसे पश्चिम तक २२० फीट है। गोपुरके पास एक पत्थरपर दोनों ओर कनडी अक्षरमे शिला लेख और गोपुरके सतूनोपर नागरी और कनड़ीके लेख हैं। उस मन्दिरसे करीब ५० गज दूर एक मन्दिरमें १० फीट ऊंची गणेशकी मूर्ति है, जिससे चन्द गज दूर दूसरे मन्दिरमें १८ फीट ऊंचे गणेश है। आनागन्दी—विक्षपक्षके मन्दिरसे पगदण्डी द्वारा करीब २ मील पूर्वोत्तर तुङ्गभद्रा

आनागन्दी—विरूपाक्षके मिन्द्रसे पगदण्डी द्वारा करीब २ मील पूर्वोत्तर तुङ्गभद्रा नदीके वार्ये निजाम राज्यमें आनागन्दी एक वस्ती है, जिसको बहुत लोग सुप्रोवकी राजधानी किष्किन्धा कहते हैं। चक्रतीर्थंसे कुछ दूर आगे रास्तेके पास घरेके भीतर छोटे बड़े ३ पुराने मिन्द्र और कई मण्डप हैं। मिन्द्रोंमें कोई देवता नहीं है। चड़े मिन्द्रकी छत और वहाँके दूसरे मिन्द्र मण्डपोंमेंसे कई एकके हिस्से गिर गये हैं। मिन्द्रसे करीब १ मील पूर्व आनागन्दीके सामने एक बस्तीके पास तुङ्गभद्राके किनारे आदमी पहुँचता है। वहाँ कड़ाहके समान १० फीट व्यासके टोकरेमें, जिसपर वाहरसे चमड़ा मढ़ा रहता है; बैठकर नदीपार जाना होता है। उस पर २० आदमी तक चढ़ते हैं। एक आदमीका एक आना माड़ा लगता है, किन्तु साधु लोगोंको भाड़ा नहीं देना पड़ता है। तुङ्गभद्राके बायें अर्थात् उत्तर निजामका राज्य है। तुङ्गभद्रा नदीसे ४० गज उत्तर आनागन्दीका फाटक है, जिससे वै मील आगे आनागन्दिके राजाका महल साधारण इमारत है। महलके पास एक साधारण वस्ती और बाजार है। राजाकी तरफसे सदावर्त जारी है। वह राजा प्रख्यात विजयानगरके राजाके वंशमें हैं, जो अब हैदराबादके निजामके आधीन जमींदार है।

पम्पासर—आनागन्दीसे १ मीलसे अधिक पश्चिम तुङ्गभद्रासे उत्तर पम्पासर नामक तालाब है। आनागन्दीसे नीची ऊँची जमीनकी पगदण्डीसे जाना होता है। पम्पासर पूर्वसे पश्चिम तक लगभग २२५ फीट लम्बा और उत्तरसे दक्षिणतक २०० फीट चौड़ा है, जिसके उत्तर उससे छोटा मानसरोवर नामका एक त्रिमुजाकार तालाव है। दक्षिणके सिवाय दोनों तालाबोके २ तरफ नीची पहाड़ियाँ हैं। तालाबोंके पश्चिम पहाड़ीके बगलपर कई पुराने जर्जर मन्दिर और मण्डप देखनेमें आते है, जिनमेंसे एकमें श्रीलक्ष्मीजी और श्रीनिवास भगवानकी मूर्ति है। वहाँ एक पुजारी रहता है। पंपासरसे लगभग ३० कोस पश्चिम शवरिवक मन्दिरमें छोट आनेमे लगभग डेढ़ घण्टा लगता है। मार्ग पगडण्डी है। रास्तेमें अंजनी पहाड़ी, जो ऋष्यमूकसे उत्तर है, दिहने मिलती हे, जिसके ऊपर एक मन्दिर है।

विजयानगरकी तबाहियाँ—-विरूपाक्षके मान्दिरसे करीब २ मील दक्षिण-पूर्व विजयानगरके राजाके महलका एक हिस्सा और खियोंका स्नान घर है। उसके पास ५० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा तथा ६ फीट गहरा एक होज है; परन्तु इसमें अब पानी नहीं है। मेहराबदार २० स्तम्भोंपर होजकी छत है। उससे ५० गज पश्चिमोत्तर बहुतसे दूटे फूटे मकान हैं, जिनमें हाथियोंका अस्तवल, जनानखाना, खजानाघर इत्यादि इमारतें और एक तख्त हैं। उस जगहसे करीब १०० गज उत्तर सुन्दर स्तम्भ लगे हुए एक मान्दिर है। मन्दि-रका चौगान २०० फीट लम्बा और ११० फीट चौड़ा है। जनानखानेकी बाहरकी दीवार २०फीट ऊंची है। भीतरकी इमारत गिर गई है। घरेके कोनेके पास अब २ टावर है। जनान-

खानेसे १५० गज दक्षिण ३ कमरोके साथ एक मकान है है।जसे करीव है मील दक्षिण डाक बड़ाला है, जो पहले एक मन्दिर था। डाकबड़ालेसे दक्षिण कमालपुर हे, जहांसे एक सड़क पहाड़ियोंकी घूमती हुई हॉपी गॉवको गई है।

हॉपी विजयानगरके राजाओंकी राजधानी थी। राज्यका नाम विजयानगर था। तुझ-भद्रा नदीके आस पास विजयानगरके राजाओंकी इमारतोंका खण्डहर ९ वर्गमीलमे फैला हुआ है, जिसके भीतर हॉपी, आनागंदी, कमालपुर इत्यादि जगह हैं। एक सड़क पहाड़ि-योंको घूमकर कमालपुरसे उत्तर हॉपीको गई है। उन दोनोंके बीचमें पुराना शहर वसा था। राजमहलसे हैं मील तुझभद्राके निकट विष्णुका मन्दिर है।

इतिहास—बळाळा वशके राज्यकी घटतीके समय लगभग सन् १३३६ ई० में वूका और हरिहरने, जो बारङ्गळसे खदेरे गये थे, हॉपी नगरको वसाया; जिनके वंश वाले सन् १५६४ की तिळीकोटकी लडाई तक वहाँ थे, वाद आनागन्दी, वेळ्र और चन्द्रांगिरेमें एक सदी तक थे। वीजापुर और गोलकुण्डाके मुसलमान वादशाहोंने विजयानगर राज्यको ले लिया। विजयानगरके हिन्दू राजाओंने अपनी राजधानी हॉपीमे और उसके आस पास वहुत से महल और मन्दिर वनवाये।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—महाभारत—( वनपर्व—२७९ वॉ और २८० वॉ अध्याय ) कवन्य राक्षसने रामचन्द्रसे कहा कि लकावासी रावण सीताको लेगया है । तुम सुप्रीवके पास जाओ । वह तुम्हारी सहायता करेगा । ऋष्यमूक पर्वतके तटपर पंपा नामक तडाग है । उस पर्वतपर ४ मांत्रेयोंके साहित वालीके भाई सुप्रीव निवास करते हैं । इतना सुन रामचन्द्र वहांसे चले और पम्पासरपर पहुँचे । उन्होंने वहांसे आगे जाकर ऋष्यमूक पर्वतपर ५ वन्द्र-रोंको वैठे हुए देखा । तब सुप्रीवने अपने बुद्धिमान मन्त्रीको रामके पास मेजा । वह मन्त्री राम और लक्ष्मणको सुप्रीवके पास लेगया । रामने सुप्रीवके साथ मित्रताकी । तब सुप्रीवने रामको सीताका वस्न दिखाया, जो सीताने जातीवार गिरा दिया था । रामने सुप्रीवका आभिक अपने हाथसे किया । रामने वालीके मःरनेकी और सुप्रीवने सीताके लानेकी प्रतिज्ञा की । किर वे लोग युद्धकी इच्छा करके किष्कम्या गये । सुप्रीव वहे वेगसे गर्जा । वाली ताराके वचनोंका निरादर करके माल्यवान पर्वतके नीचे खडा हुआ । वाली और सुप्रीव युद्ध करने लगे । जब उन दोनोके रूपमें भेद कुछ न दिखाई दिया, तब हनुमानने सुप्रीवको एक माला पहना दी । जब रामने सुप्रीवके गलेमें चिह्न देखा,तव धनुवपर वाण चढ़ाकर वालीको पृथ्वीमें गिरादिया । वालीके मरनेके पश्चात् सुप्रीवने ताराके समेत सब राज्य प्राप्त किया । राम माल्यवान पर्वतके ऊपर वर्षा ऋतु भर रहे ।

(सभा पर्व ३१ वॉ अध्याय) राजा युधिष्ठिरके भ्राता सहदेवने दक्षिण, देशमें किष्किन्धा नामक कन्दरेके निकट जाकर वन्दरनाथ मयन्द, और द्विविदसे युद्ध किया।

वाल्मोिक रामायण—(अरण्य काण्ड—६० वॉ सर्ग) रामचन्द्रसे जटायुने कहा कि रावण सीताको छेगया है। तत्र वह सीताको ढूंढ़ते हुए वनमें चछे। (७२ वॉ सर्ग) उनको भयङ्कर वनमे कवन्य राक्षस मिछा जव उन्होंने उस राक्षसको जछादिया, तव वह दिन्यरूप हो वोछा कि हे राघव! सुमीव नामक बानर, जो अपने भाई वाछी द्वारा परसे निकाछा गया है, ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करता है। वह सीताके खोजमें तुम्हारी सहायता करेगा। तुम जाकर शीव्र सुप्रीवको अपना मित्र करो । वह इस समय सहायता चाहता है। (७३ वाँ सर्ग) बन और पर्वतोंमें भ्रमण करते हुए तुम पम्पासरोवर पर पहुँचोंगे। उसके पास महिष मतङ्ग अपने शिष्योंके सिहत रहते थे। ऋषि छोग तो चछे गये; परन्तु उनकी सेवा करनेवाछी तपस्थिनी शबरी अब तक उस आश्रममें देख पड़ती है। वह तुमको देखकर स्वर्गछोकको चछी जायगी। तुम पंपोक पश्चिम तीर पर उस गुप्त स्थानको जो मतंग वन करके प्रसिद्ध है, देखना। ऋष्यमूक पर्वतपर शिछासे आच्छादित एक बड़ी भारी गुहा है। उसमे प्रदेश करना बड़ा कठिन है। उस गुहाके पूर्व द्वार पर एक बड़ा भारी सरोवर है। उसी गुहामें वानरोंके साथ सुप्रीव निवास करता है। और कभी कभी शृङ्ग पर भी जा बैठता है।

(७४ वॉ सर्ग) राम और उक्षमणने कवन्थके वचनके अनुसार वनमें चलते चलते एक पर्वतके निकट निवास किया और वहाँसे चलकर पम्पाके पश्चिम शबरी के रमणीय आश्रमको देखा। सिद्धा शबरी रामचन्द्र और उक्ष्मणको देख उठकर उनके चरणोंपर गिर पड़ी, उसके पश्चात् उसने दोनों भाइयोंका अतिथि सतकार किया। तापसी शबरी, जो सिद्ध गणोंकी मान्य थी, वोली कि है रामचन्द्र! अब मैं तुम्हारे प्रसादसे अच्छे लोकको प्राप्त कह्नी। जब तुम चित्रकूटमें आये तब सुनि लोग, जिनकी मैं सेवा करती थी, दिव्य विमानोंपर चढ़ कर स्वर्गको चले गये। मैंने तुम्हारे लिये पंपा वनके नाना वन्य पदार्थोंको इकटुाकर रक्खा है। रामचन्द्रने शबरीका ऐसा वचन सुन उसके दिये पदार्थोंको अङ्गीकार किया। इसके अनन्तर जटा धारिणी और कृष्ण मृगचर्मको धारण करनेवाली शबरी अग्निमे कूद पड़ी और अग्निके तुल्य ह्म हो किर उसमेसे निकली। ब्रह्मलेकमें जहाँ मतंग आदि महात्मागण विहार करते थे, शबरी जा पहुँची। (७५ वॉ सर्ग) उसके पश्चात् रामचन्द्र उक्ष्मणसे वोले कि मैंने मुनियोंके सप्तसागर तीर्थमे पितृ तर्पण किया, अब हमलोग पंपासरोवरके तीर पर चलें; जहाँ ऋष्यमूक पर्वत भी पासही देख पड़ेगा, जिसपर सुप्रीव निवास करता है। ऐसा कह दोनो भाई पंपाके तीर पर आये।

(किष्किन्या काण्ड—पहले सर्गसे पाँचवें सर्ग तक) रामचन्द्र लक्ष्मणके सहित आगे चले। सुभीवने, जो ऋष्यमूक पर निवास करता था, इन दोनोंको देख त्रास युक्त हो हनू- मानको भेजा। हनुमान ऋष्यमूक पर्वतसे कूदकर राम लक्ष्मणके पास आया और अनेक बातें करके दोनों भाइयोंको पीठ पर चढ़ाकर ऋष्यमूक पर होकर मलय पर्वत पर सुभीवके पास पहुँचा। वहाँ रामचन्द्रने सुभीवका हाथ पकड़ा। दोनों मिन्नोंने अग्निकी प्रदक्षिणा करके दृढ मित्रता की।

(६ ठा सर्ग) सुत्रीव वों हे रामचन्द्र ! एक दिन मैंने देखा कि एक स्त्रीको एक राक्ष्म हरे छिये जाता था । वह राम और छक्ष्मण ऐसा पुकार रही थी । उसने हम पॉच बानरों को इस पर्वत पर देख अपने वस्त्र और सुन्दर सुन्दर आभूपणों को ऊपरसे गिरा दिया । रामचन्द्रके मॉगने पर सुत्रीवने पर्वतकी कन्दरासे उन वस्तुओं को छाकर रामचन्द्रके समीप रखदिया, जिनको दोनो भाइयोंने पहचाना ।

(११ वॉ सर्ग) सुप्रीव कहने छगा कि हे रामचन्द्र! एक समय भैंसेका रूप दुन्दुभी असुर किष्किन्धाके द्वार पर आकर गर्जने छगा । बालीने दुन्दुभीके दोनों सींगोंको

पकड़ उसको दूर झोक दिया। जब वह मरगया तव वालीने उसको अपने दोनों भुजोंसे उठा-कर फेंक दिया। वह एक योजन पर मतंग ऋषिके आश्रम पर जा गिरा । मुनीश्वरने अपने तपोबलसे वानरका कर्म जानकर शाप दिया कि जिसने इस मृतकको मेरे आश्रममें फेंका है वह यदि अवसे इस आश्रममें प्रवेश करेगा तो मरजायगाँ। उस शापसे वाली ऋष्यमुक पर्नतकी ओर आँख उठाकर देखभी नहीं सकता है। देखिये दुन्दुभीकी हिंहुयोंका समूह पासहीं में दख पडता है और ये सात साख़के वृक्ष हैं, इनमेंसे एक एकको वाली अपने पराक्रमसे हिलाकर विना पत्तेका कर मकता है, आप उसको कैसे मार सकेंगे। रामचन्द्रने खेळवाडुकी नाई पैरके अंगूठेसे दुन्दुभीके सूखे शरीरको उठाकर दश योजन दूर फेंक दिया। (१२ वॉ सर्ग ) और एक वाण साखुके वृक्षकी तरफ चलाया। वह वाण सातों वृक्षोको और पर्वतको फोडकर रामचन्द्रके तर्कसमें आघुसा । तव सुभीव वोले कि हे प्रभो । तुम वाणोंसे सम्पूर्ण देवताओंको मार सकते हो, वालीक्या पदार्थ है। उसके अनन्तर रामचन्द्र, सुगीव आदि सब उठे और शीव्रतासे किष्किन्धामें पहुँचकर वृक्षकी आड़में खेड़ हुए। तब सुगीव बड़े नेगसे गर्जा, जिसको सुन वाली अत्यन्त क्रोध युक्त हो लपकके आया। दोनों भाइयोंका घोर युद्ध होने लगा। हाथमें धनुष लिये रामचन्द्र देखने लगे। परन्तु कौन सुग्रीव और कौन वाली है। यह भेद बनको न समुझ पड़ा इस लिये बन्होंने अपने वाणको नहीं छोड़ा । इतनेमें सुमीन वालीसे हारकर ऋष्यमूकपर भाग गया। तब रामचन्द्र लक्ष्मण और हनुमानको साथ ले सुत्रीवके पास गये। रामकी आज्ञासे लक्ष्मणने पुष्पित गजपुष्पाको उखाड सुत्रीवके गर्लेम - मालाके समान पहना दिया । (१४ वाँ सर्ग ) रामचन्द्र सुप्रीव आदिके साथ किष्किन्धामें जाकर वृक्षोंके आड़में ठहरे । सुप्रीवने उचस्वरसे युद्धके लिये वालीको ललकारा । (१६ वॉ सर्ग ) ताराके वचनका निरादरकर बाली अपने नगरसे वाहर निकल सुप्रीवसे लड़ने लगा। जब रामचन्द्रने देखा कि सुप्रीव क्षीण पराक्रम होगया; तब वालीकी छातीमें बाण मारा, जिससे वह भूमिपर गिर पडा। ( २२ वॉ सर्ग ) वालीने रामचन्द्रजीसे अवेक वाते करके अपने प्राणोको छोड दिया। (२५ वाँ सर्ग ) छक्ष्मणके सिंहत श्रीरामचन्द्रने सुग्रीव, तारा और अंगदको समाइवासन दिया । सुप्रीव और अद्भदने वालीके श्रीरको पालकीपर चढा-था। वानरोने नदीके तीर पर चिता वनाई। तव अझद और सुगीवने वालीको चिता पर स्थापन किया और विधिपूर्वक चितामें अग्नि देकर चलटी प्रदक्षिणा दी। इसके अनन्तर रामचन्द्रने, जो सुशीवहीं के समान शोकयुक्त होगये थे, उसकी सम्पूर्ण प्रेत किया करवायी ।

(२६ वॉ सर्ग) उसके पश्चात् रामचन्द्र सुमीवसे बोले कि यह वर्षा ऋतुका पहिला महीना श्रावण है, उद्योगका समय नहीं है। जब कार्तिक लगे तब तुम रावणके वधका उद्योग करना। उसके पश्चात् सुमीवने किष्किन्धामें प्रवेश किया। वहाँ उनका अभिषेक हुआ। सुमीवने अद्भदको यौवराज्यके आसनपर अभिषेक कराया।

(२७ वॉ सर्ग) रामचन्द्र रूक्ष्मणके सिंहत प्रस्तवण गिरिपर आये। दोनो भाइयोंने स्म पर्वतके शृङ्गपर एक वडी रुम्बी चौड़ी कन्द्रा देखकर वहाँ निवास किया। रामचन्द्र रूक्ष्मणसे बोर्छ कि देखों इस गुहाके अप्रभागमें यह पूर्व वाहनी नदी शोभा दे रही है। यहाँसे किष्किन्धा दूरभी नहीं है। देखों यहाँसे गीत और वाजोंका घोष और गर्जते हुए वानरोका शब्द सुन पेड़ता है। (२८ वॉ सर्ग) उसके उपरान्त माल्यवान पर्वतपर निवास करते हुए रामचन्द्रने रूक्ष्मणसे वर्षा ऋतुकी शोभों वर्णन की।

(३० वाँ सर्ग ) शरद कालके लगैतेही रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि देखो सुश्रीव सीताको खोजनेके छिये समयका नियम करकेमी चेत नहीं करता। वर्षा काछ क्ष के चारों महीने बीत गये। तुम किष्किन्धामें जाकर मेरे क्रोधका रूप उससे कह सुनाओ। (३१ वॉ सर्ग ) छक्ष्मणने प्रवर्षणसे चलकर पर्वतकी सन्धिमें वसी हुई सेनाओंसे पूर्ण दुर्गम किष्किन्धा पुरीको देखा, जिसके बाहर भयंकर वानर घूम रहे थे। श्रेष्ठ बानरोंने सुमीवके घर जाकर लक्ष्मणका क्रोधपूर्वक आगमन कह सुनाया, परन्तु सुप्रीवने, जो ताराके साध कामासक्त होरहे थे, उनके वचनोकी ओर ध्यान नहीं दिया । उस समय सचिवोंकी आज्ञा पाकर वेड् वेड् बानर हाथोंमें वृक्षोंको छिये हुए खड़े होगये । सम्पूर्ण किष्किन्या वानरेंसे भर गई। उस कालमें अङ्गद, प्रव्वलित कालाग्निके सद्श छक्ष्मणको देखकर अत्यन्त त्रसित हो छक्ष्मणके पास गया । छक्ष्मणने अङ्गदको सुत्रीवके पास भेजा; परन्तु सुत्रीव निद्रासे ऐसे प्रमत्त थे कि अङ्गदके वचनको कुछ भी न सुन और न समझ सके। तब बानर लोग लक्ष्मणको कुद्ध देख उच्च-स्वरसे किलकिला शब्द करने लगे, जिससे सुग्रीवकी निद्रा खुल गई। (३३ वॉ सर्ग) लक्ष्मणने अङ्गदसे सन्देश पाकर किष्किन्धा गुहामें पहुँचकर वहाँ पुष्पित वन, राजमार्ग और विशाल विशाल अनेक खनवाले गृह देखे । सुप्रीव चापके शब्दसे लक्ष्मणका आगमन जान कर त्रासयुक्त हो अपने आसर्नसे विचिछत हुए। उन्होंने ताराको छक्ष्मणके पास भेजा। तारा लक्ष्मणका प्रबोध करके उनको सुमीवके पास लाई। (३६ वॉ सर्ग) सुमीवकी प्रार्थनासे छक्ष्मण प्रसन्न हुए। (३७ वॉ सर्ग ) सुत्रीवकी आज्ञासे हनूमानने सव वानरोंको सव दिशा-ऑम भेजा । उन्होने शीघ्र जाकर समुद्रों, पर्वतों, वनों और सरोवरोंके रहनेवाछे वानरोंको राजाकी आज्ञा कह सुनाई। प्रधान बानर पृथ्वीके सब बानरेंको सन्देश दे शीव सुप्रीवके पास उपस्थित होकर बोले कि सब बानर आ पहुँचे हैं। (३८ वॉ सर्ग) तत्र सुग्रीव लक्ष्म-णके सिहत सुवर्णकी पालकीपर चढ़ रामचन्द्रके निवास स्थानपर पहुँचे और रामचन्द्रके समीप हाथ जोडकर खड़े होगये। (३९ वॉ सर्ग) श्रीरामचन्द्र सुप्रीवसे वातकर रहे थे कि इतनेमें असंख्य वानरोंसे सम्पूर्ण मूमि आच्छादित होगई। (४० वें सर्गसे ४७ वें सर्ग तक ) सुप्रीवने सीताका पना लगानेके लिये लाखों बानरोंको चारों दिशाओंमें भेजा । पूर्व, उत्तर और पश्चिम इन तीन दिशाओंसे बानरोने छौटकर सीताका पता न छगनेका समाचार किपराजसे कह सुनाया।

( सुन्दर काण्ड—६५ वॉ सर्ग ) दक्षिगके जानेवाले हनूमान आदि वानरोंने प्रस्तवण पर्वतपर आकर सीताका समाचार रामचन्द्रसे कहा और सीताकी दी हुई मणि उनको दी।

( युद्ध काण्ड—४ था सर्ग ) श्रीरामचन्द्रने प्रस्नवण पर्वतसे दक्षिण दिशामें प्रस्थान किया। उनके पीछे बड़ी भारी वानरी सेना सुप्रीवसे अभिरक्षित होकर चली।

( उत्तर काण्ड, ४० वॉ और ४१ वॉ सर्ग ) अगस्यजी श्रीरामचन्द्रसें हनूमानके जन्मकी कथा कहने छे। कि, हे रघुसत्तम ! सुमेह पर्वतपर बानरोंका राजा केसरी रहता था उसकी खोका नाम अंजना था। वायुने अञ्जनामें हनूमानको उत्पन्न किया । जब अञ्जना

<sup>\*</sup> वर्षाकालके आपाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन ये ४ महीने होते हैं, कि तु वर्षाकृत श्रावण, भाद्र , दोही महीनोंकी नियत है।

फलोंके लानेके लिये वनमें गई, तव हनूमान क्षुधासे पीड़ित हो रोदन करने लगे । उसी समय सूर्योदय हुआ । वालकने उडहुलके पुष्पके समान विम्व निकलते सूर्यमें देखा । तब उसने जाना कि यह कोई फल है। उस समय वह सूर्यको पकड़नेकी इच्छासे उड़कर मध्य आकाशमें पहुँचा । वायु अपने पुत्रके स्नेहसे सूर्यके दाहके भयसे उसको शीतलता देता हुआ उसके पीछे पीछे चला जाता था। सूर्यने ऐसा विचारकर कि, यह आगे वहुत कार्योंको करेगा उसको भस्म नहीं किया, उसी दिन सूर्य प्रहण था। जब हनूमानने जाकर सूर्यको पकड़ लिया तब राहु डरकर वहाँसे हट गया। उसने इन्द्रलोकमें जाकर यह वृत्तान्त इन्द्रसे कह सुनाया इन्द्र हाथीपर चढ़कर सूर्यके पास पहुँचे राहु इन्द्रसे पहिलेही वहाँ पहुँच गया। हनू-मान राहुको भी एक फल जानकर सूर्यको छोड उसीको पकड़नेके लिये दौढे । राहु भाग-कर इन्द्रके शरणमे गया। उस समय इनूमान ऐरावत हाथीको वहुत बड़ा फल जानकर उसकी ओर दौंडे। इन्द्रने उम वालकको आते देखकर साधारण क्रोध पूर्वक धीरेसे उनको वज मारा । हनूमान वजकी चोटसे पर्वतपर गिरपड़े और इनकी वाई ठुड्डी भन्न होगई । तव वायु महा कोधकर प्रजाओं के अन्तर्गतके अपने प्रचारको रोक हनूमानको गोदमें छे गुहामें जाकर चुप चाप वैठ रहा। वायुके प्रकोपसे सबका श्वास रुक गया और सम्पूर्ण कर्म बन्द होगये। तत्र सव प्रजाओंकी पुकार सुनकर ब्रह्माजीने देवताओंके सिहत वायुके पास जाकर हनूमानके शरीरपर हाथ फेरा, जिससे वह बालक जी गया। तब बायु प्रसन्न हो सब प्राणि-योंमें संचार करने लगा । ब्रह्माकी आज्ञासे सब देवताओंने बालकको वर दिये । इन्द्रने कहा कि मेरे वजसे इस वालककी दुड़ी, टेढ़ी होगई है, इस लिये आजसे इसका नाम हनूमान होगा। जब ब्रह्मा आदि सब देवता चले गये, तब वायु अञ्जनाके पास हनूमानको रासकर चला गया । उसके पश्चात् हनूमान महाबलसे गर्वित हो ऋषियोंके आश्रमम जाकर उपद्व करने लगे। तब मृगु और अंगिराके वंशवाले महर्षियोंने उनको शाप दिया कि जिस वलके भरोसे तुम हमको वाधा देते हो वह वछ तुमको बहुत काल पर स्मरण होगा और जव तुमको कोई स्मरण करावैगा तव तुम्हारा वल वहेगा। किष्किन्धाके ऋक्षराजके मरने पर वाली राजा और सुप्रीव युवराज हुआ । वाल्यावस्थाहीसे सुप्रीवसे हतूमानकी भारी मित्रता थी। हनूमानने सूर्यके पास जाकर उनसे न्याकरण पढ़ा। (यह कथा दूसरे शिवपुराण-७ वे खण्डके ३९ वें अध्यायसे ४३ वें अध्याय तक है )।

त्रह्माण्डपुराण—( अध्यात्मरायायण—अरण्यकाण्ड, १० वॉ अध्याय ) कवन्ध राक्ष्य-सने कहा कि हे रामचन्द्र । सन्मुखवर्त्ती आश्रममें शवरी नान्नी तापसी निवास करती है। तुम उसके पास जाओ, वह सीताकी सव कथा तुमसे कहेगी। रामचन्द्र छक्ष्मणके सहित उस वनको परित्याग करके शवरीके आश्रममें गये। उन्होंने शवरीसे पूछा कि हे तापसी! सीता कहाँ है। उसने कहा हे भगवन्! रावण सीताको छंकामें छेगया है। यहांसे थोड़ी दूर पंपासरोवरके निकट ऋष्यमूक पर्वत है, जिस पर चार मन्त्रियोके सहित सुन्नीव वानर निवास करता है। तुम वहाँ जाकर उससे मित्रता करो। वह तुम्हारा समस्त कार्य पूर्ण करेगा। ऐसा कह शवरीने अन्निमें प्रवेश करके सुक्ति छाभ की।

( किष्किन्धाकाण्ड-प्रथम अध्याय ) रामचन्द्र पंपानरोवरके समीप गये । वह सरो वर एक कोश-विस्तीर्ण था । राम और लक्ष्मण वहाँसे चलकर ऋष्यमूकके कटान -

पहुँचे । सुमीव ४ वानरोंके सहित उस पर्वतके शिखर पर रहता था । उसने दोनों भाइयोंको देख भयभीत होकर हनूमानको उनके पास भेजा । हनूमान दोनों भाइयोंको अपने कन्घोंपर चढ़ाकर सुगीवके निकट छे आये । सुप्रीवने जानकीके सब भूषण, जिनको उसने गिराया था, रामचन्द्रको दिये। सुप्रीवने प्रतिज्ञा की कि मैं रावणको मार कर जानकीका उद्धार करूंगा । अग्निकी 'साक्षी देकर दोनों भित्र बने। सुग्रीवने दुन्द्रभी दानवका पर्वताकार मस्तक रामचन्द्रको दिखलाया । रामचन्द्रने उसको अपने अंगुरेसे १० योजन दूर फेंक दिया । फिर सुमीवने तालके ७ वृक्षोंको दिखलाया, जिनको राघवने एकही बाणसे भेदन कर दिया। तब सुपीवको निश्चय और विश्वास हुआ कि यह बालीको मारेंगे। (२ रा अध्याय) रामचन्द्रकी आज्ञासे सुर्गाव किष्किन्धाके उपवनमें जाकर गर्जी। तब बाली आकर उससे लड़ने लगा। रामचन्द्रने दोनों बानरोंका एकही रूप देख-कर सुप्रीव वधकी शंकासे वालीको नहीं मारा । सुप्रीव वालीसे परास्त होकर भाग गया। तब लक्ष्मणने उसके गलेमें पुष्प माला पहना दी । सुप्रीवने फिर जाकर वालीको ललकारा। वाली ताराके वचनका निरादर करके आकर फिर सुप्रीवसे छड़ने लगा। रामचन्द्रने वृक्ष्के ओटमें बैठकर वालीके हृदयमे वाण मारा । बालीने शरीर छोड़कर परमपद प्राप्त किया । (३) सुग्रीवने शास्त्रके अनुसार नालीका प्रेत कर्म किया। लक्ष्मणने रामकी आज्ञानुसार किष्किन्थामे जाकर सुप्रीवका अभिषेक करवाया। बाछीका पुत्र अंगद युवराज बनाया गया । रामचन्द्र छक्ष्मणके सिहत प्रवर्षण पर्वतके अति विस्तृत उच्च शिखरपर गये और वहाँ सरोवरके निकट एक गुहामें निवास करने छगे। (४) सुमीवकी आज्ञासे हनूमानने सातों द्वीपोंके बानरोंको वुडानेके लिये १० सहस्र वानर भेजे। (५) कुछ दिनोंके पश्चात रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि देखो शरद्काल उपस्थित हुआ; परंतु सुप्रीव सीताके खोज-नेका उद्योग नहीं करता है। तुम जाकर उसको छे आवो। छक्ष्मण किष्किन्धामें जाकर सुमीवको छे आये । (६) सुमीवने दूसरी दिशाओं में विविध बानरगणोंको भेज कर दक्षिण दिशामें अंगद, जाम्बवान, हनूमान, नल, सुपेग, शरम, मयंद, और द्विविधको भेजा।

( उत्तरकाण्ड—तीसरा अध्याय ) सुमेरके शृङ्गपर ब्रह्माकी सभा है। एक समय जब ब्रह्माने योगावलंबन किया था, तब उनके दोनों नेत्रोंसे अशु गिरे। जब उन्होने उसको हाथसे पोछ कर भूमिमें गिरादिया, तब उससे एक महा वानर उत्पन्न होगया। वह ब्रह्मा- की आज्ञासे वहाँ निवास करने छगा। उसका नाम ऋक्षराज पड़ा। एक समय वह बानर उस पर्वतके एक सरोवरमें जल पीनेके लिये गया और उसके जलमें अपना प्रतिविम्ब देख उसको बानर जानकर जलमें कूद पड़ा। वह जलसे बाहर निकलनेपर सुन्दर खी बनगया। इन्द्र ब्रह्माकी पूजाकर जब अपने गृहको जाने लगा, तब मार्गमें सुन्दर खीको देख कामातुर होगया। उसका अमीघ वीर्य उस खीके केशपर गिरकर भूमिमें पड़गया, जिससे इन्द्रके तुल्य पराक्रमी बाली उत्पन्न हुआ। इन्द्र बालीको सुर्वण—माला देकर अपने गृह चलागया। उसी समय सूर्य भी उस खीको देखकर कामवश होगया। उसने अपने अमोघ वीर्यको कन्याके ग्रीवा देशमें निक्षेप किया, जिससे उसी क्षण महाकाय सुगीव बानर उत्पन्न हुआ। सूर्य उसकी सहायताके लिये हनूमानको सौंपकर अपने स्थानको चलागया। वह स्त्री दोनों पुत्रीको लेकर किसी स्थानपर सोगई। प्रातःकाल होनेपर उसने अपनेको पूर्ववत् बानर देखा।

ऋक्षराज वानर अपने दोनों पुत्रोंको छेकर ब्रह्माके समीप गया। इसके अनन्तर ब्रह्माने एक देवदृतसे कहा कि तुम ऋक्षराजके सिंहत विश्वकर्मा निर्मित किष्किन्धा नगरीमें जाओ और वहाँ उसको सिंहासनपर अभिषिक्त करके वानरोंका राजा वनावो। सातों द्वीपोंके वानर इसके कशवर्ती होंगे। जब रामचन्द्रका अवतार होगा तब सम्पूर्ण वानर उनकी सहायता करेंगे। देवदूतने किष्किन्धामे जाकर ब्रह्माके कथनानुसार ऋक्षराजको वानरोका राजा वनाया। तबसे किष्किन्धा वानरोका आश्रय-स्थान हुआ। (यह कथा वाल्मीकि रामायण--उत्तर काण्डके ४३ वें सर्गमें है)।

पद्मपुराण—(पातालखण्ड, ३६ वॉ अध्याय) हन्मानने पूस वदी सप्तमीको लङ्कासे लौटकर रामचन्द्रसे सीताका सन्देशा कहा और उनको सीताका चूडामणि दिया। अष्टमी तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विजय मुहूर्तमें मध्याह समय प्रस्रवण गिरिसे रामचन्द्रका प्रस्थान हुआ।

वामनपुराण-( १२ वॉ अध्याय ) सरोवरोंमें पंपासर श्रेष्ठ है।

भक्तमाल-लगभग ३०० वर्ष हुए नामाजीने भक्तमाल नामक प्रन्थ वनाया ( भक्त-मालमें लिखा है कि जयपुरके महाराज मानसिंह नाभाजीके मठपर गये थे )। संवत् १७६९ में प्रियदासने भक्तमालको टीका रची। टीकाके २७ अङ्कसे ३३ तक इस भांति शवरीकी कथा है:-- शवरी बनमे रहती थी। वह नित्यही रात्रिके शेषमें चुपकेले यतङ्गऋषिके आश्र-ममें लकड़ीके बोझे रख देती थी और कड़ड़ोंको बहारकर मार्ग साफ कर देती थी । ऐसा देख ऋषिने अपने शिष्योको आज्ञा दी कि कौन श्रद्धावान मनुष्य ऐसा काम करता है. तुम लोग उसको पकडो । शिष्यलोग रात्रिमें सावधानीसे पहरा देकर शवरीको पकडकर ऋषिके पास छाये। वह काँपने छगी दयाछ मतज्ञ ऋषिने उसकी बढे स्नेहसे अपने आश्रममें वास कराया और उसका नाम श्रवणा रक्खा। ऐसा देख उस वनके सब ऋषियोने क्रोध करके मतु ऋषिको पंक्तिसे वाहरकर दिया। कुछ दिनोके पीछे महार्षे शवरीको रामचन्द्रके दर्शन करनेकी आजा देकर परम धामको चले गये। गुरुके वियोगसे शवरीके हृदयमें दारुण शोक उत्पन्न हुआ, किन्तु श्रीरामचन्द्रके दर्शनकी आशासे वह जीवन धारण करती थी। ऋषियोंके स्नानके पहिलेही वह मार्गको वहारकर साफकर देती थी। यह देख वे लोग अप्रसन्न होते थे और उसके स्पर्श होनेपर उसपर कोघ करते थे। जब ऋषि छोग स्नान करने जाते थे तब शबरी वहाँसे भागजाती थी। उस समय स्नानका जल रुधिर होगया और उसमें कींडे पड-गये। तब भी अभागे ऋषियोंने उसका कारण नहीं समझा। शवरी वनसे वेर लाकर चीख चीखके मीठे वैरोंको रामके लिये यत्नसे रखती थी और बाट जोहती थी कि कव श्रीराम-चन्द्र आकर इन वैरोंको खायँगे । कुछ दिनोंके पीछे श्रीरामचन्द्र पूछते पूछते उसके स्थानमें आकर कहने लगे कि भगवती शवरी कहाँ है। शवरीने आकरके दरहीसे उनकी प्रणाम किया। रघुनन्दनने शीघ्रतासे उसको उठाया और उसके दिये हुए फलोंको बहुत प्रशंसा करके भोजन किया। ऋषि लोग विचार करते थे कि श्रीरामचन्द्र यहाँ आवेगे तो हम छोग विगडे हुए जलके सुधारका उपाय उनसे पूछेगे । इतनेमें उन्होंने सुना कि वह अवरीके आश्रमें आगये हैं। तव उन्होंने अभिमानको परिलाग करके वहाँ जाकर अरिामचन्द्रसे जब विगड़नेका कारण पूछा। रामचन्द्रने कहा कि शबरीके चरणका स्पर्श करनेसे (अर्थात् शबरी उसमे जब अपना चरण डालेगी तब ) जल स्वच्छ हो जायगा।

# आठवाँ अध्याय ।

**─×\*\***\***←×** 

(बम्बई हातेमें ) लक्कण्डी, गदग जंक्शन, बादामी, और बीजापुर। लकुण्डी।

होसपेटसे ४१ मील (गुण्ठकल जंक्शनसे ११२ मील) पश्चिमोत्तर तरणलपुरका रेलवे स्टेशन है। स्टेशनसे करीब ४ मील दूर और गदग जंक्शनसे करीब ८ मील दक्षिण पूर्व बर्म्बई हातेमें लकुण्डी एक वस्ती है। एक समय इसका नाम लोकोकण्डी था। यहाँ बहुत पुराने मन्दिर हैं।

वस्तीके पश्चिमके दरवाजेके पास एक अच्छा मन्दिर है, जिससे चन्द्रगज दूर एक दूसरा मन्दिर है। काशीविश्वनाथके मन्दिरमें संगतराशीका उत्तम काम हैं। सब बातोंके मिलानेसे यह मन्दिर लकुण्डीमें देखने लायक है, परन्तु अब बहुत जर्जर होगया है। पश्चिम ओर सड़कके बगलपर एक तालाबके उत्तर नन्दिश्वर शिवका मन्दिर है। उससे २०० गज दिक्षण उस तालाबके पूर्व बगलपर बासवका मन्दिर है। वस्तीके भीतर मिल्लकार्जुन शिवका मन्दिर है। उससे १०० गज पश्चिम ईश्वरका बहुत पुराना मन्दिर है, जिसकी छत गिर गई है। उससे १०० गजका एक तंग रास्ता बावलीके पास गया है। वहाँ पत्थरकी बावली है। उसके तीन तरफ पानी तक सीढ़ियाँ हैं। पहली सीढ़ीके दोनों बगलोंमें एक एक हाथी है। उससे लगभग २०० गज दूर टावरके पश्चिम बगलपर मणि केशव (कृष्ण) का मन्दिर है। मन्दिरके पास एक सुन्दर पत्थरका छोटा तालाब है, जिसमें पानीमें निकले हुए कई पुस्ते बने हैं। मन्दिरके दरवाजेके दोनों बगलोंमें चार चार काले स्तम्म हैं। बाहरी दीवारका हिस्सा गिर रहा है।

गद्ग ।

हरपालपुरसे ११ मील और गुण्टकल जंकशनसे १२३ मील पश्चिम कुछ उत्तर गदगर्में रेलवेका जंकशन है। वहाँसे रेलवे लाइन २ तरफ गई है,—उत्तर हातगी जंकशनको, पश्चिम हुबली और लोडा जंकशन होकर मोरमुगा बन्दरको और पूर्व कुछ दक्षिण गुण्टकल जंकशनको बम्बई हातेमें दक्षिणी बिमागके धारवाड़ जिलेमें (१५ अंश, २४ कला, ५० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ४० कला, पूर्व देशान्तरमें) सबडिवीजनका सदर स्थान गदग एक कसवा है।

कसबेके दक्षिण-पश्चिम कोनेके पास कारवार कम्पनीकी रूईकी कोठी है। उसके पास गवर्नमेण्टके टेळीग्राफ आफिस और ममळुतदारकी कचहरी है। गदगमें सिविल स्टेन्शनके मामूळी आफिस हैं। वहाँ रूई और रेशमकी बड़ी तिजारत होती है और साप्ताहिक बाजार लगता है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गद्ग कसवेमें २३८९९ मनुष्य थे, अर्थातः १८३६१ हिन्दू, ४८०६ मुसलमान, ५९६ क्रस्तान, ११७ जैन और १९ पारसी।

तिक्टेश्वरका मन्दिर—कसवेके दक्षिणके महत्लेमें तिक्टेश्वरका मन्दिर है। मन्दिरके पास १ शिलालेख है, जिनमेंसे एकका सन् १०६२ ई० के मुताबिक होता है। प्रधान मन्दिरका पहला दरवाजा जगमोहनसे ३६ फीट दूर है। एक कमरेसे होकर मन्दिरमें जाना होता है। वहाँ दीवारम सूरतोंके २ कचार है, जिनमेंसे नीचे वाले कचारमें १५६ और ऊपर वालेमें १०४ मूर्तियाँ बनी हुई है। पूर्व ओर ४ स्तम्भोंके बीचमें नन्दी है। मन्दिरकें प्रधान हिस्सेके पीले पश्चिमकी तरफ इमारतें फैली है। हातेके दहिनेके हिस्सेमें सरस्वतीका मन्दिर है, जिसके जगमोहनमें १८ सत्न और ६ सत्नची लगी हैं। चारो तरफ पुजारी और दर्शकोंके रहनेके लिये मकान है। पश्चिम एक दूसरा दरवाजा पश्चगाहके साथ है। घरेके भीतर पत्थरका एक उत्तम कूप है, जिसकी सीढियाँ पानी तक गई है। उस जगह बहुतेरे शिलालेख है, जिनमेसे एकभे शाका ७९० (८६८ ई०) लिखा है।

दूसरे मन्दिर—कसनेके पश्चिमोत्तरके कोनेमे एक वैष्णव मन्दिर है। उसक दरवाजे पर ५० फीट ऊँचा चौमंजिला गोपुर बना हुआ है, जिसके प्रत्येक वगलमे १६ कतारोंमें मूर्तियाँ बनी है। गोपुर होकर एक हातेमें जाना होता है, जिसमे निहायत साधारण मन्दिर और एक कृप है।

उस मिन्द्रिस ३०० गज दक्षिण-पश्चिम कारी देवका पत्थरका मिन्द्रि है, जिससे ३० गज दक्षिण एक छोटा जैन मिन्द्रि है।

बादामी।

गद्ग जंक्शनसे ४२ मील उत्तर बादामीका रेल्वे स्टेशन है। वम्बई हातेके बीजापुर जिलेमें सबिडवीजनका सदर स्थान बादामी एक गॉव है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २०६० मनुष्य थे। गॉवके पूर्वोत्तर बादामीका किला और ऊँची भूमिपर चंद सुन्दर मन्दिर हैं। दक्षिण एक दूसरा चट्टानी किला एक पहाडीका मुकुट बना है, जिसके आगेके बगलमें ४ गुफामन्दिर है। ४०० फीट ऊँची दो पहाडियोंके बीचकी तंग जगहमें बादामीकी बस्ती है, जिसके पास एक उत्तम तालाब है। दोनों किले बहुत पुराने कदाचित् अझरेजी सन्के गुरुके समयके है।

निचिछे किछेके फाटकका मुख दक्षिण-पश्चिम है। उससे प्रवेश करने पर थोड़िहीं आग वाये तरफ हनूमानका मन्दिर मिलता है, जहाँसे १२० फीट ऊपर पत्थंरका बना हुआ महादेवका मन्दिर है। मन्दिरसे ९० फीट ऊपर एक ऊँचा चट्टान है, जिसके किनारों के चारों तरफ ऊपरवाले किलेकी दीवारका हिस्सा है। वह किला अब लोड दिया गया है। उसमें केवल १० फीट लम्बी एक लोहेकी तोप और दो तीन मन्दिर हैं।

दक्षिणवाली पहाडीके, जिसके उत्पर एक किला है, पश्चिम वगलमें छठी सदीकें बन हुए हिन्दुओं के ३ गुफामन्दिर और जैनोका एक गुफामन्दिर है जिनके कारण बादामी प्रसिद्ध है।

हिन्दुओकी गुकाये- पहली गुका भूमिसे लगभग ३० कीट ऊपर है, इसका मुख पश्चिम ओर है। इसके आगे ६ स्तम्भ बने हैं, जिनमेंसे दक्षिणवाले २ स्तम्भ विजलिसे दूर गये है, उसके स्थान पर अब उकड़िक स्तम्म छगे है। गुकाके वायें एक द्वारपाछ और एक नन्दी है। द्वारपाछके सामने ५ फीट ऊँची १८ मुजावाछी विवकी नृित है। वहाँ गण-पाते और वाजेवाछे गण भी वेने है। अगवासके वाद (पूर्व) निकासका मकान है, जिसमें बाये चतुर्भुजी विष्णु, दिहेने एक पापंद्रके साथ छक्ष्मीजी और चवृत्तरे पर शिव, पाविती और नन्दी; पिछछी दीवारमें महिपासुरको मारती हुई ४ मुजावाशी महिश्री, दिवारमें गणपति और वायेंकी दीवारमें स्कन्द हैं। निकासके वाद दो स्तन्मोक सान एक कमरा है। भीतर स्तन्नोके २ कतार है।

पहले गुका मन्दिरमे दूसरे नुका मन्दिरको सीड़ी गई है । अगवास न उत्तर मुसकी ४ मेहरावी है। उसके आगे दो द्वारपाल और एक खी है। वरंडेके पूर्व वनलें हरतोंका एक दल और भगवास वाभनजीकी बहुन वही और वाराह भगवासकी सावारण जूनि है। वामनजी एक चरण पृथ्वी पर और दूसरा आकाश में रक्खे हुए है। खोग गढ़ड पर चहे हुए चतुर्भुज विष्णु है। दीवारके शिरके पास श्रेमणायी विष्णुकी सृक्ति वनी है। वरडेसे एक दरवाजा द्वारा कमो में प्रवेश करना होता है। कमरे ही छतके नीचे ८ स्तम्म है। उसके भीतर सनुष्य, हाथी, इत्यादिकी बहुतेरी मृक्तियां वनी है।

दूसरी सीढ़ी के शिरके पास तीसरी गुफाके आगे एक चमूतरा है। यह गुक्ता दहाँ के सब गुफाओं में उत्तम है। इसका अगवास उत्तरसे दक्षिण तर ०२ फीट है, जिसने १२ कीट जैने ८ स्तम्भ वने है। ११ सीढ़ियाँ गुफाको गई है। यहाँ पत्थर निकास कर अनेक गण, पुत्प की, अर्द्धनारीश्वर जिन, शिन और पार्वतीकी नूनि दनी हुई है। वरंडेके पश्चिम असीरमें ११ फीट ऊँची नृसिहकी मूर्ति है। दक्षिणकी दीवारमें इतनीही उचाईके शिन है। पूर्व असी-रके पास शेषके फणके नीचे नारायण हैं। इस स्ट्रक वार्ये वाराहजी और दिन्ने कनड़ी अक्षरमें एक जिलालेख है। भीनरका कमरा उत्तरसे दक्षिण तक ३८ फीट लग्ना, पूर्वसे पश्चिम तक ३५ फीट चौडा और १६ मीट उचा है। गुफाके वार्ये च्छानपर एक जिला लेख है। एक लेखमे जाका ५०० (सन् ५४८ ईसवी) लिखा है।

जैनगुफा-तीसरी गुकाके पूर्व ७ फीट इंची दीवार है, जो जेन गुकाको तीनो हिन्दू गुफाओसे जुदा करती है। दीवारके वार चयूनरा मा ऑगन है। गुफाके आगे चट्टान काट-कर बनी हुई चौड़ी ओरियानी है। अगवासनें मेर्सवदार ६ स्तर्भ बने है। भीतरकें बरण्डेके बार्चे एक जैन देवना और दिने बुद्धकी मृत्ति है और आगे ४ तिरम एडे है। इस बरण्डेमें सृत्विंबांकी ४ पंक्तियां और वरण्डेके मध्यमें बुद्ध देव है। उससे आगे आदितम् अर्थान् निकं मन्दिरमें बुद्धकी मूर्ति है। वरण्डेसे सीदियां किलंके द्रवाज़ेको गई हैं।

श्ली छोरके पास चट्टानके एक हिस्सेके गिर जानेसे पॉचर्जा गुका वन गयी है। एक सुराख द्वारा रेंगकर आदमी भीतर जाता है। चट्टानके सन्मुख एक वड़ी और एक छोटी जैन मूर्ति है। इससे भोडा पश्चिमोत्तर चट्टानके सन्मुख एक छोटा न्यान वना है, जिसपर देवताओंसे घेरे हुए विष्णु और शेपजी है। पश्चिमोत्तर और उत्तर बहुतसे दूसरे स्थान हैं।

पार्वतीका मन्दिर-वादासीसे करीव २ मीछ दूर मछपर्वा नवी और वारासीके वीच रारतेके वनशंकर गॉवमें पार्वतीजीका मन्दिर है। पाईले पत्थरका एक छोटा सायनान मिलता है, जिसमे २०० गज दूर ३६४ फीट लम्या और इतनाही चौडा एक तालाव है, जिसके पश्चिम बगलपर स्तम्मों के ४ कतारों के साथ एक सायवान और पूर्व वगलपर पानी तक पत्थरकी सीढ़ियों का घाट है। तालावमें मछिलयाँ बहुत हैं। तालावके पास बहुतसे बड़े बड़े बन्दर रहते है और २६ फीट ऊंचा एक रथ रक्सा है, जिसकी वड़ी पहियों का व्यास ७ फीट है। सायवानके पश्चिम बगलपर पार्वतीका मन्दिर है। वहाँ एक ऊँचे वुर्जपर कई कतारों में टीप रखनेकी जगह बनी हैं। मिन्दरके पास साफ पानीका १५ फीट चौडा एक सुन्दर नाला है, जो बड़े बड़े दरल्तों के जज़ल और झाड़ियों में होकर बहना है।

मलप्रविके किनारेके मिन्द्र—वादामीसे ५ मील दक्षिण पश्चिम मलप्यी नदीके वॉर्ये किनारेपर सातवीं या आठवीं सदीके वने हुए हाविडियन कारीगरीके नम्नेके हिन्दुओं और जैनोंके कई एक मिन्द्र है। इनके सिवाय वस्तीम बहुतेरे सिन्द्र हैं। पापनाथका मिन्द्र उत्तरी हिन्दुस्तानके मिन्द्रके डांचेका ९० फीट लम्बा, ४० फीट चौडा है। मिन्द्रमे १६ स्तंभ और भीतरीके कमरेमें ४ स्तम्भ हैं। मिन्द्रके आग जगमोहन बना हुआ है।

गुफा—बादामीके ५ मील पूर्वोत्तर एवल्छीके पास एक जैन गुफा और एक हिन्दू गुफा है।

इतिहास—सन् १०८६ में बादामी टीपू सुलतानके अधिकारमे थी। उस समय निजाम अली और पेशवा मायवरावकी फौजोने उसपर आक्रमण किया। अन्तमे बादानीके किलेकी सेना परास्त होगई। सन् १८१८ में अझरेजोंने किलेको लेलिया। बादानीके पहि-लेका इतिहास बीजापुरके इतिहासमें लिखा गया है।

#### बीजापुर।

वान्तमीके रेलदे स्टेंशनमें ७३ मील (गद्गजनशनसे ११५ नोल ) उत्तर और होत्गी जंक्शनसे ५८ मील दक्षिण नीजापुरका रेल्वे म्टेशन है। वम्बई हात्के दक्षिणी विभागमें (१६ अंश, ४९ कला, ४५ विकला उत्तर अक्षांग और ५५ अंश ४६ कला, ५ विकला पूर्व देशान्तरमें) जिलेका सदर स्थान नीजापुर एक पुराना नगर है, जिराका नाम पहिले विजयपुर था।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वीजापुर कसवेसे १६७५९ मनुष्य थे, अर्थात १२०७५ हिन्दू, ४५०९ मुसल्सान, १०० जैन, ५० इस्तान, १८ पार्सी और ७ यहूची ।

रेटवे स्टेशनसे पश्चिम प्राय गे.लाकार शकलम वीजापुर कसचा है, जिसके वगलों में पत्थरकी हड दीवार जिसकी परिधि लगभग ६ मीलके घरेकी है, वनी हुई है। कोटमें स्थान स्थानपर सुन्दर पाये वने है। नगरके चारों ओर ७ फाटक है,—पश्चिमीत्तर शाहपुर फाटक; उसके दक्षिण कमवेके पश्चिम जोहरपुर फाटक, उससे २०० गज दक्षिण नक्षा फाटक, जो स्कूल वननेके कारण अब वन्द रहता है, दक्षिणकी दीवारके मन्यमें फाइ फाटक, कसवेके पूर्व बगलेम अलीपुर फाटक, उससे उत्तर रेलवे स्टेशनके पास वादशाहपुर फाटक और कसवेके वत्रकी दीवारके मध्यमें वाहमनी फाटक।

नगरकी दीवारके भीतर ही किला है। वादशाही समयों नगरही किला था और जिसको किला कहते हैं वह वादशाहका गड़ था। नगरके भीतरका किला, जिसके चारोंओर ढ़ दीवार है, पूरेसे पश्चिम तक लगना १९०० कीट लम्बा और उत्तरसे दक्षिण तक १६५० फीट चौड़ा है। इसका नाम अर्क किला है। अव अच्छी अच्छी इमारतें इसीमें देख पड़ती है। बीजापुरमें वहाँ मुसलमान बादशाहों की अनेक प्रकारकी कारीगरीसे बनी हुई बहुतसी इमारतें अब तक विद्यमान है और बहुतसी टूट फूटकर उजाड़ हो रही हैं। वहाँ अनिमत मसिज़ मक्कर और कबरें हैं। इमारतों के देखनेसे बीजापुरके वादशाही समयके एश्वयं और विभवका अनुभव होता है। वहाँ की प्रधान इमारतों को अच्छी तरहसे देखनेमेदो दिनसे कम नहीं लगेगा। किलेके वगलों में और उसके मध्यमें उत्तरसे दक्षिण तक चौड़ी खाई वनी हुई है। किलेके भीतर आनन्द महल, गंगन महल, चीनमहल, सतमहला महल, प्रनरी, मक्का मसिज़द, पुरानी मसिज़द इत्यादि इमारतें बनी हुई है और गिरज़ा इत्यादि कई एक अझरेजोंकी वनर्वाई हुई इमारतें है। किलेके पश्चिमोत्तर पोस्टआफिसके पश्चिम बुखारा मसिज़द है। एक सड़क बीजापुर नगरकी पूर्वी दीवारके वादशाहपुर फाटकके पाससे सीधी पश्चिम किलेके उत्तरके किनारके निकट होकर सिरज़ा बुज़को और दूसरी अलीपुर फाटकसे पश्चिम किलेके दिक्षणके किनारके पास होकर गई है।

गोल गुंवज—नगरके पूर्वकी दीवारके भीतर रेलवे स्टेशनके पास शीजापुरके ७ वें वादशाह महम्मद आदिलशाहका उत्तम मकबरा है, जो गोल गुम्बज कहलाता है। इतना वड़ा गुम्बज किसी देशमें नहीं है। २ फीट ऊँचे और ६०० फीट लम्बे तथा इतनेही चौड़े चबूतरेपर मकबरा है। उसके आगेका फाटक एक तरफसे ८८ फीट और दूसरी तरफसे ९४ फीट लम्बा है। मकबरेके बाहरका प्रत्येक वगल १९६ फीट लम्बा है और उसके प्रत्येक कोनेके पास एक सात मिल्जला मीनार है। मकबरेके मध्यके वड़े गुम्बजका व्यास १२४ फीट है और प्रत्येक वगलके मध्यमें एक चौड़ी और ऊँची महराबी है। मीनारोंके भीतर चक्करवार सीढ़ियाँ बनी हुई है। मीनारोंके शिरोभागपर चढ़नेसे चारोंओर दूरदूरकी बत्तु देख पड़ती है। मकबरेके मध्यके गुम्बजके नीचेका बड़ा कमरा हर तरफसे १३५ फीट लम्बा और भीतरसे १७५ फीट और वाहरी १९८ फीट ऊँचा है।

गुम्बज़के नीचेके बड़े कमरेके मध्यमें अहम्मद आदिल शाहकी, पूर्व वगलपर उसकी छोटी स्त्री और आठवा वादशाह दृसरा अली आदिलशाहके लड़केकी और पश्चिम एक नाचनेवाली लड़की तथा महम्मद आदिलशाहकी सबसे बड़ी स्त्री और एक लड़कीकी कबरें है। दक्षिणके द्वारके पास एक पत्थरपर पारसी अक्षरोंमे लिखा हुआ है कि सुलतान महम्मद आदिलशाहका देहान्त सन् १०७० हिजरी (सन् १६५९ ई०) में हुआ। मकबरेसे पश्चिम चबूतरेके किनारेपर एक मसजिद है, जिसमे अब मोसाफिर टिकते है।

जुमामसजिद्—गोल गुन्त्रजसे के मीलसे अधिक दक्षिण-पश्चिम अलीपुर फाटकसे किलेके दक्षिण जानेवाली सड़कके पास हिन्दुस्तानके उत्तम मसजिदोंमेंसे एक जुमा मस्- जिद् है। दक्षिण हिन्दुस्तानमें उसकी जोड़की कोई मसजिद नहीं है। उत्तर वगलके एक फाटकसे भौखुटे आङ्गनमें प्रवेश किया जाता है, जिसके पूर्वकी दीवार तैयार नहीं है। उसके पश्चिम बगलमें खास मसजिद और दक्षिण बगलांपर ३१ फोट चौड़ा मेहराबदार दालान है। आङ्गनके मध्यमें फौवारेका सूखा हुआ होज है। मसजिदका काम पहला अली आदिलशाहने आरम्भ किया और उसके सब उत्तराधिकारियोंद्वारा उसका काम जारी नहा, परन्तु पूरे तौरसे मसजिद तयार नहीं हुई। खास मसजिदकी लखाईमें ९ और

चौडाईमें ५ खन्दे है। वह बहुतसे मोरव्ये स्थानोंमे वंटी हुई है। प्रत्येक मोरव्या स्थानोके ऊपर एक चिपटा गुम्बज बना हुआ है। मन्यकी जगह, जिसपर वडा गुम्बज है, ७० फीट छम्बी और इतनी चौडी है, जो मोरव्ये स्थानों के १२ गुना होती है। मसजिदके फर्शपर हजारों जा निजाम अर्थात् निमाज पढनेकी क्यारियाँ बनाई हुई हैं। मेहरावोपर फारसी शैर खोदे हुए हैं। मसजिदसे चौथाई मीछसे अधिक पश्चिम मेहतर महल है।

असरो शरीफका महल-भीतरीके गढ़ अर्थात् किलेके पूर्वकी दीवारके मध्यके पास उसकी खाईके वाहर तथा मेहतर महलसे उत्तर असरी शरीफका महल एक भारी इमारत है। ३६ फीट चौडा उसका पेशगाह है, जिसके पूर्व वगलपर ६० फीट ऊँचे टीक लकड़ीके ४ स्तम्भ लगे हैं। पेशगाहके भीतरकी छत चौखूटे लकड़ीसे वनी है और मुन्दर तरहसे रंगी हुई है। पेशगाहके पिक्षम वगलपर कई दो मिलले कमरे हैं। जपरके ८१ फीट लम्बे और २७ फीट चौडे कमरेमें नीचेसे सीढ़ियाँ गई हैं। कमरेके भीतरकी छत और दीवारोंमे मोलम्मा हुआ है और उसके किवाडोंपर हाथीदांतके जड़ावका मुन्दर काम है। कमरेके उत्तर एक दूसरे कमरेमें महम्मद साहबके मूलोंके दो वाल रक्से हुए हैं। वर्षमे केवल एक वार वह कमरा खुलता है। दक्षिणके दो कमरे खुवसूरतीसे रंगे हुए हैं। सम्पूर्ण कमरे मरहठोंकी आज्ञासे वदशकल किये गये थे और किवाडोंमें जड़े हुए हाथीदांतके काम उखाड़ लिये गये थे। इस इमारतको करीब सन् १६४६ में महम्मद आदिल शाहने इनसाफकी कचहरीके लिये वनाया, इस लिये इसका नाम असरी सरीफ महल पड़ा। इसके आगे २५० फीट लम्बा और इतनाही चौडा एक तालाव है।

पुरानी मसजिद्—िक छेके भीतरके फाटक के पश्चिमोत्तर पुरानी मसजिद् हैं, जो पहुछे जैन मन्दिर थी। उसका दो मिश्वला मण्डपम् मसजिद्का पेशगाह बना है। भीतरीका द्रवाजा मुसलमानोंका बनवाया है। खास मसजिद् हिन्दू या जैनोंके स्तम्भोंसे बनी है। मसजिद्के मध्यके कतारके उत्तर वगलके पास नकाशीदार एक काले स्तम्भपर कनडी अक्षरोंमें शिलालेख है और अन्य कई स्तम्भोंपर चारों तरफ कई एक संस्कृतमे और चन्द कनड़ी अक्षरोंमें शिलालेख हैं। एक लेख सन् १३२० ई० के मोताविक होता है।

आनन्द महल-यह किलेके मध्यमे गङ्गन महलसे पूर्व है। यहां महलकी क्रियां रहती थी। इसको सन् १५८९ में दूसरा इन्नाहिम आदिलशाहने बनवाया; लेकिन इसके अगवासका काम पूरा नहीं हुआ। उसमें एक उत्तम वडा कमरा है, जिसमें अव ऐसिस्टेन्ट कलक्टर रहता है।

दूसरी पुरानी मसजिद्-गगन महलके उत्तर जैन मन्दिरके पत्थरोंसे वनवाई हुई पुरानी मसजिद है। इसकी लम्वाईमे १० और चौड़ाई में ७ खम्मोंकी पीक्तयाँ हैं।

सतमहला महल-किलेके भीतर उसके पश्चिम किनारेके पास पॉच मिश्जला टावर है, जो पहिले सात मिश्जला था। उसके सिरेपर चढ़नेसे सम्पूर्ण नगर देखा जा सकता था।

चीनमहल-भेनरीके दक्षिणके किनारेके पास १२८ फीट लम्बा एक उत्तम हाल अर्थात वड़ा कमरा है। टूटे हुए चीनके वर्तन वहाँ मिलते हैं, इसी कारणसे उसका नाम चीनमहल पड़ा है। उसीमें अब जब मिलएर और कलक्टरकी कचहरियाँ लगती हैं।

मका मसजिद-श्रेनरी मकानके आगे सड़कके मध्यमें एक छोटा सायवान है। वहाँसे १४० फीट छम्बा एक पुछ द्वारा किछके मध्यकी खाई छांबी जाती है, जिसकी ओसत चौडाई १५० फीट है। किछके भीतर उस खाईके फाटकसे पूर्वोत्तर मका मसजिद है। खास मसजिदकी छम्बाईमें ५ और चौड़ाईमें २ दर अर्थात् खाने है। मसजिदके ऊपर एक गुम्बज है। यह एक छोटीसी सुन्दर मसजिद है। छोग कहते है कि चौदहवी सदीके आरम्भमें, जब बीजापुर हिन्दू राजाके अधिकारमें था, एक पीरने इस मसजिदको बनवाया।

दूसरा अली आदिलशाहका मकबरा—इसको अलीरोजा भी कहते हैं। यह एक अध्वना मकबरा है। किलेके उत्तर १५ फीट ऊँचे और २१५ फीट लम्बे और इतनेही चौड़े चबूतरे पर एक स्केयरके प्रत्येक बगलों पर सात सात बड़ी महराबियाँ है घेरेके मध्यमे ७८ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा रौजा है। बादशाहके मरनेके सबबके इसका काम जो रुक न जाता और असली ख्वाहिशके मुताबिक मकबरा बनता तो यह बीजापुरकी दृसरी सब इमारतोंसे उमदगी और कदमें बढ़ जाता। यह मकबरा तथ्यार होता तो इसके उपर एक गुम्बज बनता। स्केयरके समीपही दक्षिण पश्चिम बोखारा मसजिद है, जिसमें अब पोष्टआफिसका काम होता है।

इन्नाहिम रौजा—नगरके पश्चिमके मक्ता फाटकसे ४०० गज पश्चिम एक मजबूत दीवारसे थरा हुआ एक ऊँचे चवूतरे पर वीजापुरके दूसरे इन्नाहिम आदिछशाहका रौजा है, जिसमें इन्नाहिम आदिछशाह, उसकी स्त्री ताज सुछताना और उसके खान्दानके दूसरे चार आद्मायोंकी कबरें है। रौजेके पश्चिम एक मसजिद और रौजे तथा मसाजिदके बीचमें एक हौज़ और एक फौआरा है। रौजेके चारों तरफ सात सात महरावियोंके वरंडे हैं भीतरकी छत कोरानके बैतोंके साथ नकाशों की हुई है। अरबी जुमिछोंके झॅझरीदार कामके साथ खिड़-कियाँ वनी हैं। पत्थरके तक्तोंमें काटे हुए प्रति अक्षरोंके बीचकी जगहसे रोशनी आती हैं। इमारतके बाहर दोहरी मेहरावियोंके कतारोंमें खूबसूरत कारिनस है। रौजेके प्रत्येक कानेके पास एक चौमंजिछा बड़ा मीनार और पनके बीच बीचमें ८ छोटे मीनार है। रौजेका प्रधान कमरा ४० फीट छम्बा और इतनाही चौड़ा है जिसके ऊपर गुम्बजमे दूसरा कमरा है, जिसमें जानेके छिये दीवारकी मोटाईमें तंग सीढ़ियाँ बनी हुई है। उत्तरके दरवाजेके उपर पारसीमें शिछाछख है, जिसके अखीरकी सतरमें इन्नाहिम आदिछशाहकी मृत्युका समय सन् १०३६ हिजरी (१६२६ ई०) छिखा है। दक्षिणके दरवाजेके अपर एक दूसरे छेखमे बादशाहकी प्रशंसा है। उसका हिजरी सन् १६३३ ई० के मुताबिक होता है। उसी दरवाजेके अपरके फारसी छेखसे जाहिर होता है कि मिछक सन्दाछ द्वारा यह रौजा तय्यार हुआ और इसके वनवानेमें छेढ़ छाख नव सौ हुन्न अर्थात् ७०००० पाउंड खर्च पड़ा।

सिंह बुर्ज — नगरके पश्चिमोत्तरके शाहपुर फाटकसे ५०० गज दक्षिण उसके पश्चि-मंकी दीवार और सिरजाबुर्जिके पास सिंह बुर्ज है उसमें दो सिंहों के शिर बनने के कारण वह सिंह बुर्ज कह छाता है। बुर्जिकी सीढ़ियों पर चढ़ने पर दिहने वगछ में एक छेख मिछता है, जिससे जान पड़ता है कि यह बुर्ज सन् १६७१ में ५ महीनों में तय्यार हुआ। इसके ऊपर माछक मैदान नामक एक बड़ी तोप है, जिसके मुखके दोनों तरफ हाथीको निगछता हुआ भूतका मुख बना है। तोपकी छम्बाई १४ फोट, बरा १३ फीट और सुराखका व्यास २ फीट ४ इच है। इस तोपको महम्मद रूमीखाँन बनवाया था तोपके मुखके पास छिखा है कि स्नोदाके पैगम्बरके खान्दानका दास आबुछगजी निजामशाह, सन् ९५६ हिजरी। वहाँ यह भी छिखा है कि काफिरोंको जीतनेवाछे और मजहबको बचानेवाछे बादशाह आछम्मर्गारने अपने राज्यके ३० वें वर्ष सन् १०९७ हिजरी (१६८६ ई०) मे बीजापुरको जीता और शाहों में राज्यको अपने राज्यमे मिछा छिया, तथा कामयाबी देखछा कर माछक मैदानको छे छिया।

उपरीवृजं वा हैदरवुजं—सिरजाबुर्जि करीव १५० गज पूर्वोत्तर नगरके भीतर ६१ फीट ऊँचा हैदरवुजं है, जिसके वाहरसे उपरको सीढ़ियाँ गई हैं। उपरके रास्ते पर एक गिलालेख है, जिसमे सन् १५८३ ई० के मुताविकका हिजरी सन् देख पड़ता है। वुर्जिक उपर लोहेकी पट्टोसे इकट्टी बॉधी हुई २ तोपे रक्खी हुई हैं, जिनमेंकी बड़ी तोप; जो २० फीट लम्बी है, लम्ब छड़ी कहलाती हैं। उसके मुखके पासका न्यास २ फीट ५ इश्व पीछेका न्यास ३ फीट और मुखकी सुराखका न्यास १२ इंच है। दूसरी तोप १९ फीट १० इंच लम्बी है। उसके मुखके पासका न्यास १ फुट और पीछेका न्यास १३ फीट है। इनके सिवाय कई एक दूसरी बड़ी तोपें बीजापुरके आस पास पड़ी हैं।

ताजवावली—वीजापुरमें कई तालाब है, जिनमें नगरके पश्चिमके मक्का फाटकसे १०० गज पूर्वकी ताजवावली प्रधान है। उसके अगवासके पूर्वकी बाजू कुछ तवाह है और कुठ कनडी भाषों कर हुछ काम आता है और पश्चिमकी बाजू म्युनिस्पल आफिस बना है। ताज बावली पानीके किनारेके पास २३० फीट लम्बी और इतनीही चौड़ी है। उसमें कुछ झरनेसे और कुठ नालेसे पानी आता है। सूबे मीसिमोमें उसमें करीब ३० फीट गहरा पानी रहता है। वावलीमें बहुतसी मछलियाँ है।

्र इनके अलावे वीजापुरमे सिकन्दर आदिलशाहका मकवरा, औरङ्गजेबकी एक वेगमका मकवरा, मोतीगुंबज, वारह पावेकी गुंबज, मेहतर महल इत्यादि वहुतसी पुरानी इमारतें हैं।

बीजा उर जिला—वन्बई हातेके दक्षिणी विभागमें बीजा पुर जिला है । इसके उत्तर भीमानदी वाद शोलापुर जिला और अकलकोटका राज्य, पूर्व और पूर्व-दक्षिण हेदराबादका राज्य, दक्षिण मलपर्वा नदी वाद धारवाड़ जिला और रामदुर्ग देशिराज्य और पश्चिम मधेल जमलण्डी और जाठ राज्य है । जिलेमे भीमा, कृष्णा, घटपर्वा, मलपर्वा आदि नदियाँ वहती हैं । खेतोको पटानेके लिये ४५० से अधिक बॉय और ६००० से अधिक कूप है ।पहाडियोसे लोहा, स्लेट, तेलिया पत्थर और अन्य पत्थर निकाले जाते हैं जंगल नहीं है ।

ऐसा प्रसिद्ध है कि यह जिला दण्डकारण्यके अन्तर्गत है । इसमें दण्डकारण्यके ७ ऋषियों के ७ आश्रमके स्थान है—(१) बाटामीमें एषल्ली, (२) इण्डीमें घुलखेड, (२) बादामी, (४) बगल कोट, (५) कालाडगीमें गलगली, (६) सीदगीमें हिपगी और (७) बादामीमें महाकृता।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय वीजापुर जिलेका क्षेत्रफल ५७५७ दर्गमील और इसकी मनुष्य-संख्या ६३८४९३ थी, अर्थात् ५६८०९६ हिन्दू, ६७०६६ मुसलमान, २६७९ जैन, ६२५ कृत्नान, २६ पारसी और १ बौद्ध । हिन्दुओमे ९४७८६ घॉगड,

५६८६५ पंचमशाली,-४४४३३ मॉग और घेद, ३६९५२ तेली, २९०५५ रेली, २६६३१ जंगम, २१२६२ विराध, २०३७४ ब्राह्मण, १६९९२ कुन्बी, १०१८७ कोली, ८०१०कोस्ती और शेपमें भण्डारी, राजपूत, लिङ्गायत इत्यादि जातियोंके लोग थे।

सन् १८३१ की मनुष्य-गणनाके समय वीजापुर जिलेके कसने बगल कोटमें १८०३४ वीजापुरमें १६७५९, कलाङगीमें १५४८१ और इलकालमें ११२१६ मनुष्य थे।

इतिहास—सन् ईस्वीकी दूसरी सदीमें बीजापुर जिलेके अन्तरगत वादामी, इण्डी और कलकेरी ये ३ प्रसिद्ध स्थान थे, जिनमें सबसे पुराना स्थान बादामी पल्लव वंशके राजाओं की राजधानी थी, जिनका बनवाया किला वहाँ अवतक देखनेमें आता है। छठी सदीके मध्य भागमें चालुक्य वंशके राजा पुलिकेसीने पल्लव वंशके राजासे वादामीको लेलिया। लगभग सन् ७६०में पाखकूता वंशके राजाने चालुक्योंसे जिला लेलिया। जिसके वंशधरीसे सन् ९७३ ई० में पश्चिमके चालुक्योंने उसको छीन लिया। उसके पश्चात् यह जिला क्रमसे कल्लुरी और हैसलाबल्लालके अधिकारमें गया। सन् १९९० में देविगिरिके यादव वंशके राजाने इसपर अपना अधिकार जमाया। सन् १२९४ में, जब यादव वंशके राजाओंने वीजापुरको छोड़कर अपना सदर स्थान देविगिरिको बनाया था, दिल्लीके अलाउदीनिन यादव वंशके नवें राजा रामचन्द्रको परास्त करके देविगिरिको छटा, रामचन्द्रका सब धन लेलिया और उसको अपने अधीन बनाया।

वीजापुरके आदिलशाही खानदानको कायम करनेवाला युसफ आदिल शाह एक हुर्क था। उसकी माताने उसके वचपनमें उसके जानकी रक्षा की। बीदरके बादशाहने वडा होनेपर उसको खरीदकर अपना अङ्गरक्षक बनाया। उसकी शोबही तरकी हुई । १५ वी सदीके अन्तसे पहिले बीदर और गुलवर्गाकी वाहमनी खातदान निर्वल होगई। उस समय युसफ आदिलशाह नहीं होता तो हिन्द्लोग दक्षिणी हिन्दुस्तानमें अपने प्रथमका अधिकार मुसलमानोंसे छीन छेते । सन् १४८९ में युसफ आदिलगाह स्वाधीन वन गया। उसने बीजापुरको अपनी राजधानी वनाया, बीजापुरके वह गढ़को बनवाया, अपने राज्यको समुद्रके किनारे तक फैलाया और पोर्चुगीजोसे गोआ छीन लिया । वह बीजापुरके किलेका काम अधूरा छोड़कर मरगया; किन्तु इन्नाहिम आदिल शाहने उसको तैयार किया। सन् १५१० में उसके मरनेपर इसका पुत्र इस्माइल आदिलक्षाह राजगद्दीपर वैठा, जिसने कामयाबीके साथ राज्य किया। सन् १५३४ में इस्माइलकी मृत्यु होनेपर मवल आदिल शाहको राजगही मिछी, किन्तु केवल ६ मास राज्य करनेके पश्चात् वह गहींसे उतार दिया गया और अन्धा बनाया गया । तब उसका छोटा भाई इब्राहिम आदिलशाह राज्याधिकारी हुआ । सन् १५५७ में इब्राहिमके मरनेपर उसका पुत्र अली आविलगाह उसका उत्तराधि-कारी हुआ, जिसने बीजापुरकी दीवार, जामा मसजिद, अनेक जलाशय और कई एक अन्य कामें को बनवाया और अहमदनगर तथा गोलकुण्डाके बादशाहोके साथ मिलकर सन १५६४ में तालीकोटके बड़े संप्राममें विजयानगरके हिन्दू राजा रामराजको परास्त किया। राजा मारागया । उसकी राजधानी मुसलमानोने लेली । सन् १५८० में अली आदिलशाहका देहान्त होने पर उसका भतीजा, जो निरा बचा था, इन्नाहिम आदिलशाह तल्तपर बैठा। मृत बादशाहकी विधवा चादबीबी, जो राज्य कार्यमें चतुर थी; राज्यका काम करने लगी। सयाना होने पर इव्राहिमने होशियारीसे राज्य किया। सन् १६२६ में दूसरा इव्राहिमकी मृत्यु होने पर महम्मद आदिलगाह बीजापुर राज्यके एक अफसर हुए थे और शिवाजीने सन् १६४६ और १६४८ के बाचमे बीजापुर राज्यके कई एक किलेको छीन लिया। थोडेही दिन बाद शिवाजीने कोकनके बढे भागपर अपना अधिकार करिलया। सन् १६५९ में महम्मद आदिलशाहके मरनेपर उसका पुत्र अली आदिलशाह उत्तराधिकारी बना। उसके राज्यके समय बीजापुर राज्य हीन दशामे था। सन् १६७२ में उसकी मृत्यु होने पर उसका वजा पुत्र शिकन्दर आदिलशाह, बीजापुरका ९ वॉ वादशाह बना।

सन् १६८६ में मुगल बादशाह और गजेवने बीजापुरको लेलिया। बीजापुरका अंतिम बादशाह शिकन्दर आदिलशाह चांदीकी जंजीरमे वॉघकर उनके पास लाया गया। मुगले के राज्यकी घटतीके समय बीजापुर और उसके आस पासके देश महाराष्ट्रीके अधीन हुए। सन् १८१८ में अद्गरेजी सरकारने बीजापुरको पेशवासे लेकर सिताराके राजाको दिया, किन्तु सन् १८४८ में सिताराके राजाके नि.सन्तान मरनेपर उसका राज्य बम्बई हातेके अद्गरेजी राज्यमें मिला लिया गया। अद्गरेजी गवर्नमेन्ट बीजापुरकी प्रधान इमारतों और रमारक वस्तुओकी यथा साध्य मरम्मत करती है। बीजापुर कलाडगी जिलेमें था, किन्तु सन् १८८५ में जिलेका रादर स्थान बनाया गया और जिलेका नाम बीजापुर जिला पडा। बादामीसे पश्चिमोत्तरकी और घटपर्वा नदीके दिहने किनारेपर कलाडगी कसवा है।

# नवाँ अध्याय।

(हैदराबादके राज्यमें) रायचुर, (मदरास हातेमें) अर्दोनी, यूटी, ताडपत्री, कडवा, रेणुग्रंटा जंक्शन, कालहस्ती, वेंकटगिरि और नेल्लूर।

#### रायचुर।

वीजापुरके रेलवे स्टेशनसे ५८ मील उत्तर सदर्न मरहटा और वेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेका जंक्शन होतगीमें है। होतगीसे ८४ मील दक्षिण-पूर्व वाडी जंक्शन तकका वृत्तांत मारत-श्रमणके इसी खण्डके ४ थे अध्यायमें लिखा है। मे वाडी जंक्शनसे हैदरावाट; बेजवाडा, गुन्टकल जंक्शन, वल्लारी, होसपेट, गदग जंक्शन, वीजापुर, होतगी जंक्शन इस्यादि स्थानोमें चक्कर देकर फिर बाड़ी जक्शन पर पहुँचा और वाड़ीसे दक्षिण-पूर्वकी लाइनसे आगे चला।

वाडी जंक्ज्ञनसे ५१ मीछ (होतगी जंक्ज्ञनसे १३५ मोछ ) दक्षिण-पूर्व हैदरावादके राज्यमें कृष्णानदीके वांय अर्थात् उत्तर किनारेके पास कृष्णा नामक रेखवे स्टेशन है। स्टेशनके पिकट मारवाडी धर्मशाला और स्टेशनसे भै मील दूर कृष्णाके समीप एक दूसरी धर्मशाला है। दोनोंमे सदावर्त जारी है। बहुतेरे यात्री उस स्टेशनपर उतरकर कृष्णामे न्नान करते हैं।

कृष्णा नदीपर २८५४ फीट छम्बा रेलका पुछ बना हुआ है। उस स्थानपर सूखी ऋतुओंमें कृष्णा नदी बहुत चौड़ी नहीं रहती है।

कृष्णाके स्टेशनसे १० मील और वाडी जंक्शनसे ६१ मील ( होतगी जंक्शनसे १४५ मील ) दक्षिण-पूर्व रायचुरकी छावनीका रेलवे स्टेशन और उससे ६ मील दक्षिण-पश्चिम रायचुर कसबेका रेलवे स्टेशन है। उस जगह ब्रेटइन्डियन पेनिनसुला रेलवे मदरास रेलवेसे मिल गई है। हैदराबादके राज्यके (१६ अंश, १२ कला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ३४ कला, ३० विकला पूर्व देशान्तरमे ) जिलेका सदर स्थान रायचुर एक पुराना कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय रायचुर कसके और उसकी छावनीमे २३१७४ मनुष्य थे, अर्थात् १६८९२ हिन्दू, ५८२१ मुसउमान, ३०४ क्रस्तान, १२० जैन,३३ पारसी और ४ सिक्ख । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह हैदरावादके राज्यमें ५ वॉ शहर है।

रेलते स्टेशनसे १ मीलसे अधिक दूर रायचुर एक सुन्दर कसना है । इसमें अच्छी सड़के बनी है। यह मिट्टीके बर्तन और स्लिपर (जूता ) के लिये प्रसिद्ध हैं। रायचुर जिल्में गाड़वाल छावनी बड़ा कसना है। सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय उसमें १६६७२ मनुष्य थे।

किला—रायचुर कसबेसे पश्चिम रेलवे स्टेशनसे १३ मील दृर रायचुरका सुन्दर किला है। उत्तरके फाटकके बगलोंमें कई एक टावर और फाटकसे करीव ५० गज वाहर पत्थरका एक हाथी है। दूसरे फाटकका नाम कसवा दरवाजा है, जिसके वाहर एक टिउनलका दरवाजा है, जिससे होकर किलेकी फीज फाटकके पास आई और पीछे जमीनके भीतरके रास्तेसे किलेमें चली गई। किलेके पश्चिम सिकन्दारिया फाटकके पास पुराना महल है, जो अब जेलखाना बनाया गया है। मैदानसे २९० फीट ऊरर गढ़ है। वायें दरगाहको लोटी कोठरियोंका एक कत्तार और पूर्व अखीरमें पत्थरका एक सायवान है, जिसके पूर्व एक मसजिद है।

इतिहास—रायचुर सन् १३५७ में बहमनी राजाओं के राज्यका एक हिस्सा बना। पीछे यह बीजापुरके राज्यमें शामिल हुआ। सन् १४७८ में ख्वाजा जेहन गवनने इसपर हुकूमत किया। जब बीजापुर स्वाधीन बादशाहत हुआ था, तब रायचुर इसकी दक्षिणी राजधानी था।

#### अद्ांनी।

रायचुरसे १७ मील दक्षिण निजामके राज्य और मदरास हातेके अङ्गरेजी राज्यकी सीमापर तुङ्गभद्रा नदी है। नदीपर रेलवे पुल बना है नदीके पास तुङ्गभद्रा नामक स्टेशन है।

तुङ्गभद्रा म्टेंशनसे २६ मील (रायचुरसे ४३ मील) दक्षिण अर्हीनीका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके वहारी जिलेमें तालुकका सदर स्थान अर्दीनी एक कसवा है।

कसर्वमें तहसीलदार और डिपुटीकलक्टरकी कचहरीका मकान और एक अस्पताल है, कपड़े कालीन और रेशमी वस्न इत्यादि चीजें वनती है और रुईकी वड़ी तिजारत होती है। अर्नेनिसे-अच्छी सड़कें गूटी, वहारी, करनूलआदि कसवोको गई हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अदीनीमें २६२४३ मनुष्य थे अर्थात्१६३६९ हिन्दू, ९७५४ मुसलमान, ७० क्रस्तान, और ५० जैन । कसबेके उत्तर ५ पहाडियोपर अर्दोनोके किले हीन दशामे विद्यमान हैं, जिनमेसे सबसे प्रसिद्ध बारा किला और तालीवन्दा है। दोनों मैदानसे ८०० फीट उपर है। आये रास्तेमें चट्टानपर स्वन्छ पानीका एक उत्तम तालाब है। तालीवन्दाके शिरपर एक बटका पड़ अकेले खड़ा है, जो चारोंओर बहुत दृरसे देख पडता है।

इतिहास—छोग कहते है कि लगभग २००० वर्ष हुए कि वीद्रके राजा भीमसिंहके राज्यके समय चन्द्रसेनने अदोंनीको कायम किया । पीछे यह विजयानगरके अधिकारमे हुई। सन् १५६४ में तालीकोटके संप्राममे विजयानगरके राजाके परास्त होनेपर बीजापुरके सुलताने एक ऐविसिनियन मिलक रहमान खाँको यहाँका गर्वनर बनाया। ३९ वर्ष रहनेके पीछे वह यहाँही मर गया। तालीबन्दा पहाडीपर अवतक उसकी कवर है। उसका गोद लिया हुआ लड़का सीदी मसाउद खाँ उसकी जगहपर कायम हुआ, जिसने निचले किले और जुमामसिजदको वनवाया। सन् १६९० में औरङ्गजेवके जनरलने सख्त रोकावटके पिछे अदोंनीको ले लिया। वाद यह निजामके हाथमें आई। सलावतजङ्गने इसको जागिरमे अपने छोटे माई वसालतजङ्गको दे दिया, जिसने इसको अपनी राजधानी वनाई। वह सन् १७८२ में मरा और अदोंनीमे दफन किया गया। उमदे मसिजद और मकवरा उसकी और उसकी माताके कवरस्तानपर वनाये गये। सन् १७८६ में एक महीनेके महासरेके पीछे टीपू सुलताने अदोंनीके किलेको ले लिया। उसने किला वन्दियोंको ढाह दिया और तोप आदि युद्धकी वस्तुओको यहाँसे गूटोंमें ले गया। सन् १७९२ में अदोंनी निजामको मिली। सन् १७९९ में निजामने इसके वदलेमें दूसरी जगहोंको लेकर इसको अङ्गरेजोंको दे दिया।

#### गूटी।

अदोंनीसे ३२ मील दक्षिण-पूर्व मद्रास हातेमें रेलवेका वड़ा केंद्र गुंटकल है, जिसका वृत्तान्त भारत-भ्रमणके इसी खण्डके ७ वें अध्यायमें लिखा है। गुंटकल जंक्शनसे १८ मील दक्षिण पूर्व गूटीका रेलवे स्टेशन है। मद्रास हग्तेके वल्लारी जिलेमें डिवीजनका सद्र स्थान गूटी एक छोटा कसवा है। रेलवे स्टेशनके निकट वाजार, एक धर्मशाला और एक छोटी नदी है। मूले मोसिमोमे नदीमें बहुत छोटी धारा रह जाती है। गूटीमें मजोस्टर डिपुटी कलक्टर और मुनसफकी कचहरियाँ, एक छोटा जेलखाना, मकवरा और सर थामस मन्दरोके यादगारका कृप है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय गूटीमें ५३७३ मनुष्य थे, अर्थान् ३७४९ हिन्दू, १५८७ मुसलमान और ३७ क्रस्तान ।

स्टेशनसे २ मील दक्षिण समुद्रके सतहसे २१०० फीट और मैटानसे ५९० फीट ऊगर पहाडीके जिरोभाग पर गृटीका अभेद्य पुराना किला है। पहाडीके ऊपर कई एक कूप और जलागय तथा इमारतें विद्यमान हैं। किलेके एक पाये पर एक] छोटी इमारत है, जिसको मुरारीरावका वैठक लोग कहते है।

ग्र्टीसे ३२ मील दक्षिग अनन्तपुर एक कसवा है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनोक समय ४९०७ मनुष्य थे । कसवेके पडोसमें एक बड़ा तालाव है, जो सन् १३६४ में एक नदीपर बाँव वना कर बनाया गया । इतिहास—गृटीका किला सोलहवीं सदीमें वना । प्रथम इस पर विजयानगरके राजवंशके अधीन एक मनुष्यका अधिकार था। पीछे मुगल राज्यका प्रसिद्ध जनरल मीर जुमलाने इसको जीता। उसके पश्चात् कडपा और सवनूरके पठानोंने गृटीपर अपना अधिकार जमाया, जिनसे सन् १७१४ में गौरीपुरके खानदानके महाराष्ट्रोंने गूटीको छीन लिखा। किला मुरारीरावका गढ़ बना। सन् १७०६ में ९ महीनेके घेरा देनेके बाद जब किलेका पानी चुक गया तब हैद्रअलीने इसकी जीता। सन् १७९९ में अङ्गरेजी सरकारने हेद्रअलीके पुत्र टीपूको परास्त करके किला लेलिया।

#### ताङ्पत्री।

ग्दीसे २० मीछ ( गुंदकछसे ४८ मीछ ) दक्षिण-पूर्व गूटीका रेखवे स्टेशन है। मद-रास हातेके अनन्तपुर जिलेमें प्रवान कसवा ताडपत्री है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ताडपत्रीमें १०२८३ मनुष्य थे, अर्थान् ६७७२ हिन्दू, ३४८३ मुसल्लमान, २१ क्रम्तान, ५ जैन और २ दूसरे।

करीन सन् १४८५ में यिजयानगरके राजाओं के राज्यके समय ताढ़पत्री कसवा नसाया गया । उसमें अच्छे अच्छे मन्दिर चनाये गये । नदीके किनारेपर एक सुन्दर मन्दिर है, जिसका काम पूरा नहीं हुआ था ।

#### कड़पा।

ताड़पत्रीसे ६६ मील (गुण्टकल जंक्शनसे ११४ मील) दक्षिण-पूर्व कड़पाका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके (१४ अंश, २८ कला, ४९ विकला उत्तर अक्षांग, और ७८ अंश, ५१ कला, ४७ विकला पूर्व देशान्तरमें) पनार नदीसे ६ मील दक्षिण पश्चिम जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा कड़पा है, जिसको अनेक लोग कड़ापा और नावि-ड़ी लोग कड़प्पे कहते है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कड़्पा कसवेमें १७३७९ मनुष्य थे, अर्थात् ९४२२ हिन्दू, ७'१७४ मुसलसान, ३६२ क्रस्तान और २१ सिक्ख ।

देशी कसवा मैला है। कसवेके मकान ऊँचे नहीं है। कसवेसे पूर्व श्रंगवेलकुण्ड एक पावित्र वस्तु है। कड़पामें जिला जज, कलक्टर इत्यादि हािकमोंकी कचहारियाँ, जेल्लाना, अस्पताल और स्कूल है। नील और कई कड़पा कसवेसे दूसरे स्थानोंसे मेजी जाती है। कसवेके तीन ओर बिना पींधेकी पहािड़याँ है; इस कारणसे वहाँ गरमी अधिक पडती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्ष २७ इंच हाती है। कसवेके पासके एक गाॅवको लोग पुराना कड़पा कहते हैं।

सन् १८९१ ई० के निवर्षणके समय कड़पाके कछक्टरने एक कछ द्वारा वहाँ वर्षा वरसाई थी। पहाड़ीके ऊपरसे तोप द्वारा डिनामाइट वारूदका धुऑ आकार्गमें भरा गया; जिससे वर्षा हुई । इसी भाँतिकी परीक्षा अजमेरमें पहाड़ीके ऊपरसे और मुजपफरपुरमें मचान वांथकर की गई। पीछे यह निश्चय किया गया कि जहाँ पहाड़ी नहीं है; वहां इस यत्नसे वर्षा नहीं होगी तथा वर्षा वरसानेमें छाभसे अधिक खर्च पड जायगा और जहीं वर्षा बरसनेके तत्त्व एकत्र न होंगे वहाँ वृष्टि नहीं हो सकेगी।

कड़पा जिला—इसके उत्तर करन्ल जिला, पूर्व नेत्छर जिला, दक्षिण उत्तरी आरकाट जिला और पश्चिम बल्लारी जिला है। पालकुण्डा और शेपाचडम् पहाड़ियोका सिलसिला, जिसकी औसत उँचाई लगभग १५०० फीट है, कडपा जिलेको हो मागोंमें बांटता है। जिलेमें पनार, पापानि, चित्रवती इत्यादि निवया बहती हैं और जड़ल बहुत है। खानोसे सीसा, तांबा, लोहाका और, रलेट और पत्थर निकलते है। कडपा कसवेसे लगभग ७ मील दूर पनार नदीके दहिने किनारे चिन्रके आस पास कुछ सोना मिलता है। कड़पा घाटीकी भूमि उपजाऊ है। ऊल बहुत अच्छी होती है। जिलेमे करीव ७५ मील नहर है।

सन् १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय कडपा जिलेके ८७४५ वर्गमील क्षेत्रफलमें ११२१०३८ मनुष्य थे, अर्थात् १०१७२११ हिन्दू, ९७७४९ सुसलमान, ६०६७ क्रस्तान और ११ अन्य । हिन्दुओं अ४४५५० वेल्लाल (जो खेती करते हैं, इनको उत्तरी भारतके लोग वलालाभी कहते हैं, ) १४७७३३ परिया, जिनको दक्षिणके लोग परयन कहते हैं; ८६०९३ इहैगा, जिसका शुद्ध नाम इंडेयन है (मेड चराने वाले), ५२१६८ केकोला, जिसका शुद्ध नाम केकलर है (विनाईके काम करनेवाले), ३५२५६ सेंवडवन् (मछुहा), ३४२६१ चेटी (व्यापार करने वाले), २८०४७ वनान (कपडा थे:ने वाले), २४२३६ ब्राह्मण, १६६५० क्षत्रिय, १४७०५ अम्बटन (नाई), १३६३८ कंमाड़न (कारीगर), १३५१७ सतानी (दोगला), १०१३९ कुशवन (कुभार), ७४३५ सानान (ताडीके काम करने वाले) और बांकीमें दूसरी जातियोंके लोग थे। ब्राह्मणोंमें अविक लोग शैव और क्षत्रियोंमें अधिक लोग वैष्णव हैं। कई एक जातिके लोग, जिनकी संख्या जिलेमें कम है, एक स्थानपर सदा नहीं बसते हैं। वे लोग जङ्गली पैदावारसे अपना निर्वाह करते हैं। कड़पा जिलेमें कडपा सबसे बड़ा कसवा और वडवेल, मदनापल्ली इत्यादि कई लोटे कसके हैं। उस जिलेमें कनडी और तैलङ्गी भाषा प्रचलित है।

कड़ जिले अथिरला स्थानमें एक नदीं के किनारे पर एक पवित्र तालाब और मिन्दिर है। उस देशके लोग कहते हैं कि परशुरामजी इसी पवित्र तालाब में स्नान करके माल्हत्याके दोषसे विमुक्त हुए थे। फाल्गुनकी शिवरात्रिके समय २ दिनों तक वहाँका तेह-वार होता है। हजारो यात्री आकर उस तालाब में स्नान करते है।

इतिहास—पहिले कडपा जिला विजयानगरके हिन्दू राजाओं के अधिकारमें था ! सन् १५६४ में कई मुसलमान बादशाहोंने मिलकर विजयानगरके राजाको तालीकोटमें परास्त किया । उसके पीले गोलगुंडाके अधीनके कई मुसलमानोने कड़पा जिलेको बाँट-िल्या । लगभग सन् १५७० में कडपाके फौजी लेपिटनेण्ट एक पठानने किलेको वनवाया । सत्रहवी सदीके मन्य भागमें शिवाजीने कड़पाको लूटा । अठारहवीं सदीके आरम्भमें अव-दुलनवीखाँ नामक पठानने निजामकी अधीनताको लोडकर कडपाका स्वाधीन नवाय वनक्कर उसको अपनी राजधानी वनाया । लगभग सन् १७३२ में तीसरे नवावके समय महा-राष्ट्रीके वलकी बढ़ती और उस खानदानकी घटती हुई । सन् १७६९ में कडपाके नवावने मिस्रके हैदरअलीको "राज्य कर" आदाय किया । जब नवावने निजामके साथ मेल किया तब हैदरअलीने आक्रमण करके नवावसे किलेको लेलिया । सन् १७९२ की सन्धिमें टीपू सुलतानने कडपा जिला निजामको दे दिया । सन् १८०० मे निजामने कडपा जिला

अङ्गरेजीको दिया सन् १८१७ में कड़ भ कसमा जिलेका सद्र स्वान वनावा गया। सन् १८६८ तर कडमा कसवेदे कोज रहती थी।

## रेणुगुंटा जंक्शन।

कड़पासे २५ सीछ वृक्षिण-पूर्व वाहूदा नदीनर रेखनेका पुल है। सूखे दिनों में नदीमें पानी नहीं बहता, लेकिन थोडेही बाल हटा देनेसे सूमिमें पानी मिल जाता है। महाभारत शान्ति पर्वके २३ में अध्यायमें लिखा है कि लिखित ऋपिने अपने बड़े आताके उपदेशसे बाहूदा नदीसे स्तान करके ज्योंही तर्पण करनेकी इच्छा की त्योंही अंगुलियोंसे युक्त उनके दोनों हाय (जो गिर गये थे) प्रकट होगेय।

कड़पासे ७८ मीछ (गुंटकछसे १९२ मीछ) दक्षिण-पूर्व मद्रास हातेमें रेणुगुंटाका रेछवे लंकजन है। रेछवे स्टेशनके पास एक धर्मजाछा बनी हुई है। रेणुगुंटासे रेछवे छाइन चार तरफ गई है। मद्रास और कॉची इन्यादिके जानेवाछे छोग दक्षिण पूर्वके रेछवेसे जाते हैं। में पूर्वोत्तरकी छाइनसे पहिले कालहस्ती, वेंकटिगिरि इत्यादि स्थानोंमें गया।

रेणुगंटा जंक्छनसे रेलवे लाइन ४ तरक गई है।

(१) रेणुगुरासे पूर्वोत्तर साउब इण्डियन रेलके, जिसके तीसरे दर्जेका महमूल प्रति नील २ पाई है। मील प्रसिद्ध स्टेशन। १४ कालहस्ती।

२० वेंकटतगारे।

६२ नेल्छ्र (नद्रास रेळवे पर )।

(२) रेणुगुंटासे दक्षिणकी और ''साडः इण्डियन रेळवे''

मील प्रसिद्ध स्टेशन ।

्६ तिरुपदी (पूर्व)।

० - 'तिरुपदी (पश्चिम )।

१३ चन्द्रगिरि।

३२ 'यकाला जंक्शन।

५० चित्तौर।

७१ कटपदी जंक्शन।

७७ देख्र।

१२८ तिरुवनामलई।

१७० बिलीपुरम् जंकशन ।

पकाला जंक्शनसे पश्चि-मात्तर १४२ मील धरमवरम् और २०'? नील 'गुटकल जंक्शन।

कटपही जनगनसे पूर्व कुछ उत्तर भदरास रेखने पर १५ मील आरकाट ३८ मील आरकोनम् जंक्शन ५५ मीछ तिरुवछर और ८१ मीर्छ सदरास और दक्षिण-पश्चिम १५ मील कुडिआतम, ३२ मीळ अम्बूर, ५१ नील जालार-पेट जंक्जन, १२६ मीछ सेलम, १६३ मील ईरोड जंक्शन, २२१ मील पोडै-यनूर जंक्शन, २५५ मील पाल-घाट और ३३३ मील कछी-कोट। जालार पेट जंकशनक्षे पश्चिमोत्तर ८७ मील वहालोर। ईरोड जंकशनसे पूर्व दक्षिण सौथ इण्डियन रेलवेपर८५मील -त्रिचनापल्ली फोर्ट और ८८ मील त्रिचनापरली जंकरान। षोडैयनूर जंक्शनसे एत्तर मद-

रास रेखवेपर ४ मील कोयम्बुत्तर. और २६ मील मेडुपालयम् ( उत्तक मण्डके पास)।
विलीपुरम् जंक्शतसे
पूर्व साउध इण्डियन रेखवेपर
२४ मील पाण्डीचरी, उत्तर
चित्रलपट होकर ९८ मील
मदरास और दक्षिण थोडा
पश्चिम बुम्मकीनम् और तक्षार
होकर १५१मील जिचनापल्ली
जक्शन है।

(३) रेजुगुडासे दक्षिण-पूर्व सदरास रेलने, जिसके तीसरे दर्जेका सहसूल प्रति सील १ पाई है,— नील प्रसिद्ध-स्टेशन। २३ तिहतानी। ४१ आरकोनम् जंक्शन ।

५८ तिहवल्ख्र।

८४ मद्रास।

आरकोलम् जंक्ञनसे दक्षिण-पूर्व १८ मील कुँकॉची-पुरी और ४० मील चेंगलपट्ट जक्जन और चेंड्रलपट्टसे ६४ नील दक्षिण कुछ पश्चिम विली-पुरम् जक्जन ।

(४) रगुगुटासे पश्चिमोत्तर महरास रेटवे,- मील प्रसिद्ध—रेटेशन ।

७८ कहमा।

१४४ ताडपन्नी।

१७४ गृटी।

१९२ गुटकल जक्जन। ( आगे गुट-कलमे देखों )

कालहस्ती।

रेणुगुंटा जञ्जनसे १४ मीछ पूर्वोत्तर कालहरूलिका रेखने स्टेशन है मदरास हातेके (१३ अंश, ४५ कहा, २ निकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंग, ४४ कहा, २९ निकला पूर्व देशान्तरसे) उत्तरी अकीट जिलेमें सुनर्गमुखी नदीके दिने किनारेपर (सडक द्वारा त्रिप-तीसे १६ सीछ पूर्वोत्तर) कालहरूती एक कसवा और तीर्थ स्थान है, जिसको जाविडके दहुत लोग कालाशी जहते हैं।

सन् १८९१ की सनुन्य-गणनाके समय कालहस्तीमें ११७५४ मनुन्य थे,अर्थान्१०१५९ हिन्दू, १५०४ मुसलमान, और ९१ क्रस्तान ।

काटहरतीम ता मजीप्टर और एक जभीदार राजा रहते हैं, वडा वाजार है। तीर्थ स्थान होनेसे वहां वहुत यात्री जाते हैं। वहां गल्छेकी सीदागरी होती है। फाल्गुनकी शिवरत्रिके समय वहां मेछा होता है, जो लगभग १० दिनो तक रहता है।

राजा—गालहस्तीके राजा वेलमा जातिके हैं। इनकी जमीन्दारी उत्तरी अर्काट और नेल्ख्र जिलेमें है। कहाजाता है, कि विजयानगरके राजाने १५ वीं सदीमें इनके पुरुषेकों यह मिलिकियत दी। वह लडाईके मैदानमें ५००० सिपाही लासकते थे। सन् १७९२ में यह जमीदारी अङ्गरेजी सरकारके अधिकारमें डुई। राजा १९०००० रुपया पेसकस अर्थात् 'राजकर' अङ्गरेजी गवर्नमेटको देते हैं। उनको राज्यसे वार्षिक चार पाँच लाख रुपये मालगुजारी आती है। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यका क्षेत्रकल १०२७ वर्गमील और उसकी मनुष्य-सङ्ग ११८०२२ थी। राज्यकी लगमग आवी सूमि जोती जाती हैं। और उजाड जंगलोंने जलावनकी लकडी मदरास शहरमें मेजी जाती हैं।

कालहस्तीश्वर—द्रविड देशमें ५ तत्त्वीसे ५ लिङ्ग प्रख्यात है;—(१) शिवकांचीमें एकान्नेश्वर पृथ्वी लिङ्ग, (२) त्रिचनापरली जिलेके श्रीरङ्गम्के निकटका जम्बुकेश्वर जल लिङ्ग, दक्षिणी अर्काट जिलेके तिकवन्नामलई कसबेके पासके अरुणाचलपर अग्निलिङ्ग, कालहस्तीमें कालहस्तीश्वर वायुलिङ्ग और चिद्गम्बरमें नटेश आकाश लिङ्ग ऐसा प्रसिद्ध है कि काल अर्थात् सर्प और हस्तीने वहाँ तप करके महादेवजीसे वर माँगा था कि तुम हम लोगोंके नामसे प्रसिद्ध होओ। उन्हीं दोनोंके नामसे शिवजीका नाम कालहस्तीश्वर हुआ। वहे शिवालेङ पर संपर्क फण और हस्तीके दो दांतके चिह्न है। लिङ्गके नीचे भूमिपर लिङ्गकी पूजा होती है।

दक्षिणकी पहाड़ीके पादमूछके निकट काल्डहस्तीश्वरका विशाल मन्दिर पत्थरसे बना हुआहै। बड़े आंगनमें उसके पूर्वोत्तर पार्वतीजीका मन्दिर है। मन्दिरके चारो द्वारोंपर चित्रोसे भूषित ४ विशाल गोपुर बने हुए है। मन्दिरकी दीवारोंमें तैलङ्की आदि अक्षरोमे बहुतसे शिलालेख हैं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-स्कंदोपपुराणीय शिवभक्त विलास-( २४ वॉ अध्याय ) एक समय नील और कणिश दो व्याध धनुष बाण लिये हुए सुवर्णमुखरी नदीके तटपर घूमते थे। नीलने कणिशसे पूला कि इस पर्वतपर कैसा शब्द सुन पड़ता है। तब कणिशने कहा कि इस पर्वतके ऊपर कोई दिन्य देवता है, जिसके पूजनेके छिये देवता छोग आते है, उसी स्थानक गानका शब्द सुन पड़ता है। उसके उपरान्त दोनो व्याधोने पर्वतके उपर जाकर एक विल्वके वृक्षके नीचे शान्तवेर वाले हजारों सपोंको और उसके पश्चात् अपने पीछे फूत्कार करता हुआ सर्भसे भूषित शिवलिङ्गको देखा, जिसके एक बार दर्शन करनेसे सम्पूर्ण पाप छूट जाते है। वहाँ बिलका रहने वाला सर्प अपने मणिके तेजसे प्रकाश करता था और अपना केचुल शिव-को पहिनाता था। ऐसे अकाल मृत्युको हरने वाले कालहस्तीश्वरको देखकर वे प्रसन्न हुए नीलने कणिशसे कहा कि हमलोग वनवासियों के यह कुल देवता है हम कुछ दिनों में इनको अपना मित्र वनार्छेंगे। ऐसा कह उसने बहुतसे मृगोंको मारकर आग्नेमें पकाया और मांसर्काः परीक्षा करके अपने मुखमें जल; माथेपर फूल और हाथमें मांस लकर वह शिवकेपास पहुंचा। ( २५ वॉ अध्याय ) उसने महादेवके उत्परका पुष्पादि उतारकर अपने मुखके जलकी घारासे शिवको स्तान कराया, फूल शिवपर चढुाया और मांसके दोनाओंको जनके आगे रक्खा। ऐसा कर उसने कहा कि हे महादेव । सुरवादु मांसोको खाकर मेरे अपर कृपा करो, जबतक तुम नहीं भोजन करोंगे तब तक में कुछ न खाऊंगा। शिवजीने उसका चढ़ाया हुआ मांस ग्रहण किया। रात्रि हो जानेपर नीलने सर्पके मुखका माण लेकर शिवको दीप दिखाया। सबेरा होने पर वह शिकारके लिये वनमें चला गया। पुजारी ब्राह्मणने आकर जब शिव-छिङ्गके ऊपर मांसको देखा, तब रोता हुआ भूमिपर गिरपड़ा और चिल्लाता हुआ व्याधोको गाली देने लगा। इसके उपरान्त वह शिवलिङ्गको पोंछकर नित्यके समान पूजा करके अपने धर चला गया । उसके पश्चात् व्याधने आकर पूर्ववत् शिवको मांस भोजन कराके बचा हुआ मांस आप भोजन किया । इसी भाँति पूजन करते हुए उसको एक मास बीतगया । ब्राह्मण पुजारी निस्य आकर शिवछिङ्गको धोता था और दुः ही हुआ करता था। नीलके पिता नागने अपने पुत्रको वनदेवतासे पकड़ा गया हुआ जानकर उसको घर छेजानेका अनेक

उद्योग किया, किन्तु जब वह नहीं गया तब निरास होकर अपने घर चला गया। सहादेवको पूजन करने वाले लोग उस ज्याधसे द्वेष करने लगे, तव महादेवने स्वप्नमें उस पुजारीसे कहा कि है बाह्मण । यह शवर हमारा परम भक्त है। जो उससे द्रोह करेगा वह हमरा द्वेषी होगा। यदि व्याधकी भक्ति देखना है तो तुम एक वार वहाँकी झाड़ीमें छिपकर देखो। दसरे दिन पुजारी शिवलिङ्गके निकटके वट वृक्षकी शाखामें छिपकर बैठ रहा। दोपहरके समय व्याध बहुतसा मांस और अपने मुखमें सुवर्णमुखरी नदीका जल लेकर वहां आया । उसने अपने पैरके अप्रभागसे शिवके ऊपरका फूछ टारकर अपने मुखके जरूसे शिवको स्नान कराया, अपने मस्तकका फूछ उनपर चढ़ाया और मांस उनको अर्पण किया। उसने जब देखा कि महादेव नित्यके समान भोजन नहीं करते हैं, किन्तु इनके बायें नेत्रसे रुधिर गिरता है, तय हाहाकार करके मुच्छीको प्राप्त हुआ । उसके पश्चात् उसने विसल्यकणीका रस लेकर शिवकी ऑखर्मे लगाया और अनेक औषधी की। जब रोग दूर न हुआ तव उसने अपने वाणसे अपनी आंखको निकालकर महादेवकी आंखमें लगा दिया। जन महादेवकी आंख वन गई तब वह प्रसन्न होकर फिर उनके खानेके छिये मांस छाया। उस समय उसने देखा कि शिवकी दहिनी आंखसे भी रुधिर गिर रहा है, तव वह कहने लगा कि हे महादेव । तुम्हारी ऑखमे रोग नहीं है; तम हमारी भक्तिकी परीक्षा करते हो, ऐसा कह वह अपनी दूसरी ऑख निकालने लगा, तव शीव्र महादेवजी प्रगट होगये। उनकी कुपासे नील न्याय त्रिनेत्र ( शिव ) होगया । शिवजी कैलासमें चले गये ।

शिवपुराण—( विद्येश्वर सिहता, १० वाँ अध्याय ) प्राणीगण ब्रह्मलोकसे च्युत होने पर महा पवित्र सुवर्णसुखी नदीके समीप जन्म लेते हैं । घन राशिके वृहस्पति और सूर्य होनेपर सुवर्णसुखीमें स्नान करनेसे शिवलोक भिलता है।

#### वेंकटगिरि।

कालहस्तीसे १६ मील (रेणुगुंटा जंक्शनसे २० मील ) पूर्वोत्तर वेङ्कटगिरिका रेलवे स्टेशन है। नेल्ख्र जिलेके दक्षिण भागमे तालुकेका सदर स्थान वेड्कटगिरि नामक एक छोटा कसवा है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय वेङ्कटिगारे कसवेमें ७९८९ मनुष्य थे, अर्थात ६६१६ हिन्दू, ११४९ मुसळमान और २४ क्रस्तान ।

वेङ्कटिगिरिमें एक जमीन्दार राजाका महल ओर डिपुटी तहसीलदारकी कचहरी है। कसवेसे लगभग ४ मील उत्तर वेङ्कटिगिरि किलेमें महल आदि उत्तम इमारत वती हुई हैं।

देवमान्दर—वहाँ विशेष दर्शनीय स्थान काशी पेठमें काशीविश्वश्वरका मन्दिर है। वहाँके राजांके पितामह काशीसे इस शिव छिद्र को छे आये और काशी विशालाक्षी, अन्न-पूर्ण, काल्रमैरव, सिद्धिविनायक, आदि देवताओं समेत काशीविश्वनाथकी स्थापना की। इसकी पूजा अर्चा वड़ी तय्यारीसे होती है। नित्य कद्रगणिका वहाँ आरती छकर नृत्य और गान करती हैं। विश्वनाथ छिद्रके स्थापित होनेपर वहाँ काशी पेठ वसी। मन्दिरके पास कैवल्यनदी नामक नाला है। इनके अतिरिक्त वहाँ रामचन्द्र, हन्मान, चङ्गलराज स्वामी, वरपराज, आदिके मन्दिर हैं। राजांके महलके पासके वाजारमें ग्रामशक्ति, पोलेर अम्बा है, जिसको लोग वहुत विल्दान देते हैं।

राजा-नेब्रुटिगिरिमें वेलमां जातिके एक जमीन्दार राजा हैं। वर्तमान राजा सर गोपाल कृष्ण वहादुर कें ०सी० आई, ई० की उमर ३४ वर्षकी है, जो इस राजवंशके कायम करने वालेके सत्ताइसवीं पुदर्तमें अपनेको कहते हैं। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय उस राजाकी जमीन्दारीका क्षेत्रफळ २११७ वर्गमील और उसकी मनुष्य-संख्या ३००८६५ थी।

#### नेब्लूर।

विद्वटिगिरिके रेखने स्टेशनसे ३२ मीछ (रेणुगुंटा जंक्शनसे ६२ मीछ ) पूर्वोत्तर तेल्ख-रका रेखने स्टेशन है। मदरास हातेमें (१४ अंश, २६ कंछा, ३८ विकछा उत्तर अक्षांश और ८० अंश, १ कछा, २७ विकछा पूर्व देशान्तरमें ) पनार नदिके दिहेने किनारेपर उसके मुहानेसे ८ मीछ दूर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा नेल्ख्र है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नेल्ख्र कसवेमें २९३३६ मनुष्य थे; अर्थात १४३१० पुरुष और १५०२६ खियां। इनमें २२५५३ हिन्दू, ५६०८ मुस्लमान, १००२ कृस्तान, ८ जैन और १६५ अन्य थे।

नेल्ख्र्रकी चन्द सड़कें अच्छी हैं, जिनके बगलोंमें धनी निवासियोंके नकान बने हुए हैं। कसबेके दक्षिण एक बड़े तालाबके निकट यूरोपियन लोगोंकी कोठियाँ बनी है। तालाबके दूसरे बगलपर एक पहाड़ी हैं, जिसके ऊपर नरसिंहजीका मन्दिर बना हुआ है। पुराने किलेमें कलक्टरका आफिस और उसके सामने प्रथमके बारक ( अर्थात सैनिकगृह ) मे पुलिसका आफिस है। उनके अलावे वहाँ एक गरीवखाना; एक गिरजा, एक पुराना बड़ा कनरगाह, एक अस्पताल, एक लड़िकयोंका स्कूल और बहुतसे लड़कोंके स्कूल हैं। एक नहर और बेजवाड़ा वाली बड़ी सड़क नेल्ल्स् कसवे होकर वहाँसे दक्षिण और मदरास शहरकों गई है।

नेल्ल्र कसबेसे १० मील पश्चिम बचीरेड़ीपालयम् लगमग ५००० आदिमियोंकी वस्ती है, जहाँ मकान और मिन्दरोंके कामके लिये पत्थरके स्तम्भ आदि सरंजाम बनते हैं। वहाँ कोदंडराम स्वामी अर्थात् श्रीरामचन्द्रजीका मिन्दर है; जहाँ प्रतिवर्ष चैत्रमे मेला होता है। मेलेमें आठ दश हजार मनुष्य आते हैं। नेल्ल्र्रके सौदागर आकर वहाँ वड़ी सोदागरी करते हैं। नेल्ल्र्र जिलेमे दूसरा मेला कवाली तालुकके वित्रघण्टा गाँवमे प्रति वर्ष होता है। लामग ४००० यात्री आकर वेंकटेश स्वामीका दर्शन करते हैं। नेल्ल्र्र जिलेके भीमावरम् गाँवके पास एक पहाड़ी पर नृसिंहजीका पुराना मिन्दर है, जिसको अगस्य मलई मुनिका नियत किया लोगे कहते है। पहाड़ी पर गुकामनिदर है, जिसका दरवाजा पत्थरकी एक बड़ी प्रतिमासे बन्द है। वहाँ प्रति वर्ष चैत्रमें मेला होता है।

नेल्छर जिला—सन् १८०१ में यह जिला अङ्गरेजी गर्वनमेण्टके अधिकारमें होगया इसके पूर्व बंगालकी खाढ़ी; दक्षिण उत्तरी आर्काट और चेंगलपट जिला; पश्चिम और पहा- दियाँ, जो कर्नूल और कड़गा जिलेसे इसको अलग करती हैं और उत्तर कृष्णा जिला है। नेल्छर जिलेकी भूमि बहुत उपजाऊ नहीं है। लगभग आधी भूमि जोती जाती है। जिलेके अधिक क्षेत्रफलमें पहाड़ी भूमि और घना जंगल है। पश्चिमकी सीमाके पास सूखी अर्थात् कीना जंगलकी पहाड़ियाँ है। कोई पहाड़ी ३१०० फीटसे अधिक ऊँची नहीं हैं। वनोंमें बनले जंतु कम हैं। पनार, सुवर्णमुखी आदि नदियाँ बहती है। नेल्लर जिलेमें अच्छी मेंव- दियां होती है, उनके कारणसे वह जिला प्रसिद्ध है। आस पासके जिलोंके लोग उस जिलेसे

मवेसियोको छे जाते हैं। वहाँके उत्तम बैछका दाम ७० रुपयेसे २०० रुपये तक होता है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय नेल्छ्र जिलेका क्षेत्रफल ८७३९ वर्गमील और इसकी मनुष्य-सस्या १२२०२३६ थी, अर्थान् ११३८०३१ हिन्दू, ६१३४४ मुसल-मान, २०७९४ क्रस्तान और ६७ अन्य । इनमेसे हिन्दुओं मे ४१८०४९ वेलाल, जिसका ग्रुद्ध नाम वल्लाल है, १०३०१६ इंड्रेगा, जिसका ग्रुद्ध नाम इंड्रेयन है, उस जातिके लोग मेड़ पालते हैं। ५८०५८ सेटी (सौदागरी करनेवाले), ५६९६५ ब्राह्मण, ३३०७० बनान (कपड़ा धोनेवाले), २७८९५ कैकोला याने कैक्कर (कपड़ा विननेवाले) २१४३५ कम्मालर (कारीगर), २०२२८ सेंबड़वन (मछुड़ा), १७७०८ सतानी १५२६७ सनान और शेषमें कुशवन, अंबंटन, छत्री, कनकन इत्यादि जातियोंके लोग थे। जङ्गली जातियोंमें अनाड़ी अधिक थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-प्रणनाके समय नेल्छ्र जिछेके कसके नेल्छ्रमें २९३३६, और अंगोलमें १०८६० मनुष्य थे। इनके अलाके वेंकटिगिरि इत्यादि कई छोटे कसके हैं। नेल्छ्र कसकेसे ७२ मील उत्तर अंगोल है (नेल्छ्र जिलेमें नेलुगू अर्थात् तैलंगी भाषा प्रचलित है

# दसवाँ अध्याय।

(मदरास हातेमें) तिरुपदी, बालाजी, चन्द्रेगिरि, बेळ्र, आरकाट, आरकोनम् जंक्शन, तिरुबळ्र और भृतपुरी।

#### तिरुपदी।

रेणुगुण्टा जंक्शनसे ६ मील दक्षिम तिरुपदीका रेलने स्टेशन है। मदरास हातेके उत्तरी आरकाट जिलेमें (१३ अंश, ३८ कला, उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, २७ कला, ५० निकला पूर्व देशान्तरमें ) तिरुपदी एक कसना है, जिसको उत्तरी भारतके बहुत लोग त्रिपदी कहते हैं,

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुपदीमें १४२४२ मनुष्य थे, अर्थात १३५०७ हिन्दू, ६५५ मुसलमान, ७४ झस्तान, ५ जैन और १ अन्य ।

कसबेसे लगभग १ मील दक्षिण सुवर्णमुखी नदी वहती है। तिरुमला पहाड़ीके पादमुलके पास नीचेकी तिरुपदी और पहाड़ीके ऊपर, ऊपरकी तिरुपदी, जहाँ बालाजीका प्रसिद्ध मिन्दर है, वसी है। नीचेकी तिरुपदीमें वालाजीको यात्रियोकी भीड़ रहती है। वहाँ धर्मजालाये वनी है और वाजारमें खाने पीनेकी सव वस्तु मिलती हैं। तिरुपदीमें कई देवताओंके मिन्दर बने हुए हैं, जिनमें गोविन्दराजका मिन्दर प्रधान है। रामानुजन्स्वामीके संप्रदायकी पुस्तक प्रपन्नामृतके ५१ वें अध्यायमें लिखा है कि श्रीरामाजुजस्वामीने वेंकटाचलके पास गोविन्दराजको स्थापित किया। गोविन्दराज अुजंगपर शयन किये हुए विष्णुकी मूर्ति हैं। गोविन्दराजके मिन्दरके पास श्रीमट्टनाथ दिव्य सूरिकी कन्या गोदादेवी-का मिन्दर है, जिसको रामानुजस्वामीने स्थापित करवाया था। नदीके किनारेके पुराने मिन्दरके २ गोपुरोकी दीवारोमें सुन्दर शंगतरासीका काम है।

#### बालाजी।

तिरुमला पहाड़ीकी ७ चोटियाँ प्रधान हैं। सातवीं चोटी शेषाचलपर जिसको वेंकटा-चल और वेंकटरमनाचलम्भी कहते हैं; दक्षिण भारतके उत्तम मन्दिरोमेसे एक, प्रल्यात बालाजीका पुराना मन्दिर है। वेंकटाचलकी चोटी समुद्रके जलसे लगभग २५०० फीट ऊंची है। उस पर जड़ल नहीं है।

#### श्रीवेङ्करेश्वरो विजयतेतराम्।



तिरुपदीसे ६ मील श्रीवालाजीका मन्दिर है, किन्तु कसवेसे लगभग १ मील दूरपर चढ़ाईके वाहरका फाटक मिल जाता है । रास्ता पहाड़ी है। चढ़ाई कड़ी है। तिरुपदीमें डेढ़ दो रुपयेमे सवारीके लिये डोली और चार आनेमें मजदूरा मिलता है।

जूता पहनकर पहाडके ऊपर कोई नहीं जाता है। यात्रीगण पहाड़ीके नीचे तिरुपदी-की धर्मशालामें अपना कुछ असबाव और जूता छोड़ जाते हैं। पहले मन्दिर वाली पहाडीपर कोई युरोपियन नहीं चढ़ा था। सन् १८७० ई० में महन्तके रुकावटके दरखारत करनेपर भी एक मुजरिमके तलासनेके लिये पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ऊपर चला गया था। वड़े गोपुरके पास तक यूरोपियन आदि अन्यधर्मी मनुष्य जासकते हैं, उससे आगे नहीं जाने पाते। चढ़ाईके रास्तेमें पहाड़ीके ऊपर कई जगह टिकने या विश्राम करनेके लिये जगह बनी हैं, जहाँ केला, नींबू, चना इत्यादि खानेकी वस्तु और पानी मिलता है और स्थानम्थान पर पानीके कुण्ड हैं।

गोपुरके पाससे सीढ़ियाँ आरम्भ होती हैं। वालाजीका मन्दिर पत्थरकी तौन दीवारों से देश हुआ है, जिनके बगलोंपर सुन्दर गोपुर बने हुए हैं। मध्यमें गुम्बजदार मन्दिर है। मिन्दरका हाता ४१० फीट लम्बा और २६० पीट चौड़ा है। कई देबढ़ी के भीतर लगभग ७ फीट ऊंची, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुई वालाजीकी पाषाणमय चतुर्भुज मूर्ति पूर्वमुखसे खड़ी हैं। बालाजीको दक्षिणी भारतके लोग वेड्रटेश वेंकटाचलपदी आदि नामोसे पुकारते हैं, किन्तु उत्तरी भारतके अधिक लोग नको वालाजी कहते हैं। इनकी झांकी अतिमनोहर है। मैन्दिरके चारो तरफ मकान बने हैं और आस पास वाराहजी आदि देवताओं के अनेक मन्दिर हैं।

यहाँ राजसी कारखाना है। मोग् रागका खर्च वेहिसाब है। चौकठ किवां डोंमें चाँदी सोने जड़े गये हैं। प्रति वर्ष दशहरेके दिन वड़े धूमधामसे रथयात्रा होती है। वड़े तिहवारों के समय हजारों यात्री वालाजीके मन्दिरके पास एकत्रित होते हैं। नित्यही वेंकटेशिगिरिपर यात्री चढ़ते हैं। प्रति वर्ष लगभग १२५००० यात्री श्रीवेंकटेश भगवान्का दर्शन करते हैं।

मन्दिरके पास १०० गज छम्त्रा और ५० गज चौड़ा स्वामिपुष्करणी नामक एक सरोवर है, जिसके चारो तरफ पत्थर काटकर सीढ़ियाँ वनाई हुई हैं। यात्री छोग उसीम स्नान करके वालाजीका दर्शन करते हैं। सरोवरके पास ''सहस्र स्तम्म'' मण्डपम् है। और श्रीवाराहस्वामी पूर्व मुखसे विराजमान हैं।

वदरीनारायणके समान यहाँभी प्रसादमें छूत नहीं है। यहाँ यात्रियोंकी तरफसे अटका भी चढ़ाया जाता है। कितनी स्त्रियाँ पुत्रादि, होने के लिये वालाजीकी मानता करती हैं जगमोहनके पास बहुतसे नाई रहते हैं। बहुन लोग वहाँ अपने लड़कोंका मुण्डन कराते हैं।

मन्दिरके पास हुण्डी नामसे प्रसिद्ध एक तरहके हीजके समान एक पात्र वना है, जिसका मुख उत्परसे वन्द है। रुपया, पैसा, गहना, चॉदी, सोना, धान्य, मसाला, केसर, फल, इसादि वस्तु, जो जिसके मनमें आता है, वह उस हुण्डीमें डाल देता है, जिनको नियत समय पर मन्दिरके अधिकारी निकाल लेते हैं। बहुतेरे न्यापारी या दूसरे लोग अपने घरम वालाजीके निमित्त रुपये पैसे निकाल हैं हैं, जिसको कानगी कहते हैं। मन्दिरकी वार्षिक आमदनी लगभग र लाख रुपया है; खर्च भी भारी है।

सन् १८४३ ई॰ तक मिन्दिकी आमदनी खर्चका प्रवन्ध अङ्गरेजी सरकार करती थी; पीछे महन्तके स्वाधीन कर दिया गया। कई वर्ष हुए तिरुपदीके प्रधान वासिन्दों ने वाइसरायके पास दरखास्त दिया कि मन्दिरका खजाना महन्त द्वारा वरवाद होरहा है। मुकदमा कायम होनेपर वहाँके महन्तको दण्ड मिला था। कालहस्तीके पासके रहनेवाले टोंडिमा चक्र गर्ची एक कमेटीकी रायसे वालाजीकी पूजा और खर्चका प्रवन्ध करते हैं।

यहाँ टिकनेके छिये धर्मशालाये हैं । बाजारमें खाने पीनेकी सब चीजें भिलती हैं। बालाजीकी उत्तम उत्तम तस्वीर विकती हैं। एक अस्पताल और रामानुजस्वामीके संप्र-दायकी एक गद्दी है। स्थान स्थान पर पहाड़ीके ऊपर १६ झरने है।

बालाजीसे र मील दूर पहाड़ीकी ऊँची नीची चढ़ाई उतराईके बाद पापनाशिनी गंगा मिलती है। दो पहाडियोंके बीचमें बहती हुई घारा दूरसे आई है और वहाँ पहाड़ीपर ऊपरसे नीचे गिरती है। यात्री लोग वहाँ स्नान करते हैं। वालाजीकी तरफ लौटते हुए रास्तेमें आकाशगंगाकी घारा मिलती है।

संक्षित प्राचीन कथा-श्रीमद्भागवत-( दशम स्कन्ध ७९ वॉ अध्याय) वल्देवजी, श्रीशैल पर्वतसे चलनेके पश्चात् द्रविड़ देशमें परम पवित्र श्रीवेंकट पर्वतका दर्शन करके काञ्ची पुरीमें गये।

श्रीवेंकटाचल इतिहासमाला नामक ७ स्तवक अर्थात् अध्यायकी संस्कृत पुस्तक है, जिसको रामानुजस्त्रामीजीके शिष्य अनन्ताचार्यने, जिनका जन्म शाका ९७५ (सन् १०५३ ई०) में था, बनाया था । आचार्यजीने उस पुस्तकमें वेंकटेशजीका, प्राचीन वृत्तान्त लिखा है, जिसका सारांश नीचे है, —सुवर्णमुखरीके तीर पर वेंकटाचल नामक पर्वत है जिसके ऊपर सिद्ध और मुनिगण तप करते हैं। इस पर चांडाल, यवन आदि वेदसे बाह्य लोग चढ़ नहीं सकते। शुक्र, भृगु, प्रहलाद, अंबरीष आदि महर्षि, और राज्ञिंगण पर्वतको विष्णुका अंश समझकर उसके अपर नहीं चढ़े; उन्होंने उसके निकट तप किया था पर्वतके अपर खामि-पुष्करणीके पश्चिम किनारे पर पृथ्वीको अंकमे लिये हुए शुक्रर भगवान स्थित हैं।

गरुड़ने वैकुण्ठसे वेकटाचलको लाकर द्रविड़ देशमें सुवर्णमुखरी नदीके तटपर रक्खा और भगवान्की क्रीडावापी स्वामिपुष्करणीको भी लाकर उसपर स्थापित किया। वेकट-गिरिपर लक्ष्मीदेवी, पृथ्वीदेवी भीर नीलादेवीके सिहत विष्णु भगवान् विराजने लगे।

विष्णु भगवान् वैवस्वत मन्वन्तरके प्रथम सत्ययुगमें वायुके तपसे प्रसन्न होकर गंगासे २०० योजन दक्षिण, (द्राविड देशके) पूर्वके समुद्रसे ५ योजन पश्चिम वेंकटगिरिके ऊपर स्वामिपुष्करणीक तटपर सूर्यमण्डलके तुल्य विमान (मन्दिर) में लक्ष्मी और देवताओं सिहत जा विराजे। वह कल्पके अन्त तक उस विमानमें निवास करेंगे। (भगवान्की आज्ञासे शेषजीने पर्वतरूप अर्थात् वेंकटगिरि बनकर पृथ्वीपर निवास किया।

रामानु नस्वामीके उपदेशसे वेंकटाचलके राजा यादवने वेंकटेशके प्राचीन मन्दिरको सुधरवाया और उसके चारों ओर मन्दिरके अधिदेवता बाराह, चृसिंह, वेंकुण्ठनाय इत्यानिको स्थापित करवाया । राजाने उस स्थान पर शेषाशन, गरुड़, द्वारपाल आदिवनवा विये और पद्मावतीकी स्थापना करवा दी। पीछे वेंकटिगिरि पर रामानुजस्वामीकी प्रतिमा सी प्रतिष्ठित हुई।

चन्द्रगिरि ।

तिरुपदीके रेलवे स्टेशनसे ७ मील (रेणुगुण्टा जंक्शएसे १३ मील) दक्षिण-पश्चिम चन्द्रिगिरिका रेलवे स्टेशन है। उत्तरी आरकाट जिलेमें चन्द्रिगिरि एक छोटा कसवा है, जिसमे सन् १८८१ में ४१९३ मनुष्य थे।

सन् १५६४ में तिलीकोटम परास्त होनेके बाद विजयानगरके राजवंशका एक राजा चन्द्रिगिरिमें रहने लगा। सन् १६३९ में चन्द्रिगिरिके राजाने ईस्ट इण्यिन कम्पनीको जमीनिका एक टुकड़ा दिया, जिसपर मदरासके "फोर्टसेंटजर्ज" (किला) बनाया गया। जिस महलमें बैठकर राजाने कम्पनीको भूमि दी, वह किलेमें अब तक विद्यमान है। सरकारने उसको मरम्मतसे रक्खा है। उसमें अफसर लोग ठहरते हैं। महलके पीछे एक पहाडी है।

बेलूर।

चन्द्रिगिरिसे ६४ मीछ (रेणुगुंटा जंक्शनसे ७७ मीछ ) और कटपद्दी जंक्शनसे ६ मीछ दक्षिण वेल्हरका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेमें (१२ अंश, ५५ कला, १७, विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, १० कला, १७ विकला पूर्व देशान्तरमें ) पलार नदीके किना-रेपर उत्तरी आरकाट जिलेमें प्रधान कसवा बेल्हर है। उसमें एक बढ़ा मन्दिर है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय छावनीके साथ बेळ्रमें ४४९२५ मनुष्य थे; अर्थात् २१२८५ पुरुष और २३६४० स्त्रिया । इनमें ३१२२८ हिन्दू, १२२२० मुसलमान, १४७४ कुस्तान और ३ जैन थे। मनुन्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें ८९ वां और मद्रास हातेके अन्नरेजी राज्यमें १२ वां नगर है।

वेळ्रमें सेटजनका गिरजा है, जिसके चारों तरफके मकानोंमें श्रीरद्भपहुमके टीपू सुल-तानके वंशके लोग सन् १८०२ ई० से रहते थे। उसके पास एक तालाव है, जो सन्१८७७ के अकालके समय ६० हजार रुपयेके खर्चसे बना। वेळ्रका किला २०० फीट चौड़ी एक गहरी खाईसे घरा हुआ है; उसमे बहुतसी दिलचस्प इमारतें हैं। उसके भीतर देशी पैदलकी एक रेजीमेण्ट रहती है। किलेसे हैं मील पश्चिम टीपू सुलतानके वंशवालोंका कवरगाह है। वेळ्रके आस पास कई पहाड़ी किले हैं। सिंगलदुर्ग नामक किलेसे लगभग २ मील दूर पुलिसकी लाइन और सेंट्रलजेल है। जेलमे कपड़े और कालीन तैयार होते हैं। इनके अलावे बेळ्रमें सवकलक्टर इसादि हाकिमोंकी कचहरिया, अस्पताल, स्कूल चन्दासाहबकी सन्दर मसजिद और जलंघरेश्वर शिवका वड़ा मन्दिर है। वेळ्रमें सुगन्ध फूलोंके वाग वहुत हैं। नित्य वहाँसे रेल द्वारा फूलोंकी चहुतसी गठरियाँ मदरास शहरको मेजी जाती हैं।

जर्लघंग्धर शिवका मन्दिर—यह भारत वर्षके वहे मन्दिरों मेंसे एक है। इसका सात माखिला गोपुर लगभग १०० फीट ऊँचा है। दरवाजा बहुत सुन्दर है, जिसके पास नील रज़ के पत्थरके दो द्वारपाल खड़े हैं। गोपुरसे मन्दिर के घेरेमें प्रवेश करनेपर वार्षे तरफ पत्थ-रका कल्याण मण्डपम् मिलता है, जिसमे नफीस कारीगरीका सुन्दर काम वना हुआ है। पेशगाहके भीतरकी छतमें उत्तम नकाशीका काम और खम्मों में भिन्न भिन्न तरहकी नकाशी है। मण्डपम्के सामने एक कृष है। घेरेके चारों वगलों दें दीवारके पास दालान,

जिनमें नकाशी हार ९१ खम्मे छगे हैं, और घेरेके चारों कोनोंपर चार मण्डपम्ं हैं। गोपुरके सामने पत्थरकी इमारत हैं; अब उसमें ऐसा आन्धियारा रहता है कि बिना मसाछ या दीपके कुछ नहीं देख पड़ता। वहाँके छोग कहते हैं कि सन् १३५० ई० में पेशगाह बना था।

तिरुवन्नामलई—बेलूरसे ५१ मील दक्षिण तिरुवन्नामलईका रेलवे स्टेशन है। मन्रास हातेके दक्षिणी आरकाट जिलेमें तालुकका सदर स्थान तिरुवन्नामलई एक कसवा है, जिसमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १२१५५ मनुष्य थे। कसवेसे दक्षिण ओर पण्डनी पहाड़ीपर सुन्नह्मण्य अर्थात् महादेवजीके पुत्र स्कृत्दजीका सुन्दर मन्दिर है। वहाँ देवताके मोग रागमे बहुत रुपया खर्च होता है। कार्तिककी पूर्णिमाको वहाँ मेला होता है, उस समय वहाँ बहुतसे यात्री जाते है।

वेळूरका इतिहास—उस देशकी कहावतसे जान पड़ता है कि १३ वी सदीके अन्तेक भागों भद्राचलम्के राजाने वेळूरके किलेको वनवाया । लगभग सन् १५०० में वह किला विजयानगरके राजा नरसिंहको मिला । १७ वीं सदीके मध्य भागमे वीजापुरके सुलताने वेळूरको अपने अधिकारमे कर लिया । सन् १६०६ में महाराष्ट्रोंने साढ़े चार महीनेके महासरेके वाद बेळूरको ले लिया । सन् १७०८ में सुसलमानोने महाराष्ट्रोंको निकालकर किलेपर अपना अधिकार जमाया । सन् १७६० के चन्द वर्ष पीले अङ्गरेजांने वेळूर पर अपना अधिकार कर लिया । शीरंगपट्टम्की लड़ाई में टीजू सुलतानके परास्त होने पर उसके वंशके लोग वेळूरमें रक्लो गये । सन् १८०६ में जब वेळूरके सिपाहियोंने वागावत करके वहाँके यूरोपियनोको मार डाला तव मैसूरके लोग वङ्गालमें भेज दिये गये ।

उत्तरी आरकाट जिला—इसके उत्तर कड़पा और नेल्ल्र जिला, पूर्व चेंगलपट्ट जिला दक्षिण सेलम और दक्षिणी आरकाट जिला और पश्चिम मैसूरका राज्य है। उत्तरी आरकाट जिलेका सदर स्थान वेल्र्रसे २७ मील उत्तर रेलवे स्टेशनके पास चित्तूर कसवा है। जिलेके उत्तरीय और पश्चिमीय भागमें पहाड़ियाँ हैं। चन्द पहाड़ियोंमें तांवा और लोहेके ओर वहुत मिलते हैं और मकान वनाने लायक पत्थर बहुत हैं। जिलेकी प्रधान नदी पनार है। जङ्गलों और पहाड़ियोंमें कई जातिके पहाड़ी लोग रहते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय उत्तरी आरकाट जिलेकी क्षेत्रफल ७२५६ वर्गमील और उसकी मनुष्य-संख्या १८१७८१४ थी, अर्थात् १७१७५९६ हिन्दू, ८२४३८ मुसलमान, १००१८ कृस्तान, ७७६१ वौद्ध और र अन्य थे। हिन्दुओंमें ५०७९२८ वेहाल (क्षेती करते हैं); ३१६०२५ परिया, २६७७१० विनया (जाति विशेष मजदूरी पेशेवाले) १२४४८७ इंडैयन (भेड़ चराते हैं), ५६७११ कैक्केलर (कपड़ा विनते हैं), ४९२९९ ब्राह्मण; ४७०२० कंभाड़न, २९३९८ चेटी (सौदागरी करने वाले), २७६०९ वनान (कपड़ा घोते हैं), २६०४५ सतानी (दोमसला), २५९७६ सेंबड़वन (महुहा), २४२०८ साना (ताड़ी वनाते हैं), २३५६३ छत्री; २०१९७ अंवंटन (हजाम), १९८९५ कनक्कन (लिखनेका काम करते हैं), १५५७७ कुशवन (मट्टीका वर्तन वनाते हैं), और शेष १३५९३७ में अन्य जातियोंके लोग थे। उत्तरी आरकाट जिलेमें तामिल और तेलुग अर्थात् तैल्डनी माषा प्रचलित है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय उत्तरी आरकाट जिलेके कसवे वेल्र्से ४४९२५ कुढीआतम्में १८७४७, तिरुपदीमे १४२४२, कालहस्तीमें ११७५४, आरकाटमें १०९२८, अंबूरमें १०५८६ और तिरुपदीमे १०४८५ मनुष्य थे।पूंगानूर और चित्रूर इनसे छोटे कसवे है। चन्द्रगिरि, रानीपट्ट, आरकोनम् इत्यादि वडी वस्तियों हैं।

उत्तरी आरकाट जिलेके वेलूर तालुकमें मदराससे वेलूर होकर वङ्गलोर जाने वाली सड़कके पास मदरास शहरसे ९७ मील दूर पुलिकुण्डा एक बस्ती है। उसके समीप एक ऊंची पहाडीके पादमूलके पास पलार नदीके दिहेने आदिरङ्गम् नामक पवित्र स्थानमें प्रति वर्ष मेला होता है। वहाँ सुन्दर मन्दिर वना हुआ है।

उत्तरी आरकाट जिल्लेका इतिहास-पल्लव वंशके राजाओंका प्रधान किला पुरल्रमे था । कांजीवरम् उनके राज्यका सबसे अधिक प्रसिद्ध कसवा हुआ । सातवीं सदीमे पल्छव वंशके राजाओंका वल वढ़ा हुआ था। आठवीं या नवीं सदीमें चोला वंशके राजाओंने पल्लव वंशके राजाओंको निर्वेल कर दिया । उनकी राजधानी कांजीबरम् अर्थात् काञ्चीपुर हुआ, जिनका राज्य एक समय गोदावरी नदी तक फैला था। तेलिङ्गाना और विजया-नगरके राजाके साथ कई बार लढ़ाई होने पर चोला वंशके राजाका वल घट गया। सत्रहवीं सदीके मध्यमें महाराष्ट्र र्होग आये। सन् १६९८ में औरंगजेवके जनरल जुलफकारखांने जींजी का किला लेलिया और दाउदखांको आरकाटका, जिस जिलेमें जींजी थी, गवर्नर वनाया । सन् १७१२ में सआद्तुल्लाखांने, जो दिल्लीकी फौजका कमाण्डर था, नवावके खिताव पाकर आरकाट कसवेको अपनी राजधानी वनाया। उसके मरनेपर दोस्तअली उसका उत्तराधिकारी हुआ । सन् १७४० में मोंस**लेकी महाराष्ट्री सेनाने जिले**में उपद्रव मचाया । दोस्तअली मारागया । उसके पश्चात् सन् १७४२ में दोस्तअलीके उत्तराधिकारी सवदरअली-को और सन् १७४४ में सबद्रअलोके उत्तराधिकारी सैयदमहम्मदको दुइमनोंने मारडाला । सन् १७५१ में अङ्गरेजोंने वही वहादुरीसे छड़कर आरकाटके किछेको सुसछमानोंसे छीन खिया। सन् १७५८ मे वह किला फरासीसियोंके अधिकारमे होगया। सन् १७६० मे अङ्गरेजी सरकारने फरासीसियोसे किलेको छीनकर अपने मित्र नवाव महम्मद्अलीको दिया । सन् १७८० मे श्रीरङ्गपट्टनम्के हैद्रअछीने आरकाट पर अपना अधिकार करित्या और किलेबन्दीको मजवूत किया; किन्तु उसके पुत्र टीपूने सन् १७८३ मे उसको छोड़ दिया और दो बगलोंकी दीनारोंको तोडवा दिया। टीपूके परास्त होनेके पीछे सन् १८०३ में कर्नाटकके नवावके अन्य राज्योंके साथ आरकाट अङ्गरेजोके अधिकारमे होगया ।

#### आरकाट।

कटपदी जंक्शन से १५ मील दक्षिण पित्त्वम रेलवे रटेशन के पास उत्तरी आरकाट जिले में कुंडीआत्म् एक कसवा है, जिसमें सन् १८९१ की मनुष्य गणनाके समय १८७४७ मनुष्य थे।

कटपद्दी जंक्शनसे १५ मील पूर्वोत्तर और आरकोनम् संक्शनसे २३ मील पश्चिम-दक्षिण मदरास रेलवे पर आरकाटका रेलवे स्टेशन है, जिससे ५ मील दक्षिण पलार नदीके दिने किनारेपर (१२ अंश, ५५ कला, २३ विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, २४ कछा, १४ विकला पूर्व देशान्तरमें ) उत्तरी आरकाट जिलेके आरकाट तालुकेका सदर स्थान आरकाट एक कसवा है। वह एक समय करनाटकके नवावकी राजधानी थी। रानी पेंटसिविल स्टेशन और यूरोपियनोंके रहनेकी जगह रेलवेसे ३ मील दूर है। द्राविडियम लोग आरकाटको आरकाड कहते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय आरकाट कसबेमें १०९२८ मनुष्य थे; अर्थान् ९०७ हिन्दू, १७५७ मुसछमान, ९२ कृस्तान और २ जैन ।

अब आरकाटका महल उजड़ गया है। वहाँके किलेको निशानीमात्र रह गई है। कसबेके पास पहुँचकर नदींके किनारे किनारे जानेपर हैं मीलके वाद दिल्ली फाटक मिलता है। केवल-यही बिना नुकसानीका रहगया है, जिसके देखेनेसे ख्यालमें ले आना सम्भव है कि कैसी किलावन्दी थी। खाँईके बहुत हिस्सोंमें अब धान बोया जाता है। तालुकदारकी कचहरीके पूर्व एक चोड़ी खाई लाँधना होता है, जो गढ़को धरती है। अब उसमें वृक्ष जमगये है। वहाँ र छोटे हीज हैं, जिनके पास एकही धरेमें नवाव समादतुलाखांको मकबरा और जुमा मसजिद है। मकबरेके दरवाजेके ऊपरके लेखसे जान पड़ता है कि सन् १७३३ में नवाव मरा। इनके अलावे आरकाटमें मातहत मजिस्टरकी कचहरी, मातहत जेलखाना,गर्वनमेण्ट स्कूल, बहुतसे दरगाह, बहुतेरी कबरें और चोला राजाओंके वनवाये हुए कई मिन्दर हैं। जुमा मसजिदके पश्चिम एक टीलेपर कर्नाटकके नवाबोंका तवाह महल है, जिसके पास एक झील है। आरकाटका इतिहास वेल्द्ररके इतिहासमें देखिये।

## आरकोनम् जंक्शन्।

आरकाटसे २३ मील पूर्वोत्तर और रेणुगुण्टा जंक्शनसे ४१ मील दक्षिण-पूर्व, उत्तरी आरकाट जिलेके आरकोनम् वस्तीमे रेलवेका जंक्शन है। जहांसे रेलवे लाइन ४ तरफ गई है। आरकोनम् वस्तीमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ३२२० मनुष्य थे।

जिनको मदरास देखेनकी जरूरत नहीं है, वे आरकोनम्से काश्वीपुर, चेंगलपृष्ट्र जंक्शन, चिद्म्बरम्, कुम्भकोणम्, तश्चीर जंक्शन, तिरुचनापल्ली जंक्शन और मदुरा होकर रामेश्वर, तुतीकुड़ी इत्यादि नगरोंमें जाते हैं। आरकोनम्से तिरुचनापल्ली जानेके लिये रेलेबेके ३ मार्ग हैं;—आरकोनम्से कांचीपुरी, चेंद्वलपृष्ट, विलीपुरम्, मायावरम् और तश्चीर होकर २५४ मील, कटपदी शंक्शन, विलीपुरम् जंक्शन, मायावरम् जंक्शन और तश्चीर जंक्शन होकर २८७ मील और कटपदी जंक्शन, जालारपेट जंक्शन और ईरोड जंक्शन होकर २८९ मील तिरुचनापल्ली जंक्शन है।

आरकोनम्से ८ मील पश्चिमोत्तर तिहत्तनीका रेलवे स्टेशन है। तिहत्तनी वस्तीमें स्कन्दजीका मन्दिर है, जहाँ बहुतसे यात्री आते हैं और प्रति महीनेमें तेहवार होता है।

तिरुबलूर।

आरकोनम् जंक्शनसे १७ मील (रेणुगुंटा जंक्शनसे ५८ मील ) पूर्व और मदरास शहरसे २६ मील पश्चिम तिरुवलूरका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके चेङ्गलपट्ट जिलेंमें (१३ अंश,८ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश, और ७९ अंश, ५७ कला, २० विकला पूर्व देशान्तरमें ) तालुकका सदर स्थान तिरुवलूर एक छोटा कसवा है,जिसमें मदरास हातेके सबसे बढ़े मन्दिरोंमेंसे एक मन्दिर है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनांक समय तिरुवलूरमें ७६५ मकान और ४९२१ मनुष्य थे, अर्थात् ४४६५ हिन्दू, ४४५ मुसलमान और ११ क्रस्तान ।

तिरुवंद्रमें मुनसफकी कचहरी, पुलिस स्टेशन, पोष्ट आफिसऔर टेलीमाफ आफिस है। वरदराजका मन्दिर—तीन कोट (अर्थात् घेरे) के भीतर वरदराजका निज मन्दिर है। पहिले घेरेकी लम्बाई १९० फीट और चौड़ाई १५५ फीट दूसरेकी लम्बाई ४७० फीट और चौड़ाई श्रें एक जोट और तीसरे की लंबाई ९४० फीट और चौडाई ७०० फीट है। पहिले घेरेके चारों वगलोंमें दालान और मध्यमें वरदराजका, जिनको श्रीविरिराधवास्वामी भी लोग कहते हैं, मन्दिर है। कई देवडीके भीतर वरदराजकी विशाल मूर्चि शुजन्नपर शयन करती है। उस मन्दिरके वगलों शिवजीका मन्दिर है। उस मन्दिरमें भी कई देवडीके भीतर शिव हैं। वोनो र निद्रेरोंक आगे जामोहन है। घेरेके आगेकी दीवारमे एक गोपुर है। दूसरे कोटके भीतर, जो पीछेका बना हुआ है, बहुतसे छोटे स्थान और दालान और वगलोंनपर पहिले घेरेके गोपुरसे ऊँचे दो गोपुर हैं और तीसरे घरक भीतर जो पीछेका बना है, ६६८ खम्मोंका एक मण्डपम् तथा कई एक मन्दिर तथा स्थान और वगलोंपर ५ गोपुर हैं, जिनमें आगे और पीछेके २ बहुत बड़े हैं। मन्दिरके घेरेके फाटकके ऊपरकी इमारतको गोपुर कहते हैं। द्राविद्धां मन्दिरोंमें वे बहुत वनते हैं। उनकी खँचाई वड़े बढ़े मन्दिरोंके समान होती है। वे ११ खन तक बने हैं। मन्दिरके पास एक तालाब है, जिसमे उत्सवोंके समय भोग मूर्तियोंको लोग जलकोलि कराते हैं।

प्रति अमावास्याको तिहत्र छरके आसपासके यात्री वहाँ देवदर्शनके छिये जाते हैं; उत्सवोंके समय वहाँ यात्रियोंकी बढ़ी भीड़ होती है।

## भूतपुरी।

तिरुवस्त्रके रेख्वे स्टेशनसे १२ मील दक्षिण श्रीरामानुज स्वामीजीका जन्मस्थान, भूतपुरी एक वस्ती है। भूतपुरीमें अनन्तसरोवर नामक तालावके पास रामानुज स्वामीजीका वहा मान्दिर बना हुआ है। रामानुजस्वामी दक्षिणमुखसे विराजमान हैं। वहाँ केशव भग-वान्का मन्दिर बना है। इनके अतिरिक्त वहाँ अनेक स्थान और वहे वहे स्तम्भ लगे हुए कई मण्डपम् बने हुए हैं।

उत्सर्वोके समय बहुतसे यात्री विशेष करके रामानुजीय संप्रदायके आचारी छोग भूतपुरीमें जाते हैं।

भूतपुरी माहात्म्य, जिसमें लिखा हे कि यह स्कन्दपुराणका है, ४ अध्यायकी संस्कृत पुस्तक है। उद्यमें लिखा है कि सूर्यवंशी राजा मान्धाताके पौत्र और राजा युवनाश्वके पुत्र हरित थे। युवनाश्व हरितको राज्य सौंपकर तप करनेके लिये वनमें चले गये। एक समय राजा हरित शिकारके लिये वनमें गये। उन्होने वहाँ सिंहसे एक गऊको वचोनेके अर्थसे सिंहके ऊपर अपना वाण छोडा, किन्तु वह वाण उस गऊको लग गया, जिससे बह तत्कालही मर गई। राजाने अपने घर आकर विश्वष्ठजीसे पूछा कि इसपापसे किस भांति मेरा छुटकारा होगा। महर्षिने कहा कि हे राजन् । तुम भूतपुरीमे जाकर अनन्तसरोवरमे स्नान करके तप करोगे,तव इस पापसे छूट जाओगे। वेद्वुटिगिरिसेश्योजन दक्षिणण्योजन लम्बा और इतनाही

चौड़ा सत्यत्रत नामक तीर्थ है,जिसके भीतर अनेक तीर्धस्थान और कांची नगरी है। कांचीसेर योजन पूर्वोत्तर विदेह वन है। उसके कुछ पश्चिम अरुणारण्य और अरुणारण्यके दक्षिण भूतपुरी नगरी है जिसमें निर्मल जलसे पूर्ण अनन्तसर नामक तालाव सुशोभित है। भूतपुरीकी उत्प-त्तिकी कथा में तुससे कहता हूं -- सृष्टिके आरम्भमें, जब रुद्र भगवान् अपने सर्वागमें भसा छगाये हुए और जटा फटकारे हुए नृत्य करने छगे; तब उनके साथके भूतगण परस्पर हॅसने छगे । स्ट्र भगवान्ने उनकी ऐसी ढिठाई देखकर उनको शाप दिया कि तुम छोग अब हससे अछग रहोते। भूतगणोने ब्रह्माके पास जाकर उनसे सब वृत्तान्त कह सुनाया। तब ब्रह्माने कहा कि भारतवर्षमे वेंकटगिरिसे दक्षिण सत्यत्रत तीर्थ है। तुम छोग वहाँ जाकर केशव भगवानकी आरायना करो । जब भूतगणींने उस तीर्थमें जाकर सहस्र वर्ष तक केशव भगवान्का धान किया तत्र विमानपर चढ़े हुए भगवान्ने उनको 'दर्शन दिया । उनके साथमें अनन्त अर्थात शेष आदि बहुत देवता थे। भूतगणोंने उनसे विनय किया कि हे भगवन् । आप ऐसा ख्योग करें कि जिससे हम लोग फिर रुद्र भगवान्के गण वेने । तब विष्णु भगवान्ने महादेवका ध्यान किया । महादेवजी वहाँ प्रकट हुए । विष्णुने उनसे कहा कि हे शंकर । इस तीर्थमे निवास करनेसे भूतगणोंका पाप छूट गया, अब तुम द्या करके इनको अपना गण बना छो । महादेवजीने विष्णुका वचन स्वीकार किया । उसके पश्चात् विष्णुकी आज्ञासे अनन्तने उस स्थानमें एक सरोवर वनाया। भूतगणोने उस सरोवरमें स्नान करके शिवकी प्रदक्षिणा की । शिवने उनको अपना गण बना छिया । उसके पश्चात् महादेवजीने विष्णुसे कहा कि तुम वर्तमान कालके स्वारोचिप मन्वन्तर तक इस स्थानमें निवास करो। उस समय भूतगणोंने केशव अर्थात् विष्णुके उत्सव करनेके छिये उस स्थानमें ३ योजन छम्वी और इतनीही चौड़ी एक पुरी बनाई, जिसमें देवताओं राजाओं और अन्य मनुष्येंकि रहने योग्य वड़े बड़े गृह और प्राकार थे। वैशाख सुदी द्वादशीके हम्त नश्रत्रमें रुद्रके सहित भूतगणीने वहाँ विष्णुका बड़ा उत्सव किया । भूतगणोंने देवताओके चले जानेपर इस नगरीमें बाह्यण आदि चारो वर्णोंको बसाया। विष्णुने कहा कि जो मनुष्य इस तिथिमें यहाँके अनन्तसरमें स्नान करके मेरा पूजन करेगा उसको हम सम्पूर्ण वांछित फल देंगे। महादेवजी भूतगणोके सिहत वहाँसे अपने स्थानको चर्छ गये। भूतोंने उस पुरीका निर्माण किया इसी कारणसे उसका भूतपुरी नाम पड़ा । राजा हरित महर्षि विशिष्ठके मुखसे इस कथाको सुन अपने राज्यका भार उनको सौंपकर भूतपुरीम गये। उन्होंने वहाँ पुराने नगरके विविध मकान, मन्दिर, तालाब और प्राकारोंका खण्डहर देखा और अनन्तसरोवरमें स्नान करके तप आरम्भ किया। एक सौ वर्ष तपस्या करनेके उपरान्त वहाँ विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे राजन्! हमारे दर्शन करनेसे तुम्हारा गोतवका पाप छूट गया। तुम इसी शरीरसे अव ब्राह्मण हो-जाओगे । तुम्हारेही वंशमें हमारे अंश शेषजी (अर्थात् रामानुजस्वामी) अवतार छेंगे । तुम्हारे वंशवालोंको मनोवां अत देनेके लिये वैवस्वत मन्वंतरके अन्त तक हम यहाँ निवास करेगे । भूतगणोंने स्वारोचिष मन्वंतरमे इस पुरीको बनाया था । उस मन्वंतरके अन्तमें यह पुरी उजड़े गई। तुम इस नगरीको पूर्ववत् बना दो और अनन्तसरके पूर्व किनारेपर हमारा स्थान बनाओ । आज चैत्र मासके ग्रुङ्कपक्षकी सप्तमी है; आजही जत्सव आरम्भ करके पूर्णिमाके दिन तुम हमारी स्थापना करदें। और तुम अपने पुत्र और पौत्रके सिहत इसी पुरीमे निवास

( ९९७ )

करो । राजा होरतने विष्णुको आज्ञीनुसार भूतपुरीको पूर्ववत् वना दिया और उत्तम मन्दिर बनाकर उसमे विमानके साथ विष्णुका स्थापन कर दिया । उस दिनसे प्रति वर्ष वहाँ उत्सव होने लगा । कुछ कालके पश्चात् राजा हिरित कालधर्मको प्राप्त हुए । उनके वशके ब्राह्मण अवतक भूतपुरीमें केशव भगवान्को पूजा करते हैं । वैशाख सुदी द्वादशी और चतुर्थीक मृगशिरा नक्षत्रमें तथा चैत्र सुदी सप्तमी और पूर्णिमाको अनन्तसरोवरमें स्नान करनेसे अनेक फल लाभ होते हैं ।

श्रीरामानुजस्वामीकी संप्रदायकी( ११७ अध्यायकी) प्रपन्नामृत नामक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि दक्षिण देशके पूर्वक समुद्रके तटसे १२ कोस दूर तुण्डीर देशमें भूतपुरी नामक सुन्दर नगरी है। उसमें हारित गोत्र 🕸 के केशव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी स्त्रीका नाम कान्तिमती था। चैत्र सुदी ५ को, जब मेष राशिपर सूर्य थे, गुरुवारको आर्द्रा नक्षत्रमें मध्याह्नके समय कान्तिमतीके गर्भसे शेषजीके अंश श्रीरामानुजजीका जन्म हुआ। पिताने आठवें वर्षमें उनको विद्यारम्म कराया और १६ वर्षकी अवस्थामें रक्षकांना नामक कन्यासे उनका विवाह करिदया। कुछ कालके पीछे केशवजीका देहान्त होगया। तव रामानुज स्वामीजी अपनी माता और पत्नी के साथ भूतपुरीको छोड़कर कांचीपुरीमे चले गये और वहाँ यादव प्रकाश नामक प्रसिद्ध पण्डितसे विद्या पढ़ने लगे। उसी समय कांचीपुरके राजाकी कन्याको ब्रह्मपिशाचकी वाधा हुई। तव राजाने पिशाचको दूर करनेके छिये यादन पण्डितको बुछाया । यादनजो, रामानुज आदिक अपने शिष्योके संहित वहाँ गये। उनके अनेक यत्न करनेपर पिशाच नहीं हटा, तब रामानुजस्वामीने कन्याको अपना चरण छुछा कर उसकी पिशाचबाधा दूर करदी । राजाने प्रसन्न होकर रामानुजस्वामीको बहुत द्रव्य दिया और उनका बढा सत्कार किया। यह देख कर यादव पण्डितने अपना अपमान समझा । स्वामीका मौसेरा माई गोविन्दार्य कांचीपरमें आकर स्वामीके साहत विद्या पढ़ने लगा। रङ्गपुर अर्थात् श्रीरङ्गम्में यामुनाचार्य नामक एक त्रिदण्डी संन्यासी थे। उन्होने अपने शिष्योके मुखसे रामानुजजीकी प्रशंसा सुनकर उनको शिष्य करनेकी इच्छा की और कांचोमें आकर उनको देख उनको वडी प्रशंसा की । एक दिन स्वामीजी अपने गुरु यादव पण्डितकी सेवा कर रहे थे; उस समय यादवने श्रुतिके एक शब्दका कुछ अशुद्ध अर्थ किया: तत्र स्त्रामीने उनको छोड़ा । उस समय यादव उनसे त्रास्त्रार्थ करने छगे, किन्तु परास्त होगये। तत्र उन्होंने क्रोध करके रामानुजजीको निकाल दिया। तत्र वे कांचीपरके हस्तिगिरिपर चले गये। रङ्गपुरके यामुनाचार्यने अपने शिष्य पूर्णाचार्यको स्वामीको बुलानेके छिये वश भेजा । रामानुजजी यामुनाचार्यसे मिछनेके छिये रङ्गपुर चछे । यामुनाचार्य स्वामीका आगमन सुनकर आगसे उनको छेने चछे; किन्तु कावेरी नदीके किनारेके निकट पहुँचने पर उनका देहानत होगया । स्वामीजीने शीव्रतासे उनके पास पहुँच कर देखा कि भाचार्य शरीर छोडकर अपनी ३ अंगुली उठाये हुए हैं। उसका आश्य यह था कि (१) वोधायन मतानुसार ब्रह्मसूत्रादिका भाष्य वनाओ, (२) दिल्लीके वाद्शाहसे श्रीरामकी

भूतपुरी माहत्म्यमें लिखा है कि विष्णुने सूर्यवशी राजा युवनाश्वके पुत्र राजा हरितको वर दिया कि तुम इसी शरीरसे ब्राह्मण हो जाओगे। तुम्हारेही वशमें हमारे अश शेपजी (रामानुज स्वामी) जन्म लेगे।

मूर्तिका उद्धार करो और (३) दिग्विजय करके विशिष्टाद्वैत मतका प्रचार करो । स्वा-मीने प्रतिज्ञा की कि में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। उसके अनन्तर स्वामीजी कांचीपुरीमें आये। कुछ समयके पश्चात् उन्होंने कांचीपूर्णके उपदेशानुसार रङ्गपुरमें जाकर पूर्णानांग्रेस वैष्णवोंके पंच संस्कार ( ऊर्द्धुपुण्ड्र; मुद्रा, माला, मंत्र और विचार ) से दीक्षित होकर विद्या पढी। कुछ कालके पीछे कूपसे जल भरतेके समय पूर्णाचार्यकी स्त्री और रामानुज-स्वामीकी पत्नीसे कुठ कछह होगई । रक्षकांत्राके झगडाळ स्वभावसे पहिछेहीसे स्वामीका मत उसकी ओरसे खिंच गया था। उस समय उन्होंने उससे उदास होकर उसकी नैहर भेज दिया और अपने घन, गृह आदि संपत्तिको छोड़कर त्रिदण्ड संन्यास प्रहण किया। कांचीपूर्णते प्रसन्न होकर उनको 'यतिराज' की पदवी दी । एक समय यादव पण्डितने स्वा-मीका कडेवर शंख चक्रसे चिह्नित देख कर वडा आक्षेप किया। उस समय श्रीरामानुजजीके विद्यार्थी कुरेशने शास्त्रार्थमें अपने मतको स्थापन करके यादवको परास्त किया। तब यादव पण्डितने ज्ञान पाकर गृहस्थाश्रम परित्याग कर रामानुज मतंको प्रहण किया। उस समयसे उतका नाम गोविन्द्दास पड़ा जिन्होंने 'यतिधर्म समुच्चय' नामक प्रन्थ वनाया। कुछ समयके पछि यामुनाचार्यके पुत्र वररङ्गस्वामीने रामानुजस्त्रामीको लाकर रङ्गनाथजीको सम-र्पण करिंद्या । स्वामीने अपने संप्रदायके मालाधार नामक पण्डितसे शठकोपाचार्यकृत सहस्रगीतिकाका व्याख्यान सुना । उसके पश्चात् रामानुजस्वामी देशाटनको निकले और वेंकटिगिरि होते हुए उत्तरको चल्छे। वह दिल्ली, बदारिकाश्रम इत्यादि स्थानोंसें होकर अष्टसहस्र नामक गॉवमें आये। उन्होंने वहाँ वरदाचार्य और यहेश नामक अपने दो शिष्योंको मठाधिपति नियुक्त किया और हिस्तिगिरिमें पूर्णाचार्यादिसे मिल-नेके पश्चात् कापिल तीर्थमं जाकर उस देशके राजा विहलदेवको अपना शिष्य बनाया। राजाने तोण्डीरमण्डल आदि अनेक गाँव उनको दिये वहाँसे वह रहनगर लौट आये । रामानुजस्वामीने वेदान्त सूत्रपर श्रीभाष्य, वेदान्तदीप, वेदान्तसार और बेदान्तसंप्रह और गीताभाष्यादि बहुतसे प्रन्थ बनाये । उसके पीछे उन्होंने बहुतसे शिष्योंके साथ चोछ-मण्डल, पाण्डयमण्डल, कुहङ्ग इत्यादि देशोंमें जाकर वैष्णव धर्मका प्रचार किया और कुहङ्ग देशके राजाको दीक्षित करके केरल देश अर्थात् मलेवारके पण्डितोको जीता । वहाँसे वह क्रमसे द्वारिका, मथुरा, काशी, अयोध्या, बदरिकाश्रम, नौमेपारण्य, वृन्दावन आदि तीर्थीने होकर फिर द्वारका आये और वहाँसे पुरुपोत्तम क्षेत्रमें पहुँचकर वौद्धोंको परास्त करके वहाँ रामानुजमठमें रहने लगे पीछे वह वहाँसे वेङ्कटिगारे आये । चोलदेशके क्रिमिकण्ठ नामक राजाने, जो शैव था, शास्त्रार्थके लिये स्वामीको बुलाया। वह कुछ दिनों तक मार्गिके भक्तन-गरमें रह गये। उन्होंने स्वप्नसे जानकर शाका १०१२ (सन् १०९० ईस्वी) में पीष शुक्ला चौद्सको पुनर्वसु नक्षत्रमें यादवाचलकी छिपी हुई भगवन्मूर्त्तिको निकाला और उसकी वहाँ प्रतिष्ठा करदी । अन्त समयम रामानुजस्वामीने अपने शिष्योंसे कहा कि अब चार दिनमें में परम धामको जाऊँगा। ऐसा सुन शिष्यगण व्याकुल हो पृथ्वीमें गिर गये और अपने शरीरके त्याग करनेका विचार करने छगे। तब स्वामीजीने उनको शपथ धराया कि तुम छोग हमारे वचनका निरादर करके हमारे वियोगसे शरीर परित्याग करोगे तो तुमको पाप लगेगा। तव शिष्योंने कहा कि हम लोग जिस प्रकारसे तुम्हारे वियोगसे शरीर धारण करें, उसका च्चोग आप करदे। ऐसा सुन स्वामीजीने अपने विग्रहका निर्माण किया और भूतपुरींमें केशव भगवान्के निकट् उसकी स्थापना करवा दी। रामानुजस्वामीके अनेक विग्रह देश देशान्तरमें स्थापित हुए। जिनमें भूतपुरी, यादविगार और रङ्गस्थळ ये तीन स्थानकी प्रतिमा मुख्य हैं, इनमे भूतपुरीका विग्रह सर्वप्रयान है। चैत्रमासके आर्द्रा नक्षत्रमें उसके अभिषेक करानेसे मनुज्यको विज्जुलोक मिळता है। उसके पश्चात् माघ सुदी दशमी शनिवारको मध्याह्वके समयमें श्रीरामानुज स्वामीजीने १२० वर्षको अवस्थामें रङ्गपुरीमें अपना शरीर छोड़कर विज्जुलोकको प्रस्थान किया।

दानपत्रादिकोंसे और दक्षिणके राजाओं के घरके लेखोंसे निश्चय होता है कि सन् ईस्त्रीके ११ वें शतकके प्रथम चरणके किसी सन्में रामानुजस्त्रामीका जन्म हुआ था और११ वीं सदीमें वह थे। रामानुजस्त्रामीके शिष्य अनन्ताचार्यकी वनाई हुई श्रीवेङ्कटाचल इति-हासमाला नामक संस्कृतकी पुस्तक है। उसके प्रथम स्तत्रकमें लिखा है कि रामानुजस्त्रामीने शाका ९३९ (सन् १०१७ ई०) में तुण्डीर मण्डलकी भूतपुरीमें जन्म लिया। पीछे वह रङ्गनगरमे निवास करने लगे। प्रपन्नामृतमें लिखा है कि १२० वर्षकी अवस्थामें उनका देहान्त हुआ, इस लेखसे सन् ११३७ ई० में उनका देहान्त होना सिद्ध होता है।

रामानुजस्वामीने विष्णुके एक ईश्वर होनेका उपदेश दिया और वैष्णाव सतके बहुतसे प्रन्थ वनाये । उनके पश्चात् दाशरथी, पूर्णाचार्य, गोविन्दाचार्य, और कुरूक ये ४ शाखाप्रवर्त्तक हुए ।

रामानुजीय संप्रदायके प्रथम आचार्य शठकोपाचार्य थे, जिनका जन्म पाण्डच देशेंमें ताम्प्रपीं नदीके किवारेके कुरगा नगरीमें हुआ था। उनके पिताका नाम कारी और माताका नाम नाथनायकी था। इस संप्रदायमें रामानुजस्वामीसे पहिले नाथार्य, पंकजाक्ष, राममिश्र, यामुनाचार्य, गोष्टिपूर्ण, महापूर्ण (अर्थात् पूर्णाचार्य), मालाधारगुरु, श्रीशिल्ल्प्ण, वररङ्ग और कांचीपूर्ण ये १० आचार्य हुए; जिनको पूर्वाचार्य कहते हैं। उनके अतिरिक्त इस संप्रदायमें कासार, भूत, महत्, मिलसार, शठारि, कुलशेखर, विष्णुचित्, मक्तांघिरेणु, मुनिवाह और चतुष्कवीन्द्र ये १० सूर्र हुए। इनमे मट्टनाथकी कन्यागोदादेवी और रामानुजस्वामीको मिलाकर १२ दिव्य सूर्र कहे जाते हें। कोई कोई गोदादेवीको छोडकर मधुर कविको मिलाकर १२ दिव्य सूर्र कहते हैं। ऊर्द्धलिखित १० पूर्वाचार्य और १२ सूर्रयोंने अपने अपने नामके प्रनथ बनाये और जगत्में अपने धर्मका विस्तार किया।

लगभग ३०० वर्ष हुए कि भक्तमालको नाभाजीने बनाया था। उसके ३६ वे ३७ वें और ३८ वें छप्पेमें लिखा है कि श्रीरामानुजजीकी पद्धितका प्रताप पृथ्वीपर अमृतके समान फैला। रामानुजन्वामीके पीछे उनकी गद्दीपर देवाचार्य, देवाचार्यके प्रश्चात् हारियानन्द, हिरियानन्दके वाद राधवानन्द और राधवानन्दके पीछे रामानन्द हुए। रामानन्दजीने संसार-सागरके तरनेके लिथे पुल बॉध दिया। उनके अनन्तानंद, कवीरजी, सुखानन्द, सुरेश्वरानन्द, पदमावत, नरहरी, पीपा (राजा), भावानन्द, रेदास (चमार), धना (जाट), सेन (हजाम), और एक दूसरा (ये १२) प्रसिद्ध शिष्य थे। अनन्तानंदके चरणका स्पर्श करके योगानन्द, गयेश, कर्मचन्द, अल्ह, पयहारी, रामदास, श्रीरङ्ग इसादि लोग लोकपालके समान होगये। उनके गुणकी महिमाकी भारी अवधि हुई इसादि।

रामानन्दजीने चौदहवीं सदीमें श्रीसंप्रदायका अपना दूसरा पन्य चलाया, जिस मतके लोग रामानन्दी वैष्णव कहलाते हैं और सब जातिके (वैरागी) लोग एकही पंक्तिमें भोजन करते हैं। उनके मतमें हिन्दू जातिके सब लोग इंद्ररके भजन करनेको एक समान अधिकारी है। रामानन्दजीके शिष्योमे कबीरजीसे कबीरपन्थी मत नियत हुआ, जिसमें कबीरजीके पश्चात् सुरतगोपाली, तकसरो, नूलपन्थी, योगीपन्थी, जीवपन्थी, नामकबीर; ज्ञानीपन्थी, द्वनपंथी, समपंथी, वंशघराना, नारायणपंथी, कमालपंथी इत्यादि १३ पन्थ हुए। कमालपंथीको आधापन्थ कहनेसे १२॥ पन्थ होते हैं।

रामानंदजीके पश्चात् अनंतानन्द, कृष्णदासः, किल्हदास, अप्रदास, नारायणदास (अर्थात् भक्तमालके बनाने वाले नामाजी) और गोविंददास आदि जयपुर राज्यके रामगढ़ और गलिता गद्दोमें हुए थे। भक्तमालके ४२ वें, ल्रप्पैमें लिखा है कि अप्रदासका ऐसा मत है कि सर्वदा हारिमजन करना उचित है। उसके तिलकमें, जिसको संवत् १७६९ में प्रियादासने बनाया थाः; लिखा है कि महाराज मानसिह अप्रदासके दर्शनके लिये उनकी कुटी (अर्थात् गलिता गद्दी) में आये। अप्रदास, जो पत्तोंको फेंकनेके लिये वाहर गये थे, भीड़ देखकर आप्र वृक्षके नीचे बैठगये। नामाजीने अप्रदासको आये हुए देखकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। इस लेखसे जान पड़ता है कि अप्रदासको और नामाजी सोलहवीं सदीके अन्तमें थे, क्योंकि ऑवरके राजा मानसिंह मुगल बादशाह अकबरके सुवेदार थे, जिन्होंने सन् १५९० ईस्वीमें मथुरा जिलेके वृंदावनमें गोविंददेवजीका मन्दिर बनवाया।

रामानुज संप्रदायके छोग आचारी कहे जाते हैं। इनका मत विशिष्टा हैत अर्थात् मायाविशिष्ट बहा और उपास्य देव साकार बहा नारायण है। ये छोग अपनी भुजाओं पर तम शंख चक्रकी छाप छते है और छछाटपर चौड़े ऊर्ध्वपुण्ड चढ़ाते हैं, जिसके मध्यमें पीत वर्णकी श्री और उसके दोनों तरफ शुक्कवर्णकी मोटी छकीरें रहती हैं। आचारी छोग द्राविड़ देशकी रोत्यनुसार पदेंके भीतर भोजन करते हैं। इस मतकी दो शाखा अर्थात् वड़गछ और तिगछ वहुत प्रसिद्ध हैं, पीछे रामानन्द इत्यादि इसकी अनेक शाखा हुई। इस मतके छोग भारतवर्षके सब प्रान्तोंमें देख पड़ते हैं, किन्तु मदरास हातेके तैल्डा, कर्नाटक, मछेवार आदि अङ्गरेजी राज्योंमें तथा मेसूर और तिरुवांकूर आदि देशी राज्योंमें ये छोग बहुत है। उन देशोंमें स्थान स्थानपर मन्दिर और मकानोंके बाहर रामानुज संप्रदान्यके तिलक छिखे हुए अथवा खोदे हुए देख पड़ते हैं। उनके दोनों ओर शंख चक्रका चिह्न भी रहता है। द्रविड़में आचारी छोगोंकी ८ गही हैं:—उनमेंसे तोताद्री, मैलकोटा और वालाजी अर्थात् वेंकटाचल, ये ३ गही विरक्त आचारीकी और विष्णुकांची, श्रीरंगम् इत्यादिकी ५ गही गृहस्थ आचारीकी है। सम्पूर्ण गिह्योंमें तोताद्रीकी गही मुख्य है जिसको छोग मूलगही कहते हैं।

द्रविड़ देशमें शैव और आचारी वैष्णवोंका परस्पर द्वेष चला आता है। शैव लोग विष्णुका नहीं; किन्तु आचारीके मत और उनके तिलक तथा छापकी निन्दा करते हैं, परन्तु आचारी लोग शिव और शैव दोनोंसे द्वेष रखते हैं। उनमेंसे बहुतेरे लोग वदिरकाश्रममें जाकर केदारनाथको छोड़ देते हैं, रामेश्वरपुरीमें जाकर रामेश्वर शिवका दर्शन नहीं करते, समुद्रमें स्नान और रामझरोखेमें रामका दर्शन करके चले आते हैं तथा काशीजीमें जाकर माणिकिणिकामें स्तान करके विना विश्वनाथके दर्शन किये हुए अपने घर छौट जाते हैं। इस सम्प्रदायमें वहुत छोग संस्कृतके पढ़नेवाछे हैं। शैव छोग आचारी छोगोंके तिछक छापको अप्रमाणिक कहते हैं, किन्तु, पद्मपुराणमें इसके प्रमाण देख पडते हैं, जो नीचे छिखी हुई प्राचीन कथासे ज्ञात होगे।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—पद्मपुराण—(भूमिखण्ड, ७६ वॉ अध्याय ) राजा ययातिकीं आज्ञासे सम्पूर्ण भूमण्डलके सव मनुष्य भागवत होकर विष्णुके ध्यानमें परायण हुए । सवके मन्दिर पताकाओ और शख, चक्र तथा गदाओंसे युक्त हुए । ब्राह्मण आदिक सम्पूर्ण वर्णके लोग शंख चक्र तथा वाणादिकोंसे अंकित होगये, तथा पद्मादिकोंसे भी चिह्नित होकर प्रकाशित होने लगे । सबके गृहोंके द्वारोपर शंख पद्म इत्यादिके चिह्न विद्यमान हुए । नारियोंने अपने अपने गृहके द्वारोंपर शंखादिकोंके चित्र वना दिये । ( स्वर्गखण्ड ७० वॉ अध्याय ) शाल्याम और चक्रांकित ब्राह्मणके समीप श्राद्ध करनेका उत्तम स्थान है ।

(पातालखण्ड, ७९ वां अध्याय ) चांडाल भी ऊर्ध्वरेखासे युक्त ऊर्ध्वपुंडू अपने ललाटपर देनेसे नि.सन्देह शुद्धात्मा होजाता है, और पूजा करनेके योग्य होता है।

( उत्तरखण्ड, ७५ वॉ अध्याय ) गंडकी नदीके पास, जहाँ शालयाम शिला उत्पत्र होतीहैं, नारायण नित्य स्थित रहते हैं। जो मनुष्य शंख और चक्रका चिह्न धारण करके उनके समीप निवास करता है, वह मरनेपर चतुर्भुंज होकर विष्णुलोकमे चला जाता है। प्रिति वर्षके आषाढ़ मासमें शिवजी वहाँ जाकर निवास करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको उचित हैं कि आषाढ़ मासमें वहाँ जाकर शंख चक्रादिकोंके चिह्नोंको धारण करें। उनको वाये हाथमें शंख और दिहने हाथमें चक्रका चिह्न धारण करना चाहिये, इससे उनकी मुक्ति होती है।

( २२४ वॉ अध्याय ) शिवजीने पार्वतीजीसे कहा कि विष्णुजीकी १६ प्रकारकी भक्ति है,—(१) शंख चक्रका चिह्न धारण करना, (२) अर्ध्वपुण्डोंका धारण, (३) उनके सन्त्रोंका परिग्रह, (४) अर्चन, (५) जप, (६) ध्यान, (७) नामका स्मरण, (८) कीर्त्तन, (९) अवण, (१०) वन्दन, (११) चरणसेवन, (१२) विष्णुके चरणके जलकी सेवा, (१३) उनका प्रसाद भोजन, (१४) उनके भक्ताकी सेना, (१५) द्वादशी व्रत करना और (१६ वीं) तुल्सी वृक्षका लगाना । ब्राह्मणोको उचित है कि अपनी भुजाओं पर अग्निसे तपा कर गंख और चक्रका चिह्न धारण करें। वे लोग चक्र वा शंख चक्र अथवा शंखादिक पांचों आयुध धारण करके ब्राह्मणके कर्मका विधिपूर्वक आरम्भ करै। ऐसा करनेसे उनको विष्णुका परमपद मिछता है तथा मोक्ष प्राप्त होता है। चक्रसे चिह्नित भुजावाले ब्राह्मणोंको गऊ पृथ्वी और सोना आदिक वस्तु दान देना उचित है। ब्राह्मणोंको तेप हुए शंख चक और स्त्रियों तथा शुद्रोको सुगंधित चन्दनसे शंख चक्र अपनी भुजाओंपर धारण करना चाहिये। वर्णसे वाह्य भी विष्णव त्रिभुवनको पवित्र करता है। त्राह्मण वाई भुजामें शंख और दाहिनीमें चक्र धारण करें। इस माँति महोपनिषद तथा साम और यजुर्वेदमें चक्र आदि धारणका विधान कहा है। जिनके कण्ठमें तुलसी और क्ट्राक्षकी माला, मुजाओपर शंख चक्रका चिह्न और छछ। टपर ऊर्ध्वपुण्डू रहता है वे छोकको पवित्र करते है । वैष्ण-वोंको उचित है कि अपने स्त्री, प्रत्र, नौकर, पश्च आदिकोको भी शंख चकार्दिकोके चिह्नांसे चिह्नित करादें। -

( २२५ वॉ अध्याय ) ऊर्ध्वपुण्डूके मध्यमें छक्ष्मीजीके सिंहत जनार्दन मगवान बैठे रहते हैं; इस कारणसे जिसके शरीरमें ऊर्ध्वपुण्डू रहता है, उसका शरीर भगवान्का निर्मेल मन्दिर है। ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करनेवालेको देखकर मनुष्य सव पापोंसे छूट जाते हैं। ब्राह्मणोंका तिलक ऊर्ध्वपुण्डू, क्षत्रियोंका पट्टाकार और वैस्यों तथा शुद्रोंका त्रिपुण्डू है क्षत्रिय आदिक वैष्णव भी ऊर्ध्वपुण्डू धारण कर सकते हैं, किन्तु ब्राह्मणोंको त्रिपुण्डू धारण करना नहीं चाहिये।

# ग्यारहवां अध्याय।

#### ( मदरास हातेमें ) मदरास और महाबलीपुरके गुकामन्दिर।

### मद्रास ।

तिरुबद्धरसे २६ मीछ (आरकोनम् जंक्शनसे ४३ मीछ) पूर्व और वम्बईसे रेखने द्वारा ७९४ मील दक्षिण पूर्व मदरास शहरका रेलवे स्टेशन है । समुद्रके मार्गसे मदरास शहरसे ७३० मील पूर्वीत्तर कलकत्ता है। रेलिके रास्तेसे मदरास शहरसे गुंटकल जंक्शन, रायचुर जंक्शन, मनमार जंक्शन, भुसावल जंक्शन, नागपुर जंक्शन, आसनसोल जंक्शन और हबड़ा होकर २१९३ मील कलकत्ता शहर है; किन्तु गुटकल जंक्शन, वेजवाडा जंक्शन, 'कटक, खड्गपुर जंक्शन, उलबड़िया और हबड़ा होकर केवल १३११ मील दूर है 🕸।

मद्रास शहरसे रेखवे लाइन २ तरफ गई है।

(१) मदुरास शहरसे दक्षिण-कुछ पश्चिम ''सौथ इण्डियन रेलवे,'' जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील२पाई लगता है;--मील-प्रसिद्ध स्टेशन । सैदापेट ।

> ३४ चेगछपट्ट जंक्शन । ७५ टिण्डीवरम्।

९८ विलीपुरम् जंक्शन।

११० पनरूटी।

् १२५ कड़्लूर नया ।

१२७ कड़लूर पुराना।

१४४ पोटोंनोवे ।

१५१ चिद्म्बरम्।

१६१ सियाली। '१७४ मायावरम् जंक्शन ।

> जंक्शनस चेङ्गलपट्ट पश्चिमोत्तर २२ मील कांचीपुर और ४० मीछ आरकोनम् जंक्शन ।

> विलोपुरम् जंक्शनसे रेल-वेके स्टेशनोंका फासिला विली-पुरम्के वृत्तान्तमें देखिये।

(२) मदरास शहरसे पश्चिमोत्तर "मदरास रेळवे," जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील १३ पाई लगता है;— मील-प्रसिद्ध स्टेशन।

२६ तिरुबॡर।

इालकी एक नई लाइन निकल जानेसे अब मदरास शहरसे कलकत्ता केवल १०२३ मील पडता हैं, मदराससे पूर्वोत्तर नेल्लूर और अंगोल होकर २६७ मील वेजवाडा जक्शन, ७७० मील कटक ओर १०२३ मील कलकत्तेके पास हबडाका रेलवे स्टेशन है।

आरकोनम् जंक्शन। ४३

तिरुतानी । 48

८४ रेणुगुन्टा जंक्शन ।

१६२ कड्पा।

२२८ ताडपत्री।

२५८ गूटी

ं २७६ गुण्टकळ जंक्शन।

३०८ अर्दोनी।

३३४ तुङ्गभद्रा।

३५१ रायचुर ।

आरकोनम् जंक्शनसे पूर्व दक्षिण १८ मील कांचीपुर और ४० मील चेङ्गलपट्ट जंक्शन। रेणुगुण्टा जंक्शन और

जंक्शनसे रेखवेके गुण्टकल फासिला **च**नके स्टेशनोका वृत्तान्तमे देखिये ।

(३)%

मद्रास शहरसे उत्तर ओर एक नहर गोदावरी जिलेको और दक्षिण ओर दूसरी नहर दक्षिणी आरकाट जिलेको गई है। मदरास शहरसे पूर्वोत्तर एक सड़क अङ्गील, वेजवाड़ा, राजमहेन्द्री, विजयानगर्म, ब्रह्मपुर, गन्जाम, कटक, भट्रक, वलेश्वर, मेदनीपुर, होकर कलक-त्तेको; दूसरी सडक दक्षिण-पश्चिम विलीपुरस्, तिरुचनापल्ली, मदुरा और मिनयाची होकर कन्याकुमारीको और तीसरी सड़क पश्चिम ओर कटपद्दी जंक्शन और जालारपेट जंक्शनके पाससे होकर बङ्गलोर शहरको गई है।

पूर्वीघाट अर्थात् कारोमण्डलके किनारेपर (१३ अंश, ४ कला ६ विकला उत्तर अक्षांश और ८० अंश, १७ कला, २२ विकला पूर्व देशान्तरमें) मदरास हातेकी राजधानी और उस हातेमें प्रधान गहर मदरास है, जिसको द्रविडियन लोग चेनापट्टनम् कहते हैं। वह शहर अपनी शहरतिलयों अर्थात् उपपुरोंके सहित समुद्रके किनारेपर एक म्युनिसिपल्टीके भीतर ९ मील लम्बा और लगभग ३३ मील चौडा २७ वर्गमीलके क्षेत्रफलमे फैला हुआ है, जिसके भीतर खास शहरके अलावे १४ गाँवमी हैं। क्षेत्रफलके भीतर किले, देशी कसचे और शहरति छोंके आसपास जोती हुई भूमिभी है।

सन् १८९१ की मर्नुष्य-गणनाके समय किलेके साथ मदरास शहरमें ४५२५१८ मृतुष्य थे, अर्थात रेरपट१७ पुरुप और २२६७०१ स्त्रिया। इनमें ३५८९९८ हिन्दू, ५३१८४ मुसळमान, ३९७४२ ऋस्तान, २८१ जैन, १२९ वौद्ध, ४५ पारसी, ४ यहूदी और १३५ अन्य थे। मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें तीसरा और मदरास हातेमें पहिला शहरहै।

मद्रास शहरके समयके मुताबिक भारतवर्षकी सम्पूर्ण रेखनेकी घडियाँ रहती हैं। जब मदरास शहरकी छोकछ घड़ीमें ६ वजता है, उस समय कलकत्तेमें ६ वजके ३३ मिनट, इलाहाबाद्में ६ वजके ७ मिनट, आगरामें ५ वजके ५० मिनट; दिल्लीमें ५ वजके ४७ मिन्ट, और वम्बई में ५ वजके ३० मिनट, रहता है, अर्थात् मदरास शहरके सूर्योद्यसे ३३ मिनट पहिले कलकत्तामें, ७ मिनट पहिले इलाहाबादमें, १० मिनट पीछे आगरामें, १३ मिनट पीछे दिल्लीमें और ३० मिनट पीछे वम्बईमें सूर्योदय होता है।

<sup>\*</sup> मदरास रेलवेकी एक लाइन मदरास शहरसे उत्तर वेजवाला जंकशनमें जा मिली है,-उसपर मद-रामसे ८५ मील गुहर, १०९ मील नेल्लर, १८९ मील अगोल-और २६७ मील वेजवाडा जक्शन है।

यद्यपि मदरास शहर देखनेमें बहुत सुन्दर नहीं है और उसमें अत्युत्तम सड़कें नहीं बनी हैं, तथापि उत्तम कारीगरीकी बहुतसी इमारतें और ऐतिहासिक दिलचस्पीकी बहुतसी जगहें हैं। दूरसे किले, सीदागरोके अनेक आफिसो; चन्द मीनारों, और सरकारी आफिसोंके सुन्दर दुइय दृष्टिगोचर होते हैं।

शहरमें छोटी बड़ी चार पाँच धर्मशालायें हैं, जिनमेंसे एक सौथइण्डियन रेलवेके स्टेशनसे शहरमें जानेवाली संडकके पास और दूसरी स्टेशनसे २ मील दूर शहरके भीतर

मारवाडी धर्मशाला है।

भदरासके वन्दरगाहके पास तथा उससे दक्षिण कप्टमहौस, टेलीप्राफ आफिस,वङ्क, कमसरियटका स्तवल, मदरास मेल आफिस, पोष्टआफिस, हाईकोर्ट तथा कारोवारके अन्य मकान समुद्रके किनारेपर फैले हुए हैं, उनके पश्चिम देशी लोगोंकी वनी वस्ती है, जिसमें एक बड़ी सड़कके बगलों में बड़ीबड़ी दूकानें, मदरासबंक और कई गिरजे हैं। देशी वस्तीसे दक्षिण समुद्रके किनारेपर लगभग २ मील लम्बे और है मील चौड़े मैदानमें किला, कूउम नदीका टाप, परेडकी भूमि, गवर्नमेंट हाजस और कई एक दूसरी मुन्दर इमारतें हैं। इस भागके दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण तिरुवलेश्वरम्, पट, पूटूपाक, रायपेटम्, कृष्णम्पेट इत्यादि महल्छे हैं। उस भागके पश्चिम पुदूर्पट और एक दूसरे महल्छेमे खासकर यूरोपियन होग वसते हैं। इनके अलावे अन्य कई महल्लों और शहरतिलयों में वहुतसे यूरोपियन वसे हुए हैं। मद्रासकी प्रधान सड़क मांडटरोड है, जो किलेसे द्शिण-पश्चिम सेंटथमस मांउटतक चली गई है। उसके वगलोंमें सुन्दर वृक्ष लगे हुए हैं; परन्तु उसके किनारोंपर अच्छे मक्कान बहुत नहीं हैं। इसके अलावे कैथेड्लरोड, जो मांउटरोडको काटता हुआ निकला है; और मजनरोडभी अच्छी सड़क है। कूउम नामक एक छोटी नदी किलेसे आधा मील दक्षिण, म्युनिसिपल्टीके हदके भीतर समुद्रमें गिरती है, जिससे वनी हुई टापूके दक्षिण-पश्चिम मदरासके गवर्नरकी कोठी, जिसका दरवाजा मांउटरोडके पास है, खड़ी है। किलेसे मांउट-रोडको जाने वाली सड़कके मध्यमें नदीके टापूके भीतर सरटीमनरेंकी धातकी प्रतिमा वनी हुई है, जो चन्देके ९०००० रुपयेके खर्चसे सन् १८३९ में तैयार "हुई । किलेसे पश्चिमोत्तर खास शहरके पश्चिम एक बड़े क्षेत्रफलमें कई एक बड़े तालाव, दो पार्क और अनेक वागान हैं, जहाँ टहरुनेके लिये वहुत लोग जाते हैं। उसके दक्षिण टाउन हाल है। सौथइन्डियन रेलनेके स्टेशनसे आधा मीलसे अधिक पश्चिम "इसपरटंक" नामक टेढ़ा तालाव है।

मद्रासकी इमारतोम हाईकोर्ट, गवर्नरकी कोठी 'केथेडूल, भेमोरियल हाल, सिनेटहाउस' कालिज, सेंट्रल रेलवेका स्टेशन; टेलीग्राफ आफिस, पोप्टआफिस, अजायवखाना, अवजरेव टरी, बड़ी लोइनेरी, अनेक अस्पताल, अधिक खियालके लायक है। किलेसे २ मील दक्षिण-पश्चिम मदरास क्षत्र वड़ी इमारत है। मदरासकी लाइब्रेरियोंमेंसे 'रायल एसियाटिक सोसा-इटी' की शाखा और 'लिटरेरी सोसाइटी' में लगभग १७००० किताव रक्खी है।

सन् १८०८ का कायम हुआ एक गरीवखाना है, जिसका निर्वाह साधारण चन्दे और सरकारके खर्षिसे होता है, उसमें गरीव, निर्वल तथा अनाथ लोगोंको भोजन और वस -मदराससे पूर्वोत्तर नेल्हर एक एत्तम अस्पताल है, जिसमें रोगियोंके लिये ३०० से अधिक १२३ मील कलकत्तेके पास है सन् १८८२-१८८३ में मद्रासके ५ कालिजोंमे ७८७ विद्यार्थी ३ कालिजोंमें, जा पेशे सिखलानेके लिये हैं, २१७ विद्यार्थी १४ अङ्गरेजी हाईस्कूलोंमे १२६३ विद्यार्थी ५५ अङ्गरेजीके मिलिल स्कूलोंमे ३४६१ विद्यार्थी थे । इनके अलावे देशी भाषाके वहुतसे मिलिल स्कूल थे ।

खास शहरके उत्तर मागमें दिवानीका जेलखाना, रोमनकैथोलिक चर्च, शिल्पकारीका स्कूल, कई अन्य स्कूल और अस्पताल है।

किलेसे पश्चिम जनरल अस्पताल और मेडिकल कालिज है। कूइम नदीसे वना हुआ टापूके पश्चिम नेपियरपार्क, एक गिरजा और स्कूल और दक्षिण ओर समुद्रके पास सेनेटहा-जस, इजानियारिंग कालिज, प्रेसीडेन्सी कालिज, हिन्दुओंका इमज्ञान, पुलिस इन्स्पेक्टर जनरलका आफिस, सेण्टहोमका चर्च और यतीमखाना है।

मदरासमे बड़ी फीजीछावनी है जिसमें २००० से अधिक सैनिक छोग जिनमें छग भग ११०० यूरोपियन हैं, रहते है । बहुतसे गिरजे हैं। जलकल सर्वत्र लगी है। सड़कों पर रात्रिमें लालटेनोंकी रोजनी होती है। सवारिक लिये तांगे घोडे गाड़ी और बैल-गाड़ी मिलती हैं।

खास शहरके, जिसमें देशी छोगोंकी 'तनी वस्ती है, पूर्वके वन्द्रगाहमे ४० फीट चौडा एक पुत्रता बना है, जो किनारेसे पानीके भीतर १ हजार फीट छम्बा है। उस पर जहाजके मुसाफिर उतरते हैं। सब देशोंके जहाज वन्द्रगाहमे आते हैं और सब देशोंमें जानेके छिये बन्द्रगाहसे खुछते हैं। गछा, रुई, काफी, नीछ, तेछहन, रङ्ग, चीनी, चमडा, सींग, इत्यादि वस्तु मद्राससे दूसरे देशोंमें भेजी जाती हैं और छोहा इत्यादि धातु खुर्दा चीजे और युरोपियन कारीगरीकी विविध मॉतिकी चीजे दूसरे देशोंसे मद्रासमें आती हैं।

उस देशकी रीतिके अनुसार मद्रास शहरके पायखानोंमें पर्दे नहीं हैं। बड़े पायखानोंके वाहर वीड़ी विकती है। उस देशके छोग मछलाग करते समय बीड़ी पीते हैं और जोर सोरसे परस्पर वातें करते हैं एतरी भारतवर्षकी क्षियोंके समान वे छोग मछलागके समय परस्पर छजा नहीं करते। अत्रिस्मृतिके ३१९ वे और ३२० वे स्रोकमें छिखा है कि मछल्यागने, छघुशंका करने और होम करमेके समय मीन धारण करना उचित है।

नई हाईकोर्ट—खास शहरके दक्षिण पोष्टआफिस और पोष्ट आफिससे दक्षिण समु-द्रके किनारेसे कई सौ गज पश्चिम १ छाख वर्गफीट भूमि पर नई हाईकोर्ट बनी है। दूरसे उसकी दो मिजिछी ३ मिजिछी इमारतोंके सुनहरे कठशोंके साथ वीसहाँ गुम्बजोंका मनोहर हक्ष्य देखनेमें आता है। उसके भीतरकी छकड़ीकी नकाशी और रङ्गोकी आरास्तगी देखने छायक है। उसमें जज छोगोंके ४ इजछास है। सन् १८८८ मे हाईकोर्टका काम आरम्भ हुआ और सन् १८९२ में इमारत तैयार होकर उसमे कचहारियोंका काम होने छगा।

किला-हाईकोर्टसे दक्षिण "फोर्टसेण्टजर्ज" नामक किला है। किलेके आगे अर्थात् पूर्व ओर समुद्रके किनारे पर चौडी सडक बनी हुई हैं। किलेके पूर्वका अगवास सीधा है, लेकिन पश्चिमका अगवास अर्द्धचन्द्राकार बना हुआ है। किलेकी दीवारके पास जगह जगह तोपोंके बुर्ज हैं। किलेके बाहर गहरी खाई और भीतर बहुतसे फौजी आफिस यूरोपियन वारक अर्थात सैनिक गृह, तोपखाना, चंद गर्वनमेण्ट आफिस और सेटमेरीका चर्च है, जो सन् १६७८ से १६८० तक बना था। उसमें कई एक अङ्गरेजी अफसर दफन किये गये हैं। किलेके भीतरकी प्रायः सब इमारतें दो और तीन मिजलकी हैं। किला आम लोगोंके लिये खुला रहता है। किलेके बुर्जसे समुद्र और जहाजोंका उत्तम दृश्य दृष्टिगोचर होता है। किलेसे 2 मील पश्चिम जेलखाना है।

्र गर्वनमेण्ट हाउस-किलेसे करीब दें मील दक्षिण-पश्चिम गर्वनमेण्ट हाउस है । इसका प्रधान दरवाजा उत्तरको है । पत्थरको चौड़ो सीढ़ियों द्वारा उसके निकट पहुँचना होता है । श्रीरङ्ग- पट्टनम्के फतेहकी यादगारमें इसका हाल (बड़ा कमरा) बना । भीतर चारों तरफकी दीवारोंमें टीपूसुलतान, महारानी विक्टोरिया, बहुतेरे वाइसराय, बहुतेरे लार्ड और बहुतेरे सरीफ अङ्गरेज अफसरोंकी तस्वीरें हैं। दूसरे कमरोंमें अनेक शरीफ अङ्गरेज और हिन्दुस्तानके बहुतेरे नवाबोंकी तस्वीरें देखनेमें आती है ।

अजायबखाना—अजायबखानेका अङ्गरेजी नाम मिरुजियम, पारसी नाम अजायबखाना और हिन्दी नाम जादोघर है। किलेसे करीब २ मील पश्चिम कुछ दक्षिण पांधेयन रोडके पास दो मिल्ला अजायबखाना है, जो ६॥ बजे सुबहसे ५ बजे शाम तक खुला रहता है। सालमें करीब ४ लाख आदमी इसको देखते हैं।

सन् १८४६ में इसकी चीजोंके बटोरका काम आरम्भ हुआ। प्रथम इसके असवाब कालेज हालमें रक्खे गये थे; किन्तु सन् १८५७ में वर्तमान मकानोंमे लाये गये; तबसे इसमें रखनेके असवाबोंके बटोरका काम जारी है। अब इस मिलजियममे उत्तम नमूनोंका जमाव होगया है। जो अब तक बिना जाने हुए जानवर थे, उनमेंसे बहुतेरे तलाश करके इसमें रक्खे गये हैं, जिससे यह मिलजियम मशहूर हुआ है।

इसमें तरह तरहके जल थलके मरे हुए जानवर अर्थात मलली, घडियाल, शंख, घोंघे, सीप, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि- सामुद्रिक चीजें अर्थात केन, जलकी लकड़ी, लतर आदि; जङ्गलकी किसिम किसिमकी लकड़ियाँ; देश देशके गहन, कपड़े, वर्तन, पत्थर और पीतलकी मूर्तियाँ, बाजा, मसाला, रेशम, नकली फल, और खानिक चीजोंकेनमूने हैं।एक मगरकी हड्डी ४८ फीट लम्बी है। एक लोहेका बखतर (सनाह) है। एक जगह सोने चांदी और ताम्चेके सैकड़ों तरहके हजारों सिक्के रक्खे हुए हैं। एक जगह तखारके मांति- मांतिके बहुतसे ह्थियार, हाथी दाँतकी बनी हुई तखारके राजाकी समा और तखारके बड़े शिव मन्दिरका नमूना है। अजायबखानेमें बहुतेरी ऐसी चीजें है, जिनकों देखनेसे अङ्गरेजी तथा हिन्दुस्तानों कारीगरी और तरीकों तथा देशकी पुरानी वस्तुओंका मली मांति परिज्ञान होता है। अजायबखानेसे लगा हुआ एक पढ़नेका कमरा और एक साधारण लोगोंका पुस्तकालय है, जिसमें विविध प्रकारकी किताबोंके लगभग ८००० जिल्हें रक्खी हुई हैं।

बोटैनिकल गार्डन—( पौधा सम्बन्धी बाग ) यह कैथेड्रलके पास २२ एकड़ जमीनपर बहुत सुन्दर तरीकेमें लगाया गया है। इसमें मांति भांतिके दुर्लभ वृक्ष और झार लगे हैं, दो सुन्दर छोटे तालाब है और एक लाइबेरी ब्नी हुई है। डाक्टर राइटके उद्योगसे सन् १८३६ में यह बाग कायम हुआ।

रानी वाग—यह सेंट्रेल रेलवे स्टेशनके पास १°६ एकड़ भूमिपर है। इसके भीतरकी कुल सहक ५ दें मील लम्बी है। इसमें बनाई हुई बहुतेरी झील, एक पबलिक हम्माम, गेंद खेलनेको जगह, बाजा बजानेका स्थान और एक चिडिया खाना (पशुशाला) ये हैं। एक घेरेके भीतर पशुशालामें अनेक बाघ, गेंड, भालू आदि जंगली जानवर हैं। उनके देखनेवालेको आध आना महसूलदेना पडता है। घेरेके बाहरके बागमे पशु पिक्षयोंके देखनेमें कुल नहीं देना पडता है बागके दक्षिणके किनारेपर सडकके पास विक्टोरिया टाउन हाल है, जो सन् १८८३ से १८८८ तक चन्देके खर्चसे बनकर तैयार हुआ।

अवजर बेटरी—मिडजियमसे करीब १ मील पश्चिम छोटी खानगी अवजर बेटरी है, जिसका काम सन् १७८७ में आरम्भ और सन् १७९३ में समाप्त हुआ। उसमें उत्तम यंत्र हैं। वह बहतेरे शरीफ आदिमियों के चार्जमें रक्खी गई है।

चर्च-मदरासमें १०-१२ चर्च हैं, जिनमेसे एक "सौथ इण्डियन रेडवे" के स्टेशनके सामने है, जो सन् १८१८ से १८२० तक २००००० रुपयेके खर्चसे वनकर तैयार हुआ था। उसका मीनार १६६ फीट ऊँचा है।

जनरल हिंस्पटल—( याने आम अस्पताल ) यह सेंट्रल रेलवे स्टेशनके सामने है। उसमें २८० बिस्तर हैं और यूरोपियन तथा हिन्दुस्तानी रोगी रहते हैं।

गर्वनरकी देहाती कोठी-यह गर्वनेमेंट हाउससे करीव ५ मील दूर गिंडीके पास एक उत्तम इमारत है, जिसके दक्षिण ८३ एकडमें फूलोका सुन्दर वाग लगा है।

मद्रास होता-यह भारतवर्षके दक्षिणी भागमें है। इसके उत्तर सूबे उड़ीसा, मध्य-देश, हैदरावादका राज्य और वम्बई हातेके जिले हैं । बाकी तीन तरफ समुद्र हैं। इसके भीतर मदरासके गवर्तरके अधानके अनेक देशी राज्य और मैसूरका राज्य है। शास्त्रमें इस र्देशका नाम द्राविड ,लिखा है। यह त्रिभुजाकारसे दक्षिण समुद्रके भीतर चलागया है। इसकी सबसे अधिक लम्बाई पूर्वोत्तरसे पश्चिम-दक्षिणका लगभग ९५० मील और सबसे अधिक चौड़ाई (हैदरावादके राज्यसे दक्षिणको ) पूर्वसे पश्चिम तक ४५० मीछ है। सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मदरास हातेके अङ्गरेजी राज्यका क्षेत्रफल १४११८९ वर्गमील, देशी राज्योंका क्षेत्रफल ९६०९ वर्गमील और मैसूर राज्यका क्षेत्रफल २७९३६ वर्गमील था, जो तीनों मिलकर १७८७३४ वर्गमील होता है। मदरास हातेका सदर स्थान मदरास शहर है, जिसमें इस हातेके गवर्नर रहते हैं। हातेके पूर्वके किनारेकी पूर्वी घाट और कारांमण्डल और पश्चिमके किनारेको पश्चिमीघाट तथा मलेवारका किनारा कहते है। पूर्वी घाटके पासकी पहाड़ियोकी औसत उँचाई समुद्रके जलसे केवल १५०० फीट है, किन्तु पश्चिमी घाटकी चन्द पहाडियोंकी उंचाई ८००० फीटसेमी अधिक है, अर्थात् नीलीगिरकी एक चोटी समुद्रके जलसे ८७६० फीट, और आनामलई पहाड़ीकी एक चोटी ८८६० फीट ऊँची है। मदरास हातेकी निदयोमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये तीनं निदयाँ प्रधान हैं, जो पश्चिमी घाटसे निकलकर पूर्वी घाटके बङ्गालेकी खाडीमे गिरती हैं। इनके अतिरिक्त मदरास हातेमें पिनािकनी, पनार, वैगा, वेल्लर, ताम्रपणीं, तुङ्गभद्रा इत्यादि निदयाँ बहती हैं । देशमें ७० प्रकारके सांप है, किन्तु उनमेंसे केवल १३ प्रकारके सर्प विषधर होते हैं।

मदरास हातेके अङ्गरेजी राज्यमें २२ जिले हैं,—गञ्जाम, विजगापट्टन, गोदावरी, कृषणा, करन्ल, बल्लारी, अनन्तपुर, कड़पा, नेल्लूर, चेंगलपट्ट, मदरास, उत्तरी आरकाट, दक्षिणी आरकाट, तंजोर, तिरुचनापल्ली, मदुरा, तिरुचलेली, सैलम, कोयम्बुत्र्र, नील-गिरि, मलेवार और दक्षिणी किनारा जिला।

मदरास हातेके अङ्गरेजी राज्यमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ३५६३०४४० मनुष्य थे; अर्थात् १७६१९३९५ पुरुष और १८०११०४५ खियाँ। इनमे ३१९९८३०९ हिन्दू, २२५०३८६ मुसलमान, ८६५५२८ कृस्तान, ४७२८०८ एनिमिष्टिक अर्थात् जङ्गली जातियोंके लोग, २७४२५ जैन, १०३६ बौद्ध, २४६ पारसी, १२८ सिक्ख, ४२ यहूदी, १४५०३ जिनका कोई मजहब नहीं लिखागया था और २९ छोटे छोटे मजहब वाले थे, जिनमें सैकड़े पीछे ३९३ तामिल भाषा बोलने वाले, ३८३ तेलङ्गो भाषावाले, ७३ मलेयालम् भाषावाले, ४ कनड़ी अर्थात् करनाटकी भाषावाले, ३३ जिल्झा भाषावाले, २३ कर्टू भाषावाले, १३ तुलु भाषावाले, और ३३ इनसे अन्य भाषावाले थे।

द्राविड़ देशमें तामिल, जिसको द्रविड़ भी कहते है, तेलुगू (अर्थात् तैल्ङ्गी) मलेयालम्; कनड़ी और तुल्ल् ये ५ भाषा प्रचलित है। तामिल भाषा बोलनेवाले लोग करनाटकमे अर्थात् पूर्वी किनारेके पासके मदरास शहरसे कन्याकुमारी तकके; मदरास, उत्तरी आरकाट, दक्षिणी आरकाट, चेङ्गलपट्ट, तश्चोर, तिरुचनापल्ली, मदुरा, तिरुनलवेली इत्यादि
जिलोमें और तिरुवांकूरके राज्यमें, तेलुगू बोलनेवाले, पूर्वी किनारेके समीप मदरास शहरसे
उत्तरके नेल्ल्ल्रर, करनूल, कुल्णा, गोदावरी, विजगापट्टन आदि जिलोमें, मलेयालम् बोलनेवाले
खास करके मलेवार जिलेमें और दक्षिणी किनारा जिले तथा तिरुवांकूर और कोचोनके
राज्यमें, कनडी बोलनेवाले खास करके मैसूरके राज्यमें और उसके आसपासके अङ्गरेजी
जिल्लोमें तथा दक्षिणी किनारा जिलेमें ( कड़पा, अनन्तपुर, बल्लारो जिलेमें कनड़ी और
तेलुगू दोनों हैं ) और तुल्ल बोलनेवाले लोग दक्षिण किनारा जिलेके एक भागमें बसते हैं।
चिडया बोलनेवाले लोग गश्चाम जिलेके उत्तरीय भागमे हैं। इनके अलावे द्राविड़में खासकर
पहाड़ी कोमोंमें कोडागू अर्थात् कुर्गी, कोटा इत्यादि भाषा प्रचलित हैं। (भारतश्रमणके
पहिले खण्डमें भारतवर्षीय संक्षिप विवरणके ३० वें प्रष्टमें देखिये)।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मैसूर राज्यको छोड़ करके मद्रास हातेमें नीचे छिख़ी हुई जातियोंके छोग इस भाँति पढ़े हुए थे,—-प्रति हजारमें ७८६ यूरेशियन पुरुष, ७२० यूरेशियन श्वियाँ; ७२२ ब्राह्मण, ३७ ब्राह्मणी, ६५८ कणकत पुरुप, २१ कणकत जातिकी श्वियाँ, ६०५ कोमरी पुरुष, ९ कोमरी जातिकी श्वियाँ; ५८७ करनाम पुरुष १३ करनाम जाितकी श्वियाँ; ४९० नायर पुरुष, १२५ नायर जाितकी श्वियाँ २१८ देशी क्रस्तान, ७६ देशी क्रस्तानोंफी श्वियाँ इत्यादि।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मदरास हातेमें खेती करनेवाछी जातियों के ७०६०४६० मनुष्य थे। इनमें ऊँचे दरजेकी जातियों में तैछक्क देशमें बेलमा, तामिल बोलने वालों के जिलों में वेल्लाल, मलेवारमें नायर इत्यादि आधिक हैं। नायर लोग मदरास हातेमें ३३५३२० और कुर्गमें ९०७ थे। मेड़ी रखनेवाली जातिके लोग, जिनको तामिलमें इडैयन और तेलिगूमें गोला कहते हैं; १५८०००० थे; ये लोग बल्लारी और करन्ल जिलेमें अधिक

H H F Log ある。 स से अने अ जिस्से से से कि कि कि कि कि कि गिमल बंगीमाला 多句 456-8 क वी किस् 作低 lt H AN F. P. E. सुस **5.6** for og PO E क्रिक H/95

ट्रिवभभ भ छ

है; उनमेंसे बहुतेरे अपना भेड रखनेका पेशा छोड़ दिये हैं। सीदागरी करनेवाली जातियों के लोग ६४००४० थे, जिनमें ३६५०१५ सेटी और कोमठी थे। इनके अलावे ९२८५२० ब्राह्मण, १९३५५० क्षत्रिय और शेषमें अन्य सब जातियों के लोग थे। उस (मनुष्य-गणनाके) समय मद्रास हातेमें १५३९९६८६ शैव मतके लोग, १०४९४४ ०८ वैष्णव और ६४५८० लिज्जायत थे। इनके अतिरिक्त लिगायत लोग ४००२६९ मैसूरके राज्यमे और ३६९००४ वम्बई हातेमें थे। लिज्जायत लोग शैव होते है। वे जाति भेद नहीं मानते, सियोंका वहुत सम्मान रखते हैं। मैसूरके पश्चिमके लोग बहुत है, जो इनका खास तिजारतका स्थान है। इसके अलावे वे लोग मद्रास हाते और वम्बई हातेके दक्षिणके जिलाखों अपना कारोवार करते हैं। भारतवर्षके दूसरे भागोकी अपेक्षा मद्रास हातेमें छस्तान बहुत हैं।

मदरास हातेके अद्गरेजी राज्यके शहर और कसवे, जिनमें सन् १८९१ की जज़-संख्याके समय १०००० से अधिक मनुष्य थे;-

| नं० | नाम शहर      | नाम जिले ज     | ान-संख्या      | नं० नाम शहर         | नाम जिले जन-   | संख्या        |
|-----|--------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|
| १   | मद्रास       | मद्रास ध       | १५२५१८         | २४ तलीचेरी          | मलेवार         | २७१९६         |
| ঽ   | तिरुचनापल्छी | तिरुचनापल्छी   | ९०६०९          | २५ अर्दोनी          | वल्लारी        | २६२४३         |
| ą   | मदुरा        | मदुरा          | ८७४२८          | २६ ब्रह्मपुर        | गञ्जाम         | र्५६५३        |
|     | सेलम         | सेलम           | ६७७१०          | <b>२७ तुतु</b> कुडी | तिरुनछवेछी     | २५१०७         |
| ц   | कालीकोट      | मलेवार         | ६६०७८          | २८ तिरुनखेवळी       | तिरुनलवेली     | २४७६८         |
| ફ   | वल्लारी      | वरलारी         | ५९४६७          | २९ करनूल            | करनूल          | २४३७६         |
| Ø   | नागपट्टनम्   | तजीर 📍         | ५९२२१          | ३० मायावरम्         | तजीर           | २३७६५         |
| l   | तजीर         | तञ्जौर         | ५४३९०          | ३१ गुंदूर           | कुष्णा         | २३३५९         |
| ς   | कुम्भकोणम्   | तर्जीर         | ५४३०७          | ३२ श्रीरङ्गम्       | त्रिचनापही     | <b>२१</b> ६३२ |
| १०  | क डाल्ड्र    | दक्षिणी अर्काट | ४७३५५          | ३३ श्रीवल्लीपुत्र्र | तिरुनलेवली     | २१४४८         |
| ११  | कोयम्बुत्र   | कोयम्बुतूर     | ४६३८३          | ३४ वेजवाडा          | <u>क</u> ुष्णा | २०७४१         |
|     | वेॡर         | उत्तरी अर्काट  | ४४९२५          | ३५ मनारगुडी         | तज्जीर         | २०३९५         |
| १३  | कांजीवरम्    | चेङ्ग छपट्ट    | <b>४२५४८</b>   | ३६ दीण्डीगल         | मदुरा          | २०२०३         |
| १४  | मङ्गऌर       | दक्षिणी किनारा | ४०९२२          | ३७ कुडीआतम          | उत्तरी आकार्दे | १८७४७         |
| રૃષ | काकेनाडा     | गोद्विरी       | ४०५५३          | ३८ पालमकोटा         | तिरुनल वेली    | १८६८६         |
| १इ  | पाछघाट       | मलेवार         | ३९४८१          | ३९ चिद्ग्वरम्       | दक्षिणी-आकोट   | १८६४०         |
| १७  | मछलीपट्टन    | कृत्वा         | ३८८०९          | ४० चिकाकोछ          | गंजाम          | १८२४१         |
| १८  | विजिगापट्टन  | विजिगापट्टन्   | ३४४८७          | ४१ कोचीन            | मलेवार े       | १७६०१         |
| १९  | विजियानगरम्  | विजिगापट्टनम्  | ३०८८१          | ४२ कड़पा            | कडपा           | १७३७९         |
| २०  | एहीर         | गोदावरी        | २९३८२          | ४३ अनकापल्छी        | विजिगापट्टनम्  | १७०१०         |
| 38  | नेल्ख्र      | नेल्लूर        | २९३३६          | ४४ पछनी             | मदुरा          | १६९४०         |
| २२  | राजमहेन्द्री | गोदावरी        | २८३९७          | ४५ तिरुपतुर         | सेलम           | १६४९९         |
| २३  | कतनूर        | मछेवार         | <u>२</u> ७४१८। | ४६ पर्छाखेमड़ी      | गञ्जाम         | १६३९०         |

| नं० नाम शहर             | नाम जिले ज     | न–संख्या ∤ | नं० नाम शहर     | नाम जिले         | जन-संख्या   |
|-------------------------|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| ४७ पेरियाकुलम्          | मदुरा          | १६३६३      | ७० क्षिलकराय    | मदुरा            | १२३९३       |
| <b>४८कु</b> ळसेख़रन्पटन | म् तिरुनछ वेछी | १५९२४      | ७१ ईरोड         | कोयम्बुतूर       | १२३३०       |
| ४९ बाणियम्बाड़ी         | सेल्म          | १५८३८      | ७२ शिवकाशी      | तिरुनछवेछी       | १२१८४       |
| ५० उत्तकमण्ड            | नीलीगर         | १५०५३      | ७३ तिरुवन्नामछई | दक्षिणी आर्का    | ट १२१५५     |
| ५१ पोरयार               | तंजौर          | १४४६८      | ७४ कालहस्ती     | उत्तरीआर्काट     | ११७५४       |
| ५२ वोविछी               | बिजिगापट्टन    | १४४६८      | ७५ कायरपटनम्    | तिरुनलवेली -     | ११४६५       |
| ५३ तिरुपदी              | उत्तरी आरकाट   | १४२४२      | ७६ कलंडेकुरुची  | तिरुनछवेली       | ११०९६       |
| ५४ विरुदुपद्दी          | तिरुनलवेली     | १४०७५      | ७७ आर्काट       | - उत्तरी आकी     | ट १०९२८     |
| ५५ पोटोंनोव             | दक्षिणी आरका   | ट१४०६१     | ७८ आङ्गोल       | नेल्ळूर          | १०८६०       |
| ५६ विळवनूर              | तिरुनलवेली     | १३९५१      | ७९ करूर         | कोयम्बुत्र्      | १०७५०       |
| ५७ पीठापुरम्            | गोदावरी        | १३७३१      | ८० अधिरामपट्टन  | म् तज्जौर        | १०७४८       |
| ५८ पेडापुरम्            | गोदावरी        | १३६५८      | ८१ नंदाल        | करनूल            | १०७३७       |
| ५९ रामनाद               | मदुरा          | १३६१९      | ८२ अम्बूर       | <b>उत्तरी</b> आव | र्तिट १०५८६ |
| ६० वेदारण्यम्           | तश्जीर         | १३४३८      | ८३ चिरछा        | कृष्णा           | १०५८१       |
| ६१ समरत्नाकोटा          | गोदावरी 📌      | १३४०९      | ८४ रासिपुर      | सेलम -           | १०५३९       |
| ६२ सैदामङ्गलम्          | सेलम           | १३३५४      | ८५ काम्पती      | बल्लारी          | १०५३९       |
| ६३ राजापालयम्           | तिरुनलवेली     | १३३०१      | ८६ घवलेश्वरम्   | गोदावरी          | १०४९२       |
| ६४ सेंटथ मसमॉ           | उड चेंगलपट्ट   | १३१३७      | ८७ बालाजी       | उत्तरी आक        |             |
| ६५ तिरुवालूर            | तजीर           | १२९३४      | ८८ रायदुर्ग     | बल्लारी          | १०३८२       |
| ६६ सालूर                | बिजिगापट्टन    | ्१२९१७     | ८९ पालकोंडा     | बिजिगापट्टन      |             |
| ६७ होसंपट               | बल्लारी        | १२८७८      |                 | अनन्तपुर         | १०२८३       |
| ६८ तेन्काशी             | तिरुनछवेछी     | १२८६१      | ९१ पार्वतीपुर   | विजिगापट्ट       |             |
| ६९ अरुपुकोटई            | मदुरा          | १२६७३      | 1               | मदुरा            | १०००        |

मदरास हातेमें ( मैसूर राज्यको छोड़ कर) ५ देशी राज्य हैं। सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय इन राज्योंके ९६०९ वर्गमील क्षेत्रफलमें ३७००६२२ मनुष्य थे; अर्थात् १८५३९७६ पुरुष और १८४६६४६ क्षियां। इनमे २७५९२११ हिन्दू, ७१४६५१ क्रस्तान, २२५४७८ मुसलमान, १२६७ यहूदी, १० जैन, १ पारसी, और ४ अन्य थे, क्रस्तान, २२५४७८ मल्लेयालम भाषा बोलने वाले, २३ तामिल भाषावाले, १३ तेलुगू अर्थात् तैलङ्की भाषावाले और २ दूसरी भाषा बोलने वाले मनुष्य थे।

| मद्रासहातेके गवर्नमेन्टके | अधीनके | ५ देशी | राज्योका | রিজ,– |
|---------------------------|--------|--------|----------|-------|
|---------------------------|--------|--------|----------|-------|

| नम्बर | देशी राज्य  | क्षेत्रफल<br>वर्गमील | कसवा<br>गॉव | . –    | मनुष्य-संख्या<br>सन् १८८१ | मालगु-<br>जारी रु० |
|-------|-------------|----------------------|-------------|--------|---------------------------|--------------------|
| १     | तिरुववॉकूर  | ६७३०                 | ३७१९        | ५२४९५० | २४०११५८                   | ६६०००००            |
| २     | कोचीन       | १३६१                 | , ६५५       | १२५२९७ | ६००२७८                    | १६०००००            |
| ર     | पुढुकोटा    | ११०१                 | ५९७         | ৬४०८४  | ३०२१२७                    | ५७५००.             |
| 8     | वङ्गनापल्ली | <b>२५३</b>           | ६४          | ८७३५   | ३०७५४                     |                    |
| 4     | सण्डूर      | १६४                  | <b>२</b> ३  | २६८६   | १०५३२                     |                    |
|       | जोड         | ९६०९                 | ५०५८        | ७३५७५२ | ३३४४८४९                   |                    |

मदरास गवर्नमेन्टके अधीनके देशी राज्योंके कसवे जिनमें सन् १८९१ की मनुष्य गणनाके समय १० हजारसे अधिक मनुष्य थे, नीचे हैं,—ित्रवांकूर राज्यके तिरुवनन्द्रम्में २७८८७, अलोपीमे २२७६८, कीलनमें १५३७५ और नागरकोयलमें १११८७, कोचीन राज्यके मतन चेरंरमे १७३५४ और तिरुचुरमें १२९४५ और पुढुकोटा राज्यके पुढुकोटामें १६६८५।

महाभारतमें चोल, पांड्य, माहिपक, करल, कालगिरीय, अध्न, कलिझ, विदर्भ इत्यादि दक्षिणके देशोका नाम लिखा है। चोल देशमें तंजोर, कुम्भकोणम् आदि, पांड्य देशमें मतुरा इत्यादि, माहिपक देशमें मैसूर, वङ्गलोर, श्रीरंगपट्टनम् आदि, केरल देशमें मलेवार, कालगिरीय देशमें नीलगिरि आदि, अंध्र देशमें गोदावरी जिला और उसके दक्षिणके जिले, किला देशमें विजिगापट्टम् जिला और उससे उत्तरके जिले तथा उद्दीसा देश और मध्य देशका कुछ हिस्सा, और विदर्भ देशमें वीदरके आस पासके देश हैं, किन्तु इन देशोकी ठीक सीमा कोई नियत नहीं है।

द्राविड़ी छोग पश्चाव, राजपूताना, पश्चिमोत्तर, बङ्गाळ आदि नर्मदाके उत्तरके प्रदे-शोंको हिन्दुस्तान और इनके निवासियोंको हिन्दुस्तानी कहते है। उनमे प्राय: सब छोग काछे और सांवरे होते है। वहाँ वालोंके मुख्य वस्र साफा, छोटी पगडी, अंगरखा, कोट और धोती हैं। वहे जातिके हाकिम, अमले और वकीलभी प्राय: इसी ठाटसे रहते है। कोई कोई रंगीन वडा रूमाल सिरपर वांधता है। वहुतेरे लोग लंगोटके ऊपर ५ हाथका डोरिया वस्र कमरपर लपेटते हैं। आडियोंके समान द्राविड़के बहुतेरे लोग वड़े घेरेकी शिखा रखते है और अपनी मूल मुडवाते हैं। मलेवारके लोग ललाटसे ऊपर शिखा रखकर उसको आगेकी ओर लटकाये रहते हैं। स्थान स्थानपर रामानुज संप्रदायवाले (आचारी) बहुत देख पड़ते हैं। द्राविड़ी लोगोंके जूते चपीर होते हैं, जिनमें अंगूठे घुसानेके लिये चमड़ेकी नथुनी रहती है। गर्म मुक्त होनेके कारण वहाँके छोगोंमें रूईदार कपड़े पहनने और चारपाई रखनेकी चाछ बहुत कम है। साधारण छोग विना विस्तरकी भूमिपर वैठते हैं। सर्व साधारणका भोजन भाजी और उसिना चावछका भात है। उत्तम वर्णके छोग नीच वर्णोंकी दृष्टि वचा करके एकान्तमें मोजन करते हैं। धनी गरीव सव छोग पान खाते हैं। दूसरे देशोंकी क्रियोंकी समान पुरुष, पुरुषसे छजा नहीं मानता। पायखानोंके भीतर पदें नहीं हैं। वहाँके वहुतेरे छोग पायखानोंमे परस्पर बातचीत करते हैं। समुद्रके समीपके देशोंमें हाथीपांवकी बीमारी होती है।

मदरास हातेमें काफी (कहवा) और तम्बाकू बहुत उत्पन्न होते हैं। कुछ कुछ चायभी होता है। नमक तैयार किया जाता है। ज्वार वाजरेकी फिसल बहुत होती है। धान, अरहर, तिल, बरेंभी उत्पन्न होते हैं। ताड़, नारियल, इमली, खजूर, वबूरके वृक्ष बहुत हैं। मदरास प्रान्तमें मूँगफली बहुत उत्पन्न होती हैं, करीब लाख एकड़ भूमिपर इसकी खेती हुआ; करती है। नागफनी, सीज और केतकी जगह जगह रेलवेके वगलों में घेरेकी जगह लगाई गई है। बहुतेरे छाता, पानी भरनेके डोल और अनेक मकानोंके छप्पर ताड़के पत्तोसे और अनेक मकानोंके छप्पर नारियलके पत्तोंसे बनाये जाते हैं।

द्राविड़के बहुतेरे देवमन्दिर दूसरे देशोके मन्दिरोसे बहुत बड़े है। बहुत मन्दिरोसे बड़े बड़े गोपुर और बड़े बड़े मण्डप बने हैं। वहाँके मन्दिरोमे देवताओंका दर्शन अलगसे होता है। पूजा पुजारीद्वारा चढ़ाई जाती है। देवताओंके निज मन्दिरको आदितम वा विमान कहते हैं और जिस सरोवरमें बड़ेपर चढ़ाकर देवता घुमाये जाते है, उसको तेप्य-कुलम् कहते हैं। शिवमन्दिरोंकी दीवारों और छतों पर नन्दीकी अनेक मूर्ति रहती हैं। पत्थरकी दीवारों और स्तम्मोंके ऊपर गचका काम भी होता है। प्रायः सब तीर्थस्थान और शहरोंमें धर्मशालायें और सदावर्त है। किसी किसी जगह बाह्यणोंके टिकनेके लिये खास धर्मशाला वनी है। प्रायः सम्पूर्ण तीर्थोंमे शिव और विष्णु दोनो देवताओंके मन्दिर बने हैं। पद्मपुराण, स्वगेखण्डके ५ वें अध्यायमें लिखा है कि ब्रह्माजीने शिव और विष्णुसे कहा कि पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, उन सबोमें आप दोनोकी समान पूजा होगी, विना आप दोनोके निवास किये किसी तीर्थकी पवित्रता न समझी जायगी।

आटा और वी प्रसिद्ध जगहोपर मिलता है। शहरों और वहे स्टेशनोंपर महंगी मिठाई, केले और 'नारंगीभी मिलती हैं। कची रसोईका सामान सर्वत्र मिलता है। तरकारी बहुत प्रकारकी बिकती हैं। मदरास हातेके दक्षिणीय भागमे प्रसिद्ध जगहोंपर विना समयके आम और कटहलके फल बिकते हैं। कई जगहोंमें केवल २४ रुपये भरका सेर बाजारमें चलता है।

मदरास हातेमें गर्मी वहुत पड़ती है। पूर्वके जिलामें गर्मीकी ऋतुओंकी अपेक्षा जाड़ेमें वृष्टि अधिक होती है। मदरासमें औसत सालाना ५० इश्व वर्षा होती है, जिसमेंसे लगभग आधा पानी केवल नवम्बर महीनेमें गिरता है। यद्यपि अगहन, पूस और माधमें जाड़ा पड़ता है, किन्तु वास्तवमे मदरासके मैदानोंमें प्रायः जाड़ा नहीं है। समुद्रका ज्वार तीन चार फीटसे अधिक ऊँचा नहीं होता। समुद्रके फिनारोपर वार वार तोफान आया करता है। कोई बन्दरगाह तूफानोंसे सर्वदा जहाजोंको नहीं वचा सकता है।

ऊपर लिखे हुए तामिल आदि द्राविडी मापावोंको आर्यावर्त अर्थात् नर्मदाके उत्तरके पश्चाव, पश्चिमोत्तर, वङ्गाल इत्यादिके लोग कुछ नहीं समझ सकते हैं, किन्तु जगह जगह विशेष करके तीर्थ स्थानों और वड़े वड़े शहरोंमें द्रविडियन दुमापिया मिल जाते हैं। जिन तीर्थों अथवा शहरोंमें आर्यावर्त्तके बहुत यात्री जाते हैं, वहाँके पण्डाओ और दुकानदारोंमेंसे अनेक लोग कुछ हिन्दी समझते हैं। उद्देके समान वहाँक मुसलमानोंकी एक तुलुक्कु भाषा है; उस भाषाको जाननेवाले मुसलमान लोग कुछ हिन्दी वोल सकते हैं। यात्रियोंके कामकी चीजोंके तैलंगी और तामिल भाषाके नाम नीचे हैं—

| digital doct and and an area of |                  |         |     |             |                     |              |  |
|---------------------------------|------------------|---------|-----|-------------|---------------------|--------------|--|
| हिन्दी                          | <b>ं तैलङ्गी</b> | तामिल ृ | l   | हिन्दी      | तेलङ्गी             | तामिल        |  |
| चावल                            | वियम             | અસીં    | 1   | गोइँठा      | पिडिक्को            | एरंटे        |  |
| दाल                             | पपू              | पपू     | ]   | धर्मशाला    | क्षेत्रम् -         | क्षत्रम्     |  |
| आटा                             | , पिण्डी '       | माऊ     | ļ   | मकान        | इलो                 | <b>उंड्र</b> |  |
| र्गेहू                          | गोद्म            | गोदम    | }   | कोठरी       | इलो                 | उंडू         |  |
| नमक                             | ऊपू              |         | -   | पायखाना     | पेर्लो              | •ः -<br>ककुस |  |
| घी                              | नइये             |         | - 1 |             |                     |              |  |
| दही                             | परगू             | तयेरू   | -   | चटाई -      | चापा                | पाई          |  |
| दूध                             | पालू             | पाछ     |     | स्रोटा      | टमलेर •             | चम्यू        |  |
| मक्खन                           | वेना             | वेते    |     | थारी        | तटू                 |              |  |
| गुड                             | वेलम्            | वेलम्   |     | कपडा        | <sup>'</sup> वट्टला | तुनी         |  |
| चीनी                            | सकरा             | चक्रे   |     | कम्बल       | कमडी ं              | कम्ली        |  |
| तेल                             | नुना             | एने     | -   | गाड़ी       | वण्डी               | वण्डी        |  |
| इमली                            | चिन्तपुण्ड       | पुर्छी  |     | जूता        | नोड़ो               | चर्पा        |  |
| मिर्चा                          | <b>मिरप्</b> काय | मलगा    |     | खड़ाऊं      |                     | पादकोरडो     |  |
| नारियल                          | तेंकाई           | तङ्गा   |     | पुस्तक      | पुस्तकस्            | बुको         |  |
| कपूर                            | कर्पूरम्         |         |     | दीप         | दीपम्               |              |  |
| तम्बाकू                         | पोगाको           | पोगले   |     | घोती        | धोती                | धोर्ता       |  |
| पानी                            | निल्लो           | तन्नी   |     | <b>उ</b> षल | दंचक्डी             | ओडके         |  |
| कुऑ                             | वाई              | कंनरो   |     | शिलवट       |                     | <b>અ</b> મી  |  |
| लकड़ी                           | कटलो             | वेरगू   |     | आग          | नीपो                | निर्पे       |  |

तामिल भापमि १ को ओरू, २ को रेड, ३ को मुण्ड, ४ को नाल, ५ को अचू, ६ को आर, ७ को ऍडू, ८ को एटू, ९ को ओवज और १० को पुत्त कहते हैं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत-( सभापर्व ५१ वॉ अध्याय ) चोलनाथ और पांड्यनाथने राआ युधिष्टिरके राजसूय यज्ञके समय इन्द्रप्रस्थमे आकर मलयगिरिके चन्द्रन्रसके घड़े राजाको दिये। (भीष्म पर्व, ४७ वॉ अध्याय) कुरुक्षेत्रके संग्रामके दूसरे दिन राजा युधिष्टिरकी ओर क्रोचारण व्यूह् बनाया गया, जिसमें तज्जन, परतज्जन, चोल, पांड्य आदि देशोंके वीरगण व्यूह्के पक्ष स्थानमें स्थित हुए। (५३ वॉ अध्याय) कौरवोंकी ओरके गरुड व्यूहके दिने पार्श्वमें कि ५इ आदि देशोंके योद्धागण खड़े हुए। (द्रोणपर्व,

१९ वॉ अध्याय ) वारहवे दिनके संप्राममें कौरवोंने गरुड़ न्यूह रचा, जिसमें न्यूहकी गीवाके स्थानपर किंन और सिंहल आदि देशोंके योद्धागण स्थित हुए। (१५३ वॉ अध्याय)भीम-सेनने किल्झ देशके राजाके पुत्रको मारहाला। (कर्णपर्व, २० वॉ अध्याय) पांड्य देशका राजा मलयध्वज कौरव दलके असंख्य योद्धाओंको मारकर अश्वत्थामाके हाथसे मारा गया। (अश्वमेधपर्व, ८३ वॉ अध्याय) राजा युधिष्ठिरके विजय होनेके पश्चात् यज्ञका सामान हुआ। अर्जुनकी रक्षामें यज्ञ अश्व छोड़ा गया। अर्जुन देश देशके राजाओंको परास्त करते हुए दक्षिणके समुद्रकी ओर गये। उन्होंने उस तरफके द्राविड़, अंग्र, माहिषक, (मैसूर वाले), कालगिरीय (नीलगिरि वाले), आदि वीरोंको संप्राममे परास्त करके सुराष्ट्रकी ओर गमन किया।

आदि ब्रह्मपुराण—(१३ वॉ अध्याय) राजा संवर्तके पुत्र दुष्यन्त हुए। राजा यया-तिके शापसे तुर्वसुका वंश पौरव वंशमें मिल गया। दुष्यन्तके पुत्र क्रस्थामः, कुरुत्थामके पुत्र अथाकीं और अथाकीं के ४ पुत्र हुए, अर्थात् पाँड्य केरल, कोल और चोल, जिनके नामसं पांड्य, केरल अर्थात् मलेवार, कोल और चोल देश विख्यात हुए। (१६ वॉ अध्याय) भारतवर्षके दक्षिणीय भागमें कुमार, वासक, महाराष्ट्र, माहिषक, कलिङ्ग, आभीर, पुलिन्द, मैलेय, वैदर्भ, दण्डक, कौलक, कुन्तल आदि देश है।

वामनपुराण-('१३ वाँ अध्याय ) भारतवर्षके दक्षिणके भागमें चोल, मुषिकाघ, महा-राष्ट्र, कलिङ्ग, आभीर, शबर, नल, अंध्र इत्यादि देश है।

मत्स्यपुराण-( ११३ वॉ अध्याय ) भारतवर्षके दक्षिणीय भागमें पांडय, केरल, चोल, नवराष्ट्र, कलिङ्ग, कारुष, शवर, पुलिंद, विध्य, विदर्भ, दण्डक इत्यादि देश हैं।

गरुड़पुराण—( पूर्वार्द्ध ५५ वॉ अध्याय ) भारतवर्षके दक्षिणके भागमें अन्ध्र देश है। इतिहास—किसी किसीके मतसे मद्रसा शब्दसे मद्रास नाम हुआ है। द्रविडियन लोग मद्रास शहरको चेनापट्टनम् कहते है। शहरके कायम होनेके समय उस देशके नायक ( अर्थात् राजा ) के भाईका नाम चेनापट्टनम् हुआ। जान पड़ता है कि प्रायः उसी समयसे लोग इसका मद्रास नामभी कहते हैं।

मदरास हाता पहिले छोटे छोटे बहुतसे देशी राज्योंमें विभक्त था, जिनके वंशघरोके राज्य थोडेही दिनोमें समाप्त होजाते थे। मदरास हातेके दक्षिणीय भागमें पांड्य, चोला और चेरा ये ३ बादशाह राज्य करते थे। सिरियाके बादशाह सेल्युकसका वकील मेगस्थनीज सन् ईस्वीके आरम्भसे ३०६ वर्ष पहिले हिन्दुस्तानमें (चन्द्रगुप्तके दरवारमें) आया था। उसके लिखनेके अनुसार उस समय पांड्य, किल्झ और अंध्र ये तीन वंशोंके राजाओंके राज्य थे। पांड्य वंशके राजा दक्षिणके भागमें, और किल्झ तथा अंध्र वंशके राजा वर्तमान मदरास हातेके उत्तरीय भागमें राज्य करते थे। उनमेंसे कालिङ्ग वंशवाले समुद्रके किनारेके आसपास और अंध्र वंशके राजा किनारेसे दूर थे। ऐसा जान पड़ता है कि सन् ईस्वीके आरम्भसे लगभग २५० वर्ष पहिले राजा अशोकके राज्यके समय चोला और केरल अर्थात चेरा वंशके राजा भी राज्य करते थे। सन् ईस्वीके आरम्भके ५०० वर्ष पहिले भी पांड्य, चोला और चेरा वंशके राजा भी राज्य करते थे। सन् ईस्वीके आरम्भके ५०० वर्ष पहिले भी पांड्य, चोला और चेरा वंशके राजाओंके राज्य विद्यमान थे। लगभग सन् ईस्वीकी छठवीं सदीमें पहन-वंशके राजाने अपना दढ़ राज्य नियत किया, जिसकी राजधानी मदरासके पास थी; परन्तु

शीमहीं उस वंशके कई आदामियोने अपने अपने राज्य अलग अलग कर लिये । वे लोग पूर्वी किनारेंके पास ऊड़ीसे तक हुकूमत करते थे। किलड़ और अप्र वंशके राजाओंने पत्लव वंशके राजाओंकी आधीनता स्वीकार की, उसके प्रधात पश्चिमके चालुक्य वंशके राजाने चोला और पहल वंशके राजाओंसे संग्राम किया, किन्तु सर्वदाके लिये उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। सातवी सदीमें चालुक्य वंशके राजाने पलव वंशके राजाको जीता। वे लोग पूर्वी चालुक्य वंशके नामसे बहुत काल तक राज्य करते रहे। ११ वी सदीमें पत्लव वंश वालोंने चालुक्य वंशकों को कोचीपुरीके दक्षिण परास्त किया। दक्षिणके पत्लव वंश वाले फिर वलवान हुए। चालुक्य लोग निकाले गये। ११ वी सदीमें चोला वंशके राजा बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कुछ दिनोंके लिये सिलोन अर्थात् लड़ाके घादशह, गङ्गावंशके राजा और दक्षिणके पांड्य वंशके राजाको जीता और पत्लव वंशके तथा पूर्वी चालुक्योंके राज्यको उड़ीसेकी सीमा तक अपने राज्यमें मिला लिया।

चालुक्योंका फैला हुआ राज्य धीरे धीरे अनेक टुकड़ोमें वॅट गया । १३ वीं सदीके अन्तमें कई एक राजाओंने चोला वशके राजासे मदरास हातेके उत्तरीय भागको लीन लिया। पांड्य देशका अधिकार भी उनके हाथसे निकल गया। हैसलावलाल वंशके राजाने चोला वंशके राजाको मैसूर और गङ्गावंशके देशसे निकाल वाहर किया। १४ वीं सदीके आरम्भतक पांड्य वशके राजा दक्षिणमें वलवान् थे। चोला वंशके राजाके अधिकारमें तश्चीर और मदरास था।

१४ वीं सदीके आरम्भमे दिल्लीके खिलजी खानदानके वादशाह अलाउद्दीन और उसका जनरल मलिक काफूरने डेकान (दक्षिण) को जीता उन्होंने हैसलावल्लालके राज्यका विनाश किया, मदुराके पांडच वंशका नाश करके कन्याकुमारी तकके देशोंका विष्वंस कर दिया, तथा पूर्वी किनारेके प्रधानोको जीता।

द्राविड़ देशके पांड्य, चोला और चेरा इन ३ राजाओं मे पांडय राज्य सबसे सभ्य था। उस वंशमें क्रमसे ११६ राजा हुए, उनकी राजधानी मदुरा थी। चोला वंशके राजाओकी रिजिधानी पिहले कांबेकोनम् अर्थात् कुम्भकोणम् और पीछे तज्जार था; उस वंशमें क्रमसे ६६ राजा हुए। चेरा राज्यकी राजधानी मैसूर राज्यका तालकद शहर था, जो अर्व कांबेरीके बालूमें ढक गया है, उस वंशके ५० राजाओने राज्य किया था। पांडच, चोला और चेरा वंश वालोंका किसी तरहसे थोडा वहुत राज्य सोलहवीं सदी तक था।

मुसलमानी फौजोंके चले जानेपर विजयानगरका राज्य आरम्भ हुआ, लगभग सन् १३३६ में तुङ्गभद्रा नदीके पास हांपी, विजयानगरके हिन्दू राजाकी राजधानी वनी । उनका राज्य धीरे धीरे पूर्वी किनारासे पश्चिमी किनारा तक फैला। उन्होंने दक्षिणी भारतके प्रथमके राजाओंका विनाश करके उनके सम्पूर्ण देशोंपर हुकूमत की। सन् १५६४ में बीजापुर, गोलकुण्डा आदिके ४ मुसलमान वादशाहोने मिलकर विजयानगरके हिन्दू राजाको परास्त किया। सोलहवीं और सत्रहवीं सदोमें नायक वंश वालोंने महुराके राज्यकी हुकूमत की।

सत्रहवीं सदीमें वादशाह औरङ्गजेवने वराय नामके अपने राज्यको दक्षिणमें कन्या-कुमारी तक फैलाया था; परन्तु वास्तवमे दक्षिणके अनेक राजा लोग सर्वदा उसके अधीन नहीं रहते थे। शिवाजोंके परिवारका एक राजा तन्त्रीरके मैदानमे हुकूमत करताथा। उसके वाद करनाटकके नव्वाब, जिसकी राजधानी आरकाट थी, और हैदराबादके निजाम स्वतन्त्र हुए।

सन् १४९८ में पोर्चुगल राज्यके बासकोडिगामाने कलीकोटके किनोरपर अपने जहा-जका छद्गर डाला। सन् १६०० ई० तक पोर्चुगीज लोग हिन्दुस्तानमें खास करके पश्चिमी किनारेके पास तिजारत करते रहे। सत्रहवीं सदीके आरम्भमें हालेण्ड वाले और उनके तुरन्तहीं बाद अङ्गरेज लोग दक्षिणी हिन्दमें आये। अङ्गरेजीन पहिले सन् १६११ में पूर्वी किनारेके मछलीपट्टनमें और उसके पीछे सन् १६१६ में कलीकोट और कनन्रमें अपनी कोठी कायम की। सन् १६८३ में तलीचेरी जो सूरतको कोठीकी शाखा थी, पश्चिमी किना-रेपर अङ्गरेजी तिजारतका प्रधान स्थान हुई, जो सन् १७०८ में सर्वदाके लिये अङ्गरेजोंको मिल गई। अन्तमें पोर्चुगीज लोग गोवाको और हालेंडवाले एक टापूको चले गये।

सन् १६३९ के मार्चमें ईष्टइण्डियन कम्पनीने चन्द्रगिरिके राजा श्रीरंगरायहसे, जो विजयानगर राजवंशके थे, उस भूमिको पाया, जिसपर वर्तमान मद्रास शहर है। उस कम्पनीने शीव्रही वहाँ "फोर्टसेंटजर्जा" नामक किलेके बनानेका काम प्रारम्म किया। पहिले एक दीवारके भीतर, जिसमें ४०० गज छम्बी और १०० गज चौड़ी भूमि थी, एक कोठी और अन्य इमारतें थीं। सन् १६४३ में उसका काम बढ़ाया गया और हिफाजतके लिये वहाँ १०० सैनिक रक्ले गये। सन् १६७० और १६८० के बीचमें किला वढ़ाया गया। कोठी बननेके पीछे उसके बगलों में धीरे धीरे देशी लोग बसने लगे सन् १६७३ में फरासीसियोंने उस जगहको जहां पाण्डीचरी है, खरीदा । उसके २ वर्षके पीछे वहां फरासी-सी आबादी कायम हुई । सन् १७०२ में मुगल बादशाह औरङ्गजेबके जनरल दाउदलाने चन्द सप्ताह तक मदरास शहरपर घेरा डाला, किन्तु पीछे विफलमनोरथ होकर वह लौट गया। सन् १७२३ में किलेके भीतर टकशाल घर बनाया गया। सन् १७४१ में महाराष्ट्र लोगभी मदरासके किलेपर आक्रमण करके लौट गये। सन् १७४३ में वह किला फिर बढ़ाया गया और मजबूत किया गया । उस समय मदरास शहर दक्षिणी भारतमें सब शहरोंसे बड़ा होगया था। सन् १७४६ में फरासीसियोंने अङ्गरेजोंसे मदरासका किला छीन ित्या । उसी सनके अकतूवरमें एक भयंकर तोफान आया, जिससे मदरासके समुद्रमें १२०० मनुष्योंके साथ ३ जहाज द्भव गये और दूसरे २ जहाज भीतर चले गये । उनके अलावे २० जहाजोमेंसे, जो उस समय मदरासमें थे, एक भी नहीं बचा। फरासीसियोंने दो वर्षके पीछे एक सन्धि होने पर अङ्गरेजोंको मदरास छौटा दिया, तव अङ्गरेजोंने फिर किलेको बढ़ाया और उसको इड किया। सन् १७५८ में फरासीसियोंने शहरपर अपना अधिकार करके किलेपर घरा डाला । उस समय किलेका काम पूरा नहीं हुआ था, परन्तु वह हिफाजत करने छायक होगया था। दो मास तक उनका घरा रहा; किन्तु अङ्गरेजी बहरके पहुंचनेपर उन्होंने अपना घरा उठा लिया। महासरेके बाद किलेका काम फिर जारी हुआ । सन् १७८७ में किला पूरे तौरसे तैयार होगया, जैसा अब विद्यमान है। सन् १७६० में अङ्गरेजोंने फरासीसी अफसर लेलीको परास्त किया।

सन् १७६५ में मुगल बादशाह औरंगजेबने ईष्टइण्डिया कम्पनीको, उत्तरी सरकारीं-को जिसमें गश्जाम, विजगापट्टन, गोदावरी और कृष्णा जिले हैं, दिया। जिसपर सन् १८८३ में अङ्गरेज सरकारका पूरा अधिकार होगया।

सन् १७६९ में मदरासकी दीवारके पास अङ्गरेज हैदरअलीके साथ लड़े। वह लड़ाई सिन्ध होजानेसे खतम् हुई । दूसरी छड़ाईमें कभी अङ्गरेज छोग कभी हैद्रअछीका विजय हुआ। सन् १७८२ में हैदरअछी मरगया। सन् १७९१ की तीसरी छड़ाईमें अङ्गरेजीने हैदरअछीके पुत्र टीपूसे बङ्गछोरका किछा छीन छिया, किन्तु दूसरे वर्ष टीपूसे अङ्गरेजीसे-सन्धि करके अपनी राजधानीको बचाया। उस समय अङ्गरेजीको वारमहाल, जो अब सालेम जिलेका एक भाग है, मालावार, दिण्डीगल और पलनी, जो महुरा जिलेके तालुक हैं, और ईंगुड़ी, जो उत्तरी आरकाट जिलेका तालुक है, मिल गये। सन् १७९९ में अङ्गरेजीने टीपूसुलतानके साथ चौथी लड़ाई आरम्भ की । उस लड़ाईमें सुलतान मारागया, श्रीरङ्गपट्टनस् ( राजधानी ) अङ्गरेजोंके अधिकारमें होगया, कोयम्बुतुर नीखिगारे, सालेम जिलेका शेषे भाग, और दक्षिण किनारा जिलेका हिस्सा अङ्गरेजीकी मिला । उन्नीसवीं सदीके शुक्से मदरासमें कोई लड़ाई नहीं हुई, किन्तु कई वार बगावतें हुई; जो सहजमें द्वादी गई। सन् १८०० में हैदरावादके निजामने अनन्तपुर, वल्लारी, करनूल और कड़पा इन जिलोंको अङ्गरेजोको दे दिया। उसके दूसरे वर्ष करनाटकके नवाबका देश, जो पूर्वी किनारेके पास नेल्छरसे तिरुन्छनेछी तक फैला था,अङ्गरेजी सरकारके अधिकारमें होगया। करनाटकका अंतिम नवाव, जो सन् १८५५में मरा, वराय नामका नवाव था। सन् १८११ के तुकानके समय मद्रासमें २ जहांज इवगये और ९० अपने छङ्गड़ोंके पास नीचे चले गये । सन् १८३९ में करनूलके नवाब गहींसे उतार दिये गये उनका राज्य अङ्गरेजी राज्यमे मिल गया। सन्१८७३ में एक वड़ा तूर्फान अंशाया, जिससे मदरासमें ९ यूरोपियन जहाज और २० देशी जहाज हुव गये। उसके वादसन् १८८१ में भी एक बड़ा तूफ़ोन आया था, जिससे वन्द्रगाहकी बड़ी हानि हुई थी ।

मैस्रके राज्यको, जो टीपूसुलतानके परास्त होनेपर मैस्रके हिन्दू राजाको फिर मिला था, सन् १८३१ में अङ्गरेज महाराजने अपने प्रवन्धमे करिलया था; किन्तु सन् १८८१ में वह राज्य वहाँके राजाको लौटा दिया गया । मदरासके गवर्नमण्टके अधीन मदरास हातेमें तिरवांकूर, कोचीन, पुडुकोटा, वगनापल्ली और संहूर ये ५ देशी राज्य हैं।

## महाबली पुरके ग्रुफामन्दिर ।

मदरास शहरसे करीब ३५ मील दक्षिण चेङ्गलपट्टके जिलेमें महावलीपुरके गुफा-मन्दिर हैं। मदराससे ६ मील दूर वार्कियम नहरके पास गिंडी पुलतक घोड़ा गाड़ीकी सड़क है, उससे आगे नहरकी डोंगी द्वारा बारह चौदह घण्टेमें आदमी वहाँ पहुँच जाता है।

विष्पीठम् नामक एक छोटे गाँवके सामने नावसे उत्तरना चाहिये। नहरसे पूर्व, नहर और समुद्रके बीचमें बहुतसे चहानी गुका मिन्दर और चहान काटकर बनी हुई मूर्तियाँ हैं, जिनके होनेके कारण महावलीपुर प्रसिद्ध हुआ है। वहाँके सम्पूर्ण मिन्दर तथा मूर्तियाँ इन्हीं जगहोंके पत्थरमें पत्थर काट करके बनाई गई थीं। इनके बननेका सन् निश्चय नहीं है, किन्तु वे बहुत पुरानी हैं। विज्यीठम्से करीब १३ मीछ उत्तर सलुवन कुपन नामक गाँव, जहाँ आश्चर्य व्याघ्र गुका है और दक्षिण महाबलीपुर नामक बढ़ा गाँव हैं। नहर और समुद्रके बीचमें १३ मीलका फासिला है। सलुवन कुपनके १ मील दक्षिणसे उसके द्वा मील दक्षिणतक महाबलीपुरके गुका मिन्दर फैले हुए हैं।

बिर्णाठम्के सामने उत्तरकर सीधे रास्तेसे हैं मील जाने पर एक वस्ती मिलती है, जहाँ पत्थर काटकर छंगूरके कदके वन्दरींका एक झुण्ड बना है। समुद्रकी तरफ जानेपर २०० गज आगे बाई तरफ एक धर्मशाला मिलती है। इससे करीब २० गज दूर हुर्गा-देवीकी एक मूर्ति है, जिसके बायें ४ और दाहिने ३ क्षियोंकी मूर्तियाँ हैं। उस स्थानसे १० गज दूर ४३ फीट ऊँचा आश्चर्य नकाशीसे बना हुआ नीलवर्णका शिवलिङ्ग है। उससे ५ गज दूर एक नन्दी है। उस स्थानसे आगे जानेपर बालपर दिहने बहुत सी झोपाड़ियाँ और बायें महुहोंका एक गाँव मिलता है। इसी तरह १० मील जाने पर समुद्रके किनारेका मन्दिर मिल जाता है।

यह पहले महाबली चक्रवर्तीका मन्दिर था, और पीछे शिवमन्दिर हुआ। एक दूरे हुए हातेके भीतर मन्दिर है। मन्दिरके पास जगमोहन बना हुआ है। द्ध्वाजेके सामके चट्टान काट करके शिव और पार्वतीकी मूर्ति बनी हुई है। पूर्वकी दीवारके मध्य हिस्सेमें एक अष्ट्रमुजी पूरत है। भीतरके हिस्सेमें एक गिरा हुआ छिङ्गम् (शिविक्ति) है। मन्दिर १७ फीट ऊँचा; ९ फीट छम्बा और इतनाही न्योंड़ा है। मन्दिरका दरवाजा समुद्रके किनारे पर पानीसे करीब १० फीट ऊपर है, जिसके आगे दिहनी तरफ ७५ फीट दूर समुद्रके भीतर एक चट्टान पर १८ फीट ऊँचा पत्थरका दूटा हुआ ध्वजास्तम्भ है, जो पहिले इससे दूना ऊँचा रहा होगा। स्तम्भके पास पहुँचना कठिन है। मन्दिरके पश्चिम बगलके पास एक देव्हीमें करीब ११ फीट छम्बी विध्युकी सूरत है।

किनारेके मन्दिरसे छगभग ६०० गज पश्चिम विष्णुका एक सादा मण्डपम् है, जिसके १२ गज दक्षिण एक सुन्दर तालाव है, जिसके चारों तरफ पानी तक पत्थरकी सीढ़ियां बनी हुई है। तालाबके मध्यमें एक छोटा मण्डपम् और उसके पास ब्राह्मणोंकी एक वस्ती तथा बहुतेरे बृक्ष हैं।

उस स्थानसे पश्चिमोत्तर विष्णिठम् गाँवसे हैं मील दक्षिण वाराहस्वामीका मण्डपम्हैं, जिसके आगे ४ स्तम्भ लगे हैं । मण्डपम्के दोनों बगलों में द्वारपाल बनाये गये हैं और मध्यमें हिरण्याक्ष दैत्यके ऊपर अपने दिन चरणको रक्खे हुए वाराहजी खड़े हैं । सामनेकी दीवारमें वामन भगवानकी बहुत बड़ी मूर्ति पत्थर काटकर बनाई हुई है, उनका एक चरण नीचे और दूसरा ऊपर है । दोनों चरणोंके पास पूजने वाले बने हुए हैं । दिनेकी दीवारमें एक स्त्रीकी वड़ी मूर्ति है, जिसके दिने ज्याव और बायें घड़ियाल बने हैं और बायेंकी दीवारमें लक्ष्मी बैठी है, जिनके ऊपर सूंडोंसे पानी गिराते हुए हाथी बने हैं। इनके अतिरिक्त उस मण्डपम्में विष्णु और दूसरे देवताओंकी कई सूरत बनी हैं। वाराह स्वामीके मण्डपम्से करीव ३० गज उत्तर गणेशजिका गुफामन्दिर है।

उस स्थानसे दक्षिण-पूर्वको फिरनेपर काट करके बनाया हुआ ३७ फीट ऊँचा एक चट्टान मिलता है, जिसको लोग अर्जुनका तपस्थान कहते हैं। देखने वालेके दिहनेके कम-देमें १३३ फीट ऊँचे हाथीके ऊपर पुरुष, स्त्री; और बानरोंकी ५७ मूर्तियाँ और ६३ फीट ऊँचे हाथीके ३ बचे है। बायेंके कमरेमें ६१ मूर्तियाँ है, जिनमे अर्जुन सबसे आधिक प्रसिद्ध है। वह अपने हाथको अपने शिरके ऊपर रक्खे हुए बायें चरणकी एक

अंगुलीपर खड़े है। उनका शरीर बहुत दुवछाहै। अर्जुनके नीचे उसी प्रकारसे खड़े हुए उनके कान बाले एक राक्षसकी मूर्त्ति है, उसके दहिने शिवकी बड़ी मूर्ति है।

उस चट्टानसे लगा हुआ देखनेवालेके वार्य ४९ फीट लम्बा और ४० फीट चौड़ा एक गुफामन्दिर है। उसके भीतरके स्तम्भोके ऊपरके भागमे सुन्दर नकाशीदार तीन तीन सिंह वने हैं। उसी दिशामे ४८ फीट लम्बा और २५ फीट चौड़ा एक दूसरा गुफामन्दिर है, जिसके भीतर बहुतसे स्तम्म बनाये गये हैं; पीलेकी दीवारमे गोप,गोपियों और गौओंका सुण्ड बना है, दहिने गोवर्द्धन पहाड़ीको अपने बायें हाथपर थांमे हुए कृष्ण खड़े हैं और मध्यमें एक पुरुष गाय दुहता है, जिसके साथमें एक बळडा है।

उससे करीव १५ गज दूर विष्णुका एक बड़ा मन्दिर है, जिसमें ब्राह्मण छोग पुजा करते है। वह मन्दिर पीछेसे आगे तक १६५ फीट छम्बा है। उसका गोपुर करीब ४४ फीट ऊँचा है। मन्दिरके पास हीन दशांम एक छोटा मन्दिर और उसके आगे विष्णुकी एक मूर्चि है। उससे पूर्व थोड़ी चढाईपर रमणजीका मन्दिर मिछता है, जिसके अगवासमें ४ स्तम्भ बने हुए हैं। उस जगह पुराना संस्कृत अक्षरमें एक शिछा छेख है।

उससे १३ मील दूर समुद्रकी तरफ मन्दिरोका एक झुण्ड है, जिसके। छोग विमान कहते दें । सड़क बालूदार है। पहिले पत्थरमें बने हुए एक सिंह और एक हाथी मिलता है। वहाँ द्रीपदी, अर्जुन, भीम और धर्मराजेक मन्दिर हैं।

पौन मील पश्चिमोत्तर एक चट्टानपर दुर्गाका मान्दिर है, जिसके ५६ फीट ऊपर एक छोटा मन्दिर है, जहाँ चढ़ना कठिन है। नीचेके मन्दिरमे महिपासुरको मारती हुई सिंहपर चढ़ी हुई दुर्गाजी और विष्णुकी मूर्ति है।

# बारहवाँ अध्याय।

( मद्रास होतेमें ) चेंगलपट्ट, पक्षीतीर्थ,कांची, जिंजीका किला,विलीपुरम् जंक्शन,पाण्डी-चरी, कड़ाल्दर, चिद्रम्बरम्, मायावरम् और नागपट्टनम्।

# े चेंगंलपृह ।

मद्रास शहरक रखवे स्टेशनसे ३४ मछि दक्षिण-पश्चिम और आरकोनम् जंक्शनसे ४० मीछ (कांचीवरमसे २२ मीछ) दक्षिण-पूर्व चेंगळपट्टका रेखेव जंक्शन है । मदरास -हातेके (१२ अंश, ४२ कछा, १ विकला उत्तर अक्षांश और ८० अंश, १ कछा, १३ विकला पूर्व देशान्तरमे ) समुद्रके किनारेके निकट चेगळपट्ट जिलेके चेगळपट्ट ताळुक्का -संदर स्थान चेंगळपट्ट कसवा है, जिसको द्राविडियन लोग सेझळपट्ट कहते है ।

सन् १८८१ की मतुष्य-गणनाके समय चेंगलपट्टमें ५६१७ मनुष्य थे, अर्थात् ५२८६ अहन्दू, २३५ मुसलमान, ९५ कृस्तान और १ दूसरा । चेंगलपट्टके किलेके एक भागमे होकर रेखवे निकली है और उसके भीतरही मुनसकी आदि सरकारी कचहरियां तथा मुज़िरम लड़काँका चरित्र सुधारनेके लिये एक सरकारी किदसाना है। इनके अलावे चेंगलपट्टमें क्षत्रम् अर्थात् धर्मशाला बङ्गला अरपताल इलाहि इमारते हैं। किलेके एक बगलमें दोहरी किलावन्दी और तीन वगलोंमें एक झील और दलदल है।

चेंगलपट्ट जिला—इसके उत्तर नेल्लर जिला, पूर्व वङ्गालकी खाड़ी, दक्षिण ओर दिक्षण आरकाट जिला और पश्चिम ओर उत्तर आरकाट जिला है। साधारण प्रकारसे इस जिलेकी भूमि समतल है। वहुतेरे स्थानोंमें समुद्रके निकटकी भूमि समुद्रके जलसे नीची है। भीतरकी ओरके मैदानोंमें जगह जगह नारियर और इमलीके वृक्षोंके कुलोंमें विस्तियाँ देख मुद्रती हैं। पत्थरीली और उत्तर जमीनपर खजूरके वृक्ष और कटेली झाड़ियाँ लगी हुई हैं। जिलेके पश्चिमोत्तरके कोनेके पास पहाड़ी सिलिसला है जिसकी सबसे उंची चोटी समुद्रके जिलेसे लगभग २५०० फीट उंची है। अनेक निदयाँ हैं, किन्तु सर्वदा नाव चलने लायक कोई नहीं हैं। जिलेकी झीलोंमें पलीकाट झील प्रधान है, उसकी सबसे अधिक लम्बाई ३५ मील चौड़ाई तीन मीलसे ११ मील तक, तथा सबसे अधिक गहराई १६ फीट तक है। मदरास हातेके दूसरे भागोकी अपेक्षा चेंगलपट्ट जिलेमें सांप अधिक हैं। यह जिला मदरास हातेके दूसरे भागोकी अपेक्षा चेंगलपट्ट जिलेमें सांप अधिक हैं। यह जिला मदरास हातेके स्वास्थकर जिलोंमेंसे एक है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय चेंगलपट्ट जिलेके २८४२ वर्गमील क्षेत्रफलमें ९८१३८१ मनुष्य थे, अर्थात् ९३९३१४ हिन्दू, २५०३४ मुसलमान, १६७७४ कृत्तान, २२९ जैन तथा वाद्ध और ३० अन्य । हिन्दुओंमे शैन और वेष्णव दोनो प्राय: वरावर थे। कृत्तानोंमें केवल २८५७ यूरोपिन और युरेशियन थे, वाकी सब देशी कृत्तान थे। हिन्दुओंमें ३४३५९७ परिया, जिसको परयनभी कहते हैं, १९०८७६ वानिया (जातिविशेष), १८१३१६ वेल्लाल, ५५२७१ इडेयन (मेडिहर), ३५६६२ कैकलर (कपड़ा विननेवाले) ३२०२६ ब्राह्मण, २१८०५ कुंभाड़न (कारीगर), १८३९० सानान, १६८३५ सेट्टी (सीदागर); १६०२७ सेंवड़वन (मछुहा), १५०५९ कणक्कन (लिखनेवाले) और वाकीमें सतानी, यनान, अम्बंटन कुसवन इत्यादि जातियोंके लोग थे। इनमे क्षत्रिय केवल ६४३५ थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय चेंगलपट्ट जिलेके कसवे कांजीवरम् अर्थात् कांचीमें ४२५४८ और सेंटथमसमांडट नामक फीजी छावनीमें १३१३७ मनुष्य थे। इनके अलावे जिलेके तिरुवतपुर, तिरुवलूर, चेंगलपट्ट और सेंदापेट छोटे कसवे हैं। मदरास ब्राहरके रेलवे स्टेशनसे ५ मील दक्षिण चेंगलपट्ट जिलेका सदर स्थान सेंदापेटका रेलवे स्टेशन है। चेंगलपट्ट जिलेके तामिल भाषा प्रचलित है।

इतिहास—चेंगलपट्ट जिला विजयानगरके राज्यका एक भाग था। सोलहवीं सदीके अन्तमें विजयानगरके एक राजाने चेंगलपट्टके किलेको वनाया। लगभग सन् १६४४ में गोलकुण्डाके वादशाहने किलेपर अपना अधिकार जमाया। उसके वाद आरकाटके नवावने किलेको लेलिया। सन् १७५१ में किला चन्दासाहवके जिल्हारमें हुआ था; किन्तु पीले नवावने इसको फिर लेलिया। सन् १७६० में आरकाटके नवाव महम्मद्अलीने "ईष्ट्रइण्डियन

कन्पनी" को २० वर्षके लिये इस जिलेको ठीका दिया। प्रथम इस जिलेकी भूमि कई जिलेमें वॅटी थी, किन्तु सन् १७९३ में एक जिलेमें कायम हुई। सन् १८०१ में आस पासकी भूमि इसमें जोड़ी गई।

पक्षीतीर्थ।

चेगलपट्टके रेलवे स्टेशनसे ९ मील दूर एक पहाड़ीके ऊपर पश्चीतीर्थ है। स्टेशनसे उस पहाड़ीके पादमूल तक वैलगाड़ीकी सहक है। स्टेशनके पास सवारीके लिये बहुतसी गाड़ी तैयार रहती हैं। चेगलपट्ट होकर दक्षिण जानेवाले यात्रियों मेंसे बहुत लोग पश्चीतीर्थ जाते है। पहाड़ीके नीचे धर्मशालाये वनी हुई हैं। सवेरेसे यात्रीलोग उस पहाड़ीपर एकत्र होते है। पण्डे लोग पश्चियोंके खानेके लिये, मोजन अत्वे तैयार करते हैं। नियमित समय मध्याह कालमें (पाली हुई) दो सफेद चील्ह (कभी कभी एकही) वहां आकर भोजन करके चली जाती है। यात्रीगण उनका दर्शन करते हैं। सफेद चील्हको क्षेमकरी और कोई २ दोनोंको लक्मीनारायणभी कहते हैं उनका दर्शन मङ्गल सूचक है।

### कांची।

चेगलपट्ट जंक्शनसे २२ मील पश्चिमोत्तर और आरकोनम् जंक्शनसे १८ मील दक्षिणपूर्व "सौथ इण्डियन रेलवे" पर कांचीवरम् अर्थात् कांचीका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके
चेंगलपट्ट जिलेमें (१२ अंश, ४९ कला, ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, ४५
कला पूर्व देशान्तरमें) कांचीवरम् तालुकका सदर स्थान कांचीवरम् कसवा है। यह मदरास
हातेमें एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान और पवित्र सप्तपुरियोमेंसे एक पुरी है। कांचीवरम् से पूर्वेत्तर
मदरास शहर सडक द्वारा ४६ मील और रेलवे द्वारा चेगलपट्ट जंक्शन होकर ५६ मील तथा
आरकोनम् जंक्शन होकर ६१ मील है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कांचीवरम् में ४२५४८ मनुष्य थे, अर्थात् २०६१५ पुरुष और २१९३३ स्त्रियां । इनमें ४१०९२ हिन्दू, १३११ मुसलमान, ७६ कृस्तान, ६८ जैन और १ अन्य थे। मनुष्य संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमे ९५ वॉ और मद्रास हातेके अङ्गरेजी राज्यमें १३ वॉ शहर है।

रेलवे लाइनसे पश्चिम कांचीबरम् कसबा है। रेलवेके स्टेशनसे १ई मील दूर बड़ा कांचीवरम् अर्थात् शिवकांची और शिवकांचीसे लगभग र मील दक्षिण-पूर्व तथा रेलवे स्टेशनसे लगभग र मील दूर लोटा कांचीवरम् अर्थात् विष्णुकांची है । दोनो कांचीके वीचमें सड़कने वगलोमे प्राय. लगातार मकान हैं। कांचीमे मामूली कचहरियाँ, जेलखाना, अस्पताल, स्कूल इत्यादि सरकारी इमारतें बनी हुई हैं। वहाँ तामिल और कुल तैलज़ी भाषा प्रचलित है। शिवकांचीमे शैवलोग और विष्णुकांचीमें रामातुज संप्रदायके विष्णव रहते हैं। हिवकांची-शिवकांचीमें एकान्नेश्वर शिवका बड़ा मन्दिर है। मन्दिरके र बड़े-घेरे हैं, जिनमेंसे पश्चिमके घेरेके मध्य भागमें शिवका निज मन्दिर है। उस गुम्बजदार छोटे मन्दिरकी तीन देवढ़ीके भीतर एकान्नेश्वर शिवलिङ्ग है। द्राविड़के पाँच लिङ्गोंमेसे यह पृथ्वी लिङ्ग हैं। श्रीरङ्गम्के पास जंबुकेश्वर जललिङ्ग, दक्षिणी आरकाट जिलेके तिरुवशामलईके पासकी

<sup>🛠</sup> मीजन एकको खीर दूसरेको घी दिया जाता है।

अरुणाचल नामक पहाड़ीपर अग्निलिङ्ग, कालहस्तीमें कालहस्तीश्वर वायुलिङ्ग और चिदंबरम् में नटेश आकाशिलङ्ग हैं)। एकांत्रश्वर पर जल नहीं चढ़ाया जाता वहां के पण्ड यात्रियासे दक्षिणा पाने गर उनकी तरफसे शिवके ऊपर फूल और वेलपत्र चढ़ाते हैं। यात्री लोग दरवाजे वे वाहरसे शिवका दर्शन करते हैं। नियमित समय पर मिन्द्रिक आगे लड़िक्यों नृत्य करती हैं। मिन्द्रिक पीले आम्रका एक पुराना वृक्ष है, जिसके नीचेके चवूतरे पर एक लोटे परथरमें ''तपस्या कामाश्वी'' की प्रतिमा खोदी हुई है, उसके पास एक मिन्द्रिक कामाश्वीकी ताम्रमयी उत्सव मूर्ति है, निज मिन्द्रिक पास ''सहस्र स्तम मण्डपम्'' नामक विशाल मण्डप है, जिसमें २७ स्तम्भोंके २० पीक्तियोंने ५४० स्तम्भ लगे हैं। मण्डपकी मरम्मत हो रही है।

तिज मन्दिरसे पश्चिम-दक्षिण और घरेके पश्चिमकी दीवारके समीप एक छोटे मन्दिरमें शिवकी उत्सव मूर्ति धातुविग्रह है; जिसके सिंहासन, छत्र, मुकुट आदि सामान मुनहरे बने हुए हैं। उत्सवोंके समय इस प्रतिमाकी यात्रा होती है। जगमोहनमें ६४ योगिनियाँ खड़ी हैं। उस मन्दिरसे थोड़ी दूर एक मन्दिरमें वहुमूल्य वस्त्र भूपणोंसे मुसज्जित पार्वतीकी मूर्ति है। पश्चिमवाले गेंपुरके पास पंक्तिसे १०८ शिव लिङ्ग हैं। पश्चिमवाले घेरेके पूर्व वाले गोंपुरके निकट विदंवर शिव और नन्दीकी मुनहरी विशाल मूर्ति है। इनके अतिरिक्त उस घेरेमें नत्रगृह आदिके वहुतेरे मन्दिर और दीवारके नीचे बहुतेरे शिवलिङ्ग तथा उसके उपर पंक्तिसे बहुतसे नन्दी बल है। दक्षिणकी दीवारमें एक बड़ा गोंपुर है।

उस घरेके पूर्व उसमें लगा हुआ दूसरा घरा है, जिसके पश्चिमोत्तरके भागमें तेण्कुलम् नामक सरोवर हैं, जिसमे एक सुन्दर नाव रहती है। जेठ मासके प्रधान उत्सवमें शिव और पार्वतीकी उत्सव मूर्त्तियाँ इसीपर चढ़के जलकीड़ा करती है। उस समय वहाँ वड़ा मेला होता है, जिसमे लगभग ५० हजार यात्री आते हैं। घरेके दक्षिणके वगलपर १० मिंडलका १८८ फीट ऊँचा एक विशाल गोपुर है। वह वाहरकी नेवके पास करीव १०० फीट लम्बा और ८० फीट चौड़ा है। उसके शिखरपर पंक्तिसे ११ कलश बने हुए हैं। उसके फाटकका चौकठ करीव ३५ फीट ऊँचा है, जिससे ऊपर चारो तरफ पत्थर खोदकर नीचेसे ऊपर तक मूर्तियाँ वनी हुई है। उसके सिरे पर चढ़नेसे चारों तरफका देश देख पड़ता है। द्रवि-डियन मन्दिरोंके घरेके फाटकोंके ऊपर बढ़े बड़े मन्दिरोंके समान शुंडाकार इमारत वनाई जाती है; उनको गोपुर कहदेते है। उनमें ग्यारह, नव, सात या इनसे कम मंजिलें होती हैं। ऐसाही गोपुर कांचीवरसमें है।

घेरेके बाहर वह गोपुरके सामने दक्षिण लगभग ७५ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा एक उत्तम मण्डपम् है। उसके चारो बगलोमे १२ और मध्यमें ४ नकाशीदार वड़े वहें स्तम्भ लगे हैं। उनकी नकाशीमें निकाल कर मूर्तियाँ वनाई हुई हैं। मण्डपम्के पास काष्टका कँचा रथ रक्खा है, जिसके नीचेका भाग सुन्दर चित्रोंसे भूषित और उपरका शिखर नारिलयके पत्तींसे छाया हुआ है। रथयात्राके समय अचल देवताओंकी प्रतिनिधि चल मूर्तियाँ उस रथपर वैठाकर युमाई जाती हैं।

शिवकांचीमें सर्वतीर्थ नामक एक वड़ा सरोवर है, उसके चारो वगलोमे पानी तक सीढ़ियां; मध्यमें एक छोटा मन्दिर और चारों तरफ जगह जगह शिवलिङ्ग और छोटे छोटे मिन्दर है। यात्रीछोग सर्वतीर्थमें स्नान करके शिवका दर्शन करते हैं। अनेक यात्री सरोवरके किनारेपर पितरोंका तर्पण और पिण्डदान करते हैं। इसके अविरिक्त शिवकांचीमें कई एक धर्मशाला और कई सदावर्त है। वस्तीके पूर्व देवीका मिन्दर और वस्तीसे २५ मील दिश्चिण पनार नदी है।

विष्णुकांची—शिवकांचीसे २ मील दक्षिण-पूर्व और रेलवे स्टेशनसे २ मील दूर विष्णुकांची है। विष्णुकांचीमें क्ष वरद्राज विष्णुका विशाल मन्दिर पत्थरका बना हुआ है। वहाँ रामानुजीय सम्प्रदायके प्रतिवादि भयंकरकी गदी है और पुजारी, पण्डे सव लोग आचारी हैं। श्रीरामानुजस्वामी कुछ समय तक कांचीपुरीमें रहे थे (१० वें अध्यायमें भूतपुरीकी कथामें देखिय)।

वरदराजके मन्दिरका घेरा छगभग ११०० फीट छम्वा और ७०० फीट चौड़ा है, जिसके भीतरकी भूमि २८ वीघेसे कुछ अधिक होती है। घेरेके वाहरकी दीवार छगभग २० फीट ऊँची है। घेरेके पूर्व वगछमे ११ खनका और पश्चिम वगछमें ९ खनका गोपुर देख पड़ता है, किन्तु गोपुरोंके भीतर इनसे वहुत कम तह है। पूर्ववाछा गोपुर, जो विष्णुकां-चीके सब गोपुरोंसे वड़ा है, नेवके पास छगभग १०० फीट छम्वा और ६० फीट चौड़ा है। फाटकोंके ऊपर गोपुरोंके चारों वगछोंपर नीचेसे ऊपर तक पत्थर खोदकर असंख्य मूर्तियाँ तथा कारीगरीकी वस्तुचें वनाई हुई हैं। हातेकी दीवारोपर तामिछ अक्षरोमें शिल्क-छेख है, जिनको छोग इमारत वनानेवाछोंके निशान कहते हैं। पश्चिमवाछे गोपुरसे वाहर एक सुन्दर रथ रक्खा है, जिसपर वैशाखके जत्सवके समय भगवानकी प्रतिनिधि चछ मूर्ति वैठाकर घुमाई जाती है।

- (१) पश्चिमके गोपुरके फाटकके दोनों वगलोंमे तामिल अक्षरोंमे संस्कृत लेख है, जिसको लोग प्रन्थी कहते हैं। उस फाटकसे प्रवेश करनेपर फाटकके पास वाई ओर नीले परथरोंसे वना हुआ उत्तम मण्डपम् देख पड़ता है, जो कांचीपुरीमें उत्तम बनावटका काम है। मण्डपम् चारों ओरसे खुला हुआ है। उसमें १२ स्तम्भोंके ८ कतारोंमें ९६ प.यादार स्तम्भ बने हुए हैं, जिनके नीचेके मागोंमें पूरे कदके बहुतसे अपूर्व घोड़े और परदार घोड़े, जिन पर सवार बेठे हैं, सिंह, शार्दूल, वाज, मनुष्य इत्यादि पत्थरमें निकाल करके बने हुए हैं। मण्डपम्क मध्यमे पत्थरका सिंहासन है, जिसपर गर्मीक उत्सवके समय भगवान्की चल मूर्ति वैठाई जाती है। उस मण्डपम्के उत्तर एक छोटा मण्डप और कोटितीर्थ नामक एक उत्तम सरोवर है, जिसके चारों बगलोंमे नीचे तक पत्थरकी सीढ़ियाँ और मध्यमें एक छोटा मण्डप बना हुआ है। यात्रीगण सरोवरमें स्नान करते है। पश्चिमवाले गोपुरके सामने पूर्व, वरदराजके निज मन्दिरके घरेका गोपुर; पूर्वके गोपुरके भीतर उसके पश्चिमोत्तर एक वहा सरोवर है और बड़े घरेके मीतर जगह जगह मकान, पण्डपम् तथा तार, खजूरके बुक्ष है।
- (२) भीतरका दूसरा घेरा पूर्वसे पश्चिमको छगभग ३७५ फीट छम्बा और उत्तरसे दक्षिणको २५० फीट चौडा है। उसके पश्चिमकी दीवारमें एक छोटा गोपुर है जिसके सामने बाहर एक दुर्ज (जिसपर उत्सवोंके समय सैकड़ो दीप जळांचे जाते हैं) और सुनहरा गरुड़

<sup>#</sup> विष्णुकांचीके रहनेवाले सुप्रसिद्ध वादगाह शाहजहांके पण्डितराज जगन्नाथके प्रतिवादी अप्परुद्ध दीक्षितने वरदराजस्तवराज वनाया है।

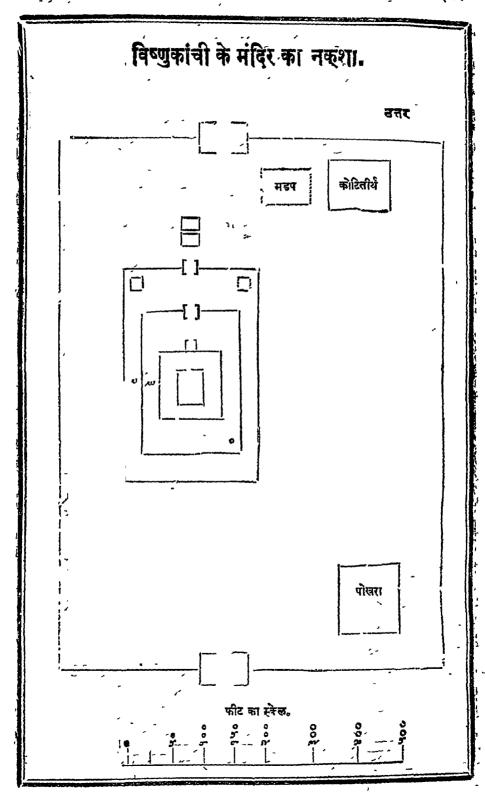

स्तम्भ खड़ा है। उस घरेके भीतर चारोंओर मकान,दक्षिण-मिश्चमके कोनेके पास ल्क्सीजीका मन्दिर और पश्चिमोत्तरके कोनेके पास भगवान्के वाहनोंके मकान हैं, जिनमें हनूसान,हस्ती, घोड़ा, गरुड़, बन्दी, मयूर, व्याव्र, सिंह और अरभकी प्रतिमायें रक्खी हुई हैं। इनमेंसे कई बाहनोंपर चाँदी तथा सोनेका मुलम्मा है। शरभ कौन जानवर है, यह बात बहुत लोग नहीं जानते हैं। लिइ पुराणके ५८ वें अध्यायमें लिखा है कि शरभ सिंहोंका स्वामी है, और ९६ वाँ अध्यायमें है कि वीरभद्रने शरभका रूप धारण किया उसका आधा गरीर मृगका और आधा पक्षीका और बड़े वेड़े पंख, तीखी चोंच और ४ पाद थे, वैशाख मासके आरम्भसे एकादशी तक भगवान्की प्रतिनिधिरूप उत्सवमूर्त्त प्रतिदिन एक एक वाहनके सिंहासनपर विठकर इधर उधर निकलती है। उस समय विष्णुकांचीमें यात्रियोंकी वड़ी भीड़ होती है।

(३) तीसरे घेरेके पश्चिमकी दीवारमें फाटक है, जिसके सामने पूर्व वरदराजके निज मन्दिरके चवूतरेमें छंगा हुआ योगनृसिंहका छोटा मन्दिर है। उस घेरेके चारों वगछोंमें मकान, दक्षिणपूर्वके कोनेके पास भगवानकी पाकशाला, पूर्वोत्तर एक कूप, उत्तर तरफ अस-वान रखेनका गृह और मध्यमें हस्तीगिरि नामक ऊँचे चवूतरेपर वरदराजका मन्दिर है।

एकसी फीट छम्बा और इतनाही चौड़ा हस्तिगिरि नामक चवूतरा है, जिसपर चड़नेके िलये दक्षिण-पूर्वके कोनेके पास २४ सीढ़ियाँ वनी हुई हैं। चवूतरेके ऊपर उसके पूर्वके िकनारेके पास वरदराजका विमान अर्थात् निज मन्दिर पूर्व मुखसे खड़ा है। चारों तरफ मन्दिरके आगे जगमोहन और चारोंओर छतके नीचे परिक्रमाकी जगह है। परिक्रमामे विमान नसे पूर्वीत्तर पत्थरका एक सिंहासन है।

विमानकी तीन देनदीके भीतर ४ हाथसे अधिक ऊँची वरदराज भगवानकी श्यामल चतुर्भुज मूर्ति खड़ी है। भगवानके गलेमें बहुमूल्य अनेक मुवर्ण भूषण और चमकीले शाल- श्रामोंकी माला, शिरपर मुनहरे मुकुट और अङ्गमें वेशकीमती भूषण वस्त्र लगे है। उनके संगीपकी उत्सव मूर्तियां भी बहुमूल्य भूषण वस्त्रोंसे सिज्जत हैं। नियत समयपर दूसरी देनदीसे यात्रियोंको दर्शन मिलता है। वहाँका पुजारी एक रुपया पानेपर यात्रीकी तरफसे भगवानको पुष्प और तुलसीपत्र चढ़ाकर उनकी आरती करदेता है। जो नहीं रुपया देता है वह दर्शन करके चला जाता है।

विष्णुकांचीके मन्दिरके खजानेमें वहाँके देवताओं वहुमूल्य भूषण रक्खे हुए हैं। उन्में सोनेके ५ कुण्डा और किरीटोंमें बहुतरे पन्ना, हीरा और लाल जड़े हुए हैं, जिनमेसे प्रत्येक-का दाम ५००० से १०००० रुपये तक लगा है। लक्ष्मीके वाल बाँघनेके लिये डेढ़ इच्च चौड़ा रत्न जड़ा हुआ नागसेन नामक एक सिरवन्द अर्थात् पट्टी, लाल मोती और पन्नेसे बने हुए अनेक प्रकारके हार और वहुतसी गलेमें पहननेकी सोनेकी सिकरी हैं। प्रत्येकका दाम ८०० से १००० रुपये तक कहा जाता है। एक आचारीका दिया हुआ७००० रुपयेका मकर केठा है। रत्न जड़े हुए सोनेक पायतावे और एक मकर केठा अर्थात् गलेका भूपण ८६०० रुपयेका है। लोग कहते हैं कि इसको लाई हाइवनें दिया था। इनके अतिरिक्त और भी कई बहुमूल्य भूषण हैं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत-( क्रणपर्व १२ वॉ अध्याय ) कांचीके क्षत्रियगण कुरुक्षेत्रके संप्राममे पाण्डवोंकी ओर होकर कौरवोंकी सेनासे युद्ध करते छगे।

वामनपुराण—(१२ वाँ अध्याय) नगरोमे श्रेष्ठ कांचीनगर और पुरियोंमें श्रेष्ठ द्वारिकापुरी है।

देवीभागवत—( सातवां स्कंघ, ३८ वाँ अध्याय ) कांचीपुरमें भीमादेवी और विमलादेवीका स्थान है।

श्रीमद्भागवत-(द्शमस्कन्ध, ७९ वाँ अध्याय) वळदेवजी श्रीशैल और वैकटेश पर्वतका ् द्श्रेन करके कांचीपुरीमें गये।

गरुड़पुराण-( पूर्वार्द्ध, ८१ वॉ अध्याय ) कांचीपुरी एक उत्तम स्थान है। (प्रेतकल्प २७ वॉ अध्याय ) अयोध्या, मशुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिका और द्वारिका दे ७ ्षुरियाँ मोक्ष देनेवाळी हैं।

पद्मपुराण-(स्वर्गखण्ड, ५७ वाँ अध्याय) विराट्पुरुषके सात धातुओंसे सातों पुरियां है। (सृष्टिखण्ड, १४ वाँ अध्याय) महादेवजी सब प्रदेशोंमें पर्यटन करते हुए कांचीपुरीमें गये। (पातालखण्ड, १७ वें अध्यायसे २२ वें अध्याय तक) लोकमें प्रसिद्ध कांची नामक युरी है। उसमें रत्नप्रीव नामक राजा राज्य करता था। वह अपने पुत्रको राज्य देकर पुरुषोत्तमजीके दर्शनको चला और गङ्गासागर संगमके निकट नीलपर्वतपर पुरुषोत्तमजीका दर्शन करके विमानमें बैठ वेञ्चण्ठको चला गया।

शिवभक्तविलास—( दूसरा अध्याय ) दक्षिण देशमें ब्रह्मा, विष्णु और मुनियोंको सिद्धि देने वाली कांची नामक नगरी है, जहां जगत्को उत्पन्न करनेवाली कामाक्षी देनी विराजती हैं। वहाँ एकाम्र दूक्षके नीचे तप करने पर शिव भगवान्का दर्शन होता है और मुनि लोग कामाक्षीनाथ महादेवकी आराधना करके शीब्रही तपकी सिद्धि प्राप्त करते हैं। (५० वाँ अध्याय) हरदत्त ब्राह्मणने कांचीपुरमें जाकर एकाम्र दृक्षके मूलमें स्थित देवीकी स्तुति की।

इतिहास—चीनका रहनेवाला हायनशांग सन् ६२९ से ६४५ ईस्वी तक हिन्दुस्तानमें रहा था, उसने लिखा है कि कांचीवरस् वौद्धोंके अधीन द्राविड्की राजधानी एक प्रसिद्ध नगर है। पल्लव वंशके राजाओंके राज्यका प्रसिद्ध कसवा कांचीवरस् हुआ था। उनका प्रधान किला पुरत्वरसें था। ७ वीं सदीमें पल्लव वंशके राजाओंका प्रताप बढ़ा चढ़ा था। ८ वीं अथवा ९ वीं सदीमें चोला वंशके राजाओंने पल्लव वंशके राजाओंको निर्वल करिष्या और कांचीपुरीको अपनी राजधानी वनाया। १४ वीं सदीमें यह विजयानगरके राजाके अधिकारमें हुआ। १६ वीं सदीके आरम्भमें विजयानगरके राजा कृष्णरायने कांचीवरस्के दों बड़े मिन्दरोंकों, जो द्राविड्के सबसे बड़े मिन्दरोंमेंसे हैं, वनवाया और दक्षिणीय भारतके यड़े मिन्दरोंमेंसे अनेकको सुधरवाया तथा वढ़वाया। ऐसा प्रसिद्ध है कि कांचीवरस्, चिदंवरस् और श्रीरंगम्के बड़े गोपुरोंको इन्हींने वनवाया था। पीछे धनके वंशके लोगोंने वहाँके छोटे मिन्दरोंको बनवाया। सन् १६४४ में विजयानगरके राज्यकी धटतींके समय कांचीवरस् गोलकुण्डाके मुसलमान बादशाहके अधिकारमें था। पीछे एक समय यह आरकाट राज्यके अधीन हुआ था। सन् १७५१ में ईष्टइण्डियन कम्पनींके गर्वरर लाई क्षाइबंने आरकाटसे लीटती समय फरासीसियोंसे कांचीवरम्क. लीन लिया।

## जिंजीका किला।

चेंगलपट्ट जंक्शनसे कई मील दक्षिण पनार नदीपर रेलवे पुल और ४१ मील दक्षिण पश्चिम टिंडीवरम्का रेलवे स्टेशन है। स्टेशनसे १८ मील पश्चिम मदरास हातेके दक्षिणी आरकाट जिलेमें जिजीका पसिद्ध पहाडी किला है।

किलेमे मजबूतिके साथ किलाबन्दी कीहुई ३ पहाड़ियां है, जिनमें सबसे अधिक उँची और प्रसिद्ध राजिगिर नामक पहाडी है। यह आस पासकी भूमिसे पांच छः सी फीट उँची होगी। किलेके भीतर उत्तम इमारतों कई एक खण्डहर हैं, जिनमेंसे कल्यान महलमें मोरच्या ऑगनके बगलोंमें सुन्दर कमरे बने हुए हैं। यह गर्वतरकी क्रियोंके रहनेके लिये बना था। मध्यमे आठ मिजला टावर है। राजिगिरिके ऊपर एक बड़ी तोप पडी है, जिसकी नकाशीमें ७५६० सूरते बनी हुई हैं।

इतिहास-पन्दरहर्नी सदीके अन्तमें, जब विजयानगरका प्रताप चमका था, तब यह किला उसके अधिकारमें था। सन् १५६४ में डेकानके मुसलमान बादशाहोंने विजयानगरके राजाको परास्त करके किलेको ले लिया।

सन् १६७७ में यह किला शिवाजीके दायमे आया और ३१ वर्ष तक मरहटोंकें अधिकारमें रहा। सन् १६९८ में और ज़जेवने किलेको ले लिया। सन् १७५० में फरासी-सियोंने रातमें अकस्मात् आक्रमण करके किलेको ले लिया और ११ वर्ष तक यह उनके अधीन रहा। अन्तमें किला अङ्गरेजी गवर्नमेण्टके अधिकारमें होगया।

विलीपुरम् जंक्शन।

दिण्डीवरम्के स्टेशनसे २३ मील दक्षिण-पश्चिम विलीपुरम्का रेलवे स्टेशन है। मद्-रास हातेके दक्षिणी आरकाट जिलेमें विलीपुरम् एक कसवा है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ८२४१ मनुष्य थे। विलीपुरम् जंक्शनसे रेलवे लाइन ४ तरफ गई है,—

(१) विलीपुरम् जंक्शनसे उत्तर ''सावथ इण्डियन रेलवे'' जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील २ पाई है;— मील—प्रासिद्ध स्टेशन। ४२ तिहवलामलई। ९३ वेल्ख्र। ९९ कटपदी जंक्शन। १५८ पकाला जंक्शन। १५८ चन्द्रगिरि। १५८ तिहपदी। १७० रेणुगुण्टा जंक्शन।

(२) पूर्व साँध इण्डियन रेखवे पर १०

मींल कन्दमङ्गलम् और २४ मील पांडीचरी।

(३) विलीपुरम्से दक्षिणकी ओरं सीथ इण्डियन रेलवे,— मील—प्रसिद्ध स्टेशन । १७ पनहटी । २७ कडलूर नया । २९ कडलूर पुराना । ४६ पोटों नोवे । ५३ चिदंबरम् । ६३ सियाली ।

६८ स्वर्णकोइल।

७६ मायावरम् जंक्शन।

९५ झम्भकोणम् । १२० तन्त्रीरं जंक्शन ।

> मायावरम् जंक्शनसे वृक्षिण २३ मील तिरुवाल्स्र जंक्शन और ५३ मील मुदूपेटै। तिरुवाल्स्स्से पूर्व १५ मील नाग-प्रमुन्म और पश्चिम ३५ मील तक्षोर जंक्शन और ६६ मील तिरुवनापल्ली जंक्शन।

(४) विछीपुरम् जंक्शनसे पूर्वोत्तर सीथ इण्डियन रेळवे;— मीळ—प्रसिद्ध स्टेशन । २३ टिण्डीवरम् । ६४ चेङ्गळपट्ट जंक्शन । ९३ सेदापेट । ९८ मदरास शहर ।

> चेंगलपट्ट जंक्शनसे प-श्चिमोत्तर २२ मील कांची और ४० मील आरकोनम् जंक्शन है।

## पांडीचरी।

विलीपुरम् जंक्शनसे २४ मील पूर्व पांडीचरीका रेलवे स्टेशन है। फरासीसियोंके महिन्दुस्तानके राज्यकी राजधानी पांडीचरी एक शहर है जिसको पट्सूचारी भी कहते हैं।

गोराकी वस्ती, जिसमें अच्छी अच्छी इमारतें हैं, समुद्रके पास है। नहरकी एक तरफ गोरावस्ती और दूसरी तरफ देशी वस्ती है। उत्तर बगलके पास समुद्रसे ३०० गजसे कम फासिले पर गवर्नमेण्ट हाउस एक खूबसूरत इमारत है। पांडिचरीमें एक लाइटहाउस है, जिसकी रोशनी समुद्रसे ८९ फीटकी उचाई पर होती है। हाईकोर्ट एक खुबसूरत इमारत है। अस्पतालके उत्तर मिशनरियोंका चर्च; फिर उसके उत्तर ४५० विद्यार्थियोंका स्कूल है। केंद्रखानेमें साधारण प्रकारसे ३३० केंद्री रहते हैं। उसके सामने घड़ीका टावर है। पवलिक बाग भी देखेन लायक है।, इनके अलावे पांडीचरीमें नया बाजार, बारक, टाउन-हाल, एक कालिज, एक लाइनेरी और २ देवमन्दिर हैं। जहाजोंसे उत्तरनेके स्थानके पास एसप्रानेडमें फरासोसियोंके गवर्नर हुप्नेकी सुन्दर प्रतिमा खड़ी है।

फरासीसियोंका राज्य—फरासीसियोंके हिन्दुस्तानके राज्यका क्षेत्रफछ १७८ वर्गमील है। जिसमें सन् १८९१ में २८४५६८ मतुष्य थे पांडीचरीके हाकिमके अधीन पाण्डीचरीके सिवाय मदरास हातेके तन्त्रोर जिलेमें ट्रंकूबारके दक्षिण कांरीकाल; गोदावरी जिलेमें अनाम और मलेवार जिलेमें माही और वङ्गाल हातेके हुगली जिलेमें चन्दरनगर है।

खास पाण्डीचरी राज्यका क्षेत्रफल ११५ वर्गमील है, जिसमें ९३ वड़े और १४१लोटे गॉव वसे हुए हैं, जितमें सन् १८८२ में १४१००० मनुष्य थे। पाण्डीचरी राज्यके वगलोंमें दंक्षिणी आरकाट जिलेका कड़ालूर तालुक है। पाण्डीचरीका गवर्तर १६००) रुपये, पटरती जनरल २००) रुपये और ४ सिनियर जज चार चार सी रुपये मासिक तनलाह पाते हैं। सन् १८८३ में फरासीसी सरकारको पाण्डीचरी राज्यसे लगभग ५७५००० रुपया माल-गुजारी मिली थी।

इतिहास—सन् १६७२ ई० में फरासीसियोंने हिन्दुस्तानमें अपने आनेके ७१ वर्ष पीछे विजयानगरके राजासे पांडीचरी एक छोटा गाँव खरीदा । सन् १६७४ में कसबा कायम हुआ। सन् १६९३ में हालेण्ड वालोंने पाण्डीचरीको छीन लिया था; किन्तु सन् १६९७ में एक मुलह नामेके मुताबिक तरकी की, किलावन्दियों के साथ उसने फरासीसियों को वापस दिया। सन् १७४८ में अङ्गरेजी अफसरने ६००० फीजके साथ इसपर महासरी किया; छेकिन ४१ दिनों के पीछे १०६५ यूरोपियनों के सारे जानेपर उसने अपना घेरा उठा दिया।

सन् १७६० की जुलाईके आरम्भमें अङ्गरेजी अफंसर कर्नल क्ट्रेन २००० यूरोपियन और ६००० देशी सेनाओं के साथ पाण्डी चरीका महासरा किया और ता० ९ सितम्बरको अङ्गरेजी मदद पहुँचनेपर सरहदी झाड़ी और किलेबन्दीके ४ हिस्सोमेंसे २ को लेलिया। ता० ९७ नवम्बरको फरासीसियोंका अफसर मिष्टर लेलिने रसद और गल्लेकी कमती देख-कर शहरके निवासियोंको, जो १४०० थे; निकाल दिया । उन्होंने अङ्गरेजों द्वारा खदेरे जामेपर फिर किलेमें प्रवेश करनेकी कोशिश की, किन्तु फरासीसियोंने चन्दको गोलीसे मार कर चनको जाने नही दिया। वे लोग ८ दिनों तक दोनों फीजोकी लाइनोंके वीचमें भटकते फिरे; अन्तमें अङ्गरेजोंने उनको वाहर जानेका हुक्म दे दिया। सिलोन और मदराससे अङ्गरे-जोंके लड़ाईके अनेक जहाज आ जानेपर फरांसीसियोंको छुटकारा होनेकी आशाजादी रही। तारीख १६ दिसंस्वर को, जब उनके पास केवल २ दिनके भोजनकी सामग्रीथी, फरांसीसी लोग परास्त हुए। सन् १७६३ में अङ्गरेजोंने फरांसीसियोंको पाण्डीचरी छोड़ दी।

सन् १७७८ के ९ अगस्तको अङ्गरेजी अफसर सर हेक्टर मनरोने १०५०० फ़ीजके साथ, जिनमे १५०० यूरोपियन थे, पाण्डीचरीपर फिर महासरा किया । सख्त ककावटके वाद अकत्वरके वीचमें पाण्डीचरीके फरांसीसियोकी हार हुई। सन् १७८३ में वह फिर फरांसीसियोको दी गई। सन् १७९३ के २३ अगस्तको अङ्गरेजोंने पाण्डीचरीको छेछिया; किन्तु सन् १८०२ के सुछहनामेसे वह असळी मालिकको फिर छौटा दी गई। सन् १८०३ में अङ्गरेजी सरकारने फरांसीसियोंसे पाण्डीचरीको छीनकर अपने आरकाटके राज्यमें मिछा छिया; उससे वार्षिक ४५०००० रुपया वसूछ होने छगा। पीछे एक सन्धि होनेपर अङ्गरेज जाने सन् १८१७ में फरांसीसियोको पाण्डीचरी छौटा दी, तबसे वह उनके अधिकारमें चुछी आती है।

#### कड़ालूर।

विलीपुरम् जंक्शनसे दक्षिण-पूर्व २७ मील नया कड़ालूर और २९ मील पुराना कड़ा लूरका रेखवे स्टेशन है। मदरास हातेके दक्षिणी आरकाट जिलेमें पाण्डीचरी कसवेसे १६ मील दक्षिण समुद्रके किनारेपर कड़ालूर तालुकमें दक्षिणी आरकाट जिलेका सदर स्थान कड़ालूर एक कसवा है, जिसको द्रविद्वियन लोग कड़लूर कहते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कड़ालूरमें ४७३५५ मनुष्य यः, अर्थात् २३१९७ पुरुष और २४१५८ स्निया । इनमें ४३३८९ हिन्दू, २१०४ मुसलमान, १७८५ कृस्तान और ७७ जैन थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमे ८० वाँ और मदरास हातेमें १० वाँ शहर है ।

कड़ालूरमें जिलेकी सदर कचहरियाँ, जेल्लाना इत्यादि सरकारी इमारतें हैं। कड़ा-लूरका पुराना कसवा, जिसमें देशी लोग बसते हैं, यूरोपियन लोगोंकी वस्ती अर्थात् नया कड़ाल्र्स २ मील दक्षिण नीची मूमिपर है, जिसमें बहुतसे सुन्द्र मकान बने हुए हैं। उसमें जेल्लाना, गिरजा, रेल्लेका कारखाना, बारक (अब खाली पड़ा है,) तथा समुद्र सबंधी बहुतसे तिजारती आफिस हैं। यूरोपियन लोगोकी बस्ती ऊंची जमीनपर वसी है। वहां बड़े मैदानमें जगह जगह सरकारी आफिस बने हुए हैं और सड़कोके बगलोंमें वृक्ष लो हैं। कड़ाल्र्स पास एक नदीके बार्ये किनारेपर सेट डेविटका किला उजाड़ पड़ा है। किलेकी खाई प्रायः भर गई है; बहुतेरे स्थानोंमें किलेकी दीवार गिर गई है। नया कड़ाल्र्स स्टेशनसे उत्तरकर किलेको देखना चाहिये। कड़ाल्र्स तेल, चीनी और नील तैयार होते हैं, इनकी बहां बड़ी सौदागरी होती है। नदीके मुहानेके पास मट्टी पड़ जानेके कारण केवल देशी नाव कसबेके पास तक आती है।

दक्षिणी आरकाट जिला-इसके उत्तर चेंगलपट्ट और "उत्तर आरकाट" जिला, पूर्व बङ्गालकी खाड़ी, दक्षिण तिरुचनापल्ली और तज्जोर जिला और पश्चिम सेलम जिला है। दक्षिणी आरकाट जिलेकी सीमाके भीतर फरासीसियों के पाण्डीचरीका राज्य है। जिले नाव चलने लायक ३ छोटी नदियां है। जिलेके जङ्गलों में कुछ कुछ हाथी, वाघ और भाल तथा बहुतसे तेंदुये, सुअर इत्यादि बनेले जन्तु हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय दक्षिणी आरकाट जिलेके ४८७३ वर्गमील क्षेत्रफलमें १८१४७३८ मनुष्य थे, अर्थात् १७२१६१४ हिन्दू, ४८२८९ मुसलमान,३९५७१ कुस्तान, ५२६१ जैन और वौद्ध और ३ अन्य । हिन्दुओंमें ५९२३८० वनिया (जाति-विशेष मजदूरी पेशे वाले ) ४२७७४५ परिया (परयन्), २४५०४४ वेल्लाल (खेतिहर्) ९९८०५ इंडैयन, ४४४१९ केंकलर (कपड़ा विनने वाले), ४१६६९ कम्माइन (कारीगर्) ३४५५५ त्राह्मण ३२०१४ चेटी (सीदागर्) २०००५ वनान (धोवी), १९२१७ अम्बाटन (नाई), १९१७९ सेंबड़वन (मलुहा), १५०५९ सानान (मद्क), १३११८ सतानी, ११३४२ कुसवन (कुम्भार), १०४३४ कणकन (लिखनेवाले), ३५४२ क्षत्रिय और वाकीमें अन्य जातियोंके लोग थे। हिन्दुओंमें सैकड़े पीछे ५३ शैव, ४५ वैष्णव और २ अन्य मतके लोग थे। दक्षिणी आरकाट जिलेके ब्राह्मण जमीदारी और सरकारी नोकरी करते हैं। चेटी जातिके लोगोंमें बहुत धनी हैं, कोरवा जातिके लोग जो चोरीका पेशा करते हैं। सूअरोंके झुण्डके साथ घूमा फिरा करते हैं और दौरी वनाते हैं। पहाड़ी देशोंम मलयाली, इरला और विलियर जाति वसते हैं। इस जिलेमें तामिल भाषा प्रचलित है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय दक्षिणी आरकाट जिलेके कसने कड़ालूरमें १४७३५५, चिदंवरम्में १८६४०, पोटोंनोनेमें १४०६१ और तिरुवन्नामलईमें १२१५५ मनुष्य ये । इनके अतिरिक्त पनरुटी, विलीपुरम्, वृद्धाचलम् आदि कई कसने है।

पुराना कड़ालूरके रेलने स्टेशनसे १७ मील दक्षिण पोटोंनोनेका रेलने स्टेशन है। समुद्रके किनारेपर एक नदीके मुहानेके पास पोटोंनोने एक वन्द्रगाहका कसवा है, जिसमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १४०६१ मनुष्य थे। कसनेमें चटाई-वहुत वनती हैं और वन्द्रगाह द्वारा सौदागरी होती है।

तिस्वन्नामलई कसबेके पास तिस्वन्नामलई नामक पहाड़ी है, जिसको अरुणाचलम्भी कहते हैं। उसी पहाड़ीके नामसे कसबेका नाम तिस्वन्नामलई पड़ा है। उसी पहाड़ीके ऊपर द्वाविड़ देशके ५ प्रसिद्ध शिवलिङ्गोंमेंसे अग्नि लिङ्गका मन्दिर है।

इतिहास—सन् १६८३ में ईस्टइण्डियन कम्पनीने जींजीके खांसे इजाजत लेकर कड़ालूरमें अपनी कोठी वनाई और उसके दूसरे साल वन्दरगाह और किला वनानेके लिये भूमिका ठेका लिया। सन् १६८० में कम्पनीने महाराष्ट्रोंसे "फोर्टसेट डेविड" की भूमि और उसके पड़ोसकी वस्तियोको खरीदा। कोठी वनानेके १० वर्षके भीतर, जब सौदागरी की बड़ी तरक्की हुई कम्पनीने अपनी रक्षाके लिये कड़ालूरमें सेंटडेविड नामक किला वनवाया और अपनी कोठियोंको फैडाया। मदरास शहरके निर्वल होनेपर हातेका सदरस्थान कड़ालूर बना था। सन् १७५२ में फिर मदरास शहर सदरस्थान हुआ। सन् १७५८ में फरांसीसियोने अङ्गरेजों से कड़ालूरको छीनकर वहाके किलेका विनाश करिदया। सन् १७६० में कड़ालूर फिर अङ्गरेजोंके अधिकारमें हुआ। सन् १७८२ में टीपू सुलतान और फरांसीसियोने कड़ालूरपर अपना अधिकार करिलया। ओर आक्रमणोंके रोकनेके लिये किलेको दुक्त करवाया। १७८५ में अङ्गरेजोने एक लड़ाईमें फरांसीसियोंको परास्त करके कड़ालूर और किलेको छीन लिया। सन् १८०१ में जब करनाटक अङ्गरेजोंके अधिकारमें होगया, तब दक्षिणी आरकाट एक जिला बनाया गया।

### चिद्मबरम्।

पुराने कडालूरेक रेलवे स्टेशनसे २४ मील विलीपुरम् जंक्शनसे ५३ मील और मद-रास शहरसे १५१ मील दक्षिण चिदम्बरम्का रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके दक्षिणी आर काट जिलेमें (११ अंश, २४ कला, ९ विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, ४४ कला, ७ विकला पूर्व देशान्तरमे) समुद्रके पूर्वी किनारेसे ७ मील पश्चिम चिदम्बरम् तालुकका सद्र मुकाम तथा एक पवित्र स्थान चिदम्बरम् है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय चिद्म्बरम् कसबेमें १८६४०मनुष्य थे; अर्थात् १०७९ पुरुष और ९५६१ स्त्रियाँ । इनमें १७४२२ हिन्दू, ११०२ मुसलमान, १०७ क्रस्तान और ९ जेन थे।

रेलवे स्टेशनसे १ मील दूर चिदम्बरम् कसवा है। कसवेमें सरकारी कचहारियाँ, पोस्ट आफिस, मोदियोंकी दूकानें और अनेक धर्मशालायें है। रेलवेकी ओर एक छोटी नदी वहती है। निवासियोंमेंसे चौथाई लोगसे अधिक कपड़े और रेशमी वस्न विननेका काम करते हैं। दिसम्बरमें एक वडा मेला होता है; जिसमे ५०००० से ६०००० तक यात्री तथा सौदा-गर आते हैं।

नटेश शिवका मन्दिर—चिद्रगरम् कसवेके उत्तर १९ वीघे भूमिपर नटेश शिवका मन्दिर है। ३० फीट ऊँची २ दीवारोंके घेरेके भीतर नटेशके निज मन्दिरका घेरा, पार्वती, का मन्दिर, शिवगङ्गा नामक सरीवर और अनेक मण्डप तथा मन्दिर हैं। वाहरकी दीवारके भीतरकी भूमिकी लम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक करीव १८०० फीट और चौड़ाई पूर्वसे पश्चिम तक १५०० फीट है। वाहरकी दीवारमें चारों दिशाओं एक एक छोटे गोपुर है।



भीतरवाली दीवारके अन्तरकी भूमि लगभग १२०० फीट लग्बी और ७२५ फीट चौड़ी है। उस घेरेके चारों वगलोपर करीब ११० फीट लम्बे ७५ फीट चौड़े और १२२ फीट ऊँचे एक एक नव मिलले गोपुर हैं। चारों गोपुर प्रतिमाओंसे पूर्ण और चित्रोंसे चित्रित हैं। उत्तके नीचे ४० फीट ऊँचे ५ फीट मोटे टाम्बेके पत्तर कड़े हुए पत्थरके चौकठ लगे है। दीवारक भीतर चारों तरफ दो मिलले मकान और दालान और सन्यमें नटेशके निज मन्दिर रका घेरा और शिवगङ्गा सरोवर तथा बहुतसे मन्दिर, मण्डप हैं, जिनका वृत्तान्त नीचे लिखा जाता है, नीचेके नम्बरके अद्भोको नकशेसे मिलाकर दाखिये। उस घेरके मीतर जूता पहनकर कोई नहीं जाता है।

(१) दक्षिणके वहे गोपुरसे प्रवेश करना होता है, वार्ये तरफ दक्षिण-पश्चिमके कोनेक

पास एक मन्दिरमें गणेशजीकी मूर्ति है।

(२) गोपुरके सामने उत्तर एक छोटे मिन्दरमें वड़ा नन्दी है, जिसकेपास एक अन्य देवताका स्थान है।

(३) कोई बाहन है।

- (४) शिवका खास मान्दर भी दां दीवारोंसे घरा हुआ है। उस घरेके वाहरकी दीवारके भीतर करीव ३३० फीट लम्बी और इतनीही चोड़ी भूमि है। घरेके चारों ओरकी दीवारके अपर लगभग १०० तन्दी वैल और दीवारके भीतरके चारों वगलोंके ओसारोंपर भी बहुतसे नन्दी हैं। घरेके पूर्व और पश्चिम एक एक दरवाजा है। उस घरेके अन्दरकी दीवारके भीतर चारों वगलोंपर ओसारे और कई एक मन्दिर भीर मण्डप, पूर्व ओर एक द्वार, दक्षिण-पश्चिम कोनेमें पार्वतीका एक मन्दिर, दक्षिण वगलके मध्यमें नाट्येश्वरकी एक मृत्ति और मध्य भागमे नटेशका प्रधान मान्दिर, मण्डप और अन्य अनेक मन्दिर है।
- (क) नटेश शिवके निज मन्दिरकी दीवारपर चांदीका और गुम्वजण्य सोनेका मुलम्मा है। दो डेवडीके भीतर नृत्य करते हुए नटेश शिव खंड हैं। शिवके पासमें कई देवमूर्तियाँ हैं। वहाँके देवताओं के शृङ्गार मनोहर है। मन्दिरका पुजारी यात्रियों से दक्षिणा छेकर उनको पहिली डेवडीके भीतर लेजाकर दर्शन कराता है। जो दक्षिणा नहीं देता, वह मन्दिरके वाहरसे दर्शन करता है।
  - ( ख ) मुन्दर मण्डपके साथ एक मन्दिर है, जिसका गुम्बज बिना मुलम्मेके ताम्बेके पत्तरोसे छाया हुआ है।
  - (ग) मिन्द्रमें तीन डेवडीके भीतर सोनहुन्ने भूपण और कौस्तुस मिणमाल पहने हुए क्यामल स्वरूप मनुष्यसे अधिक लम्बे गोविन्द्राज भगवान् भुजङ्गपर शयन किये हुए हैं। इनके पायताने, दस्ताने और सुकट सुवर्णके हैं। भगवान्के पास लक्ष्मी आदि कई देक मूर्तियाँ सुशोमित हैं। मिन्द्रके आगे दूरतक मण्डप है।
  - (घ) एक मन्दिर है, जिसके आंगे एक बड़ा स्तम्भ खड़ा है । स्तम्भपर नीचेसे उपर तक सोनेका मुलम्मा किया हुआ है ।
  - (५) पार्वतीका मन्दिर शिवगङ्गा सरोवरके पश्चिम है। घेरेके पश्चिम हिस्सेमें तीन ड्योड़ीके भीतर पार्वतीजी खड़ी हैं। इनके पायतावे, दस्ताने और मुकट सुनहरे हैं। मन्दि-रका जगमोहन विचित्र है, जिसके आगे पूर्वके दरवाजे तक उत्तम मण्डप बना हुआ है।

मण्डप और द्रवाजेके वीचमें सोनेका मुलम्मा किया हुआ एक वड़ा स्तम्म है। ऑगनके चारो वगलोंपर दीवारोके पास दो मश्जिले दालान है।

- (६) पार्वतिके मिन्दर्स छगा हुआ उसके दक्षिण सुब्रह्मण्य (कार्तिकेय) का मिन्दर है जिसके घेरेके भीतर २०५ फीट छन्वी और २५० फीट चौड़ी मूमि है। ऑग- तके आगे ४ स्तम्भोंका पेशगाह है, जिसके बाहर एक मयूर और दो हाथीकी प्रतिमा बनी हुई है
- (७) पार्वतिके मिन्दरके पूर्व और उत्तरके बढ़े गोपुरके सामने दक्षिण ३१५ फीट छम्बा १७५ फीट चौड़ा शिवगङ्गा तथा हेमपुष्करणी नामक उत्तम ताळाव है जिसके चारों वरफ पानीतक सीढ़ियाँ हैं और चारों वगळोंपर दाळान बने हुए है।
- (८) तालावके पूर्व ३४० फीट लम्बा और १९० फीट चौड़ा पुराना मण्डप है, जिसको सहस्रतम्भगण्डपम् कहते हैं; लेकिन इसमें ९८४ पायोंसे अधिक नहीं है। मण्डपके चारों वगलोंमें दीवार है; भीतर अधियारेमें जमगादुर बहुत रहते है।

उपर कहे हुए आठ नम्बरों अतिरिक्त उस घरेमें जगह जगह अनेक पुराने मन्दिर और नण्डप है, जिनमेंसे कई सरम्मत होरहे है। वहाँ ४ कूप हैं, जिनमेंसे एक अपूर्व बनाव-टका है। वह वह पत्थरों के बीचमेंसे चाकके समान गोठाकार पत्थर निकाल करके उन्हीं क्रियरों को नीचेसे उपर तक एकके उपर दूसरा ऐसाही साज कर कूप बनाया गया है। उस पनिदर्से ४० फीट उँचे बहुतेरे पत्थर लगे हैं और हजारहाँ स्तम्म, जिनमें जोड़ नहीं हैं, २६ फीटसे अधिक उँचे हैं। वहाँ बहुतसे क्षत्रम् है, उनमे जो सबसे बड़ा है, उसमें आठ नब सी आदमी रह सकते हैं।

मन्दिरके अधिकारी दिश्वतर ब्राह्मण करीन २५० हैं, जिनमेंसे २० दिन तक २० आदमी मन्दिरमें काम करते हैं। मन्दिरके कामसे छुट्टी रहने पर वे छोग दक्षिण हिन्दुस्तान्में घूमकर याचना करते हैं निनाह होजाने पर वे छोग मन्दिरकी पूजाके द्रव्य पाने और मन्दिरके अनन्ध करनेके पूरे हिस्सेदार होजाते हैं; इस कारणसे ५ वर्षकी अनस्था होनेके शोघही नाद वे छोग अपने छड़कोंका व्याह कर डाछते हैं। उनकी पारीके समय जो द्रव्य पा अल पूजा चढ़ता है, उसको वे छोग छे छेते हैं; किन्तु किसी मेछे या पर्वके समय जन पूजा चढ़ता है, तन सब हिस्सेदार बराबर भाग बाँट छेते हैं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—स्कन्दपुराण—(सेतुवन्ध खण्ड, ५२ वॉ अध्याय) चिदंबर, कुम्सकोण, वेदारण्य, निर्मिष, श्रीशैल, श्रीरंग, शेषाद्रि, वेंकटाद्रि, फांचीपुर, नह्मपुर इत्यादि सेत्रोंमें एक वर्ष निवास करनेसे जो फल लास होता है वह सेतुबन्धके धनुष्कोटिमें माण भर बसनेसे मिल जाता है।

शिवमक्तिवलास—( १४ वॉ अध्याय ) चिद्म्बर नामक उत्तम क्षेत्रके दर्शन करनेसे मुक्ति लास होती है, जहाँ महिष ज्याव्रपाद और पतश्विल स्वर्ण-समाके मध्यमें मगवान शंकरको उत्य करते हुए देखकर संसारवन्धनसे मुक्त होगये। उस नगरीका एक कुम्मार नित्यही शिवगङ्गामें स्तान करके शिवकी कथा सुनता था और शिवमक्तोंको नित्य नवीन मांड तथा मोजनकी सामग्री देकर उनकी सेवा करता था। उसकी पतिव्रता की भी शिवमक्त थी। उसकुम्मारने चिद्वर क्षेत्रके नटेश शिवकी प्रतिमामें अपने चित्तको अच्छी प्रकारसे लगाया। जब उसने

नीलकण्ठ महादेवके कंठनालमें प्रीति की, तव वहाँके लोगोंने उसका नाम नीलकण्ट रक्खा । वहुत कालके पश्चात् एक समय सन्व्याकालमें वर्पासे मीजता हुआ शितसे व्याङ्गल होकर वह मार्गमे एक वेक्याके गृहमें चलाग्या। वेक्याने उसको सूखा वस्न पहनाया और हैप देकर उसका ठण्डापन दूर किया। नीलकण्ठ वर्षा छूट जानेपर अंगरागसे भूपित अपने गृह गया। उसने स्त्रीके पूछनेपर सत्य सत्य सब इत्तान्त कह सुनाया। स्त्रीने नीलकण्डके विपयमें सन्देह करके उससे कहा कि आजसे तुम मुझको मत छूना । नीलकण्ठने प्रतिज्ञाकी कि मैं अब कभी तुझको नहीं छूडँगा । पतिव्रता स्त्री पतिको शान्त करने लगी, किन्तु उसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी । ऐसा देख नटेश शिव उनको मुक्ति देनेकी इच्छासे मुनिका नेष धरकर उनके गृह आये। नीलकण्ठने मुनिका सत्कार करके उनसे पूछा कि किस कार्यके लिये तुम आये हो। मुनि वोले कि एक दुर्लम पात्र में तुम्हारे घर धरोहर रखता हूं, तुम इसको यत्तसे रक्खो । ऐसा कह नीलकण्ठको पात्र देकर वह चले गये । नीलकण्ठ वह यत्नसे पात्रकी रक्षा करने लगा । कुछ दिनोंके पश्चात् महादेवजीने उस पात्रको अपनी मायासे अन्तर्द्धान कर दिया और वहाँ आकर नीलकण्ठसे पात्र मांगा। नीलकण्ठने जब अपने गृहमे पात्रको नहीं पाया तब मुनिसे कहा कि पात्र नहीं मिछता है, उसके समान दूसरा पात्र तुम छो । मुनिने कहा कि वैसा पात्र दूसरा नहीं मिलेगा, तुमने उसको चोराया है; तुम अपनी खीका हाथ पकडकर शिवगङ्गामें स्नान करके नटेशके निकट शपथ करो कि मेने पात्र नहीं छिया है। नीलकण्ठने अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान देकर अपनी स्त्रीका हाथ पकड्ना स्वीकार नहीं किया । मुनिने उसको नटेशके पास लाकर वहाँके पुजारियोंसे सब युत्तान्त कह सुनाया। पुजारियोंके युक्तिके अनुसार एक बाँसके एक छोरको नीलकण्डने और दूसके छोरको उसकी स्त्रीने पकडकर शपथ करनेके छिये शिवगङ्गासे स्नान किया। दोनोने गोता आरकर पानीसे ऊपर होनेपर नन्दीपर चहे हुए नटेश शिवको देखा। नटेश भगवान प्रसन्न हो उनको बांछित मुक्ति देकर दोनोके सीहेत अपने धाम चिदाकाश ( चैतन्याकाश ) में चले गये।

इतिहास-चिदंवरम्का मन्दिर दक्षिणी भारतमें अधिक पुराना है। दक्षिण-भारत और सिलोनके लोग उसका वडा मान करते हैं।

ऐसा प्रसिद्ध है कि दिरण्यवर्ण चक्रवर्ती मिन्दरके पासके सरोवरमें स्नान करनेसे कुष्ट-रोगसे युक्त होगया तब उसने मिन्दरके पहले भागको अच्छे प्रकारसे बनना दिया। यह नाम काइमीरक एक राजाका भी था, जिसने सिलान अर्थात् छङ्कानो जीता था। चन्द्र आदिमियोने छिखा है कि सन् ईस्वीकी पांचवीं सदीमें उसी राजाने चिदंवरम्के मिन्दरको बननाया था। छोग कहते हैं कि वह उत्तरसे अपने साथमें २००० ब्राह्मणोंको छाया, जिसके कुछके ब्राह्मण अवतक मिन्दरके अधिकारी है। बहुतेरे छोग कहते हैं कि बीर चोछा राजाने (सन् ९२७-९७७ ईस्वी) सृत्य करते हुए शिवको पार्वतीके सिहत समुद्रके किनारेपर देखा, जिनके स्मरणार्थ उसने नाटचेश्वर शिवका कनकसभा अर्थात् सुनहरा मिन्दर बननाया। दशवीं और सत्रहवीं सदीके बीचमें चोछा और चेरा वंशके राजाओं तथा उनके वंशवालोने चिदंवरम्के मिन्दरको कई बार बढाया। सत्रहवीं सदीके अन्तमे अथवा अठारहवीं सदीके आरम्भमें सुब्रह्मण्यका मन्दिर बना।

#### भायावरम्।

चिदंतरम्के रेलवे स्टेशनसे ४ मील दक्षिण कीलरम् नदीपर रेलवेका पुल और १४ मील दक्षिण स्वर्णकोइल स्टेशनके पास एक मन्दिरके चारोओर ४ वहे गोपुर देख पहते है। चिदंतरम्से २३ मील और विलीपुरम् जंक्शनसे ७६ मील दक्षिण और मदरास शहरसे १७४ मील दक्षिण कुछ पश्चिम सायावरस्का रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके तन्जीर जिलेमें रेलवेके स्टेशनसे ३ मील दूर कावेरी नदीके किनारे पर मायावरम् एक कसवा तथा यात्राका स्थान है, जो पूर्व समयमें चोल देशके अन्तर्गत था। कसवेमें १ अस्पताल और कई एक र्कूल है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समद भायावरम्में २३७६५ मनुष्य थे; अर्थान् १२४२,७ हिन्दू, ८१८ कृस्तान और ५२० मुसलमान ।

शिवमन्दिर — मायावरस्में एक प्रसिद्ध शिवमन्दिर है । मन्दिरमें एक वडा और एक छोटा गोपुर है। वड़ा गोपुर १० मिक्किला है; जो वाहरके हातेके दक्षिण वगलपर खड़ा है। उसके पश्चिम एक सरोवर है। उत्तर ६ मिक्किला छोटा गोपुर है। वहाँ कार्त्तिकमें यात्राका मेळा होता है।

रेखने—मायावरम् जंक्शनसे वृक्षिण २३ मील तिरुवालूर जंक्शन और ५३ मील सुद्धेपेट और तिरुवालूर जंक्शनसे पूर्व १५ मील नःगपट्टनम् और पश्चिम ३५ मील तःजोर है । मायावरम्से इन्भकोणम् होकर केवल ४४ मील वृक्षिण-पश्चिम तःजोरका रेलवे स्टेशन है।

#### नाग५इनम्।

सायावरम् जंक्ज्ञनसे २३ मील दक्षिण तिरुवालूरमें रेलवेका जंक्ज्ञन है। मर्रास क्षातेके तजोर जिलेमें तिरुवालूर एक करावा है, जिसमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १२९३४ मनुष्य थे। तिरुवालूरसे १५ मील (तजोर ज्ञाहरसे ५० मील) पूर्व नागप- हुनम्का रेलवे स्टेशन है। मद्रास हातेके तजोर जिलेमें (१० अंश ४५ कला ३० विकला क्तार अक्षांश और ७९ अंश ५३ कला २८ विकला पूर्व देशान्तरमें) नागपहृतम् एक कसवा प्रधा प्रसिद्ध बन्दरगाह है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पासके नागर वन्द्रगाहके साथ नागपट्टनस्में १९२२ मनुष्य थे; अर्थात् २७०४१ पुरुष और २२१८० सियाँ । इनमें ३९०११ हिन्दु, १४३४१ मुसलमान, ५८६३ कृस्तान, ३ जैन, १ बौद्ध और २ अन्य थे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह मदरास हादेके अंगरेजी राज्यमें सातवाँ और भारतवर्षमें ६२ वॉ शहर है।

रेळवे स्टेशनके पास क्रस्तानोंका गिरजा और स्टेशन और वन्द्रगाहसे ? मील दूर एक धर्मशाला है। स्टेशनसे थोड़ी दूर पर रेळवेका बड़ा कल कारखाना है, जिसमें हजारों आदमी काम करते हैं। शहरमें कई हिन्दू होटल हैं; जिनमें ब्राह्मण लोग रसोई बनाकर बेंचते हैं। इनके अतिरिक्त नागपट्टनम्में एक कालिज, एक अस्पताल, नमककी सरकारी कोठी, • १. देवमन्दिर, लाइट हाउस, तथा सद्राला, मुनसिक, एसिस्टण्ट कलक्टर और तहसीलदारकी कचहरियां हैं। वाजारमें केला वहुत बिकता है। कसबेसे कई मील उत्तर कावेरी नदी है।

बन्दरगाह्मे ब्रह्मा, सिलोन अर्थात् लंका और दूसरे देशोंके माल उतरते हैं और वन्द-रगाह्में उन देशोंमे माल रवाना होते है। सन् १८८३—१८८४ मे नागपट्टनम्के वन्दर-गाह्में लगभग ३४ लाख रुपयेका माल आया और वन्दरगाह्में करीव ५७ लाख रुपयेका माल रवाना हुआ।

मिन्द्र — राह्रके वाहर एक शिवमिन्द्र है। खास मिन्द्र १८० फीट छम्वा और १२० फीट चौडा है, जिसकी छतके ऊपर तीन तरफ शिवके वाहन नन्दी वैछ पंक्तिसे बनाये गये हैं। उनके बीच बीचमे एक एक मूर्ति बैठी है। मिन्द्रके पूर्वोत्तर पार्वतीका मिन्द्र और पूर्व ६ मिज्जिला गोपुर है। नागपट्टनम्में दूसरा मिन्द्र सुन्द्रराज मगवान्का है। भगवान् पूर्व मुखसे स्थित है।

रामेश्वरको रास्ता—रामेश्वरके कुछ यात्री आगवोट द्वारा नागपट्टनम्से रामेश्वरकी टापूमे पाम्वन जाते है, या पाम्वनसे नागपट्टनम्में आते है। महसूल तीन रुपया लगता है। पाम्वनसे ७ मील पूर्व रामेश्वर पुरी है। सिलोन अर्थात् लंकाके आगवोट सप्ता-हमें दो वार पाम्वन, नागपट्टनम् आदि वन्द्रगाहों में होकर मद्रासकी ओर जाते हैं और मद्रासकी ओरसे नागपट्टनम्, पाम्वन इत्यादि होकर सिलोनके कोलम्बो शहरको जाते है।

इतिहास—नागपट्टनम् आरम्भके पोर्चुगाल वालेंकी आवादियोंमेंसे एक है। सन् १६६० में हालेण्ड वालेंने उसपर अपना अधिकार जमाया। १७८१ में अङ्गरेजोंने उसको छे लिया। सन् १७९९ से १८४५ तक तश्जोरके कलक्टर नागपट्टनम्में रहते थे।

# तेरहवाँ अध्याय।

(मदरास हातेमें) क्रम्भकोणम्, तञ्जीर, तिरुचनापही, श्रीरंगम्, जम्बुकेश्वर, पुढुकोटा, दिण्डीगल और मदुरा। कुम्भकोणम्।

मायावरम् जंक्शनसे १९ मील (मदरास शहरसे १९३ मील ) दक्षिण कुछ पश्चिम कुम्भकोणम्का रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके तश्जोर जिलेमें (१० अंश, ५८ कला, २० विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, २४ कला, ३० विकला पूर्व देशान्तरमे ) तालुकका सदरस्थान और मदरास हातेके पवित्र जगहोंमेसे एक कुम्भकोणम् कसवा है, जिसको काम्बे-कोणम् भी कहते हैं। यह पूर्व कालमे चोल देशकी राजधानी था।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कुम्भकोणस्म ५४३०७ सनुष्य थे, अर्थात् २६४७१ पुरुष और २७८३६ क्षियाँ। इनमें ५१८७७ हिन्दू, १२९४ मुसलमान; १०६७ क्रस्तान और ६९ जैन थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह मदरास हातेके अङ्गरेजी राज्यमें ९ वॉ और भारतवर्षमें ७२ वॉ शहर है।

छुम्भकोणम्मे एक कत्तम कालिज, मिज्यूरकी कचहरी, और कुम्भेश्वर शिवका प्रसिद्ध मन्दिर है। वहाँ अच्छी सौदागारी होती है तथा यात्री वहुत आते हैं। मन्दिर—स्टेशनसे करीब १ मील शहरके भीतर मन्दिर है। विष्णुके मन्दिरका ११ खनवाला बड़ा गोंपुर लगभग १६० फीट ऊंचा है, जिल्लके भीतरकी सीढ़ियाँ जगह जगह दूरी हुई और फिसलहट वाली हैं।

३२० फीट लम्बी और १५ फीट चोड़ी एक मेहराबदार सड़कसे जिसके दोनो वगलों पर दुकान हैं, कुम्मेश्वर शिवके मन्दिरमें जाना होता है। वहाँके मन्दिर मरम्मतहै। मन्दिरोके राग भोगके खर्चके लिये बड़ी आमदनी है।

मन्दिरोसे चौथाई मील दक्षिण-पूर्व महामोहन तालाव है, जिसके किनारोपर जगह जगह १६ मान्दिर बने हुए हैं। प्रधान मन्दिर तालावके उत्तर बगलपर है। उस स्थानमें १२ वर्षपर महामाधम्का प्रसिद्ध मेला होता है। उस समय एक दिन उस सरोवरमें गङ्गाजी आती है। उसमें स्नान करनेके लिये दूर दूरसे बहुतसे यात्री आते है। इसके अलावे अन्य समयों में भी कुम्भकोणम्में मेले हुआ करते है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—स्कन्दपुराण—(सेतुवन्य खण्ड, ५२ वॉ अध्याय) कुम्मकोण, वेदारण्य, नैसिष, श्रीशैळ, श्रीरङ्गम्, चिदम्बरम्, वेङ्कटाटि, कांचीपुर आदि क्षेत्रोंमें एक वर्ष निवास करनेसे जो फळ ळाम होता है वह माघ मास भर धतुष्कोटिमें बसनेसे मिळ जाता है। कुम्मकोण, सेतुमूळ, दण्डकारण्य, विरूपाक्ष, वेङ्कट, प्रयाग, कांची, पद्मनाम, गोकणी, नैमिप, अयोध्या, द्वारावती, मथुरा, काशी आदि तीथोंमें मुण्डन और उपवास अवस्य करना चाहिये।

शिवभक्तिवलास—(५४ वॉ अध्याय) क्षीरिणी नामक नदीके तटपर ब्राह्मणोंसे मूर्पित अरण्य नामक पुर है। उसमें शिवभक्तोंकी सेवा करनेवाला एक शूद्र रहता था। महा-देवजीने उसपर प्रसन्न होकर उसकी परिक्षाके लिये उसका गृह और सब समान अग्निसेजेला दिया और दूसरे दिन तपस्वीका वेष धारणकर उससे अन्न और वस्न माँगा। शूद्रके पास छाया भी नहीं थी। जब वह अतिथिके मत्कारके विषयमें अपनी खीसे वातें करने लगा,तव तपस्वी-रूपी शिव वोले कि मुझको धूपमें खड़ा कराकर तुम खीसे वात करते हो; में कुम्भकोणमें जहाँ तुम्हारे समान बहुत भक्त हैं, चला जाता हूँ; ऐसा कहकर वह अन्तर्द्धान होगये। शूद्रने समझ लिया कि यह तपस्वी साक्षात् महादेव है। उसने कुम्भकोणमें जाकर ७ रात्रि शिवके निकट उपवास किया। तव शिवजीने स्वरनमें उससे कहा कि तुम इसी स्थानमें वसकर हमारे भक्तोंका पालन करते रहो। जब शूद्रको शिवभक्तोंका पालन करनेके किसी उपायसे धन संग्रह नहीं होसका, तव वह कुम्भकोणके जुआड़ियोंसे जुयेमें धन जीत कर नित्य शिव-भक्तोंका पालन करने लगा। अन्तकालमे शिवजीके प्रतापसे उसकी ग्रांक होगई।

इतिहास—कुम्भकोणम् एक समय चोला राज्यकी राजधानी था। वह मदरास हातेके पुराने तथा पवित्र नगरोंमेंसे एक है। वहाँ विद्याका वडा प्रचार है। वहाँके पण्डित प्रसिद्ध है।

### तञ्जीर।

कुम्भकोणम्से २५ मील और मदराससे २१८ मील दक्षिण-पश्चिम तश्जीरका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेमें कावेरी नदीसे दक्षिण जिलेका सदरस्थान तश्जोर एक छोटा शहर हैं। तिजीर हुनरकी दस्तकारियोके लिये मजहूर है, जिनमें रेशमी, कालीन, भूपन और ताम्बेके वर्तन सामिल है।

रेखने स्टेंगनसे आधा मील दूर गहरकी तरफ सडकके किनारेपर एक धर्मशाला है, जिससे आगे शहरके पास किलेकी खाईपर करीन १०० फीट चौड़ा ईटोंका पुल बना हुआ है।

तर्खीरमें हो किले हैं, जिनकी दीवारके वाहर खाई हैं। वडा किला उत्तर और छोटा किला, जिसमें वड़ा मन्दिर हैं, पश्चिम है। पश्चिमोत्तरके कोनेके पास दोनो मिल गये हैं। वडा किला वहुत जगह उजड गया है। तन्जीरमें जज, कलक्टर और अन्य हािकमोंकी कचहारियाँ और बहुतेरी सरकारी इमारतें हैं। वड़े किलेके मीतर गहरका प्रधान भाग और तन्जीरके राजाका महल है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तश्जीर कसबेमे ५४३५० मनुष्य थे, अर्थात् २५९४५ पुरुप और २८४४५ स्त्रियां । इनमे ४६४०४ हिन्दू, ४३८९ क्रस्तान, ३४१० सुसलमान ओर १८७ जैन थे। मनुष्य-गणनाके अनुसार यह मटरास हातेके अङ्गरेजी राज्यमे ८ वॉ और मारतर्वपेमें ७१ वॉ शहर है।

वहें किलेकी पूर्वकी दीवारके पास २३ फीट लम्बी एक पुरानी तोप पड़ी है, जिसके मुखका न्यास ३३ फीट है। किलेके वाहर पूर्व ओर गल्ले और कपडेका वाजार है।

छोटे किलेमें वहे मन्दिरसे उत्तर भिवगङ्गा नामक सरोवर है, जिसके पास एक गिरजा बना है, जिसके फाटकके ऊपर सन् १७७० लिखा है। शिवमन्दिरसे पूर्वके मैदानमें दीवानी कचहरिया हैं।

तश्जीरके राजाका महल-रेखने स्टेशनसे करीन पीन मील उत्तर बड़े किलेके भीतर सड़कके पश्चिम किनारेपर राजाका उत्तम महल है, जिसका पहला हिस्सा करीन सन् १५५० में बना था। कई मकान बनारसकी इमारतोके ढाचेके बने हुए हैं। महलके आगे उत्तर तरफ बड़ा चौगान (आंगन) है, जिसके चारो बगलोंमे मकान बने है। वहाँ कई एक हाथी और पाले हुए वाघ रहते है। चौगानके पूर्व और उत्तर एक एक द्रवाजा है। उत्तरके द्रवाजेके बाह्र नित्य वाजार लगता है।

चौगानसे महलमें प्रवेश करनेपर सीधा दक्षिण कई डेवड़ीके भीतर महाराष्ट्रोंका राजदरवार सून सान मिलता ह। वहां आंगनके पूर्व वगलमें राजसी सामानेसे सजा हुआ दालान है, जिसकी दीशरभे महाराष्ट्रकुल भूषण महाराजा जिवाजी और तश्जीरके महाराष्ट्र राजाओकी सुन्दर तस्वीरें बनी हुई है। उनके पास उनके नाम लिखे हुए है, जो नीचे लिखे जाते हैं,—

| नाम राजाओंके     | राज्यका सन्। | नाम राजाओके |     | राज्यका सन् |
|------------------|--------------|-------------|-----|-------------|
| शिवाजी ( पहिला ) |              | सुजानवाई    |     | •           |
| बंकाजी           |              | ~           |     | १७४४        |
| शाहजी            |              |             |     | - 0         |
| सरभोजी ( पहिला ) |              |             |     | १७९४        |
| तूकाजी           |              |             |     | १८३२        |
| बाबासाहव         | 0            | सैदमांवाई   | ••• | •           |

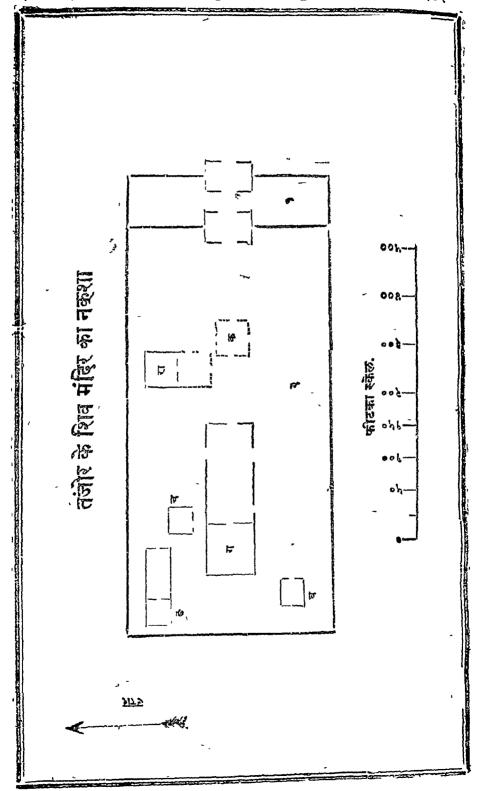

दूसरा शिवाजीके दिहने उनके चीफ सेकेटरी और वाय दीवानकी तस्तिर है।
राजदरवारसे पश्चिम एक दूसरे ऑगनके पश्चिम वगलपर पूर्व समयके नायवका दरवार
कमरा है, जिसका फर्स मार्चुलका वना हुआ है। कमरेमें दूसरा शरभोजीकी सफेद मरमरकी
प्रतिमा तीन कोनेकी नोकदार टोपी पहनी हुई खडी है। दीवारमे लाई पिगटकी तस्वीर है।
ऑगनके दक्षिण वगलपर ९० फीट ऊँची आठ मिंजली इमारत है, जिसमें एक समय
हथियार रक्ले जाते थे। पूर्व वगलपर सरस्वत्तीभवन नामक पुन्तकालय है। जिसमे
१८००० सस्कृत एम एस. एस की पुस्तक हैं। जिनमेंसे ८००० पुन्तके तारके पत्रोपर
लिखी हुई हैं। इसके समान संस्कृतका पुन्तकालय दिन्दुस्तानमे दूसरा नहीं है। यह सोलहवीं सदीके अन्त या सत्रहवीं सदीके आरम्भमें नियत हुआ था। आंगनके पश्चिमोत्तरके
वगलपर दरकी चीजे देखनेके लिये एक वहत ऊँची इमारत वनी हुई है।

शिवमन्दिर-राजाके महलसे आधा मील पश्चिम-दक्षिण छोटे क्लिमें दक्षिण तरफ तन्जीरका वड़ा मन्दिर है। मन्दिरके तीन वगलोंपर किलेकी दीवार और खाई और उत्तर मैदान है। मन्दिरके वाहरकी दीवारके भीतर लगभग १३ वीघा भूमि है। मन्दिरके नकशेके नम्बरोंसे मन्दिरके स्थान देखिये।



शिव मंदी र

(१) मिन्द्रिक दो चौगान (,कच्छा) है। पूर्व वाला चौगान उत्तरसे दक्षिण करीब २७५ फीट लम्बा और पूर्वसे पश्चिम १७५ फीट चौडा है। उसमें कोई चीज नहीं है। उसके पूर्व बगलपर ९० फीट ऊँचा वाहरका गोपुर और पश्चिम ६० फीट ऊँचा दूसरे चौगानका गोपुर है, जिसके दोनो वगलोपर तामिल अक्षरमे लम्बा लेख है।

- (३) पश्चिम वाला चौगान पूर्वसे पश्चिम तक करीव ७५० फीट लम्बा और उत्तरसे दक्षिण तक ३७५ फीट चौड़ा है। उसके चारों वगलोपर दोहरी दालान और मकान बने हुए हैं। चारों तरफकी दीवारोक ऊपर शिवके वाहन नन्दी वैलकी पंक्ति और नीचेके दालानोंमें शिवलिङ्गकी पंक्ति है। चौगानके भीतर जगह जगह नीचे लिखे हुए देवमन्दिर, कई एक कूप और बहुतसे बृक्ष है।
- (क) शिव मन्दिर और छोटे गोपुरके मन्य भागमे एक चौखुटा मण्डपम् है, जिसमें १३ फीट ऊँचा १६ फीट लम्बा और ७ फीट चौड़ा काले पत्थरका विशाल नन्दी है, जो ४०० मील दूरसे लाया गया था। उसपर सर्वदा तेल लगाया जाता है।
- (ख) बड़े नन्दीसे उत्तर पार्वतीका मन्दिर है, जिससे आगे सुन्दर चौड़ा जगमोहन बना है।
- (ग) बड़े नन्दीके सामने पश्चिम शिवमंन्दिरका जगमोहन है, जिसमें खम्माओंकी दे पंक्तियां छगी है। जगमोहनके पश्चिम ७५ फीट छम्बे और ७० फीट चौड़े कमसे २ अन्धियारे कमरे हैं, जिनमें बहुतसे चमगादुर रहते हैं। कमरेसे पश्चिम बड़ा शिवमन्दिर हैं। जगमोहनसे मन्दिर तक कमरोंके मध्य होकर अन्धियारी राह है। खास शिवमन्दिर छगभग ९० फीट छम्बा और इतनाही चौड़ा तथा २०० फीट ऊँचा है। मन्दिरका शिखर, इस किसिमके हिन्दुस्तानके मन्दिरोंके सब शिखरोसे उत्तम है। मन्दिर हिन्दुस्तानके अखीर दक्षिणके सम्पूर्ण मन्दिरोंमे सबसे अधिक मनोहर है। मन्दिर और उसके पासके कमरोंकी नेवपर पुराने तामिछ अक्षरोमें बहुतसे शिछा छेख हैं। मन्दिरका शिखर समय समयपर कई वार मरम्मत हुआ है। अपरका हिस्सा, जो देव और दैत्योंकी मूर्जियोसे पूर्ण है, अब केवछ रेखताका है। मन्दिरके पश्चिम हिस्समें शिवछिङ्ग है, जहाँ दिनमें भी दीपकसे प्रकाश रहता है।
  - (घ) सन्दिरके दक्षिण-पश्चिम गणेशजीका मन्दिर है।
- (क) मिन्द्रिक पश्चिमोत्तर सुब्रह्मण्य अर्थात् शिवके पुत्र कार्तिकेयका उत्तम वना-बटका सिन्द्रि है। उसकी नकाशी छकडीपरकी नकाशीके नकछ की है। वह मिन्द्रि ५५ फीट ऊंचा है; उसकी नेव हर तरफसे ४५ फीट छम्बी है। मिन्द्रिमें ६ मुख्वाछे कार्तिकेय हैं। खास मिन्द्रिके आगे कमरा और जगमोहन है। कमरेकी दीवारमें तन्त्रीरके महाराष्ट्र बाजागण और रानियोकी १२ चित्र मूर्तियाँ है, जिनके नाम ऊपर छिखे गये हैं।

्च ) मन्दिरके पूर्वोत्तर नण्डीका मन्दिर है, जिसके पास पूर्व तरफ नारियछका सुन्दर छोटा वाग छगा है।

तश्चीर जिला-इसके उत्तर कोलेक्द्रन नहीं अर्थात् कावेरी भी उत्तरी शाखा, जो तिरु-चनापछी और दक्षिणी आरकाट जिलेसे इसको अलग करती है, पूर्व और पूर्व-दक्षिण वड़ा-लकी खाड़ी; दक्षिण-पश्चिम मदुरा जिला और पश्चिम मदुरा तथा तिरुचनापछी जिला और पुदुकोटाका राज्य है। तश्चीर जिलेकी भूमि समतल है; उसमे कोई पहाड़ी नहीं है। सदर स्थान तश्चीर कसवा है।

मदरास हातेके जिलोमें तंजौर जिलेकी आवादी वडी घनी है। यह जिला उपजंक छिये प्रसिद्ध है और दक्षिणी हिन्दुस्तानका बाग कहा जाता है। इस जिलेमें वड़ी तिजारत होती है। इसमे २००० से अधिक देवमिन्दर हैं, जिनमेंसे वड़े मिन्दरोंमेंसे वहुतेरे मिन्दरोंकी उत्तम बनावट है और उनके खर्चके लिये बहुत भूमि निकाली हुई है। जिलेके भिन्न भिन्न प्रांतोंमें अनेक मिन्दरोंके पास वड़े मेले होते हैं। तंजीर जिलेके वने हुए धातुके वर्तन, रेशमी वस्न, कालीन इत्यादि वस्तु प्रसिद्ध है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय तंजीर जिलेकं ३६५४ वर्गमील क्षेत्रफलमें २१३०३८३ मनुष्य थे, अर्थात् १९३९४२१ हिन्दू, ११३०५८ मुसलमान, ७८२५८ कृस्तान, ६२५ जैन, २ वौद्ध और १९ अन्य। हिन्दुओं मे ६०९७३३ वनिया (मजूरी करने-वाले), ३७२४०९ वेहाल (ख़ितहर), २९७९२१ परयन् (परिया), १३४५८४ ब्राह्मण १२३२०६ सेवडवन (मलुहा), ७०८०५ इहैयन (मेडिहर), ६०६८६ कम्भा-इन (कारीगर), ५९२५२ कैकलर (कपडा विननेवाले), ४२९५५ सतानी (दो मसला) ३७८६४ सानान (मदक), २५३८१ सेट्टी (व्यापारी), २०९९१ अंवटन (नाई), १५८३५ वनान (धोवी), ११६७७ कुसवन (कुम्भार), ५१५८ क्षित्रर्यं, और वाकी ४८९६४ मे अन्य जातियोके लोग थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तंजौर जिलेके कसवे नागपट्टनम्में ५९२२१, तश्जीरमें ५४३९०, कुम्भकोणस्में ५४३०७ मायावरस्मे २३७६५, मनारगुड़ीमे २०३९५ पोरयारमें १४४६८, वेदारण्यस्में १३४३८, तिरुवाल्हरमें १२९३४ और अधिरामपट्टनम्में १०७४८ मनुष्य थे। तश्जीर जिलेमें तामिल भाषा प्रचलित है।

इतिहास-चोला वंशके राजाओं अराज्यके समय तन्त्रीर जिला और उसके आस-पासके देश उनके अधिकारमे थे, इस लिये उस प्रदेशको चोलंदश कहते है और संस्कृत प्रस्तकों भी उसका नाम चोछ देश छिखा है। सन् ईस्वीकी दूसरी सदीमें तिरुचनापहीं के निकटका वोरैयर नामक नगर उनकी राजधानी था। पीछे कम क्रमसे क्रम्मकोणम्, गङ्गा॰ र्इकुण्डा, सोरापुरम् और तश्जीर उनकी राजधानी हुए। सन् १३०३से १३१० तक सुसलमानोने आक्रमण किया । दिल्लीके वादशाह अलाउदीनके सिपहसालार मलिक काफूरने चोला राज्यको निर्वेछ कर दिया। १६ वीं सदीमें विजयानगरके राजाका अधिकार हुआ। उसके सुवेदार नायक वंशवाले नाममात्र विजयानगरके अधीन रह कर दक्षिणमें स्वतन्त्र हुकूमत करने छगे। उस समयसे चोला वंशके राजाओं के विपयमे कुछ नहीं सुना जाता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि चोला वंशमें सिलसिलेसे ६६ राजा हुए थे। क्रमसे ४ नायकोंने तश्जीर पर हुकूमत की । सन् १६७४ मे मदुराके नायकने आक्रमण करके तंजीरके किलेपर घरा डाला। तंजीरके नायकने जब अपने वचनेका कोई उपाय नहीं देखा, तब अपने महलको गोलोंसे उड़ाकर अपने पुत्रके साथ तलवार लेकर शत्रुओंकी सेनामें घुसकर अपने प्राणका विसर्जन किया । एक वर्चे हुए छड़केने मुसलमानोसे मेल किया । मुसलमानोने महाराष्ट्र प्रधान शिवा-जीके भाई बंकाजीके अधीन एक फौज भेज कर मदुरावालोको खदेर उस लड़केको तंजी-रका प्रधान बना दिया, किन्तु २ वर्ष पीछे वंकाजी स्वाधीन बन गये । उनकी राजधानी तंजौर शहर था । उनके वंशवालोंने सन् १७९९ तक तंजौरमें स्वाधीन राज्य किया ।

सन् १७४९ में तंजौरके राजा प्रतापासिंहको गद्दीपर वैठानेके लिये अंगरेजी सेना तंजौरमें आई, किन्तु उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। सन् १७५८ में फरासीसी लोग तंजौर पर आक्रमण करके महाराष्ट्रांसे वहुत धन छे गये। आरकाटका नवाब महमदअली मद्रासके गर्वनेमेण्टकी सहायतासे तंजीरके राजाको दवा कर उनसे 'राजकर' छेने छगा। सन् १७७३ में अङ्गरेजोने तंजीरके किछेको छे छिया; किन्तु सन् १७७५ में तंजीरके राजा तुलजाजीको छौटा दिया। सन् १७७६ में अङ्गरेजोने फिर किछेको छीन छिया। सन् १०५९ में राजा दूसरे शरभोजोने एक सन्धि करके अपना स्वाधीन राज्य अङ्गरेजोंके अधीन कर दिया। अङ्गरेजोंने उनके राज्यकी मालगुजारीका पाँचवां भाग और तंजीरके मिन्द्रिके खर्चके छिये १ लाख क्रया सालाना राजाके देनेको स्वीकार किया और तंजीरका किला तथा शहरके आसपासके चन्द् गाँव उनको छोड़ दिये। सन् १८३२ में शरभोजीका देहान्त होने पर उनके पुत्र दूसरे शिवाजी उत्तराधिकारी हुए। सन् १८५५ में शिवाजी मर गये। उनके कोई पुत्र नहीं था, इस लिये उनका वचा हुआ राज्य मी अंगरेज महाराजके अधिकारमें होगया। सैदमावाई इत्यादि शिवाजीको ८ खियाँ है। उनको सरकारकी ओरसे योग्य पंशन मिलती है और खानगी जायनाद उनके। छोड़ दी गई है। तंजीर जिलेका सदरस्थान प्रथम नागपट्टनम्में था। सन् १८४५ में होवाजीकी मृत्यु होनेपर तंजीरमें नियत हुआ।

तंजारक वड़े मिन्द्रका काम एक समयका वना हुआ नही है। मिन्द्रिक सबसे पुराने हिस्सों में से मिन्द्रिक गोपुर है, जिसको सन् १३३० ईस्वीमें कांचीवरम्के राजाने बनवाया था। दूसरे काम १५ वी सदीके पहिलेके नहीं हैं; किन्तु वडा नन्दी बहुत पुराना

है। सुब्रह्मण्यका मन्दिर सोलहवीं सदीसे पहिलेका नहीं होगा।

## तिरुचनापङ्घी।

तंजोर शहरसे ३१ मील पश्चिम (मद्रास शहरसे २४९ मील दक्षिण-पश्चिम) और महुरा शहरसे ९६ मील पृत्वेत्तर तिम्चनापल्लीका रेलवे जंक्शन है । जंक्शन पर पहुँचनेके ६ मील पहिलेसे तिम्चनापल्ली शहरके टीले पर गणेशका मन्दिर देख पड़ता है। तिम्चना-पल्ली जंक्शनसे सौथ इण्डियन रेलवेकी लाइने तीन और गई है; जिनके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील २ पाई लगता है;—

(१) तिरुचनापहाँसे दक्षिण कुछ पश्चिम,
वाद दक्षिण,—
मील—प्रसिद्ध स्टेशन ।
५८ दिण्डीगल ।
९६ मदुरा ।
१६० कुमारपुर ।
१७७ मनियाची जंक्शन ।
मिनयाचींसे १८ मील
दक्षिण पश्चिम तिरुनलवेली
और १८ मील पूर्व तुतीकुडी ।
(२) तिरुचनापल्लीसे पश्चिमोत्तर;—

मील--प्रसिद्ध स्टेशन।

तिरुचनापल्ली-फोर्ट ।

४८ करुर। ६८ अंजाऌर।

८८ ईरोड जंक्ञन।

ईरोड जंक्शनसे पश्चिम ओर मदरास रेलवे पर ५८ मील पोडियनूर जंक्शन ९२ मील पालघाट और १७० मील कलीकोट । पोडियन्र जंक्शनसे उत्तर ४ मील कोयं-चुत्तर और २६ मील मेडुपा-लयम है।

र्इरोड जंक्शनसे उत्तर पूर्व भदरास रेळवे पर ३७ मां सेलम, ११२ मील जाला-रपेट जंक्शन, १२१ मील अम्बूर, १४८ मील कुड़ीआतम्, १६३ मील कटपदी जंक्शन, १७८ मील आरकाट २०१ मील आरकोनम् जंक्शन और २४४ मील मदरास शहर है।

जालारपेट जंक्शनसे पश्चिमोत्तर ४४] मील कोलार रोड और ८७ मील वंगलोर जंक्शन।

कटपदी जंक्शनसे द-सिणकी ओर ६ मील वेल्स ५७ मील तिस्वन्नामलई और ९९ मील विलीपुरम् जंक्शन और उत्तरकी ओर साथ इण्डि-यन रेलवे पर ३९ मील पकाला जंक्शन, ६५ मील तिस्पदी और ७१ मील रेणु-गुण्टा जक्शन । पकाला जंक्शनसे पश्चि-मोत्तर १४२ मील घरमवरम् और २०५ मील गुटकल जंक्-जन है।

(३) तिरुचनापल्छी जक्त्रानसे उत्तरकी ओर,—

मील-प्रसिद्ध स्टेशन।

३१ तश्जौर जक्शन।

५६ कुम्भकोणम् ।

७५ मायावरम् जॅंक्शन ।

८३ स्वर्णकोइछ।

९८ चिदम्बरम् ।

१०५ पोटीनोवे।

१२४ कडाऌर नया ।

१५१ विलीपुरम् जंक्शत ।

तश्चीर जंक्यानसे पूर्व
३५ मील तिरुवाल्डर जंक्यान
और५० मील नागपट्टनम् ।
मायावरम् ज०से दक्षिण
२३ मील तिरुवाल्डर जंक्यान
और ५३ मील मुद्देष्टे हैं।

मद्राम शहरसे एक वड़ी सडक विलीपुरम्, तिरुवनापल्ली, मदुरा और मनियार्ची होकर बन्याकुमारीके पास तक गई है । कुछ यात्री जिनके पास खर्चका रुपया कम है, मदुरा नहीं जाकर तिरुचनापल्लीसे सीधा दक्षिण देहाती मार्गसे रामेश्वर जाते हैं।

तिरुचनापल्ली जंक्शनसे ३ मील उत्तर तिरुचनापल्ली फोर्टका रेलवे स्टेशन है। मद्-रास हातेमे कावेरी नदीके १ मील दक्षिण (१० अंश, ४९ कला, ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ७८अंश,४५ कला, २१ विकला पूर्व देशान्तर में )समुद्रसे लगभग ६० मील पश्चिमोत्तर तथा रेलवेक स्टेशनसे १॥ मील पूर्व जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा ।तिरुचनापल्ली है, जिसकी म्युनिसीपल्टीके भीतर फीजी लावनी और छोट बड़े १७ गांव है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुचनापरुठीके न्युनिसिपरुटीमें ९०६०९ मनुष्य थे, अर्थात् ४४०८० पुरुप और ४६५२९ स्त्रियां । इनेंम ६७२४८ हिन्दू, १२३४१ क्रस्तान, ११०१७ मुसलमान,२ बौद्ध और १ अन्य थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारत-वर्षमें ३० वां और मदरास हातेके अङ्गरेजी राज्यमें दूसरा शहर है ।

तिरुचनापद्धीका किला १ मील लम्बा और दें मील चौड़ा समकोण शकलका है। यह 'पहिले दीवार और खाईसे घरा हुआ था; किन्तु अब उसकी खाई भर दी गई है। उममें घनी आवादी होगई है, उसके मीतरही तिरुचनापल्छीका चट्टान है, जिसपर शिवजी और गणेशजीका मन्दिर बना हुआ है। उस चट्टानसे चन्द सी गज दक्षिण नव्वावका महल है, जिसकी
सश्ह्वीं सदीमें चोका नायकने वनवाया था और सन्१८७३ में गवर्नमेण्टेन लगभग ३७०००
रुपयेके खर्चसे मरम्मत करवाया। उसमें अब सरकारी कचहारियोंके इजलास और आफिसोंके काम होते हैं। चट्टान और किलेके प्रधान फाटकके बीचमें एक सुन्दर तेप्पकुलम् अर्थात्
नावका सरोवर है, जिसमें देवतोंकी चल मूर्तियाँ नावमें बैठाकर जलमें घुमाई जाती है।
सरोवरके चारों तरफके मकानोंमें एक समय यूरोपियन अफसर रहते थे। तिरुचनापल्लीमें
एक अवजरवेटरी, २ जेललाने, कई एक गिरजे, जिनमेंसे २ बड़े हैं एक कालिज, कई स्कूल
और कई एक अस्पताल हैं। किलेसे १३ मील पश्चिम फौजी छावनी है; जिसमें सन् १८८४
में देशी पैदलकी दो रेजीमेंट थी। रात्रिमें शहरकी सड़कोंपर लालेटनोंकी रोशनी होती है।
दक्षिण वाले सुनहले चट्टानके पश्चिम मद्रास हातेके बड़े जिलेंमेंसे एक सेण्ट्रलजेल है। शहरमें सोनेके सुन्दर मूवण और चुरट बहुत तैयार होते है। शहरमें सोनार बहुत हैं। यह जिलेंमें
सीदागरीका प्रधान स्थान है।

चट्टानके उपरके मन्दिर—शहरकी वस्तीके पास २३५ फीट उँचा पत्थरका छोटा टीला है, जिसके उपरकी सब जगहोंपर मन्दिर वने हुए हैं और दक्षिण ओर नीचेसे उपर तक पत्थरकी सीढ़ियाँ हैं। रास्तेके बगलोंपर कई हाथी और बहुतरे उँचे स्तम्भ हैं। २०४ सीढ़ियोंके उपरसे बायें और दिहने दोनों ओर अलग अलग सीढ़ियाँ उपरको गई हैं। बायें ८६ सीढ़ियोंके उपर बड़ा शिवमन्दिर और दिहने २०८ सीढ़ियोंके उपर गणेशजीका छोटा मन्दिर है। शिवके मन्दिरके पास कई एक मन्दिर और मण्डपोंमें शिव, पार्वती, गणेश, सुबद्धाण्य अर्थात् स्कन्द आदि देवताओंकी मूर्तियाँ और चाँदिके पत्तरोंसे मढ़ा हुआ एक बड़ा नन्दी है। गणेशजीके मन्दिरसे चारोओरके सुन्दर दृश्य देखनेमें आते हैं। प्रति वर्षके भादोमें गगेश उत्सवके समय वहां दर्शनका बड़ा मेला होता है। सन् १८४९ के मेलेके समय एक आकिस्मक भयसे घबड़ा कर उत्तरनेके समय वहां लगभग २५० यात्री कुचलकर मरगये।

तिक्वनापल्ली जिला—इस जिलेके पश्चिमोत्तर और उत्तर सेलम जिला; उत्तर और पूर्वोत्तर 'दक्षिण आरकाट' जिला; पूर्व और दक्षिणपूर्व तश्चीर जिला, दक्षिण पुदुकोटाका राज्य और मदुरा जिला और पश्चिम कोयंवुत्तर जिला है। जिलेका सदर स्थान तिक्चनापल्ली काहर है। जिलेकी भूमि समतल है; किन्तु स्थान स्थानपर चट्टानी टीले देखनेमें आते हैं। केवल लगभग २५०० फीट लंचा पचमलाई नामक एक पहाड़ी है। जिलेकी प्रसिद्ध नदी कावेरी और उसकी शाखा कोलक्त है। कावेरी नदी जिलेकी पश्चिमी सीमासे जिलेमें प्रवेश करके पूर्वको बहती है। उसका वृत्तान्त श्रीरङ्गम्के वृत्तान्तमें देखिये। जिलेकी उत्तरीय सीमापर कुछ दूर तक वलार नदी बहती है। तिरुचनापल्ली और कोयम्बुत्र जिलेके मध्यमें अपरावती नदी है। जिलेमें मकान बनानेके कामका पत्थर और लोहेके और होते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुचनापरछी जिलेके २५६१ वर्गमील क्षेत्र-फलमें १२१५०३२ मनुष्य थे; अर्थात् १११९४३३ हिन्दू, ६१४४० क्रस्तान, ३४१०४ मुसलमान, ३३ बौद्ध, ६ जैन और १६ अन्य । हिन्दुओंमें ३७८४४२ बनिया (जाति विशेष) १९३००१ बेल्छाल (स्नोतिहर), १३९१६२ सतानी (दो मसला), १३६६१३ परियन् (नीच), ६३८४० इंडियन (भेड़िहर), ३५३२८ केंकल्टर (कपड़ा विननेवाले), ३४११० ब्राह्मण, २९५६६ कंभाड़न (लोहार), १७८७२ सेही (सौदागर), १३८८८ अम्बंटन (नाई), १२३१० बनान (धोबी), १०८३२ सेम्बड़वन (मछुहा), ५९९६ कुसवन (कुम्भार), ५६०० सानान (मदक), २०५७ क्षत्री, २४७ कणक्कन (लिखने वाले) और ४३६०४ अन्य जातियों के लोग थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुचनापरुकी जिलेके कसने विरुचनाप्रक्षीमे ९०६०९ और श्रीरङ्गम्में २१६३२ मनुष्य थे। तिरुचनापरुकी जिलेमें तामिल भाषा प्रचलित है।

इतिहास-दक्षिणका देश, जिसका एक भाग तिरुचनापल्छी जिला है, चोला, चेरा और पांड्य वंशके राज्योंमे विमक्त था । उनके राज्यके आरम्भका समय ठीक नहीं जाना जाता है: किन्तु अनुमानसे जान पडता है कि सन् ईस्वोके आरम्भसे ५०० वर्ष पहिले उनके राज्य विद्य-मान थे। उनके राज्य कई एक शकलमें सोलहवीं सदी तक थे। उनके राज्यों में तिरुचनापल्ली चोला राज्यका एक भाग था, जिसकी राजधानी एक समय वोरैयर नामक नगर था, जो वर्त-मान तिरुचनापल्ली शहरका एक शहरतली है। कहते हैं कि सन् १३० ईस्वीमें वोरैयर नगर विद्यमान था । सोलहवीं सदीके अन्तसे पहिले यह सम्पूर्ण देश नायकोंके अधिकारमे हुआ । उस राजवंशको कायम करनेवाला विजयानगरके राजाके एक अफसरका पुत्र विश्वनाथ नायक था. जो सन् १५५९ मे मदुराका हुकूमत करनेवाला बना और थोड़ही समयके पश्चात तिरुचना-पल्छीको अपने अधिकारमें कर लिया। उसके राज्यके समय तिरुचनापल्ली शहर संवारा गया और किलेका वडा भाग दुकस्त किया गया। सन् १५७३ में विश्वनाथकी मृत्यु हुई। नायक वंशके लोगोंने सन् १५५९ से १७४० तक तिरुचनापरली और मदुरामें हकुमत की । उनमें सबसे अधिक प्रतापी तिरुमलई नायक था, जिसका देहान्त सन् १६५९ में हुआ। उसके पोता चोका नायकने मदुराको छोड कर तिरुचनापल्छीको अपनी राजधानी वनाया । उसकी बनाई हुई इमारत अवतक तिरुचनापरछीमें नवाबके महल करके प्रसिद्ध है। सन १६८२ में चोका नायकका देहान्त हुआ।

सन् १७४० में आरकाटके नवाबके रिस्तेदार चन्दासाहबने तिश्वनापल्लीके नायककी विधवा मीनाक्षीको धोखा देकर तिश्वनापल्लीको लेलिया। सन् १७४९ और १७६२ के वीचमें जब अङ्गरेज और फरासीसी दक्षिणमें लड़ते रहे, अङ्गरेज महम्मदअलीके और फरासीसी चन्दासाहबके सहायक थे। प्रधान लडाइयां श्रीरङ्गम्के टापूमे हुई। सन् १७६३ की पेरिसकी सन्धि द्वारा महम्मदअली कर्नाटकका नवाव बनाया गया। हैदरअली और टीपू सुलतानसे अङ्गरेजोकी लड़ाइयोके समय तिश्वनापल्ली जिला उजाड होगया किन्तु इसमें कोई प्रसिद्ध लडाई नहीं हुई। पीछे यह अङ्गरेजी सरकारके अधिकारमे आगया। तिश्वनापल्ली शहरमे सन् १८६६ में म्युनिस्पल्ल बाजार बनाया गया। पहिले सरकारी फीज किलेमें रहती थी, उसके पीछे वोरैयर शहरतलीमें हटाई गई, अब वर्तमान लाइनमें है।

राजा शिवप्रसादने अपने हस्तामलकमं लिखा है कि सेलम, आरकाट, तिरुचनापल्खी, तन्त्रीर, महुरा, तिरुचलेखी और कीयम्बुन्र ये सातों जिले (खास ) द्राविड देशमें गिने जाते हैं।

## श्रीरंगम् ।

ँ निरुचनापङ्कीके रेळवे स्टेशनसे एक मीळ पूर्वसे दो सड़क दो तरफ गई है;-एक आगे पूर्व और तिरुचनापल्ली शहरको और दूसरी उत्तर और श्रीरङ्गम्के टापूको । स्टेशनपर सवारीके लिये एके और बैलगाड़ी मिलती है। रेलवेके स्टेशनसे ३ मील और तिरुचनापल्ली शहरसे छगभग २ मीछ उत्तर मदरास हातेके तिरुचनापल्छी जिलेमें कावेरी नदीके श्रीरङ्गम् टापूके भीतर श्रीरङ्गम् कसवा तथा श्रीरङ्गम्का प्रसिद्ध मंदिर है। कावेरी नदीपर ३२ मेहरा-बीका पुछ बना है, जिससे उत्तर मान्दरके निकट कावेरीकी छोटी घारापर छोटा पुछ है। लगभग १७ मील लम्बा और १ है मील चौड़ा श्रीरङ्गम् टापू है। श्रीरङ्गजीके मन्दिरसे पांच छः मील पश्चिम टापूकी पश्चिमी सीमा है, जिस स्थानसे कावेरी नदीकी दो शाखा हो गई है; चनमेंसे उत्तरकी शाखा कोलहन तथा कोलडन और दक्षिणकी शाखा कावेरी करके प्रसिद्ध है। दोनों शाखा श्रीरङ्गम्के मन्दिरसे ग्यारह बारह मीळ पूर्व जाकर प्रायः मिळ गई हैं। जब देखा गया कि क्रम क्रमसे कोल्रुन अधिक गहरी और कावेरी क्रम गहरी होती जाती है. इससे तन्त्रीर जिलेके खेतोंकी सिंचाईके काममे वाधा पढ़ेगी, तब सन् १८३६ ईस्वीमें कोलहनके एक किनारेसे दूसरे किनारे तक एक बॉध वना दिया गया । कावेरी नदी कोळहनसे अलग होनेके बाद कई शाखाओं में होकर तजीर जिलेको पटाती है; जिनमेंसे प्रधान थाराका नाम बेनार है। तिरुचनापङ्घोके रेळवे स्टेशनसे श्रीरङ्गजीके मन्दिरको जानेमें कावेरीकी दो धाराके दो पुल मिलते है ओर मन्दिरसे उत्तर कावेरीकी कोलहन नामक धारा है।

कावेरी नदी कुर्गकी पहाड़ियोंसे निकंठकर मैसूरके राज्य और कर्नाटकमें वहती हुई ४७२ मीछ दक्षिण पूर्व वहनेके पश्चात् तश्चीरसे पूर्व ओर समुद्रके पूर्वी घाटमें मिल गई है। श्रीरङ्गपट्टनम्, शिवसमुद्रम्, श्रीरङ्गम्, तिरुचनापर्ली, तश्चीर इत्यादि नगर इसके किनारेके पास हैं। कावेरीके भीतर ३ प्रसिद्ध टापू हैं;—(१) मैसूर राज्यमें मैसूर राजधानीके पासका श्रीरङ्गपट्टनम् आदिरङ्गम्; (२) मैसूर राज्यमें शिवसमुद्रम् नामक टापू मध्यरङ्गम् और (३) तिरुचनापल्छोके पास श्रीरंगम्का टापू अन्तरंगम्। महाभारत—त्रनपर्वके ८५वें अध्यायमें छिखा है कि कावेरी नदीमें स्नान करनेसे हजार गोदानका फड मिलता है। शिव-पुराण—विद्यश्वर संहिताके १० वें अध्यायमें है कि पवित्र कावेरी नदी सहा पर्वतसे निकली है; तुडा राशिप्रर वृहस्पति और सूर्यके होने रर कावेरीमें स्नान करनेसे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है और कूर्मपुराण—उपारेभागक ३६ वें अध्यायमें छिखा है कि पवित्र कावेरी नदीमें स्नान और तर्पण करनेसे सम्पूर्ण पापोंका नाश होता है। इनके अडावे पुराणोंमें स्थान स्थान-पर कावेरीका माहात्म्य और उसका नाम मिलता है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय श्रीरंगम् कसबेमें २१६३२ मनुष्य थे, अर्थात १०२३८ पुरुष और ११३९४ स्त्रियाँ। इनमे २१३७३ हिन्दू, २१२ क्रस्तान और ४७ मुस-स्त्रमान थे। श्रीरंगजीके मन्दि्रके घेरेके भीतरही प्रायः सम्पूर्ण कसवा है । उसके भीतरही न्बाजार; पण्डाओं और सर्वसाघारण छोगोंके सकान और कई धर्मशालाये हैं। बाजारमें खाने पीनेकी वस्तु सर्वदा तैयार रहती है। धनी यात्रियोंको पण्डे छोग अपने सकानोंसे दिकाते हैं। वहाँ रामानुज संप्रदायके आचारी छोगोंकी प्रबलता तथा आधिक्यता है। इनकी सूखगदी नोताद्रीमें हैं; किन्तु श्रीरंगम् भी उनके मुख्य स्थानहींके समान है। वहाँ रामानुज नंप्रदायकी २ गदी हैं, आनन्दस्वामीकी और भट्टरस्वामीकी । मान्दिरके एक भागमें रामानुज स्वामीका मन्दिर है।

पूस सुदी १ से ११ तक श्रीरङ्गम्में वैकुण्ठ एकादृशीका वडा मेला होता है। उस समय एक बड़ा पण्डाल बनता है। और उसमें वांसकी कमाचियोंपर कागज साटकर और अन्य प्रकारसे भी देव देवियों तथा हाकिम, सिपाहियों, कैदियों इत्यादिकी विचित्र मूर्तियाँ वनाकर रक्खी जाती हैं। पण्डाल और प्रतिमाओंके बनानेमें तीन चार हजार रुपया खर्च पड़ता है।

श्रीरङ्गजीका मन्दिर—श्रीरङ्गजीका मन्दिर, जिसके भीतर श्रीरङ्गम् कसवाका वड़ा , हिस्सा है, उत्तरसे दक्षिण तक छगभग २९०० फीट लम्वा और पूर्वसे पश्चिमको २५०० फीट चौड़ा है, अर्थात् वह २६६ बीचे भूमिपर फेला हुआ है । उसका विस्तार दिल्लीके किलेसे करीब डेबढ़ा है । इतना वड़ा देवमन्दिर किसी स्थानमें नहीं है। सात दीवारोंके भीतर श्रीरङ्गजीका निज मन्दिर है। स्थान स्थानपर चारों ओरकी दीवारों में छोटे बड़े १८ गोपुर बने हुए है, जिनमें २ बहुत बड़े हैं। इनके अतिरिक्त अनेक दरवाजे भी हैं। नीचेके नम्बरोंसे नकशेके नम्बरोंसे मिलाकर मन्दिरके स्थानोको देखिये। नीच लिखे हुए मन्दिर और मण्डपोंके अलावे मन्दिरके घेरेके भीतर बहुतसे मन्दिर, मण्डप तथा म्थान हैं।

(नंबर १) बाहरवाली चारोओरकी दीवारों सध्य भागमें एकही समान एक एक वड़ा फाटक है, जो गोपुरोंकी नेव जान पढ़ते है। अगर इनके उपर ग्रुंडाकार गोपुर वनकर तैयार होते तो उनकी उँचाई लगभग ३०० फीट होजाती। इनमेसे तिक्चनापन्लीकी ओरके दिक्षणके फाटकके भीतरकी उँचाई ४३ फीट, लम्बाई (दिहने वार्ये) १३० फीट और गहराई अर्थात् आगे पीछे १०० फीट है। फाटकमें बढ़े बढ़े पत्थर खड़े हैं, जिनमेंसे चन्द पत्थर ४० फीटसे अधिक ऊँचे हैं। दक्षिणके फाटकसे यात्री लोग मन्दिरके सातवें कोटमें अवेश करते हैं, जहां एक अस्पताल है और नित्य वाजार लगता है। इस कोटके मध्यमें चारो तरफ पक्षी सडक बनी है, जिसके वगलों सर्व साधारण लोगोंकी वस्ती है। दक्षिण वाले फाटकसे चार पाँच सो गज दक्षिण, कावेरी नदीकी दक्षिणी शाखाओंमेकी लोटी शाखा है, जिसमें यात्रीगण स्नानं और दान करते हैं। कावेरीकी उत्तरी शाखा, जिसको कोलक्त कहते हैं, मन्दिरके उत्तरके फाटकसे आधे मीलसे अधिक उत्तर है।

( नंबर २ ) छठवें कोटमें तीन ओर छोटे छोटे और दक्षिण ओर सात खनवाला वड़ा गोपुर है। कोटके भीतर चारोंओर सडकके बगलोंमें ब्राह्मण और पण्डोंकी वस्ती तथा दक्षिण ओर दुकानें हैं। चारो बगलोंकी दीवार लगभग २० फीट ऊँची है।

( नंबर ३) पांचर्वे कोटमें चारों तरफ एक एक छोटे गोपुर आरेर कोटके सीतर चारों ओर सडकके वगलोमें ब्राह्मण और पण्डोंके सकान हैं।

(नंबर ४) चौथे कोटमें दक्षिण और उत्तर एक एक छोटा गोपुर और पूर्व ओर १५२ फीट ऊँचा एक वड़ा गोपुर है, उसके ऊपरका भाग पूरा नहीं हुआ है, अगर पूरा



होता तो वह २०० फीटसे अधिक कँचा होजाता । उसके तीचेका फाटक ४४ फीट कँचा है, इस कोटमें कई एक बड़े बड़े मण्डप बने हुए हैं, जिनमेंसे लगभग ४५० फीट लम्बा और १३० फीट चौड़ा 'सहस्र स्तम्भ मण्डपम्'' है, जिसमें १६ स्तम्भोंके ६० पंक्तियोंमें १८ फीट कँचे ९६० स्तम्भ लगे हुए है। इस कोटके पूर्व वाले वड़े गोपुरके पश्चिम अपूर्व चित्रकारीका एक सुन्दर मण्डप है। उसके स्तम्भोंमें मांति मांतिके बोड़े घोडसवार इत्यादिके पूरे स्वरूप बने हुए है। कोटके दक्षिणके मण्डपमें श्रीरङ्गजी आदि देवताओंके चित्रपट विकते हैं। कोटके पश्चिमके भागमे एक बावली और केला, नारियलका छोटा बाग है।



(५) तीसरे कोटमें दृक्षिण और उत्तर एक एक गोपुर और पूर्व एक खिडिकी है। दक्षिणके गोपुरके सामने उत्तर गरुड़मण्डपमें नवीन रंगसे रंजित बहुत बड़ी गरुड़की मूर्ति है, जिससे उत्तर एक चबूतरेके पास सोनेका मोछम्मा किया हुआ गरुड़स्तम्म है। कोटके ईशान कोनेमें चन्द्रपुष्करणी नामक एक गोछाकार सुन्दर सरोवर है, जिसमें

कोटके ईशान कोनेमें चन्द्रपुष्करणी नामक एक गोलाकार सुन्दर सरोवर है, जिसमें यात्रीलोग स्नान वा मार्जन करते हैं। उसके पास महालक्ष्मीका विशाल मन्दिर; कल्पवृक्ष नामक पेड़, श्रीरामचन्द्रकी मूर्त्ति और वैकुण्ठनाय भगवान्का प्राचीन स्थान है। वहाँ कितने देवता और ऋषियोंकी प्रतिमा हैं।

- (६) दृसरा कोट १९० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है, जिसके पश्चिम वगलमे एक दरवाजा और दक्षिण हिस्सेमें दालान और मण्डपम् है।
- (७) पहले कोटका दरवाजा दक्षिण है। कोटके उत्तर हिस्सेमें साधारण कद्का श्रीरङ्गजीका निज मन्दिर है, जिसके नीचेका भाग पिछेकी ओर अर्थात् उत्तर गोलाकार है और उत्परके शिखरपर सोनेका मुलम्मा किया हुआ है। मन्दिरके पिछेकी छतमें देवतोंकी चित्र मूर्ति हैं। श्रीरङ्गजीके निज मन्दिरके पिछे एक कृप और एक मन्दिर है, जिसके पिछेपितलका एक पत्तर भूमिमें गड़ा है। वहाँसे श्रीरङ्गजीके निज मन्दिरके शिखरका दर्शन होता है। शिखरपर चार वेदोंके स्थानपर चार सुवर्ण कलश हैं। थोड़ी दूर आगे एक उंचे दालानमें भी वैसाही एक पत्तर है, जहाँसे मन्दिरके शिखरपर पीतलमयी श्रीवासुदेवकी मूर्ति देख पड़ती है।

श्रीरंगजीकी कृष्णपाषाणमय ६ फीटसे अधिक लम्बी चतुर्भुज मूर्त्ति शेपपर शयन करती है। उनका किरीट, मुकुट, चरण, हाथ सब सुनहरे हैं। वह बहुमूल्य भूषण पहरे हुए हैं। उनके निकट श्रीलक्ष्मीजी और विभीषण बैठे है और श्रीदेवी, भूदेवी इत्यादि ताम्रमयी - ३ उत्सवमूर्त्तियाँ खड़ी है। मिन्द्रका पुजारी एक रूपया लेकर यात्रीकी ओरसे श्रीरङ्ग-जीकी पूजा और कर्प्रकी आरती कर देता है। जो यात्री रूपया नहीं देता है, वह दर्शन-मात्र करके चलाजाता है। मिन्द्रमें दर्शकोकी भीड़ रहती है। खास मिन्दर एक कोठरीके समान छोटा है। कोई कोई यात्री वहाँ अटका चढ़ाते हैं। मिन्द्रके खजानेंम सोना, चादी, पन्ना, हीरा, लाल इत्यादि रत्नोंसे वने हुए लाखों रूपयेके देवभूषण और पात्र हैं।

्रंसिप्त प्राचीन कथा—श्रीमद्भागवत—( दशम स्कन्ध, ७९ वॉ अध्याय ) श्रीवछ-देवजी कावेरी नदीमें स्नान कर श्रीरङ्ग नामक विख्यात स्थानमें गये, जहाँ श्रीहार निख निवास करते हैं।

मत्त्यपुराण—( २२ वॉ अध्याय ) श्रीरंग नामक तीर्थमें श्राद्ध करनेसे मनुष्योको अनन्त फल लाभ होता है।

पद्मपुराण—( पाताल खण्ड उत्तराई, प्रथम अध्याय ) द्रविड देशके मतुष्योने विभी-धणको जंजीरसे बॉध लिया। श्रीरामचन्द्र अयोध्यामें दृतोंके मुखसे यह समाचार मुनकर मुनिगण और वानरोंको संग ले विभीषणको ढूंढते हुए श्रीरङ्ग नामक नगरमें पहुँचे। वहाँके उपस्थित राजाओने उनकी पूजा की । रामचन्द्रने बहुत खोजनेके पश्चात् बहुत जंजीरोंसे बँधा हुआ भूगर्भमें विभीषणको पाया । उनके पूछनेपर वहाँके ब्राह्मणोंने कहा कि एक वृद्ध धार्मिक, ब्राह्मण ध्यानमें मन्न बैठा था। विभीषणने उसको अपने चरणसे ऐसा मारा कि वह मरगया । तब इम लोगोंने इस ब्रह्मघातीको बहुत मारा, परंतु यह नही मरा । इसको मार-डालना उचित है। रामचन्द्र वोले कि मेने इसको कल्प पर्यन्त राज्य करनेको कहा है; आप लोग इसके बदलेमें मेरा दण्ड कीजिये। तब वहाँके ब्राह्मणोने विभीषणसे प्रायश्चित करना कर उसको शुद्ध कर दिया। रामचन्द्र अयोध्यामे आये।

बाल्मीकि रामायण—( उत्तर कांड, १२१ वां सर्ग ) श्रीरामचन्द्रजीके परमधाम जानेके समय सुत्रीव आदि वानर और विभीषण आदिक राक्षस उनके साय जानेके लिये अयोध्यामें आये। उस समय रामचन्द्रने विभीषणसे कहा कि हे राक्षसेन्द्र! जब तक यह प्रजागण हैं, तब तक तुम छंकामें राज्य करा और इक्ष्वाकु वंशके इष्टदेव इन श्रीजयन्नायका; जो इन्द्रादि देवताओं प्रज्य हैं, आराधन करते रहो। विभीषणने रामचन्द्रका वच्न स्वीकार किया।

श्रीरङ्गमाहात्म्य—(प्रथम अध्याय) चन्द्रपुष्करणीके तटपर श्रीरङ्ग क्षेत्र है, जिसमे जानेसे मनुष्यको नर्कवास नहीं होता । चन्द्रपुष्करणीमें स्नान करके रंग मन्दिरका दर्शन करनेसे सम्पूर्ण पदार्थ मिळता है । कावेरी नदीमें स्नान करके पितरोंको तिळांजिळ देनेसे उनका उद्धार होजाता है। कन्या राशिके सूर्य होनेपर कृष्णपक्षको त्रवोदशीको रङ्गधाममें पितरकर्म करना उत्तम है। मायके महीनेमें कावेरी नदी और चन्द्रपुष्करणीका स्नान और रंगक्षेत्रका निवास अति दुर्लभ है।

(दूसरा अध्याय) प्रलयंक अन्तमं भगवान् नारायणने प्रलयंके समुद्रमें शेषके उत्पर शयन किया। उनकी नाभिकी नालसे ब्रह्माजी प्रकट हुए। (तीसरा अध्याय) एक समय ब्रह्माजीने क्षीर समुद्रमे विष्णुका तप किया। विष्णु भगवान् कूर्मरूपसे प्रकट हुए। ब्रह्माने कहा कि है भगवन् ! तुम मुझको अपना दिव्य रूप दिखाओ। विष्णुने कहा कि "ओ नमो नारायणाय" इस अष्टाक्षर मन्त्रसे तुम फिर तप करो, तब हमारा परम रूप देखोगे। जब ब्रह्माने एक हजार वर्षतक फिर तप किया, तब क्षीर सागरसे श्रीरंगम् नामक परम धाम प्रकट हुआ। ब्रह्माने श्रीरंगका दिव्य विमान देखकर उसको प्रणाम किया। विष्णु भगवान् उस आलयमे सोते थे। (चौथा अध्याय) ब्रह्माने धामके द्वारके एक ओर जयको और दूसरी ओर विजयको और धामके भीतर शेषशायी भगवान्को देखा। वह अपनी मुजाओंको तिकये बनाये और अपना एक हाथ फैलाये हुए थे। उनके निकट लक्ष्मीजी बैठी थी इत्यादि। (पांचवां अध्याय) ब्रह्माने वर मांगा कि मै तुन्हारे इसी मांतिके विम्रहसे तुन्हारा पूजन करना चाहता हूं। भगवान् वोले कि तुन्हारी इच्छासे मैंने तुमको विमानके साथ अपना साकार रूप दिखलाया है, तुम इसी प्रकारकी हमारी प्रतिमा स्थापन करो।

(६ छठा अध्याय) त्रह्माने सत्यलेकिमें जाकर विरजा नदीके पार विष्णुका धाम बनवाकर तुला राशिके सूर्यमे भगवान्की स्थापना करवाई और देवताओको आज्ञा दी कि तुमलोग श्रीरङ्गायी भगवान्की पूजा करो । बहुत काल तक सूर्य और उनके पश्चात् बहुत समय तक सूर्यके पुत्र वैवस्त्रतमनु सत्यलोकिमें श्रीरङ्गशायी भगवान्की पूजा करते रहे । मनुने अपने पुत्र इक्ष्वाकुको विष्णव धर्मका उपदेश दिया । इक्ष्वाकुने बड़ा तप करके ब्रह्माजीसे श्रीरङ्गको पाया और उनको अपनी राजधानी अयोध्यामे लाकर स्थापित किया । तबसे श्रीरंग इक्ष्वाकु वंशियोंके इष्टदेव हुए। (८ वा अध्याय) त्रेतायुगमें अयोध्याके राजा दशरथंके अपने यहके समय चोछ देशके राजा धर्मवर्माको बुढाया । धर्मवर्माने देखा कि श्रीरङ्गके प्रभावसे अयोध्याका वैभव अत्यन्त वढ़ गया है। उसके पश्चात् वह अपने देशमें चन्द्रपुष्करणीके तटपर जाकर रङ्गधामके पानेके लिये तप करने छगा। तब मुनियोंने कहा कि भगनवाने हम लोगोंको वर दिया है कि थोड़े दिनोंके पश्चात् कावेरीमें चन्द्रपुष्करणीके तटपर हमारा रङ्गधाम आवेगा। राजा धर्मवर्मा मुनियोंके वचन मुनकर कावेरीके दक्षिण तीरके निचुछा नामक अपनी पुरीमें चछा गया। इसके पश्चात राजा दशरथके पुत्र श्रीरामचन्द्रने छङ्काके राजा विभीषणको श्रीरङ्गधाम दे दिया। विभीपणने राक्षसोंके सहित श्रीरङ्गधामको छकर अयोध्यासे प्रस्थान किया और दक्षिण देशमें पहुंच चन्द्रपुष्करणीके तटके अनन्त पीठपर उसको रक्खा। राजा धर्मवर्माने विभीपणका अतिथि सत्कार किया। विभीषण वहाँसे चछनेके समय जब श्रीरङ्गके विमान अर्थात् मन्दिरको उठाने छगा तव किसी प्रकारसे वह नहीं उठा। उस समय वह दुःखी होकर रंगजीके चरणोपर गिरपड़ा। श्रीरङ्गजी बोछे कि हे विभीषण कावेरी नदी और चन्द्रपुष्करणीके निकट यह मनोहर तथा पवित्र देश है, यहाँका राजा धर्मवर्मी हमारा परम भक्त है और मैंने पूर्व काछमें कावेरीको वर दिया था कि तुम्हारे मध्यमें हमारा रंगधाम बसेगा इस छिये तुम छङ्कामे चले जाओ; हम तुम्हारी ओर मुख करके सोवेंगे। तब विभीषण छङ्काको चला गया।

इतिहास—ग्यारहवीं सदीमें श्रीरङ्गम्के यामुनाचार्यके पुत्र वररङ्गस्वामीने श्रीरङ्गपुरीमें श्रीरामानुजस्वामीको छाकर श्रीरङ्गनाथका कार्य समर्पण करित्या, तबसे रामानुजस्वामी वहाँही रहकर भारतवर्षमें अपने मतका प्रचार और उपदेश करने छो। सन् ११३७ ईस्वीमें श्रीरंगनगर अर्थात् श्रीरंगम्में उनका देहान्त हुआ, उस समय उनकी अवस्था १२० वर्षकी थी। (भारतश्रमणके १० वे अध्यायकी भूतपुरीके वृत्तान्तमे देखिये) श्रीरङ्गजीका वर्तमान मन्दिर सत्रहवीं और जठारहवीं सदीका बना हुआ है। सम्पूर्ण मन्दिर एकही समयमें नहीं बना था; वह कम कमसे समय समय पर बदाया गया। सन् १८७१ में श्रीरङ्गम्में म्युनिसिपल्टी नियत हुई।

## जम्बुकेश्वर ।

श्रीरङ्गम्के मन्दिरसे १ मील पूर्व श्रीरङ्गम्के टापृके भीतर मदरास हातेके तिरुचनापल्ली जिल्हेमें (१० अंश ५१ कला उत्तर अक्षांग और ०८ अंश, ४४ कला, पूर्व देशान्तरमें) जम्बुकेश्वरका प्रसिद्ध मन्दिर है। वह मन्दिर शिल्पकारी और मनोज्ञतामे श्रीरंगजीके बढ़े; मन्दिरका मुकाबला कर रहा है। मन्दिरका विस्तार १०० वीवेसे अधिक होगा। मन्दिरके ३ चीगान हैं।

पहले घरेके फाटकका रास्ता, जिससे मिन्द्रिके पहिले ऑगनमे प्रवेश करना होता है, ४०० स्तम्भ वाले मण्डपम्को सीधा चला गया है। फाटकके दिहेने ४ फीट कॅचे पत्थर-पर तामिल अक्षरका लम्बा लेख है। ऑगनमें दिहनी ओर अर्थात् दक्षिण एक तेप्पाइलम् नामक प्रसिद्ध सरावर है, जिसमें झरनेका पानी गिरता है। सरावरके मध्यमें एक मण्डप और दक्षिण पूर्व तथा उत्तर वगलमें दो मिजला दालान वना हुआ है। ऑगनमें वाई ओर एक अध्वना बड़ा मण्डपम् है। उससे आगे मन्दिरके दूसरे ऑगनमें ७९६ स्तम्मोंका

मण्डप और एक छोटा सरोवर है, जिसके वगलोमे स्तन्म लगे है । ऑगनके दो तर्रक दो गोपुर हैं।

मिन्दरके ५ घेरे हैं;—मीतरी वाला पहला घरा, जिसमे विमान अर्थात् जरवुकेश्वरका निज मिन्दर है, लगभग १२५ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है । उसके चारोंओरकी दीवार ३० फीट लंची है। दूसरा नेरा ३०० फीट लम्बा और २०० फीट चौड़ा है। उसकी दीवार ३५ फीट लंची है, जिसमे ६५ फीट लंचा एक गोपुर बना हुआ है। उस घेरों कई एक छोटे मण्डपम् हैं। तीसरा घेरा ७५० फीट लम्बा है। उसकी दीवार ३० फीट लंची है, जिसमें २ गोपुर वने हुए हैं, जिनमेंसे एक १०० फीट और दूसरा ७३ फीट लंचा है। चौथा घेरा २४५० फीट लम्बा और १५०० फीट चौड़ा है। उसकी दीवार ३५ फीट लंची और ६ फीट मोटी है। उस घेरेमे एक छोटा सरोवर और मिन्दर है। उस स्थानपर प्रति वर्ष श्रीरंगजीके मिन्दरसे उत्सव मूर्त्वियोकी सवारी आती है। पांचवे घेरेमे, जिसके पश्चिम वगल पर एक छोटा गोपुर है, मकानोंके ४ सड़कें है।

मन्दिरके ३ गोपुर लाँघ जानेपर तीसरे ऑगनमें अन्धियारे मण्डपम्से चलकर जम्बुके-श्वरके पास पहुँचना होता है। मन्दिरके प्रायः आधे भागमे जलहीमें चलना होता है। जम्बु केश्वर शिवलिङ्गके पास एक हाथसे अधिक गहरा जल है। शिवलिंगके उत्परका भाग पानीके उत्पर देख पड़ता है। मन्दिरका पानी मोरी द्वारा वाहर निकला करता है। जम्बुकेश्वरके पीछे चबूतरेपर जम्बुका वृक्ष है।

दक्षिणके ५ प्रसिद्ध लिगोंमेंसे जम्बुकेश्वर शिवलिङ्ग हैं । पांच लिङ्ग ये है,—(१) निवकांचीमें एकाम्रेश्वर पृथ्वीलिङ्ग, (२) जम्बु केश्वर जल लिङ्ग, (३) दक्षिणी आर-काट जिलेमें तिरुवनामर्ला कस्तिके पासकी पहाड़ीपर अग्निलिङ्ग, (४) कालहस्तीमे काल-इस्तीश्वर वायुलिङ्ग और (५) चिदम्बरमें नदेश आकाश लिंग।

• इतिहास—जम्बुकेश्वरके मान्दिरके भीतरका भाग बहुत पुराना है। श्रीरंगम्के वर्तमान मान्दिरके काम आरम्भ होनेसे पहिले वह तैयार हो गया होगा; किन्तु वाहरका भाग श्रीरंग-म्के मान्दिरके काम आरम्भ होनेके वादका अर्थात् सत्रहवी सदीके आरम्भका वना हुआ ज्ञात होता है। मान्दिरके कई एक भागोमें कई एक शिला लेख है, जिनमेंका एक लेख सन् १४८० ईस्वीका लिखा हुआ है।

जम्युकेदवरके मन्दिरके खर्चके छिये सन् १७५० में ६४ गॉव थे, किन्तु सन् १८२० ् -में केवल १५ गाँव रह गये थे। सन् १८५१ से इन गाँवोके बद्लेमे मन्दिरके खर्चके लिये े लगभग १०००० मपया वार्षिक मिलता है।

## पुदुकोटा ।

तिरुचनापल्ली जहरसे लगभग ७० मील दक्षिण कुछ पूर्व (१० अंश, २३ कला, उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ५१ कला, ५१ विकला पूर्व देशान्तरमें ) मदरास हातेमें देशी न्राज्यकी राजधानी पुदुकोटा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पुटुकोटा कसवेमें १६८८५ मृनुष्य थे; अर्थात् १५३५३ हिन्दू, ११२९ मुसलमान और ४०३ कृस्तान । पुदुकोटा कसवा अत्यन्त साफ और अच्छा ब्नावटका है। उसमें राजाका सुन्दर महल, एक जेलखाना, एक बीमारखाना और एक कालिज है। जिसमें सन् १८८२-१८८३ में ३३७ विद्यार्थी पढ़ते थे।

पुदुकोटांका राज्य—यह राज्य मद्रास हातेके तंजीर, तिरुचनापल्ली और मदुरा इन तीनों अङ्गरेजी जिलोंसे घेरा हुआ है। देश प्रायः समतल है। जगह जगह छोटी पहादियाँ हैं, जिनमेंसे चन्दपर पुराने किले देखनेमें आते हैं। राज्यके दक्षिण-पश्चिमके भागमें पहा-द्वियाँ और जङ्गल हैं किन्तु अन्य भागमें उपजाऊ भूमि है। राज्यमें लगभग ३००० तालाक बने हुए है, जिनमेंसे कई एक बहुत बड़े हैं।

सन् १७८१ की मंतुष्य-गणनांके समय पुदुकोटा राज्यका क्षेत्रफल ११०१ वर्गमील था, जिसमें एक कसवा और ५९६ गाँव और ३०२१२७ मनुष्य थे; अर्थात् २८१८०९, हिन्दू, ११३७२ क्रस्तान, और ८९४६ मुसलमान। हिन्दुओंने ८२९५४ बनिया (जाति विशेष ), ५३९६१ सेंबड्वन (मछुद्दा ), ३०१३९ बेह्राल (खेतिहर), २६५६८ प्रयन् २६१५८ इड़ैयन (मेडिहर) और बाकीमें अन्य जातियोंके लोग थे।

पुदुकोटाके राजा कलाल है। उनके राज्यसे ५७५००० रुपया मालगुजारी आती है किन्तु जमीनकी बहुत आमदनी राजाके परिवारके लोगोंके पिंशिनमें और मिन्त्रोंके खर्च तथा अन्य धर्मार्थ काममें खर्च होजाती है। सन् १८८३—१८८३ में राजाको राज्यसे ४००००० रुपया मालगुजारी मिली थी। राजा रामचन्द्र तोंडमान् बहादुरके पश्चात् पुदुक्कोटाके वर्त्तमान नरेश राजा मार्तडमैरव तोंडमान् बहादुर जिनकी अवस्था १४ वर्षकी है; पुदुकोटाके सिंहासनपर बैठे।

इतिहास—सन् १०५३ में पुदुकोटाके राजासे अङ्गरेज सरकारका संबंध हुआ। योछे राजाने छड़ाइयोंमें अंगरेजोंकी सहायता की। सन् १८०३ में अङ्गरेजी गवर्नमेण्टने राजाको किछानेछी जिला और किछा दे दिया, जिनको तंजीरके राजा प्रतापसिंह और उसके बाद अङ्गरेजी अफसरोंने उनको दिया था। पुदुकोटाके राजाका राज्य तौंडमानकां राज्य भी कहछाता है। तामिल भाषामें तोंडमानका अर्थ हुकूमत करनेवाला है।

# दिण्डीगल ।

तिरुचनापल्ली जंक्शनसे ५८ मील दक्षिण-पश्चिम दिण्डीगलका रेलवे स्टेशन है। मद्रास हातेके मदुरा जिलेमें समुद्रके जलसे ८८० फीट ऊपर तालुकका सदर स्थान दिण्डी-गल एक कसबा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय दिण्डीगल क्सबेमें २०२०३ मनुष्य थे; अर्थात् १४५८९ हिन्दू, ३३६३ कृस्तान और २२५१ मुसलमान ।

दिण्डीगळमें सरकारी कचहरियाँ, पुलिसका स्टेशन, स्कूल, अस्पताल, बॅगला और र गिरजा हैं; तंबाकू, कहना और चमड़ेकी बड़ी तिजारत होती है। दिण्डीगलका जल वायु मदुराके जल वायुसे अधिक ठण्डी और स्वास्थ्यकर है। कसबेसे पश्चिम आसे पासके मैदानसे २८० फीट ऊँची पहाड़ीपर दिण्डीगलका किला है, जिसको नायक वंशक राजाने बनवाया था।

इतिहास—दिण्डीगल पहिले सदुरा राज्यके (बराय नामके) अधीन एक स्वाधीन देशकी राजधानी था । उसके पश्चात् दिण्डीगलका किला कमसे चन्दा साहब, महाराष्ट्र छोगों और मैसूरके अधिकारमें रहा। उसके बीच बीचमें देशी प्रधान छोगोंके अधीनमें रहता था। सन् १७५५ में मैसूरके हैदरअलीन किलेमे अपनी फीज रक्सी। सन् १७८१ में अङ्गरेजोंने हैदरअलीके पुत्र टीपूसुलतानसे किला ले लिया, किन्तु सन् १७८४ में टीपूको मिल गया था। सन् १७९२ में एक सन्धि द्वारा वह किला फिर अङ्गरेजी सर-कारको मिल गया।

## मदुरा।

दिण्डीगलके रेलवे स्टेशनसे ३८ मील दक्षिण-पूर्व (तिरुचनापल्ली जंक्शनसे ९६ मील और मदरास शहरसे ३४५ मील दक्षिण-पश्चिम) महुराका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेम (९ अंश, ५५ कला, १६ विकला उत्तर अक्षाश और ७८ अंश, ९ कला, ४४ विकला पूर्व देशान्तरमें) पांड्य मण्डलके अन्तर्गत वैगा नर्शके दक्षिण किनारेपर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा महुराहै, जिसका नाम संस्कृत पुस्तकमें मधुरा लिखा हुआ है। वैगा नदी महुरा कसवेसे दक्षिण-पूर्व रामेश्वरके टापूके पास जाकर समुद्रमें मिल गई है। वह नदी स्थान स्थानपर गुप्त होगई है। उसके बालू खोदनेपर पानी मिल जाता है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय महुरा कसवेमें ८७४२८ मनुष्य थे, अर्थात् . ४३८८० पुरुष और ४३५४८ स्त्रियां। इनमे ७७४३३ हिन्दू, ७०६५ मुसलमान, २९१९ कृस्तान, ९ जैन और २ अन्य थे। मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें ३१ वाँ और. मदरास द्वातेके अङ्गरेजी राज्यमें तीसरा शहर है।

वैगा नदीके पास छाछाक्षत्रम् नामक धर्मशाछा है, जिसम रामेश्वरके यात्री टिकते हैं और गाड़ी भाड़ा करते हैं। इसके अतिरिक्त उसके आस पास कई अन्य धर्मशाछाये है। जज साहबकी कोठीके हातेमें एक सरोवरके पास बटका एक बड़ा वृक्ष है, उसकी जडका घरा ७० फीट और सायाका व्यास १८० फीट है। महुरामे चौडी सड़कोके किनारोपर दूकाने बनी हुई है और बड़ा मन्दिर, जेळखाना, सरकारी कचहरियाँ, अनेक अस्पताछ, स्कूळ तथा गिरजे है।

महुरा शहरमे मुन्दर पगांडियाँ, जिनके किनारोंपर मुनहला काम बनता है और एक प्रकारके अजीव लाल कपड़े तैयार होते हैं। रामेश्वरके यात्री महुरामे रेलसे उत्तरकर वहाँसे पैदल अथवा वैलगाड़ीपर समुद्रके तीर पहुचते है। मार्गमें अच्छी जिनिस नहीं मिलती है इस लिये कोई कोई महुरासे अपनी गाडीपर ले जाते हैं।

एक अच्छी सडक मदुरा कसबेसे पूर्वोत्तर तिरुचनापरुळी और विळीपुरम् होकर मदरास शहरको और दक्षिण-पश्चिम मनियाची होकर कन्याकुमारीके पास तक गई है।

मीनाक्षीदेवी और मुन्दरेश्वर शिवका मन्दिर—रेखवे स्टेशनसे करीव १ मीळ पश्चिम ८४५ फीट लम्बा और ७२५ फीट चौडा अर्थात् लगभग २२ वीघेमें यह मन्दिर है। बाहरकी दीवार करीब २१ फीट ऊँची है। उसके चारों बगलोपर प्रतिमाओसे पूर्ण स्क्रोंसे चित्रित स्वारह मिंजला ग्यारह कलशवाला एकही समान एक एक गोपुर हैं। उनमेंसे एक गोपुर १५२ फीट ऊँचा, १०५ फीट लम्बा और ६६ फीट चौडा, उसके अतिरिक्त मन्दिरमें स्थान स्थानपर ५ छोटे गोपुर बने हुए है।



### मधुरायां श्रीमीनाक्षीदेव्या मंदिरस्य दक्षिणदिग्द्वारगोपुरम्।



मन्दिरके २ भाग हैं,—दक्षिणके भागमें मीनाक्षी देवीका और उत्तरके भागमें मुन्दरेन श्वरं शिवका मन्दिर पत्थरका है, जिसमें संगतराशीका उत्तम काम बना हुआ है। यहां मन्दिरके नकशेके नम्बरोंसे मन्दिरके स्थान जान पड़ेगे। (नं०१) मीनाश्चीके मन्दिरके फाटकसे अष्टलक्ष्मी मण्डपम् होकर रास्ता गया है। दोनों तरफ छतको थांमती हुई लक्ष्मीकी ८ प्रतिमा हैं, इससे जसका नाम 'अष्टलक्ष्मी मण्डपम्' पढ़ा है। वह ३० फीट लम्बा है। फाटकके रास्तेक देहिने सुन्नहाण्य (स्कन्द) की और वायें गणेशजीकी मूर्ति है। फाटकका रास्ता 'मीनाश्ची नायक मण्डपम्' को गया है। उसमें रास्तेक दोनो वगलोंमे स्तम्भोंके कतार हैं। मण्डपोंमेंसे एक मण्डप १६६ फीट लम्बा है, जिसके अखीरके पास पीतल जड़ा हुआ वड़ा दरवाजा है, जहाँ रातमें बहुतसे दीप जलते है। एक अन्धियारा मण्डपम् छोटे गोपुरके नीचेसे प्रकाश वाले स्थानको गया है, जहां दोनों तरफ तीन तीन मूर्ति हैं। उसके पासके आंगनमें स्वर्णपुष्करणी नामक सुन्दर तालाब है, जिसमें उत्सव मूर्तियाँ वेड़ेमें वैठाकर धुमाई जाती हैं। वहाँ रानी मङ्गमलका बनवाया हुआ एक छोटा कमरा है, वह रानी सन् १७०६ में पर पुरपके साथ कुच्यवहार करनेके कारण अपनी प्रजाओं हारा मारी गई। तालाबके चारोंओर महरावहार सण्डपम् भीर पश्चिमोत्तर वगलपर घण्टाघर है। छतके नीचे रास्तेके दोनों बगलोंमें विलेश सूरतोंके साथ १२ स्तम्भ हैं, जिनमेंसे ६ दक्षिणी सिंह हैं, उनके बीच वीचमें पांचों प्राण्डवेंकी प्रतिमा है,—पहिले दहिने युधिधर और उसके सामने वायें अपने प्रसिद्ध धनुषके साथ अर्जुन; तब दहिने सहदेव और वायें नकुल, उसके बाद दहिनी ओर भीमसेन अपनी शादाके साथ देख पड़ते हैं। उसके सामने वायें देवीका स्थान और द्वारपाल हैं। उस वेरेके पश्चिमभागमें दक्षिण वाले बड़े गोपुरसे पश्चिमोत्तर मीनाश्चीका निज्ञ मन्दिर है। कई देवकृकि भीतर मीनाश्चीकी त्रयामवर्ण सुन्दर मूर्ति पूर्व मुखसे खड़ी है। मन्दिरमें कई देवमूर्तियाँ हैं और प्रकाशके छिये सर्वदा दीप जलते है। मन्दिरके आंग सोनेका मुलस्मा किया हुआ एक वड़ा स्तम्म है।

(तम्बर २) सोनहले स्तम्भसे उत्तर मुन्द्रेज्वर शिवके मन्दिरके घरेका छोटा गोपुर हैं। इस मन्दिरके बगलके मन्दिरमे देवताओं ओर ऋषियोकी बहुतसी मूर्तियाँ हैं। इस मन्दिरके पासके कमरोमे मीनाक्षी और मुन्दरेज्वरके बाहन रक्खे हुए है; उनमेंसे २ मुनहली पालकीका मूल्य दश दश हजार रुपया और २ चांदनीका मूल्य, जिनके वेश कीमती चोप है, बारह बारह हजार रुपया है। वहाँ चांदिसे मढ़ा हुआ एक हंस और एक नन्दी बेल है। पूर्व वाले बड़े गोपुरसे लगभग ५० गज दूरपर सहस्र स्तम्भोंका मण्डपम् है, जिसमेंके बहुतेरे स्तम्भ देखेनमें नहीं आते; क्योंकि कई जगह स्तम्भोंके बीचमें ईटे जोड़कर गृह बनाये गये है। उसकी संगतरासी बहुत उत्तम है। इस मण्डपम्को विश्वनाथ नायकका मन्त्री आर्यना-यक मुठलीने बनवाया, जिसकी घोड़ेपर चड़ी हुई प्रतिमा दरवाजेके बायें बनी है। उसके पीछेकी पंक्तिमें स्त्रियों और पुरुपोंकी चन्द दिलेर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। पश्चिम वाले गोपुरके पूर्व मुन्दरेक्वर शिवका निज मन्दिर है। कई डेबढ़ोंक मीतर उस मन्दिरके पश्चिम भागमें बड़ अधेंके अपर मुन्दरेश्वर शिवलिक्न हैं, जिनके पास दिन रात बहुतसे दीप जलते हैं। मन्दिरमें कई अन्य दवता है। मन्दिरके द्वारपर एक बड़ा मुनहला स्तम्भ है।

बड़े मन्दिरसे पूर्व तिरुमछई नायकका वनवाया हुआ ३३३ फीट छम्बा और १०५ फीट चौड़ा एक उत्तम मण्डपम् है। उसके छतके नीचे ४ कत्तारोंमें भिन्न भिन्न तरहकी सङ्गतराशीके १२० स्तम्म छो हैं, जिनमेंसे मध्यके २ कत्तारोंमें दोनों तरफ पांच पांच स्तम्मोंमें नायक वंशके राजाओंकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिनमें तिरुमछा नायककी मूर्तिके उपर

चान्दनी बनी हुई है। उसके पीछे दो सूरताई बायंकी सूरत तखीरकी शाहजादी तिरुमलई नायककी खी की है। दरवाजके पास शिकार खेलने वालों और शिकारोंका झुण्ड है। कहा जाता है कि उसके बनानेमें १०००००० इस्टर्लिङ्ग खर्च पडा था। उसके बगलोंने दीवार है, उसके भीतर मनिहारी आदिकी हुकाने रहती हैं।

तिरुमलई नायकका महल—रेलवे स्टेशनसे १३ मील पश्चिम मदुराके तिरुमलई नायकका महल है। अब वह सरकारी आफिसोंके काममें आता है। उसका दरवाजा पूर्व बगल
पर है। पूर्व बगलके प्रत्येक कोनेके पास एक एक नीचा टाबर है। नोपियर फाटक होकर
३,५२ फीट लम्बा और १५१ फीट चौड़ा चौगानमें जाना होता है, जिसके चारों वगलोंपर
दालान हैं। महलके पश्चिम बगलमें ६० फीट चौड़ी दोहरी दालान और किंचा हाल है।
उसके बाद एक वड़े गुम्बजके नीचे एक दूसरी इमारत मिलती है, जो तल्तका कमरा थी।
उसका व्यास ६१ फीट और कॅचाई ०३ फीट है। गुम्बजके चारोंओर बालाखाना है।
तिरुमलई नायकके राज्यके समय उसमें कियाँ बैठकर राज्यके स्वागतोंको देखती थीं। बड़े
गुम्बजके पश्चिम, उत्तर और दक्षिण एक एक गुम्बजदार कमरा है, जिनमेंसे दक्षिण वाला
अच्छे प्रकारसे दुरुख किया गया है। उत्तरको जाते हुए उसके पश्चिम ५४ फीट कॅचा एक
कमरा मिलता है, जिसमें तिरुमलई नायकका विस्तर रहता था। सीडी घरके पासके दरवाजेसे
माजिष्ट्रेटकी कचहरीमें जाना होता है। वह महलका सबसे उत्तम हिस्सा है और अच्छी तरहसे
मरम्मत किया गया है।

वैगा नदीके पुलसे करीव १ मील दूर उस नदीके किनारेपर कलक्टरका मकान है, जिसको तिरुमलई नायकने जङ्गली जानवरोंकी लड़ाई देखनेके लिये वनवाया था।

तेपकुळम्-तेपकुळम्का अर्थ तामिळ भाषामें बेढ़ाका ताळाव है । जिस ताळावमें मिन्दरकी उत्सव मूर्तियाँ नावमें बैठाकर फिराई जाती है । उसको छोग तेपकुळम् कहते हैं । मदुराके रेळवे स्टेशनसे ३ मीळ पूर्व रामेश्वरके मार्गमें वैगा नदीके उत्तर १२०० गज लम्बा और इतनाही चौडा तेपकुळम् ताळाव है । उसके चारों तरफ पत्थरके घाट; तथा सडक, मध्यरमें मोरच्या टापूपर एक शिखादार बड़ा मंदिर और प्रत्येक कोनेपर एक छोटा मंदिर है । टापूपर सुन्दर वाटिका छगी है । ताळावमें सर्वदा पानी रहता है । प्रति वर्ष उत्सवके समय उस ताळावके किनारे एक छाख दीप जळाये जाते हैं । उसी समय मदुराके बड़े मिद्दकी उत्सव मूर्तियोंकी मंदिरसे छे जाकर ताळावमें बेड़ेपर घुमाते हैं ।

मदुरा जिला—इसके उत्तर कीयंवुत्र, तिरुचनापत्ली और तजीर जिला; पूर्व और पूर्व-दक्षिण समुद्रकी खाडी, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम तिरुनलवेली जिला और पश्चिम तिरुनलेला राज्य है। जिलेका सदर स्थान मदुरा कसवा है। जिलेके दक्षिण-पूर्वकी सीमा- पर पश्चिमी घाटका सिलसिला, जो वहाँ तिरुनंकूरकी पहाडी कहलाता है, तिरुनंकूरके राज्यसे मदुरा जिलेको जुदा करता है। मदुरा जिलाकी भूमि प्रायः समतल है; किन्तु जगह जगह छोटी पहाड़ियाँ हैं और जमीन दक्षिण-पूर्वको ढाल्स होती गई है। सबसे बड़ी पहा- डीकी चोटी ममुद्रके जलसे लगभग ८००० फीट ऊँची है। मदुरा कसवेके आस पास दिण्डीगल आदि ३ पहाड़ियाँ हैं। जिलेकी प्रधान नदी विगा है, जो जिलेके मध्य होकर वृक्षिण-पूर्वको बहती है। मैदानोंमें नद्यस प्रायः नहीं हैं। पश्चिमको पहाड़ियोंमें अब तक

हाथी, भाछ, नाघ और तेंदुए मिलते हैं। जिलेके सब भागोंमें लोहाके ओर मिलते हैं। चन्द निदयोंके वाल घोकर सोना निकाला जाता है। महुरा जिलेमें ६ तालुका और राम-नाद तथा शिवगंगा २ जमीन्दारी हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय महुरा जिलेके ८४०१ वर्गमीलमें २१६८६८० मनुष्य थे; अर्थात् १९४२८२० हिन्दु; १४०९४८ मुसलमान, ८४९०० क्रस्तान, ९ वीद्ध और जैन और ३ अन्य । इनमें १५९२१५३ क्षेत्र और ३३२६१६ विष्णव थे। हिन्दुओंमें ४९८०१४ वेलाल (खेतिहर), ४७८५९५ बनियाँ (जाति विशेष मजदूरी पेशे वाले), १४४२८३ इहैयन (मेडिहर), ११८६५९ सेंबड्नन (मछुहा), ८६२६८ सानाक (मदक), ७५९७१ कम्माडन (लोहार), ५०२६१ कैक्कलर (विननेवाले), ५००८३ सेटी (सौदागर), ४२५५५ ब्राह्मण, ३३६७५ अंवटन (नाई), ३३५०८ सतानी (दोगला), २८३०० बनान (घोबी), २५५४१ कुसवन (क्रम्मार), ४१२३ छत्री और २३७६६६ अन्य मनुष्य थे, जिनका कोई खास पेशा नहीं था। क्रसानोंमें १७६ यूरोपियन, ३७७ यूरेशियन ८४३४७ देशी क्रस्तान थे। महुरा जिलेमें तामिल माषा प्रचलित है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय महुरा जिलेके कसवे महुरामें ८७४२८, दिण्डीगलमें २०२०२, पलनीमें १९९४०, पेरियाकुलम्में १६३६३ रामनादमें १३६१९, किलकरायमें १२३९३, अरुपुकोटईमें १२६७३ और परमकुड़ीमें १०००१ मनुष्य थे। इनके आतिरिक्त देवीकोट, शिवगंगा और तिरुमङ्गलम् छोटे कसवे हैं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—महामारत—(सभा पर्व, ५१ वॉ अध्याय) चोलनाथ और पाण्ड्यनाथ राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञके समय इन्द्रप्रस्थमें आये। वे लोग राजाको भेंट देनेके लिये सुवर्णके घड़ोंमें मलयगिरिसे सुगन्धयुक्त चन्द्रन रस; दर्हुर पर्वतसे चन्द्रन और अगरका ढेर; चमकीले मणि, रत्न तथा सुवर्णके तुल्य सुन्द्रर पतले चीर लाये थे। (बनपर्व, ८८ वॉ अध्याय) पाण्डय देशमें अगस्त्य तीर्थ और वर्षण तीर्थ हैं, उसी देशमें ताम्रपर्णी नदी बहती है। (कर्णपर्व, २० वॉ अध्याय) पाण्डय देशके राजा मलयध्वज कुरुक्षेत्रके संत्राममें राजा युधिष्ठिरकी ओर लड़ते थे। वे कौरवोंकी असंख्य सेनाके विनाश करनेके पश्चात अश्वत्थामाके हाथसे मारे गये।

बाल्मीकिरामायण—( किष्किन्धा काण्ड, ४१ वाँ सर्ग ) सुप्रीवने श्रीजानकीजीको खोजनेके छिये अङ्गद, हनूमान, आदि वानरोंको दक्षिण-दिशामें मेजा और उनसे कहा कि तुम दक्षिणमें जाकर पांड्योंके नगरमें प्राकारका द्वार देखोगे जिसका सुवर्णमय किवाड़ मुक्ता-मणिसे खिचत है, उसके पश्चात् तुम छोगोंको समुद्र मिछैगा, तब उसके पार जानेका उद्योग तुम छोगोंको करना चाहिये।

आदि बहापुराण-(१३ वाँ अध्याय) चन्द्रवंशी राजा ययातिका पुत्र तुर्वसुका वाहि, वहिका गोभानु, गोभानुका त्रैसानु, त्रैसानुका करंघम और करंघमका पुत्र मरुत हुआ। राजा मरुतकी केवल सम्मता नामक एक कन्या थी। वह राजा संवर्तको दी गई। उस पुत्रीसे दुष्यन्त पुत्र जन्मा। इस मांति राजा ययातिके शापसे तुर्वसुका वंश पौरव वंशमें मिल गया। उसके पश्चात् दुष्यन्तका पुत्र कुरुत्थाम; कुरुत्थामका पुत्र अथाकीड और अथा-

र्काडके ४ पुत्र हुए, अर्थात् पाण्ड्य, केरल, कोल और चोल, जिनके नामसे पाण्डय, केरल, कोल और चोल ये ४ देश विख्यात हुए है।

शिवभक्तविलास—( ३० वॉ अध्याय ) दक्षिण दिशाके मधुरा नामक नगरमे मीना-क्षी नाम्नी देवी और पाण्डच राजाओसे पूजित परमेश्वर विराजमान है। मीन अर्थात् मछली-के समान सुन्दर नेत्र होनेके कारण देवीका नाम भीनाक्षी पडा है। वह मलयध्वजकी कन्या है। पाण्ड्य वंशके राजा लोग ताम्रपर्णी नदीसे उत्पन्न मोतियोंसे देवीकी नित्यही पूजा करते है।

मधुरामें मूर्तिनाथ नामक एक धनी वैश्य बड़ा शिवभक्त था। वह हालासनाथ शिवका पूजन किया करता था। अन्ध्र देशका जैन राजा मधुराके पाण्डय राजाको निकालकर वहांका राजा वन गया। उसने बाह्मण और देवताओंका पूजन बन्द करवा दिया। मूर्तिनाथके अतिरिक्त सब लोग जैन मतालवम्बी होगये। जब जैन राजाके निषेव करने परभी मूर्तिनाथने शिवकी पूजाका त्याग नहीं किया तब जैन राजाने ढिंढोरा फिरवाकर चन्दनका विकान बन्द करिदेशा मूर्तिनाथ अपने गृहके सिक्त चन्दनसे शिवकी पूजा करने लगा। जब घरका चन्दन चुक गया। तब उसने सुवर्णपुष्करिणीमें स्नान करके अपना हाथ काट ढालनेका उद्योग किया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मूर्तिनाथ वुम ऐसा काम मत करो, जैन राजा-शबुके हाथसे मारा जावेगा, तुम पाण्डच देशके राजा होकर वैदिक धर्म स्थापित करोगे। मूर्तिनाथ हालासनाथके पास चला गया। गजेश्वर राजाने मधुरापर आक्रमण करके जैन राजा अन्ध्रनाथको मारडाला और मूर्तिनाथको मधुराके सिहासनपर वैठा दिया। जैन लोग मारे गये और वैदिक धर्म स्थापित हुआ। एक सौ वर्षके पश्चात मूर्तिनाथकी सुक्ति हुई।

(४८ वॉ अध्याय) द्रोणीपुरके हरदत्त ब्राह्मणने मधुरामें जाकर वहाँके जैन राजाके मन्त्रीसे पूछा कि मीनाक्षी और सुन्दरेश्वर, जिसको हलासनाथ कहते हैं, कितनी दूर हैं। मन्त्रीने उनको दिखला दिया। हरदत्तने मणिके छम्भोंसे शोभित गोपुरको देखकर वेगवत्ती नदीमें स्नान करके शिव और पार्वतीका पूजन किया और मलयध्वज पाण्ड्यकी कन्या मीनाक्षीदेवी तथा उनके पित हलासनाथकी प्रदक्षिणा करके अपने स्थानपर चला गया। हरदत्तके तेजसे वहाँके जैन राजाको ज्वर लग गया। मन्त्री लोग हरदत्तको राजमहलमें लेगये। उसने सस्म डालकर राजाको आरोग्य करिदया। तव जैन राजाने जैनोको निकाल कर क्षेत्र मत प्रहण किया।

इतिहास-मदुरा हिन्दुस्तानके वहुत पुराने शहरों मेसे है। वह पुराने समयसे हिन्दु-स्तानके दक्षिणीय भागकी राजधानी था और वहाँके पण्डित प्रसिद्ध होते थे। भारतवर्षकें राज्यों में कोई राज्य ऐसा नहीं है, जिसका राजवश इतनी वड़ी मुद्दत तक वरावर कायम रहा हो। सन् ईस्वीके आरम्भसे चार पाँच सौ वर्ष पहिले पाण्ड्य वंशके राजाका राज्य विद्यमान था। कई एक शिलालेखों और तांबेके दानपत्रोपर, जो अवतक विद्यमान हैं, पाण्ड्य वंशके कई राजाओं के नाम देख पडते है। मधुरस्थलपुराण नामक एक संस्कृतकी पुस्तकमे पाण्डय राजाओं के चन्द्र ऐतिहासिक विषय हैं। उनमें लिखे हुए उसवंशके अंतिम राजा मुन्दर पाण्डयने जैनोंका नाश किया और अपने पड़ोसके चोला राज्यको जीता, किन्तु ११ वी सदीके अन्तमे उत्तरसे आक्रमण करने वालेने, जो कदाचित् मुसलमान था, मुन्दर पाण्डयको परास्त किया । १४ वी सदीके पहिले मागम दिल्लीके वादशाहके सेनापित मिलक काफूरने मदुरापर अधिकार किया । मुसलमानोंने मदुरा शहरको छटा और बड़े मन्दिरके वाहरकी दीवारको, जिसमें १४ वुर्ज थे, और बाहरकी इमारतोंको गिरवा दिया; किन्तु भीतरके दोनों मन्दिर बच गये । उसके पश्चात् हिन्दुओने मुसलमानोंको निकाल बाहर किया। बाहर वाले वर्तमान बड़े गोपुर फिर वनवाये गये। ऐसा प्रसिद्ध है कि पांड्य वंशमें सिलसिलेसे ११६ राजा हुए थे।

सोछहवीं सदीके मध्यमें विजयानगरके राजाने विश्वनाथ नायकको हुकूमत करनेके छिये महुरामें मेजा। उसके साथ प्रसिद्ध जनरल आर्य नायक मुठली गया। सन् १५५९ म मदुरा जिला विजयानगरके राज्यका एक भाग बना । विश्वनाथ नायकने मदुराके नायक बंशको नियत किया। सेनें १५७३ में विश्वनाथका देहान्त हुआ। उसका जीता हुआ राज्य इसके संतानोंके अधिकारमे चला आया । उसके वंशमें सबसे अधिक प्रतापी तिहमलई नायक हुआ, जिसका राज्य सन् १६२३ से १६५९ तक था। उसने वहुतेरी इमारतोसे महुरा शहरको संवारा । उसका महल अब तक विद्यमान है । उसने अपने राज्यको तिरुबांकूर, कोयम्बत्र, सेलम, तिहचनापल्ली, तिहनलवेली जिलोपर फैलाया । उसके पहने नाम मान्न विजयानगर राज्यके अधिकारमें थे; परन्तु वह स्वाधीन बन गया, इस छिये वीजापुरके मुस-इसान बादशाहने जो विजयानगरके राज्यको अपने अधिकारमें छाया था, मदुरापर आक्रमण किया। तिरुमलई नायकने कर देनेको स्वीकार किया। तिरुमलई नायककी मृत्यु होनेपर मदुरा राज्यके कई एक मालिक हुए। सन् १७४० में कर्नाटकके चन्दासाहवने मदुराकी अपने अधिकारमें कर लिया । नायक वंशके राज्यका अन्त होगया । उसके पीछे २० वर्ष तक महाराष्ट्र और मुसलमान लोग मंदुरापर आक्रमण करते रहे। सन् १७६३ में कर्नाटकके नन्वाब बालाजाहके लिये अङ्गरेजी अफसर अमानतदार होकर मदुरा जिलेके अधिकारी हुए । सन् १७९० में अङ्गरेजोंने मैसूरके टीपूसे दिण्डीगल तालुक ले लिया । सन् १८०१ में कर्नाटकके नव्वाबने अपना स्वत्त्व ईष्ट इण्डियन कम्पनीको देदिया। सन् १८६५ में मदुरा कसवेमें स्यनिसिपल्टी कायम हुई।

मदुराके मीनाक्षी और मुन्दरेश्वरके वर्तमान मंदिरोंको छगभग सन् १५६० में विश्व-नाथ नायकने; सहस्र स्तम्भ मण्डपम्को विद्वनाथनायकके मंत्री आर्थनायक मुठछीने; मीनाक्षी नायक नामके मण्डपको तिरुमछई नायकसे पहिलेके राजाके दीवान मीनाक्षी नायकने; बड़े मान्दिरके अन्य अनेक सुन्दर हिस्सोंको और बड़े मन्दिरसे पूर्व वाले बड़े मण्डपको १७ नी सदीमें तिरुमर्छई नायकने बनवाया। तेप्पकुलम् सरोवर भी तिरुमर्छई नायकके राज्यके समय बना।

# चौदहवां अध्याय।

~1<del>}\_\_\_</del>++<del>\_\_\_</del>};~

### ( मदरास हातेमें ) रामनाद, रामेश्वर, देवीपत्तन और दर्भशयन।

#### रामनाद् ।

रामेक्वरके यात्री महुरामे रेलगाड़ीसे उतरकर रामेक्वर जाते हैं। महुरासे ९० मील दिक्षिण-पूर्व समुद्रके कितारेके हरवोलाकी खाड़ी तक सडक है। सड़कके वगलमें मीलके पत्थर लगे हैं। नित्य सैकड़ो यात्री पैदल और बेलगाडीपर महुरासे रामेक्वरके लिये प्रस्थान करते हैं। हरवोलाकी खाड़ी तकका बेलगाड़ीका माड़ा सात आठ रुपया लगता है। रामनादपुर तक ६० मील अच्छी सड़क है, किन्तु उससे आगे वाल्हार मार्ग है, जिसमें कई यात्रियोंकी गाड़ी उलट जाती हैं। रामनादपुर तक बेलगाड़ी और घोड़े गाड़ीकी डाक जाती है। कोई कोई यात्री डाकगाड़ीमें जाते है, किन्तु घोड़े गाड़ी वाले असवाव नहीं लादते हैं। नाव द्वारा खाड़ी पार होकर पांवनसे ० मील पूर्व सड़कद्वारा रामेक्वर पहुँचना होता है। (कुल लोग नागपट्टनमें रेलगाड़ीसे उतर आग्वोटपर चढ़कर पांवनमें उतरते हैं।

मदुरासे रामेश्वरका फामिला इस भांति है,--

मील--मोकाम।

२ तेप्पकुलम्।

२ छोटीबस्ती ।

ण्<sub>र</sub>े छोटीवस्ती ।

१२ त्रिभुवन चट्टी।

१८३ वड़ी वस्ती और चट्टी।

२२३ भूतनन्द्रन चट्टी ।

२९ वस्ती और मन्दिर।

२९३ मानामदुरा।

३८ झुदुकोटा वस्ती ।

मील-मोकाम।

४४ दिवानीकचहरी।

४४३ परमगुड़ी ।

५७३ पूलुरक्षेत्र।

६७ रामनाद्पुर।

६८ धर्मशाला।

८१ ॲचीपल्छी।

९० हरवोलाकी खाड़ी।

९३ पांबन।

१०० रामेश्वरपुरी ।

त्रिमुवनचट्टीपर धर्मशाला, १८॥ मीलके पासकी वड़ी चट्टीपर छोटी धर्मशाला, भूत-नन्दन चट्टीपर धर्मशाला, २९ मीलके पास वेगा नदीके पास एक गिरजा; माना महुराँमें धर्मशाला, झुदुकोटामें धर्मशाला, ४९ मीलपर नदीका वाल, परमगुड़ी वड़ी वस्तीमें धर्म-शाला, पुलुर क्षेत्रमें धर्मशाला, रामनादपुरमें राजा और धर्मशाला, ऊँचीपल्लीमें धर्मशाला और पांवनमें कचहरी तथा धर्मशाला है । परमगुड़ी चट्टीसे देवीपत्तन तीर्थका मार्ग गया है । वहाँसे लगभग २० मील दक्षिण कुछ पूर्व समुद्रके पास देवीपत्तन है । दश बारह घण्टेमें बिलगाड़ी वहाँ पहुँच जाती है । रामेश्वरके मार्गमें महुरा कसबेसे ६७ मील दक्षिण-पूर्व (९ अंश, २२ कला, १६ विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ५२ कला, ९ विकला पूर्व-देशान्तरमें ) मदरास हातेके महुरा जिलेमें वैगा नदीके दिहने सेतुपति राजाओंकी राजधानी रामनाद कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय रामनादमें १३६१९ मनुष्य थे, अर्थात् ११०६८ हिन्दू, १९९६ मुसल्यमान और ५५५ क्रस्तान।

रामनाद कसवेमें राजाका महल, १ मिशन, ३ गिरजे और कई धर्मशालायें हैं। किलेकी जगहके भीतर खास कर मारवार और वेल्लाल जातिके लोग, जो महल सम्बन्धी काम करते हैं और बाहर चेंटी तथा लवाई जातिके लोग बसे है। कसवेसे १ मील दूर रामेश्वरके मार्गहीपर राजाकी एक धर्मशालामें सदावर्त जारी है।

राजाकी जमीदारी—इसके उत्तर शिवगंगाकी जमीन्दारी और तिरुमङ्गलम् तालुक पूर्व तश्जीर जिला; दक्षिण मनारकी खाड़ी और पश्चिम तिरुनलबेली जिला है। देश प्रायः समतल है। राजाकी जमीन्दारीमें ताड़ और खजूरके बहुत वृक्ष और लगभग २००० सरोवर है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राजाकी जमीदारीका क्षेत्रफल लगभग २११२ वर्ग मील था। उस समय उसमें ४३२५४२ मनुष्य थे; अर्थात् ३४४१८८ हिन्दू, ६०४३६ मुसलमान, २७९१० क्रस्तान और ८ अन्य। राज्यसे ७४१००० रुपया मालगु-, जारी आती है; जिसमेंसे ३१४००० रुपया सरकारको राजकर दिया जाता है।

इतिहास—रामनादका राजवंश मारवार जातिका है। वहाँके राजा सेतुपति करके प्रिसेख है। उनके पूर्वज छोग पहिले रामनादसे १० मील पश्चिमोत्तर मदुराकी सड़कके पास एक छोटे गाँवमें रहते थे। १८ वी सदीके आरम्भमें रामनाद राजधानी वना। वहाँ किला बनाया गया, जो अब नष्ट होगया है। किलेकी चारों ओर खाई थी, जो अब मर गई है। किलेके मध्य भागमें राजाका महल है। १८ वी सदीके मध्य भागमें झगढ़ेके कारण देश उजाड़ होगया। सन् १७२९ मं राज्यके ५ भागोंमेंसे २ भाग वागी प्रजाको दे दिया गया, जिनके वंशधर शिवसागरके राजा है। मन् १७७२ में अङ्गरेजी अफसरने रामनादको छे लिया और राजा अङ्गरेजोंके अधीन हुए। सन् १७९५ में अङ्गरेज महाराजने बगावत फरनेके कारण रामनादके राजाको गहीसे उतार कर मदरास शहरमें कैंद रक्खा। सन् १८०२ में सरकारने उस राजाकी वड़ी वहिनको रामनादकी जमीन्दारी दे दी। सन् १८८९ में समनादके वर्तमान राजा वालिंग होनेपर राज्यके अधिकारी हुए।

### रामेश्वर ।

रामनाद कसबसे २३ मील और मतुरा कसबेसे ९० मील दक्षिण-पूर्व समुद्रके पास हरबोलाकी खाड़ी है, जिसको बेताल मण्डपम् कहते हैं। उससे पूर्व (९ अंश १७कला, १० विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, २१ कला, ५५ विकला पूर्व देशान्तरमें ) मदरास हातेके मतुरा जिलेके रामनादकी जमीन्दारीके अन्तर्गत मनारकी खाड़ीमें रामश्वर नामक टापू है, जिसका नाम सेतुवन्य खण्डमें गम्धमादन पर्वत लिखा हुआ है। टापू उत्तरसे दक्षिणको लगभग ११ मील लम्बा और पूर्वसे पश्चिमको ७ मील चौड़ा है। उस बाल्दार टापूमें बबूल ताड़ और नारियलके अनेक बाग तथा बहुतसे बुख लगे हुए हैं। टापूके निवासी, जिनमें

खास करके ब्राह्मण तथा उनके नोकर हैं, रामेज्यरके मन्दिरकी आमदनीसे अपना निर्वाह करते हैं। टापूके उत्तरीय भागके पश्चिमके किनोरेपर पांचन सवडिवीजन और पूर्वके किनोरे की ऊँची भूमिपर रामेज्यरपुरी है, जिसके बड़े मन्दिरसे दक्षिण ओर ३ मील घेरेकी मीठे पानीकी झील है।

हरबेलाकी खाड़ीसे ३ मील पूर्वेत्तर रामेग्वरके टापूमे पांचन वस्ती है, जिसमे सन १८८२ की मनुष्य-गणनाके समय ४८३३ सनुष्य थे। वहाँके निवासी खास करके माझी, डुवुआ और अन्य सामुद्रिक पेशे वाले हैं। याची लोग खाड़ीमें नावोंमें वैठकर पांवन उतरते हैं। प्रसेक आदमीको नावका भाडा चार आना छगता है। समुद्रके धावाके पाछ, त्रिभुजा-कार होते हैं। पवन किसी तरफ चलता हो पालके सहारेसे नाव सव दिशाओं में जाती हैं। पांबनमे लगभग १०० फीट ऊँचा लाइटहाउस,सरकारी कचहरी, धर्मशाला और (धर्मशालेके यास ) भैरवजीका एक छोटा मन्दिर है । वहाँ समुद्रके तीरपर भांति भातिकी सामुद्रिक वस्तु इखर्नमें आती हैं। पांत्रनमे गल्छेकी तिजारत होती है और वर्षमे ६ मास सिलोनकी गवर्नमे-ण्टकी तरफसे क़ुछी ले जानेके लिये एमीयेशन डेपोट कायम रहता है। पांत्रनके आमने सामने मनारकी खाडीके पश्चिम किनारेपर हन्मानजीका मन्दिरहै। पांवनके पाससे मन्दिरके निकट न्तक खाड़ीके आर पार जलके ऊपर वाँघके समान परथरकी एक लकीर है। पानीमे थोड़ी दूरतक लकीर नहीं है, उसी मार्गसे समुद्रकी नाव और आगबीट जाते आते हैं। सिलोन अर्थात् उद्घास आनेत्राले तथा लका जानेवाले आगत्रोट पांत्रनमे सुसाफिरोंको चढ़ाते उतारते है । पांत्रनसे लड्डा जानेका महसूल प्रति आदमीका दो तीन रुपया लगता है । रामेश्वरके यात्रियोंभेसे कोई कोई पांबनके पास आगवोटमें चढ़कर उससे पूर्वोत्तर नागपट्टनमुमें उतरकर रेलगाड़ीमें चढते हैं और कोई कोई नागपट्टनमुमें रेलगाडीसे उतरकर आगवेंट द्वारा पावन जाते हैं। अति मनुष्यका महसूल तीन राया लगता है। आगवोटपर चढ़ाने अथवा उससे उतारनेवाली नावका भाडा अलग है। आगबोटमें चढ़ने तथा उससे उतरनेकें समय अथवा उसके हिलनेसें क्केश होता है, इस लिये रामेश्वरके प्रायः सब यात्री मदुरा होकर पांबन जाते हैं। कोई कोई यात्री रामेश्वरसे छौटनेपर पांबनसे लगभग ८० मील दक्षिण-पश्चिम नाव द्वारा ततिकडींमें जाकर रेलगाड़ीमें चढते हैं। पांत्रनसे तुतिकुडीका नाव भाड़ा प्रत्येक आद्मीका लगभग एक क्पया लगता है। मार्गमें देवीपत्तन और दर्भशयन तीर्थ मिलता है।

पात्रनसे ७ मील पूर्व रामेश्वर टापूके पूर्व किनारेपर भारतवर्षके प्रसिद्ध ४ घामोमेंसे दक्षिणका घाम रामेज्वर नामक वस्ती है। पांबनसे वहाँ तक तांगे और वैलगाड़ीकी सड़क वनी हुई है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय रामेश्वर वस्तीमें ४१६ मकान और ६११९ मनुष्य थे, अर्थात ५४६७ हिन्दू; ४१६ क्रस्तान और २३६ मुसलमान।

वस्तीके वाजारमें विनयों और इल्लाइयोंकी दुकानोंपर खाने पीनेकी सब वस्तु मिलती हैं, पर महंगी। वाजारमें फल और तरकारी सर्वदा रहती है। वहाँके ६ पेसेका एक लाना होता है। वहाँ रामनादके राजाका एक मकान, कई धर्मशालायें और सदावर्त हैं। में फुक बाले राजा शिववक्श वागलाकी धर्मशालामें टिका था। वहाँ नारियलके पत्तल और जल भरनेके लिये ताड़के डोल दर्शनीय होते हैं, जो वीनकरके अथवा सी करके वनाये जाते है।

नारियल और ताड़के पत्तोंसे मकानभी छाये जाते है। रामेश्वरमें यात्री सर्वदा जाते हैं, इस कारणसे वहाँके पण्डे तथा दुकानदार लोग सबकी भाषा समझते हैं। वहाँके पण्डाओंने यात्रियोंको लोनेके लिये उत्तरीय भारतके बहुत लोगोंको गुमास्ता तथा नौकर रक्खा है। वे लोग सैकड़ों कोसोंसे यात्रियोंको लेजाते हैं।

लक्ष्मण तीर्थ-रामेश्वरके मन्दिरसे पौन मील पश्चिम पांबनकी सड़कके दक्षिण बगल लक्ष्मण तीर्थमें लक्ष्मण कुण्ड नामक एक उत्तंम सरोवर है, जिसके चारों बगलोंपर पानीतक पत्थरकी सीढ़ियों और सीढ़ियों के शिरेपर दीवार है। सरोवरके उत्तर बगलपर एक मण्डप और ईशान कोणके पास एक मन्दिरमें लक्ष्मणेश्वर शिव हैं। रामेश्वरके यात्री प्रथम लक्ष्मणकुण्डमें स्तान करके लक्ष्मणेश्वरको तीर्थ भेंट देते हैं। जिसका पिता मरगया है, वह वहां मुण्डन कराकर पिण्डदान करता है। पितरजीवी पुरुष मुण्डन करवाकर स्नान दर्शन करते हैं।

रामतीर्थ-लक्ष्मण कुण्डसे पूर्व उसी सड़कके दक्षिण रामतीर्थमें रामकुण्ड नामक पक्का सरोवर है, उसमें यात्री छोग स्नान वा मार्जन कर छते हैं।

रामझरोखा-रामेश्वरके मन्दिरसे १ मीछ उत्तर रामझरोखा एक स्थान है। यात्रीगण वाल्क्षके मार्गसे पैदलही वहाँ जाते है। वहाँ एक टीलेपर दो मिलला छोटा दालान है, जिसमें रामचन्द्रजीके चरणिचह्नकी पूजा होती है। वहाँसे धनुष तीर्थ और तीन तरफ समुद्र देख पड़ते हैं। टीलेके उत्तर एक छोटे कुण्डमे थोड़ा जल रहता है।

सुत्रीवतीर्थ-रामेश्वरके मन्दिर और रामझरोखेके वीचमें सुत्रीवकुण्ड नामक सरोवर है, जिसके किनारेपर एक छोटे मन्दिरमें सुत्रीवकी छोटी मूर्ति है। सरोवरमें थोड़ा पानी है। मन्दिरमें कोई रहता नहीं।

ब्रह्मकुण्ड—रामेश्वरपुरीकी परिक्रमा ५ मीलकी है। उस परिक्रमामें हनूमानकुण्ड और उसके पश्चात् समुद्रकी रेतीमें ब्रह्मकुण्ड मिलता है। वहाँ स्वामाविक विभूति ( भस्म ) होती है, जिसको यात्री लोग अपने घर लेजाते है। ब्रह्मकुण्डके पास महिषमिदनी देवीका मन्दिर है। विजया दशमांके दिन गणेश, रामेश्वर और स्कन्दकी घातुमयी उत्सव मूर्तियां रामेश्वरके मन्दिरसे विमानोंमें वैठाकर ब्रह्मकुण्डपर जाती हैं। वहाँ शमी वृक्षकी पूजा होती है।

सीताकोटि-रामेश्वरपुरीसे चार पाँच मीछ दूर समुद्रके किनारेपर सीताकोटि नामक विशे हैं। वहाँके कृपका जल बहुत मीठा है।

धनुष्कोटि तीर्थ-यह स्थान रामेश्वरपुरीसे करीव १२ मील दक्षिण धनुष तीर्थ करके प्रसिद्ध है। तीन चार रुपयेमें आती जाती दोनों तरफके लिये बैलगाड़ी किराया होती है। अनेक यात्री रामेश्वरपुरीसे समुद्रकी नाव द्वारा धनुप तीर्थ जाते हैं। खुक्की रास्तेसे रामेश्वर पुरीसे ७ मील दक्षिण जानेपर एक छोटी धर्मशाला मिलती है; जिससे २ मील आगे एक सेठकी वड़ी धर्मशाला है, जहां सदावर्त लगा है और बनियोंकी दृकाने हैं। उससे ३ मील आगे धनुष तीर्थ है। वहाँ जमीनकी नोक पानीके भीतर चली गई है। उसके एक बगलके समुद्रको महोदधि और दूसरे बगलके समुद्रको रत्नाकर लोग कहते हैं। बीचमें बाल्का मदान है। यात्रीगण समुद्रमें स्नान करके अपने पण्डेके सुनहरे छोटे धनुषको जो वह अपने पास लेजाते हैं, पूजन करके सेतुकी प्रार्थना करते हैं। ग्रहण आदि पर्वीमें वहाँ स्नानका मेला होता है।



रामेश्वरका मन्दिर—रामेश्वर वस्तीके पूर्व समुद्रके किनारेपर लगभग ९०० कीट लग्बा और ६०० फीट चौड़ा अर्थात दे० नीचे भूमिपर रामेश्वरका पत्थरका मन्दिर है। मन्दिरके चारोओर २२ फीट ऊँची दीवार है, जिसमें तीन ओर एक एक और पूर्व ओर २ गोपुर हैं, जिनमेंसे केवल पश्चिमवाला सात मिक्तला गोपुर, जो लगभग १०० फीट ऊँचा है, तैयार हुआ है। उत्तर और दक्षिण वाला गोपुर, जो तैयार नहीं है, दीवारसे थोड़ेही ऊँचा है। गोपुरा और भीतरकी दीवारोंमें नकाशीका विचित्र काम और बहुतसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। पश्चिमवाले गोपुरके फाटकके भीतर रामेश्वरजीके चित्रपट और कद्राक्षकी माला विकती हैं। मन्दिरके भीतरकी पार्टी हुई सड़के, जो लगभग ४००० फीट लंबी और २० फीटसे ३० फीट तक चौड़ी है, दर्शकोंके मनको चिकत करती हैं और मन्दिरके विभन्नको जनाती है। जमीनसे ३० फीट ऊपर सड़कोंकी छत हैं। दरवाजेके रास्ते और छतोंमें ४० फीट लम्बे पत्थर लो हि। रान्निमें सड़कोंकी छतोंमें सैकड़ों लालटेन बरती हैं। नीच लिखे हुए नम्बरोंसे मन्दि-रका नकशा देखिये।

नम्बर १—यह मिन्द्रिक घेरेके भीतर प्रधान स्थानों और नम्बर २ की सहककों घेरती हुई मिन्द्रिकी प्रधान सड़क है । पश्चिम; उत्तर और दक्षिणके गोपुरोसे एक एक सड़क उस प्रधान सड़कको काटती हुई भीतरको गई है । नम्बर १ की सड़कके दोनों तरफ ४ फीटकी उँचाई पर दोहरी दालान हैं, जिनमें बड़े बड़े खम्भे लगे हुए हैं । उनमें मनुष्यों और सिंह आदि जानवरोंकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ सुन्दर रीतिसे बनी हुई है । द्वारसे भीतर एक जगह दहिनेके खम्भोंपर राजा सेतुपतिऔर उनके परिवारके कई आदिमयोंके चित्र खोदे हुए है । उत्सवके समय जब रामेश्वरंजीकी प्रतिनिधि मूर्ति मिन्दरकी परिक्रमा करती है तब वह इस स्थानपर ठहरती है । उस समय राजाकी ओरसे उनकी आरती उतारी जाती है और माला तथा ताम्बूल आदि वहाँ राजाके चित्रको प्रसाद मिलता है । उत्तरकी सड़कमें पश्चिम और ब्रह्महत्याविमोचन नामक कूप, मध्यमें गंगातिर्थ और यमुनातिर्थ २ कूप और इनसे पूर्व गयातिर्थ एक कूप है । सड़कके पूर्व छोरपर दक्षिण मुखके मिन्दरमें स्कन्द आदिकी धातुमयी उत्सव मूर्तियाँ रहती है । इनके अतिरिक्त इस नम्बरकी सड़कमें कई देव मिन्दरोंके द्वार है । इस सड़कसे रामेश्वर और पार्वतीके निज मिन्दरोंकी तीसरी परिक्रमा होती है ।

नम्बर २—यह सड़क रामेश्वर और पार्वतीके मन्दिरोंकी दूसरी परिक्रमाकी जगह है। सड़कके दोनों बगलोंसे खम्भाशोंकी कतार और ऊपर्धूं छत है। पश्चिमके गोपुरकी सड़कसे प्रवेश करनेपर सामने छोटे मन्दिरमें गणेशजीकी विशाल मूर्तिका दर्शन होता है। ईशान कोणपर छोटे मन्दिरमें शिव और पार्वतीकी धातुमयी उत्सव मूर्तियां हैं, जिसके पूर्व शंखतीर्थ एक कूप है। पूर्वकी सड़कपर चक्रतीर्थ नामक कूप है।

नम्बर ३—-यह रामिश्वर और पार्वतीके मिन्दरोंकी पहिली परिक्रमा है। पूर्व तरफ रामेक्वरजीके निज मिन्दरके सामने सोनेका मुलम्मा किया हुआ बड़ा स्तम्भ है, जिसके पास १३ फीट कँचा ८ फीट लम्बा और ९ फीट चौड़ा बड़ा नन्दी (बैल) बैठा है, जो भारतके सब निन्द्योंसे बड़ा होगा। नन्दीके सामने रत्नाकर और महोद्धि दोनो समुद्रोंकी और हरबोलाकी खाड़ीकी प्रतिमा हैं। नन्दीके बाम पार्क्के मण्डपमें बाल हनुमानकी मूर्ति है। नन्दीसे उत्तर कोटितार्थ नामक कूप और दक्षिण शिवतीर्थ नामक छोटा तालाव है, जिसके दक्षिण अमृततीर्थ नामक कूप है।

नम्बर ४-श्रीरामेश्वरजीका निज मन्दिर १२० फीट ऊँचा है। तीन डेवढ़ीके भीतर शिवके प्रख्यात बारह ज्योतिर्छिङ्गों में एक रामेश्वर शिविछिङ्ग हैं। उनके ऊपर शेपजी अपनी फणासे छाया करने है। मन्द्रिमें सर्व साधारण यात्री नहीं जा सकता, तथापि जगमोहनसे अर्घा समेत श्रीरामेश्वरजीका अत्युत्तम रीतिसे दर्भन होता है। रात्रिमें पचासो दीप जलते हैं और आरती होती रहती है, जिसके प्रकाशसे रामेश्वरजी देख पढ़ते हैं। फूछ माला और विल्वपत्रकी माला मन्दिरके अर्चक लोग यात्रीकी तरफसे रामेश्वरपर चढ़ा देते हैं। १॥=) देनेपर गङ्गाजछ चढ़ानेका टिकट मिलता है और ।=) आना ऊपरसे लगता है। गङ्गाजल मन्दिरके अर्चकद्वारा चढ़ाया जाता है। जिसके पास गङ्गाजल नहीं रहता वह उसको अपने पण्डेसे खरीद लेता है। वहाँकी रीतीके अनुसार किसी यात्रीको मन्दिरमें जाकर निज हाथसे रामेश्वरपर जल चढ़ानेका आधिकार नहीं है, परन्तु कोई कोई धनी लोग वहाँके अर्चक और पण्डोंको प्रसन्न करके रामेश्वरपर निज हाथसे गंगाजल चढ़ाते हैं।

नम्बर ५-रामेश्वरका वड़ा जगमोहन है, जिसमें खंडे होकर यात्रीगण रामेश्वरजीका दर्शन करते हैं। जगमोहनमें कई देव मूर्तियाँ हैं।

जगमोहनसे उत्तर काशीविश्वेश्वरका मन्दिर है । वहां अन्नपूर्णाजीकी भी मूर्ति है और भोगरागका अच्छा प्रबंध है ।

काशीविश्वेश्वर शिव छिङ्गको हन्मानने स्थापित किया । आगे रकन्द् पुराणके सेतुबन्ध खण्डके ४४ वे से ४६ वे अध्याय तक देखो । वहां छिखा है कि हनुमान केछाशसे शिविछिग छाया और रामेश्वरके उत्तर पार्श्वमें स्थापित किया । रामचन्द्रने कहा कि यह छिंग हनुमानके नामसे प्रसिद्ध होगा । रामचन्द्रकी आज्ञा है कि हनुमानके छाये हुए छिंग (काशी-विश्वेश्वर) का दर्शन करके तब रामेश्वरका दर्शन करना चाहिये । वहां ऐसाही होता है।

नम्बर ६—जगमोहनके पूर्व नीची भूमिपर आंगन है, जिसके नैर्ऋत्य कोणके पास सर्वतीर्थ नामक कूप है।

नम्बर ७-पार्वतीजीका मन्दिर है-तीन डेबढ़ीके भीतर बहुमूल्य वस्त्र और भूषणोसे सुशोभित पार्वतीजीकी सुन्दर मूर्ति है। रात्रिमें पचारों और दिनमें भी कई दीप मन्दिरमें जलते हैं। मन्दिरका पुजारी दक्षिणा पाने पर यात्रीकी ओरसे पार्वतीजीकी आरती करता है। फूल माला तथा विस्वपत्रकी माला विना दक्षिणा लिये वह चढा देता है। मन्दिरके भीतर स्व साधारण लोग नहीं जाने पाते, परन्तु वहांका पुजारी कुछ दक्षिणा लेकर दूसरी डेवढीसे यात्रीको पार्वतीका दर्शन कराता है।

नम्बर ८-पार्वतीके मन्दिरका वडा जगमोहन है,-जिसमें खंडे होकर यात्रीगण श्रीपार्वतीजीका दर्शन करते हैं। जगमोहनके उत्तर भागमें एक घेरेके भीतर सोनहुळे झूळन-पर पार्वतीकी सोनेकी छोटी मूर्ति है। झूळनके चारों चोव चान्दीके वने हैं। पार्वतीके पासमें चन्दनका चैंदर रक्खा है। जगमोहनके दूसरे हिस्सेमें कई देव मूर्तियाँ हैं।

नम्बर ९--जगमोहनके पूर्वके ऑगनमें एक मण्डपम् और एक ऊँचा स्तरभ है। स्तस्भ पर सोनेका मुख्यमा किया हुआ है।

नम्बर १०-प्राधवतीर्थ-नामकं सरोवर है; जिसके चारों बगलोंपर पानी तक पत्थरकी सीढ़ियां और ऊपर तीन तरफ बड़े वड़े खम्मे लगे हुए दोहरी दालान और पूर्व ओर फर्शके बाद दीवार है। दालानके पीछे चौड़ी सड़क बनी हुई है। माधव तीर्थके पास सेतुमाधव-जीकी मूर्ति है।

नम्बर ११—में गत्रयतीर्थ, गत्राक्षतीर्थ, नलतीर्थ, नीलतीर्थ और गन्धमाद्नतीर्थ—नामक ५ कृप क्रमसे मिलते हैं और पॉच छः देवमन्दिर हैं।

नम्बर १२-के उत्तरके भागमें छोटे दरवाजेके पास सूर्व्यतीर्थ और चन्द्रतीर्थ-दो कृप हैं।

नम्बर १३-में कोई प्रसिद्ध वस्तु नहीं है।

नम्बर १४-में नारियल आदिके बहुत वृक्ष हैं और उसके पश्चिम भागमें एक शिखर-दार मन्दिर है।

नम्बर १५-में नारियल आदिके बहुत वृक्ष हैं । उसके पश्चिम हिस्सेमें सड़कके पास शिखरदार शिव मन्दिर है ।

नम्बर १६-में मकान और अनेक वृक्ष हैं।

नम्बर १७-के उत्तर हिस्सेमें सरस्वतीतीथ, सावित्रीतीथ और गायत्रीतीथ नामके ३ फूप और दूसरी जगहोंमें कई मण्डपम् हैं दोनों गोपुरेंकि सध्यमें लक्ष्मीतीर्थ नामक एक बावली है।

नम्बर १८—में दोनों गोपुरोंके सामने दो दरवाजे हैं; उसका दक्षिण भाग उजाड़ है। रामेश्वरजीके बृहत् मन्दिरमें ऊर्द्ध लिखित देवताओंके अतिरिक्त स्थान स्थानमें श्रीरा- मचन्द्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुच्न, सीता, साक्षीगोपाल, जनार्दन,वेङ्कटेश,कोटि देवता,कोटेश्वर महादेव, गणेश,कार्त्तवीर्य, महावीर, नवप्रह आदि देवताओंकी मूर्त्तियाँ;रामेश्वरजीका भण्डार, महसूलका दफ्तर और मन्दिरके अधिकारियोंके अनेक मकान हैं।

अग्नितीर्थ-रामेश्वरजीके मन्दिरके पूर्वके समुद्रके एक घाटको अग्नितीर्थ कहते हैं। यात्रीलोग उस जगह समुद्रमें स्नान करते हैं।

अगस्त्यतीर्थ-मिन्द्रके ईशान दिशामें उससे चार पॉच सौ गज दूर अगस्त्यतीर्थ नामक बावळी है।

चौबीसतीर्थ-स्कन्द पुराणके सेतुबन्ध खण्डमें रामेश्वरपुरीसे देवीपत्तनतक २४ तीर्थ छिखे हुए हैं, उनमेंसे बहुतेरे तीर्थ ऊपर छिखे हुए २४ तीर्थोंमें नहीं हैं, उनके बदछेमें कई एक दूसरे नामके तीर्थ हैं। वहाँ नीचे छिखे हुए २४ तीर्थ प्रसिद्ध हैं, जिनके जछसे यात्री छोग स्नान करते हैं।

(नम्बर १० में) १ माधवतीर्थ, (नम्बर ११ में) २ गवयतीर्थ, ३ गवाक्षतीर्थ, ४ नछतीर्थ, ५ नीछतीर्थ, ६ गम्धमादनतीर्थ, (नम्बर १ में) ७ ब्रह्महत्याविमोचनतीर्थ, ८ गङ्गातीर्थ, ९ यमुनातीर्थ; १० गयातीर्थ, (नम्बर १२ में) ११ स्ट्यंतीर्थ, १२ चन्द्रतीर्थ, (नम्बर २ में) १३ शंखतीर्थ १४ चक्रतीर्थ (नम्बर ३ में) १५ अमृततीर्थ, १६ शिवतीर्थ (नम्बर ६ में) १७ सर्वतीर्थ, (नम्बर १० में) १८ सरस्वतीतीर्थ, १९ सावित्री तीर्थ, २० गायत्रीतीर्थ, २१ छक्ष्मीतीर्थ; (समुद्रमें) २२ अग्नितीर्थ, (मिन्द्रसे ईशान दिशामें) २३ अगस्त्यतिर्थ और (नम्बर ३ में) २४ वॉ कोटितीर्थ हैं।

इनमें माधवतीर्थ और शिवतीर्थ तालाव, लक्ष्मीतीर्थ और अगस्त्यतीर्थ बावली; अग्नितीर्थ समुद्र और वाकी १९ तीर्थ १९ कृप हैं। २२ तीर्थ मन्दिरके भीतर और २ तीर्थ उसके वाहर हैं। २३ तीर्थों के जलसे एकही समयमें और कोटितीर्थके जलसे पुरीसे चलनेके समय यात्री लोग स्नान करते हैं।

मिंदरका उत्सव-मिंदरकी उत्सव मूर्तियाँ फाल्गुनकी शिवरात्रिके दिन ६ विमान् नोमें सिंहासनारूढ गाजे वाजेके समारम्भसे निकळती हैं। प्रत्येक विमानमें ४ कहार छगते हैं। पहछे विमानमें शिव, दूसरेमें पार्वती, तीसरेमें गणेश, और चौथेमें कार्तवीर्य्य, पॉचंबमें हनुमान् और छठेमें एक अन्य देवता रहते है। श्रावण मासमे शिव पार्वतीके विवाहका उत्सव होता है। उस समय आसपासके प्रदेशोके बहुत यात्री आते हैं। इनके अछावे समय समयपर रामेश्वरपुरीमें उत्सव हुआ करता है। भारतके सैकड़ो यात्री नित्य रामेश्वरपुरीमें पहुँचते हैं।

मन्दिरका प्रवत्य-पहिले रामनादके राजा, रामेश्वरके मन्दिरका प्रवन्ध करते थे, किन्तु इस समय अङ्गरेज महाराजने उसको मदुराके जंगमबाबाके अधीन किया है। मन्दिरके खर्चके लिये रामनादके राजाके दिये हुए ५७ गाँव हैं, जिनसे वार्षिक ४५००० रुपया मालगुजारी आती है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—पराशरस्मृति—( १२ वॉ अव्याय ) समुद्रके सेतुके दर्शन करनेसे ब्रह्महत्या पाप छूट जाता है। ब्रह्महत्या करनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह सेतुबन्ध यात्राके मार्गमे चारो वर्णोंसे भिक्षा मांगे। श्रीरामचन्द्रकी आज्ञासे नल बानरने १०० योजन लम्बा और १० योजन चौडा सेतुं बांधा था, उसके दर्शन मात्रसे उसके ब्रह्महत्या पापका नाश होजाता है। उसको उचित है कि सेतुके दर्शनसे विशुद्ध होकर सागरमे स्नान करे।

वास्मीकिरामायण—( लंकाकाण्ड, १२४ और १२५ वॉ सर्ग ) श्रीरामचन्द्रने रावणको जीतकर लक्ष्मण, सीता, विभीषण आदि राक्षस और सुशीव आदि वानरोंके सहित पुष्पक विमानपर चढ़ लंकासे प्रस्थान किया । विमान आकाश मार्गसे चला । श्रीरामचन्द्र जानकी- जीको स्थानोंको दिखाने लगे, वह बोले कि हे सीते ! देखो यह सेना टिकनेका स्थान है; यहाँ सेतुवांधनेके पहले शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्न हुए थे, यह समुद्रका घाट सेतुवन्ध नामसे प्रसिद्ध तीनों लोकोंमें पूजित हुआ है, यह पवित्र स्थान पापोंका नाश करने वाला है ।

नह्याण्डपुराण-अध्यात्मरामायण-( लङ्काकाण्ड, ४ था अध्याय ) सेतु आरम्भके समय श्रीरामचन्द्रने लोकके हितके लिये वहां रामेश्वर शिवको स्थापित किया । उन्होंने कहा कि जो न्यिक्त सेतुवन्धका दर्शन करके रामेश्वर शिवको प्रणाम करेगा, उसका नह्यहत्यादि पाप छूट जायगा । जो प्राणी सेतुवन्धमे स्तान और रामेश्वरके दर्शन करके बाराणसीके गङ्गाज- असे रामेश्वरको स्नान करावेगा 'और जलकी कांवर समुद्रमें डाल देगा उसको निःसन्देह नह्यलोक मिलेगा ।

शिवपुराण-( ज्ञानसंदिता, ३८ वॉ अध्याय ) शिवजीके १२ ज्योतिर्छिङ्ग है; (१) सौराष्ट्र देशमे सोमनाथ. (२) श्रीशैलपर मिलकार्जुन, (३) उज्जैनमें महाकालेश्वर, (४) ओंक्-रमे अमरेश्वर, (५) हिमालयमें केदारेश्वर, (६) डाकिनीमे भीमशंकर, (७) वाराणसीमें विद्रवेश्वर, (८) गोदावरीके तटपर ज्यम्बक, (९) चिता सूमिपर वैद्यनाथ, (१०) दारुका वनमें नागेश, (११) सेतुर्बन्यम रामेश्वर और (१२ वॉ) शिवालयमें पुरुमेश्वर।

(५७ वॉ अध्याय) रामचन्द्रजी छक्ष्मण तथा सुमीव आदि १८ पद्म सेनाओं के सिहत सीताकों छुड़ानके छिये दक्षिण समुद्रके पास पहुँचे। उनको जल पीने के समय स्मरण हुआ कि आज हमने शिवजीका दर्शन नहीं किया; तिना दर्शन किये हम जल कैसे पियेंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने वानरोसे मृनिका मंगाकर मृत्तिकाका शिविलक्ष बनाया और आवाहन तथा पूजन करके उनसे विनय किया कि है शंकर! आपकी कृपासे रावण दुर्जेय हुआ है; आप मेरा सहाय कीजिये। शिवजी प्रकट होकर बोले कि है रामचन्द्र! तुम्हारा मंगल होगा। उसके पश्चात श्रीरामचन्द्रने शिवजीकी जलधारासे जल पान करके शिवजीसे विनय किया कि हे शंकर! आर्य लोगोंके हितके लिये आप इस स्थानपर निवास कीजिये। शिवजीन रामचन्द्रके बचनसे प्रसन्न होकर वहाँ लिंग रूपसे निवास किया, उसी लिंगको रामेश्वर कहते हैं। रामेश्वर शिवके समरण करने से सम्पूर्ण पार्पोका नाश होजाता है।

गरुड़पुराण-( पर्वार्द्ध, ८१ वाँ अध्याय ) सेतुबन्धरामेश्वर एक उत्तम तीर्थ है। मत्स्यपुराण-( २२ वाँ अध्याय ) रामेश्वरतीर्थ श्राद्धके छिये श्रेष्ठ है।

ब्रह्मवेवर्तपुराण-( छुष्ण जन्म खण्ड,७६ वॉ अध्याय ) आपादकी पूर्णिमाको सतुबन्ध रामेददवरके दर्शन और पूजन करनेते प्राणीका किर जन्म रहीं होता है। रातमें महादेवजीके दर्शनके छिये वहाँ विभीषण आते हैं।

स्कन्दपुराण—( सेतुवन्ध खण्ड, पहिला अध्याय ) श्रीरामचन्द्रके वॉधे हुए सेतुके समीप सब क्षेत्रोंम उत्तम रामेश्वर क्षेत्र है। ( दूसरा अध्याय ) श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे वानरगण सहस्रों पर्वतोंके श्वङ्ग, वृक्ष, वेलि, तृण आदि लाये। नलने समुद्रके ऊपर १०योजन चौड़ा और १०० योजन लम्बा सेतु वॉधा। जहाँ रामचन्द्रजीने कुश शय्यापर शयन किया, और सेतु वॉधा वंही स्थान प्रसिद्ध तीथे होगया। सेतुवन्धके समीपके तीथीमें नीचे लिखे हुए २४ तीथे प्रधान हैं;—१ चक्रतीर्थ ( जो देवीपत्तनमें है ), २ वेताल विवाद (देवीपत्तनकी ओर ), ३ पापविनाश्चन, ४ सीतासर, ५ वॉ मंगलतीर्थ, ६ अमृतवापिका, ७ वॉ ब्रह्मकुण्ड, ८ वॉ हनुमल्डण्ड, ९ वॉ अगस्यतीर्थ, १० वॉ रामतीर्थ, ११ लक्ष्मणतीर्थ, १२ जटातीर्थ; १३ लक्ष्मीतीर्थ १४ अग्नितीर्थ, १५ चक्रतीर्थ, १६ शिवतीर्थ, १० शंखतीर्थ, १८ यमुनातीर्थ, १९ गङ्गातीर्थ, २० जायातीर्थ, २१ कोटितीर्थ २२ साध्यामृततीर्थ, २३ मानसतीर्थ और २४ वॉ धनुष्कोटितीर्थ।

(तीसरा अध्याय) सेतुमूळके समीप चक्रतीर्थ है। धर्मने दक्षिणके समुद्रके तटपर चहुत काळतक तप किया और स्नानके ळिये वहाँ एक पुष्करिणी बनाया, जिसका नाम धर्मपुष्कारिणी पड़ा । धर्म शिवजीको प्रसन्न करके उनका वाहन वृष बन गया। उसके पश्चान ध्यान करते हुए गाळव मुनिको एक राक्षसने जा पकड़ा । उस समय मुनि विष्णुको पुकारने छगे । विष्णुको आज्ञासे मुदर्शन चक्रने वहाँ जाकर उस राक्षसका शिर काट लिया । उसके उपरान्त वह चक्र धर्मपुष्करिणीमें प्रवेश कर गया; तभीसे धर्मपुष्करिणीका नाम चक्र-तीर्थ होगया ।

(८ वाँ अध्याय) चक्रतिर्थके दक्षिण भागमें वेताल वरद तीर्थ है। (९ वाँ अध्याय) एक ऋषिके आदेशानुसार कपालस्कोट नामक दैत्य दक्षिण-समुद्रके तटपर पवित्र तीर्थमें पहुँचा। पवनके बेगसे उस तीर्थके जलकण उडकर उस दैत्यके शरीरपर गिरे। जलकणोंके स्पर्शसे उसने अपना वेताल रूप छोडकर पूर्व रूप धारण कर लिया। पूर्व जनममें वह विजय-दत्त नामक ब्राह्मण था, किन्तु गालव मुनिके शापसे वेताल हुआ था। उसके पश्चात वह उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य देह छोडकर दिव्य रूप हो स्वर्गमें चला गया। उसी दिनसे उस तीर्थका नाम वेताल वरद हुआ।

(१० वॉ अध्याय) वेतालगरद तीर्थमें स्नान कर गन्धमादन पर्वतको, जो सेतुरूपसे समुद्रमें स्थित है, जाना चाहिये। उराके ऊपर लोकमें प्रसिद्ध पापितनाशन तीर्थ है। सुमित नामक ब्राह्मण करोडों वर्ष नरक भोगकर ब्राह्मणके गृह जन्मा, परन्तु उसको ब्रह्मराक्षसका आवेश होगया। तब अगस्त्यमुनिके उपदेशसे उसके पिताने गन्धमादन पर्वतके पापितनाशन तीर्थमें उसको संकल्प पूर्वक तीन दिन स्नान कराया, जिससे ब्राह्मणका पुत्र आरोग्य होगया और अन्तमे मुक्ति पाया। पापोके नाश करनेसे उस तीर्थका नाम पापितनाशन पडा है।

(११ वॉ अध्याय) गङ्गा आदि तीर्थ सीता सरोवरमें निवास करते है। इसी तीर्थमें स्नान करनेसे ब्रह्महत्याने इन्द्रको छोड़ा। रामचन्द्रजीके न्संदेह निवृत्त करनेके छिये सीताने अग्निमें प्रवेश किया और अग्निसे निकल अपने नामका यह तीर्थ बनाया। तभीसे उसका नाम सीतासरोवर हुआ।

(१२ वॉ अध्याय ) सीताकुण्डमें स्नान कर मङ्गळतीर्थको जाना चाहिये, जिसमें छक्ष्मीजी निवास करती हैं। इन्द्रादि देवता अलक्ष्मीके नाशके लिये नित्य उस तीर्थमें स्नान करते हैं। सेतुवन्धके बीच गन्धमादन पर्वतपर मङ्गळतीर्थ है। उसमें सीता और रामचन्द्र सदा सिन्निहित रहते हैं।

(१३ वॉ अध्याय) रामनाथ क्षेत्रमे अमृत वापिका है, जिसमें स्नान करने वाले मनुष्य अजर अमर होजाते हैं। मङ्गल तीर्थके पासके तीर्थमे अगस्त्य मुनिके भ्राताकी मुक्ति हुई, उसीसे उस तीर्थका नाम अमृतवापी हुआ, क्योंकि मोक्षको अमृत कहेते हैं।

(१४ वॉ अध्याय) अमृतवापीमे स्नान कर ब्रह्मकुण्ड तीर्थको जाना चाहिये। ब्रह्म-कुण्डमे स्नान करनेवाले मनुष्यको यज्ञ, तप, दान, तीर्थ करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। जो मनुष्य ब्रह्मकुण्डसे निकली विभूतिको धारण करता है, उसके समीप ब्रह्मा, विष्णु और जिवजी सदा निवास करते हैं। एक समय ब्रह्मा और विष्णुका परस्पर विवाद हुआ। दोनों अपनेको वडा कहने लगे। उसी समय मध्यमें एक लिङ्ग प्रकट हुआ। उसके अनन्तर यह निश्चय हुआ कि दोनोंमेंसे जो इस लिङ्ग के आदि अन्तको निश्चय करे वही सबसे वडा और लोकका कर्चा गिना जाय। ब्रह्मा हंसका रूप धर ऊपरको उद्दे और विष्णु वाराह रूप वर निचे चले। १००० वर्षके पीछे विष्णुजीने छोटकर देवताओसे कहा कि हमको लिङ्गका अन्त न मिला। इतनेमे ब्रह्मा भी आ पहुँचे। असत्य बोले कि हम इस लिङ्गके अपको देख आये हैं। तब शिवजीने कहा कि हे ब्रह्मा नुमने हमारे सन्मुख झूठ कहा इसलिये जगत्में कोई तुम्हारी पूजा न करेगा। पीछे ब्रह्माकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर शिवजी बोले कि हमारा चचन तो मिण्या नहीं होसकता, परन्तु तुम गन्धमादन पर्वतपर जाकर यज्ञ करो जिससे हमारे शापका दोष निवृत्त होजायगा। प्रतिमामें तुम्हारी पूजा न होगी, किन्तु श्रीत समांत्र हमारे शापका दोष निवृत्त होजायगा। प्रतिमामें तुम्हारी पूजा न होगी, किन्तु श्रीत समांत्र हमारे शापका दोष निवृत्त होजायगा। प्रतिमामें तुम्हारी पूजा न होगी, किन्तु श्रीत समांत्र

कर्मीमें तुम्हारा पूजन होगा। ब्रह्मांजीने गन्यमाहन पर्वतपर जाकर ८८ हजार वर्ष पर्यत कई यज्ञ किये। तव शिवजीने प्रकट होकर यह वरदान दिया कि अब श्रीत स्मार्त कर्मोंमें तुम्हारा पूजन हुआ करेगा और तुम्हारा यह यज्ञका स्थान ब्रह्मकुण्डके नामसे जगत्में प्रसिद्ध होगा। जो एक बारमी इस ब्रह्मकुण्डमें स्नान करेगा उसके छिये मुक्तिका द्वार खुळजायगा। जो इस कुण्डके मस्मको थारण करेगा, वह आवागमनसे रहित होजायगा।

(१५ वॉ अध्याय) ब्रह्मकुण्डमें स्तान कर हनुमत्कुण्डमें जाना चाहिये। जब रामचन्त्र रावणको मार कर छोटे और गन्धमादन पर्वतपर पहुँचे, तब हनूमान्ते अपने नामसे उत्तम तीर्थ बनाया। साक्षात् रुद्र उस तीर्थका सेवन करते है। धर्मसख राजाने उस तीर्थमें स्नान कर दीर्घायु १०० पुत्र पाये। 'जो स्त्री उस तीर्थमें स्नान करती है, उसके अवस्य पुत्र उत्पन्न होता है।

(१६ वॉ अध्याय) इतुमत्तुण्डके पश्चात् अगस्त्यतीर्थको जाना चाहिये उस तीर्थको साक्षात् अगस्त्यजीने बनाया है। पूर्व कालमें सुमेर और विध्यपर्वतका परस्पर विवाद हुआ, तब विन्ध्याचल इतना बढ़ा कि सब जीवोका श्वास रुक गया, उस समय शिवजीकी आज्ञासे अगस्त्यजीने उस पर्वतको अभने पैरसे ऐसा द्वाया कि वह भूमिके समान होगया। फिर अगस्त्यजी वहाँसे चले और दक्षिण दिशामे विचरते हुए गन्धमादन पर्वतपर पहुँचे। वहां उन्होंने अपने नामसे तीर्थ बनाया, जिसमें वह अपनी भाग्या लोपामुद्राके साथ आज तक निवास करते है। दीर्घतपा मुनिके पुत्र कक्षीवान्ने उस तीर्थके प्रभावसे स्वनयकी कन्यासे विवाह किया।

(१८ वा अध्याय)बाद रामकुण्डको जाना चाहिये। उस सरोवरके तीरपर अल्प दक्षि-णाके भी यज्ञ करनेसे सम्पूर्ण फल भिलता है। अगस्त्य मुनिके शिष्य सुतीक्ष्ण मुनिते उस सरोवरके तीरपर वहुत काल तक तप किया। राजा युधिष्टिर उस तीर्थमें स्नान और शिव-लिङ्गका दर्शन करके असत्य भाषणके महादोपसे छूट गये।

(१९ वॉ अध्याय ) वाद छक्ष्मणतीर्थको जाकर उसमे स्नान करना चाहिये। उस सीर्थके तटपर छक्ष्मणजीने शिवछिङ्ग स्थापन किया है। वछदेवजी छक्ष्मणतीर्थमे स्नान और छक्ष्मणश्चरका सेवन कर ब्रह्महत्यासे छूट गये।

(२० वॉ अध्याय) पूर्व काछमें शिवजीने गन्धमादन पर्वतमें सबके उपकारके अर्थ एक तीर्थ बनाया । रामचन्द्रजीने रावणको मारनेके पश्चान इस तीर्थमें जटा घोई थी, इससे उस तीर्थका नाम जटातीर्थ पड़ा ।

(२१ वॉ अध्याय ) राजा युधिष्ठिरने कृष्णचन्द्रकी प्रेरणासे इन्द्रप्रस्थसे जांकर रुक्षी तीर्थमें स्नान किया, जिससे उन्होंने बढ़ा ऐश्वर्य्य पाया।

(२२ वॉ अध्याय) पूर्व कालमें श्रीरामचन्द्रजी रावणको मार सीता और लक्ष्मणके सिंहत जानकीकी शुद्धिके लिये सेतु मांगसे गन्धमादनपर पहुँचे। उन्होंने वहाँ लक्ष्मीतीर्थके तटपर स्थिर हो अग्निका आवाहन किया। अग्नि समुद्रसे निकलकर कहने लगी कि हे रामचन्द्रजी! जानकीके पातिव्रल धर्मके प्रभावसे आपने रावणको जीता है; आप इनको महण कीजिय। तव रामचन्द्रजीने सीताको प्रहण किया। रामचन्द्रके आवाहन करनेसे जहाँ अग्नि प्रकट हुई, वहाँही अग्नितीर्थ हुआ। पूर्व कालमें पाटिलपुत्र नामक नगरके रहने-

वाले पशुमान नामक वैश्यका पुत्र दुष्पण्य उस तीर्थके जलके स्पर्शसे पिशाच योनिसे मुक्त हो स्वर्गको गया ।

(२३ वॉ अध्याय) पूर्वकालमें आहेर्बुध नामक ऋषि गन्धमादन पर्वतमें सुदर्शन चककी उपासना करते थे। उस समय राक्षस आकर उनकी पीड़ा देने लगे, तब सुदर्शन-चकने आकर सब राक्षसोंको सारडाला और मुनिकी प्रार्थनासे उस तीर्थमें निवास किया। उस दिनसे उस तीर्थका नाम चक्रतीर्थ पड़ा। पूर्वकालमें जब सूर्व्य भगवान्ने उस तीर्थमें स्नान किया, तब उनके कटे हुए हाथ पहिलेकी मॉति पूर्ण होगये।

(२४ वॉ अध्याय) कालमैरव शिवतीर्थमें स्नान करके ब्रह्महत्यासे छूटे। ब्रह्माने कहा कि हे महादेव! तू मेरे ललाटसे उत्पन्न हुआ, इसिलये मेरा पुत्र है। ब्रह्माका अहं-कार युक्त वचन सुन शिवजीने कालमैरवको भेजा, भैरवने ब्रह्माका पांचवां शिर काट लिया। पीछे शिवजी ब्रह्मापर प्रसन्न होकर कालमैरवसे बोले कि लोककी मर्प्यादा रखनेके लिये तुम प्रायश्चित्त करो। कालमैरव ब्रह्माका शिर हाथमें लिये हुए पुण्यतीर्थीमें स्नान करते हुए काशीमें पहुँचे। ब्रह्महत्या भयंकर खीके रूपसे उनके साथ २ फिरती थी।काशीमें पहुँचने पर भैरवकी ३ भाग ब्रह्महत्या नष्ट होगई, किन्तु एक भाग रह गई तव कालमैरवने गन्धमादन पर्वतमे पहुँच शिवतीर्थमे स्नान किया, जिससे सम्पूर्ण हत्या दूर होगई।

(२५ वाँ अध्याय) पूर्वकालमें शंख मुनिने विष्णुकी प्रसन्नताके लिये गन्धमादन पर्वतमे तप किया और अपने नामसे शंखतीर्थ भी बनाया। उस तीर्थमे स्नान करनेसे कृतव्न 'पुरुषभी शुद्ध होजाता है।

( २६ वाँ अध्याय ) इंखितार्थमें स्नान कर गगातीर्थ यमुनातीर्थ और गयातिर्धकों क्रमसे जाना चाहिये। उन तीर्थों स्नान कर जासश्रुति नामक राजाने रैक मुनिसे दिव्य झान पाया। पूर्वकालमें रैक मुनि गन्धमादन पर्वतमें तप करते थे। वह जन्मके पंगु थे, इस लिये दूरके तीर्थों में नहीं जा सकते, किन्तु गन्धमादनके तीर्थों गाड़ीपर वैठकर जाया करते थे। एक समय गगा, यमुना और गया तीर्थों के स्नान करनेकी मुनिकी इच्छा हुई, तब मुनिने पूर्विभमुख वैठ मन्त्रवलसे तीनों तीर्थों का आवाहन किया। उस समय मूमिको मेदन कर गया, और यमुनाकी धारा पातालसे निकली। मुनिने तीनों तीर्थों सार्थना की कि तुम तीनों इस पर्वतमें निवास करों। उस दिनसे तीनों तीर्थे गन्धमादनमें रहगये। उनमें स्नान करनेसे प्रारच्य कर्मका नाज होता है।

(२७ वाँ अध्याय) कोटि तीर्थको रामचन्द्रजीने अपन घतुपकी कोटि अर्थात् अपभागसे वनाया है। रामचन्द्रजीने रावणके मारनेके उपरान्त ब्रह्महत्याके निवृत्तिके छिये
नान्धमादन पर्वतमे रामेज्वर शिविलिङ्ग स्थापन किया। जब लिङ्गके स्नानके लिये जल नहीं
मिला, तव उन्होंने गङ्गाका स्मरण कर धनुपकी कोटिसे मूमिको भेदन किया, जिससे गङ्गान्की धारा निकली। तब रामचन्द्रने उस दिव्य जलसे भिविलिङ्गको स्नान कराया। धनुपकी कोटिसे यह तीर्थ वना, इस लिये इसका नाम कोटितीर्थ पड़ा। गन्धमादनके सब तीर्थों में स्नान कर शेप पापकी निवृत्तिके लिये कोटितीर्थमें स्नान करना चाहिये। उसमें स्नान करनेके प्रश्चात् गन्धमादन पर्वतमें क्षणमात्र भी न रहना चाहिये। उसमें साक्षात् गङ्गा निवास करती हैं। श्रीकृष्णजी कोटितीर्थमें स्नान करके अपने मातुल कंसकी हत्याके पापसे छूटे थे।

(२८ वॉ अध्याय) जबतक साध्यामृततीर्थमें अस्थि पड़ी रहती है, तब तक वह जीव शिवलोकमें निवास करता है। राजा पुरूरवा उस तीर्थमें स्तान कर तुम्बुरके रापसे छूटा और फिर उर्वशीसे उसका समागम हुआ। उस तीर्थमें स्तान करनेवालोको अमृत अर्थात् मोक्ष साध्य है, (असाध्य नहीं है) इस लिये उसका नाम साध्यामृत हुआ है।

(२९ वॉ अध्याय) पूर्व कालमें भृगुवंशमें सुचारेत मुनि हुआ। वह जनमसेही अंधा था। उसने जनमसर तप किया। गृद्धावस्थामें उसकी इच्छा हुई कि सम्पूर्ण तीथोंमें स्तान करना चाहिये; परन्तु तीथोंमें जानेकी उसकी सामर्थ्य न थी, इस लिये वह गन्धमादन पर्वतमें शिवजीका तप करने लगा। शिवजी प्रकट हुए। मुनि बोले कि हे नाथ! मुझको इसी स्थानपर सम्पूर्ण तीथोंमें स्नान करनेका फल प्राप्त हो। तब शिवजीन एक स्थानमें सब तीथोंका आवाहन किया, उसके उपरान्त उन्होंने कहा कि इस स्थानपर हमने सब तीथोंका आवाहन किया, इस लिये यह तीर्थ सर्वतीर्थ नामसे प्रसिद्ध होगा और हमने मनसे यहां तीथोंका आकर्षण किया है इस लिये इसका नाम मानसतीर्थभी होगा।

(३० वॉ अध्याय) सर्वतीर्थके पश्चात् धनुषकोटितीर्थको जाना चाहिये। जो पुरुष धनुष्कोटिका दर्शन करते हैं; वे अट्टाईस प्रकारके महानरकोंको नहीं देखते। रामचन्द्र रावणको मारनेके पश्चात् विभीषण और सुप्रीव आदि बानरोंके साथ गन्धमादन पर्वतमे पहुँचे, उस समय विभीषणने प्रार्थना की कि महाराज! आपके बांधे हुए सेतुके मार्गसे प्रतापी राजा छोग आकर मेरी पुरी छङ्काको पीड़ा देंगे। तब रामचन्द्रने अपने धनुषकी कोटि अर्थात् अप्रभागसे सेतुको तोड़ दिया, वहाँही धनुष्कोटितीर्थ हुआ। जो पुरुप धनुष करके कीहुई रेखा देखता है वह गर्भवासका दु:ख नहीं भोगता, रामचन्द्रने धनुष्कोटिसे समुद्रमें रेखा की है। जो पुरुष माघमास मकरके सूर्य्यमें धनुष्कोटिमें स्तान करता है, उसका पुण्य वर्णन नहीं होसकता। अर्द्धोद्य योगमें वहाँ स्तान करनेसे सब पाप नष्ट होते है। चन्द्र और सूर्य्यके प्रहणोंमे वहाँ स्तान करनेवाछेके पुण्य फलको शेषजीभी नहीं गिनसकते। वहाँ पिण्डदान करनेसे पितर कल्पमर तृप्त रहते हैं। रामचन्द्रजीने पितरोंकी तृप्तिके छिये तीन स्थान बनाये है; सेतुमूळ, धनुष्कोटि और गन्धमादन पर्वत। (आगे ३७ वें अध्याय तक धनुष्कोटिका माहात्म्य है) (यहाँ तक २४ तीथोंकी कथा है)

(४० वॉ अध्याय) गायत्रीतिर्थ और सरस्वतिर्तिथमें स्नान करनेसे गर्भवासका दुःख कभी नहीं होता। गन्धमादन पर्वतमे ब्रह्मपत्नी गायत्री और सरस्वतिके सित्रधानसे २ तिर्थ हैं। शिवजी ब्रह्माका दुराचार देख व्याधका रूप धर हरिण रूप धारी ब्रह्माके पीछे दौड़े। उन्होंने एक बाण ऐसा मारा कि हरिण रूप ब्रह्मा मरगये। तब गायत्री और सरस्वती अति शोकातुर हो ब्रह्माजीके जीवनके छिये गन्धमादन पर्वतमें जाकर तप करने छगीं। उन्होंने स्नानके छिये अपने अपने नामसे एक एक तीर्थ बनाया और त्रिकाछ उन तीर्थोंमें स्नान करके बहुत काछ तक वहाँ उप्रतप किया। तब महादेवजी प्रकट हुए। उन्होंने गायत्री और सरस्वतीकी प्रार्थनासे प्रसन्न हो अपने गणोंसे ब्रह्माका शरीर वहाँ मंगवाया और शिरको थड़से जोड़कर ब्रह्माको जिला दिया। शिवजीने गायत्री और सरस्वतीसे कहा कि इन दोनों कुण्डोमें स्नान करनेवाछे पुरुषोंकी मुक्ति होगी, तुम दोनोंके नामसे दोनों तीर्थ प्रसिद्ध होगे।

(४२ वॉ अध्याय) गन्धमादन पर्वतपर ऋणमोचनतीर्थ, पंचपांडवर्तार्थ, देवतीर्थ, सुप्रीवतीर्थ, नळतीर्थ, नीळतीर्थ, गवाक्षतीर्थ, अङ्गद्तीर्थ, गजतीर्थ, गवयतीर्थ, इरमतीर्थ, कुसुदतीर्थ, पनसतीर्थ और विभीषणतीर्थ है।

(४३ वॉ अध्याय) रामेश्वरके दर्शन करनेवालेकी तुल्यता चारों वेदोंको जाननेवाला न्राह्मण भी नहीं कर सकता। वेदवेत्ता न्राह्मणको छोड कर रामेश्वरके भक्त चाण्डालको सब दान देना उचित है। रामेश्वरके दर्शन करनेवाले पुरुषोंको वेद, शास्त्र, तीर्थ, यज्ञ आदिसे कुछ प्रयोजन नहीं है जो पुरुष चन्दन, केसर, कस्तूरी, गुगगुल, राल आदि रामेश्वरको अर्पण करता है, वह धनाल्य और वेद शास्त्रका जाननेवाला होता है। जो गङ्गाजलसे रामनाथको स्नान कराता है, उसका सत्कार शिवजी भी करते हैं।

(४४ वाँ अध्याय) रामचन्द्र रावणको मार सबके साथ विमानमे चढ गन्धमाद्त पर्वत मे पहुँचे। उन्होंने वहाँ अग्निमे सीताका शोधन किया। उस समय वहाँ अगस्य मुनिके साथ दण्डकारण्यके सब मुनि आये। रामचन्द्रने मुनियोसे पृष्ठा कि पुलस्य मुनिके पौत्र रावणके वधके पापका प्रायश्चित्त क्या है, मुनि बोले कि हे रामचन्द्र । आप इस गन्ध-मादन पर्वतमे शिवि इस स्थापन कीजिये। इनके दर्शनका फल कार्गीविञ्चन्त्रिके दर्शनके फलसे कोटि गुणित होगा और आपके नामसे यह लिङ्ग प्रसिद्ध होगा। तय रामचन्द्रने हन्-मान्को आज्ञा दी कि तुम शीघही कैलासमें जाकर एक उत्तम शिवि इस लाओ। हन्त्मान् क्षणमात्रमें कैलास पर्वतपर पहुँचे, परन्तु जब वहाँ लिङ्गह्य महादेव न मिले, तब वह वहाँ तप करने लगे। कुछ कालके अनन्तर शिवजीन एक उत्तम शिविलङ्ग हन्मान्को दिया। यहाँ हन्मान्के आनेमें विलम्ब होनेपर मुनियोंने रामचन्द्रसे कहा कि मुहूर्त काल आगया, किन्तु शिविलङ्ग नहीं आया, इस लिये सीताजीने लीला करके जो बाल्का शिविलङ्ग बनाया है, उसको आप स्थापन कीजिये। तब सीताके सिहत रामचन्द्रने ज्येष्टमास, शुक्रपक्ष, दशमी तिथि, बुधवार, हस्त नक्षत्र, ज्यतीपात योग, गर करण और बृषके सूर्यमें रामेश्वर लिङ्गको और रामेश्वरके आगे निन्दिकेश्वरको स्थापित किया।

(४५ वॉ अध्याय) उसी अवसरमें हन्मान्जी भी जिवलिङ्ग लेकर आ पहुंचे। उन्होंने जब देखा कि रामचन्द्रजीने शिवलिंग स्थापन करिया, तव वह वहुत विलाप करने लगे उस समय रामचन्द्र वोले कि हे हन्मान् । कैलाससे लाये हुए लिंगको तुम स्थापन करी; यह लिंग तेरे नामसे प्रसिद्ध होगा; सब मनुष्य तेरे स्थापित लिंगका प्रथम दर्शन करके तब रामेश्वरका दर्शन करेगे। हमने, सीताने, लक्ष्मगने, तुमने, सुप्रीवने, नलने, नीलने, जाम्बन्वानने, विभीपणेन, इन्द्रादि देवताओंने, जेप नागादिकोंने, जो लिंग म्थापन किये है, इन ११ लिंगोमे शिवजी सदा निवास करेगे, अगर त् रामेश्वर लिंगको उखाड सके तो हम तेरे लाये हुए लिंगको स्थापन करें। तब हन्मान्ने अपने दोनो हाथोंसे रामेश्वर लिंगको पकड़कर उखाडनेके लिये वहुत वल किया। जब वह लिंग न हिला, तब उसको पूंछमें लपेटकर दोनो हाथोंको भूमिपर रख आकाशको उछला, परन्तु लिंग नहीं उखडा। उस समय हन्मान्का पुन्ल लिंगसे छूट गया; वह एक कोस दूर जा गिरे और उनके ऑल, नाक, कान आदि इन्द्रियोसे हिंघर गिरने लगा, जिससे रक्तकुण्ड वन गया। रामचन्द्र लक्ष्मण आदि अपने साथियोले साथ वहाँ जाकर विलाप करने लगे। पिछे हन्मान मूर्च्छांसे जागे। ( ४६ वॉ

अध्याय ) रामचन्द्र बोले कि हे वायुपुत्र ! आजसे यह कुण्ड तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध होगा; इसमें स्नान करनेसे महा पातकोंका नाश होगा। हनूमान्जीने रामचन्द्रकी आज्ञासे रामेत्रवरके उत्तर आगों अपना लाया हुआ शिवेलिंग स्थापन किया।

(४७ वॉ अध्याय) जहाँ रामचन्द्रकी ब्रह्महत्या निवृत्त हुई, वहाँ ब्रह्महत्याविमोचन-तिथि हुआ। उसके आगे एक नागळोकका विळ है, जिसमें रामचन्द्रने ब्रह्महत्याका प्रवेश करा दिया। और विछके ऊपर मण्डप बनाकर वहाँ भैरवको स्थापन किया। रामेश्वर लिंगके दक्षिण भागमे पार्वतीजी और दोनों ओर सूर्य्य और चन्द्र है और सन्मुख भागमें अग्नि निवास करता है। गणपित,कार्त्तिकेय और वीरभद्र आदि गण रामेश्वरके पासमें विद्यमानहैं।

(५० वॉ अध्याय ) पूर्वकालमें मथुरापुरीमे पुण्यतिथि नामक चन्द्रवंशी राजा थाः वह अपने पुत्रको राज्य सौप चतुरङ्गिणी सेना साहित रामसेतुमें जाकर रामेश्वरका सेवन करने लगा। कुछ कालके अनन्तर छक्ष्मीजी विष्णु भगवानसे रुप्ट होकर ८ वर्षकी कन्या वन धनुषकोटितीर्थपर जाकर स्थित होगई। राजा पुण्यानिधिने उस कन्यासे पूछा कि तुम कौन हो ? कन्या बोली कि में अनाथ हूं, आपकी पुत्री होकर आपके गृहमें रहना चाहती हूं; जो कोई हठसे मुझको आकर्षण करे उसको आप दण्ड दीजिये। राजाने स्वीकार किया और कन्याको पुत्रीकी भांति अपनी रनिवासमें रक्खा। विष्णुभगवान् ब्राह्मण रूपसे लक्ष्मीको हुँ हुए रामसेतुके उपवनमें पहुँचे। वहाँ पुष्प बिनती हुई कन्यारूपिणी लक्ष्मी सिली। जब विष्णुने उस कन्याको हाथ पकड़ कर खीचा तव वह पुकारने लगी। उसकी पुकार सुनकर राजा पुण्यानिधि दौड़कर वहाँ आया और उसने ब्राह्मणरूपी विष्णुको पकड़ ह्यकड़ी बेड़ी पहनाय रामनाथके समीप एक मण्डपमे केंद्र करिंद्या। रात्रिके समय राजाने स्वप्नमें देखा कि वह ब्राह्मण शंख, चक्र, गदा, पद्म और सांति २ के भूपण धारण कर शेषशय्या पर शयन करता है; नारद, गरुड़, विष्वक्सेन आदि पार्षद उसकी सेवामें खड़ हैं और वह कन्या हाथमे कमल लिये हुए कमलपर बैठी है। राजाने उठकर कन्याके घरमे जाकर देखा कि वह उसी रूपमें वठी है, जैसा उसको स्वप्नमें देखा था । प्रभात होतेही उसने उस कन्याके साथ मण्डपमें जाकर उस ब्राह्मणको जैसा स्वप्नमें देखा था वैसाही चतुर्भुज तथा शेषशायी देखा। तव वह राजा विष्णुभगवान्को पहचान रतुति करने लगा। विब्लुभगवान्ने प्रसन्न होकर कहा कि हेराजन् । तुमने जिस प्रकारसे हमको ् निगड़से बांघा है; अब हम इसी रूपसे यहाँ निवास करेगे । हमने सेतु बांघा है; इसकी रक्षाके लिये हम सेतुमाधव नामसे यहाँ रहेंगे। जो मनुष्य सेतुमाधवके विना सेवा किये डूए रामेश्वरुकी सेवा करेगा; उसकी सेवाका फछ व्यर्थ होजायगा ।

(५१ वॉ अध्याय) कण्ठसे ऊपर वपन अर्थात् क्षीरकर्म करवा कर लक्ष्मणतीर्थमं स्नान करना चाहिये। (५२ वॉ अध्याय) किसी तीर्थमें स्नान करनेसे कृतव्नका उद्घार

नहीं होता किन्त सेतुबन्धमें स्नान करनेसे उसकी भी सहति होजाती है।

इतिहास—रामेश्वरजीका निज मन्दिर बहुत पुराना है। ऐसा प्रसिद्ध है कि महुराके एक नायकने बड़े मन्दिरके भीतरका भाग बनवाया उसके चारों ओरके मन्दिर, दीवार, गेपुर इत्यादि इमारतोंको १७ वी सदीमें रामनादके सेतुपति राजाओंने बनवाया, उसी समय तिकमलई नायक महुराका बड़ा मन्दिर बनवा रहा था। उस समय सेतुपति स्वाधीन थे

और उनका प्रताप चमका था । मन्दिरके गोपुरोंका काम १८ वीं सदीतक वना होगा। जब १८ वीं सदीके आरम्भमें मुसलमानों, महाराष्ट्री और अन्य आक्रमण करनेवालोंने उस टापूमें जाकर खूटपाट की तब मन्द्रिर वननेका काम एक गया।

## देवीपत्तन।

रामेश्वरके टाप्के पश्चिमके हरवोलाकी खाडीसे लगभग २० मील पश्चिम समुद्रके तीर सेतुमूलके पास देवीपत्तन एक तिर्थ है। कोई कोई यात्री पांवनसे समुद्रकी नाव द्वार द्वीपत्तन और दर्भशयन तीर्थ होकर तुतिकुडीमें जाकर रेलगाडीमें चढते हैं। णंवनसे लगभग १२ घण्टेमें समुद्रकी नाव तुतीकुडी पहुँच जाती है। एक आदमीका नाव भाडा लगभग एक रूपया लगता है। कुछ लोग मदुरा कसवे और हरवोलाकी खाडीके वीचके परमगुडीके चट्टीसे देवीपत्तन जाते हैं। वहाँसे लगभग २० मील दक्षिण कुछ पूर्व देवीपत्तन है। दश वारह घण्टेमे वैलगाडी देवीपत्तनमें पहुँच जाती है।

देवीपत्तनसे सेतुवन्ध रामेश्वरका क्षेत्र माना जाता है। वहाँ सुन्दरी देवी और तिलक्ष्यर महादेवका मन्दिर है। देवीपत्तनके पूर्वोत्तर समुद्रकी खाडीमें नव पाषाण अर्थात् नव-मह हैं, जिनको श्रीरामचन्द्रजीने सेतु बांधनेके समयस्थापन किया। उनमें महोंके कुछ आकार नहीं है इस लिये लोग उनको नव पापाण कहते हैं। उनके पास समुद्रके जलमें रामचन्द्रका चरण पादुका, किनारेपर चक्रतीर्थ और वेद्धटेशकी चतुर्मुज मूर्त्ति है। यात्रीगण चक्रतीर्थमें स्नान करके वहाँके देवताओंका दर्शन करते है।

संक्षित प्राचीन कथा—स्कन्द्पुराण—(सेतुवबखण्ड, तिसरा अध्याय) सेतुमूलिक समीप चक्रतीथ है, जो पिहले धर्मतीर्थ तथा धर्मपुष्कारणी नामसे प्रसिद्ध था। पूर्वकालसे धर्मने दक्षिण—समुद्रके तटपर बहुत काल तक महादेवजीका तप किया और स्नान करनेके लिये एक पुष्करिणी रची। शिवजी प्रगट होकर वोल कि हे धर्म! तुम इच्छित वर मॉगी। धर्म वोले कि हे नाथ! मै यही चाहता हूँ कि आपका वाहन होऊँ। शिवजीने धर्मको अपना चाहन (अर्थात नन्दी वेल) वना लिया। उसके पश्चात् महादेवजी वोले कि हे धर्म! तुम्हारा वनाया हुआ तीर्थ आजसे धर्मपुष्करिणी नामसे प्रसिद्ध होगा। कुछ समयके पश्चात् महिंप गालव धर्मपुष्करिणींके तीरपर विष्णु भगवान्का ध्यान करने लगे। उस समय एक राक्षसने आकर मुनिको पकडा। मुनि विष्णुको पुकारने लगे। विष्णुकी आज्ञासे सुद्शनचकने वहाँ आकर उस राक्षसका शिर काट लिया। उसके पश्चात् वह धर्मपुष्करिणींमें प्रवेश करगया। चक्रके निवास करनेके कारण धर्मपुष्करिणींका नाम चक्रतीर्थ होगया।

( तातवा अध्याय ) महिषासुरके संप्राममे जगद्म्वाने उस असुरको एक मूका मारा। वह व्याकुल होकर भागा और दक्षिण समुद्रके तटपर जाकर दश योजन लम्बी चौड़ी वर्म-पुष्करिणीके जलमे गुप्त होगया। भगवतीके जानेपर वहाँ आकाश वाणी हुई कि-देल धर्म-पुष्करिणीके जलमे छिपा है। उस समय जगद्म्वाकी आज्ञासे उनके वाहन सिहने पुष्करि-णोके सव जलको पीलिया। तव भगवतीने महिषासुरका बिर काट लिया और दक्षिण समुद्रके तटपर अपने नामसे नगर वसाया, वही देवीपुर और देवीपत्तन नामसे प्रसिद्ध हुआ।

श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीकी आज्ञासे देवीपत्तनके समीप अपने हाथसे नव शिला स्थापन किये । देवीपत्तनसे लड्का तक १०० योजन लम्बा और १० योजन चौडा सेतु पांच दिनमें पूरा हुआ । देवीपंत्तनसे सेतुका आरम्भ हुआ, इस लिये देवीपत्तन सेतुमूलकहाया। सेतुमूलके पश्चिमका छोर दर्भरायनतीर्थ और पूर्वका छोर देवीपत्तन है। प्रथम नव पाषाणके समीप समुद्रमें स्नान करके चक्रतीर्थमें श्राद्ध करना चाहिये।

(८ वां अध्याय) चक्रतीर्थके दक्षिण भागमें वेतालवरद नामक तीर्थ है। (९ वाँ अध्याय) एक ऋषिके वचनके अनुसार सुकर्ण नामक दैश अपने भाई कपालस्फोटके साथ दक्षिण समुद्रके तटपर तीर्थमें पहुँचा। इतनेमें पवन चला, जिससे तीर्थके जल कण उड़कर कपालस्फोटके शरीरपर गिरे। जल कर्णोंके गिरतेही वह गालव मुनिके शापसे निष्ट्रच हो वेताल रूप छोड़ अपना पूर्व रूप अर्थात् ब्राह्मण-पुत्र विजयदत्त होगया। फिर जब उसने उस तीर्थमें स्नान किया तब मनुष्य देह छोडकर दिन्य स्वरूप हो स्वर्गमें चला गया। उस दिनसे उस तीर्थका नाम वेतालवरद हुआ।

(३७ वॉ अध्याय) देवीपत्तनसे पश्चिम दिशामे थोडी दूरपर पुरुषाम नामक पुण्य क्षेत्र है, जहाँसे रामचन्द्रने सेतुका आरम्भ किया। उसी स्थानमें क्षीर कुण्ड है। पूर्व कार्लमें जब मुद्रल सुनिने पुरुष्पाममें यज्ञ किया, तब विष्णु भगवान्ने प्रकट होकर वहाँ क्षीरकुण्ड वनादिया।

# द्भशयन।

देवीपत्तनसे लगभग २५ मील पश्चिम कुछ दक्षिण और पांवनसे लगभग पचास मील दक्षिण-पश्चिम समुद्रके किनारेसे ३ मील दूर दर्भशयन तीर्थ है। कोई कोई यात्री पांवनमें समुद्रकी नावपर सवार हो देवीपत्तन और दर्भशयन होकर तुतीकुडीमें जाकर रेलगाड़ीपर चढ़ते हैं। प्रति आदमीका भाड़ा लगभग एक रुपया लगता है। दर्भशयनके पास समुद्रके किनारेपर एक धर्मशाला है।

द्रभेशयनमें एक धर्मशाला है और खानेकी वस्तु मिलती है। वहाँके मुख्य देवता शेष-शायी चतुर्भुज भगवान् है। उनकी मूर्त्ति मनुष्यके समान वड़ी है। मिन्द्रके भीतरकी परिक्रमामें कोदण्डरामस्वामी अर्थात् श्रीरामचन्द्र, कल्याण जगन्नाथ और नृसिंहजी है। श्रीरामचन्द्रने लङ्कापर आक्रमण करनेके समय समुद्रसे मार्ग पानेके लिये उसी स्थानपर ३ दिनों तक दर्भ अर्थात् कुशके आसनपर शयन किया, इस कारणसे उस स्थानका नाम दर्भ-शयन पड़ा। दर्भशयन तीर्थ सेतुमूलका पश्चिम छोर है।

संक्षित प्राचीन कथा—वालमीिकरामायण—(लङ्काकाण्ड, २१ वॉ सर्ग) श्रीरामचन्द्र समुद्रके तीर अपने वाहुको तिकया बनाकर मीन हो कुशासनपर लेट गये। इस भांति उनको ३ रात वीतगई, िकन्तु सागर प्रकट नही हुआ; तत्र वह महाकुद्ध हो इन्द्रवज्रके समान वाणोको छोड़ने लगे। जब वायुसे युक्त समुद्रके जलका महावेग उत्पन्न हुआ (२२वॉ सर्ग) तब समुद्र मूर्तिमान होकर जलसे प्रकट हुआ और रामचन्द्रसे बोला कि हे महाराज! विश्वकर्माके पुत्र नल वानर तुम्हारी सेनामें है। विश्वकर्माने उनको वरदान दिया है; वह मेरे जलके ऊपर सेतु बनावें। ऐसा समुद्रका वचन सुन नल आदि बानारोंने सेतु बनाया। सब सेना सेतुद्वारा समुद्र पार हुई।

स्कन्दपुराण-( सेतुबंधखण्ड ७ वॉ अध्याय ) सेतुमूलके पश्चिमका छोर दर्भशयनतीर्थे और पूर्वका छोर देवीपत्तनतीर्थ है।

# पन्द्रहवाँ अध्याय।

( मदरास हातेमें ) तुतिकुड़ी, (समुद्रमें ) सिलोन, (मद्रास हातेमें ) तिरुचेंदूर, तिरुनलवेली, पालमकोटा, पापना शनतीर्थ, तोताद्री, कुमारीतीर्थ, तिरुवंद्रम्, कोचीन और राजाका कोचीन।

# तुतिकुड़ी।

दर्भशयन तीर्थसे छगभग ४० मीछ ( पावनसे छगभग ९० मीछ ) दक्षिण-पश्चिम तुतिकुड़ीका वन्दरगाह है, जिससे ८ मीछ दूर तुतिकुड़ीका रेखवे स्टेशन है। मदुराके रेखवे स्टेशनसे ८१ मीछ दक्षिण मनियाचींका रेखवे जंक्शन और मनियाचींसे १८ मीछ दक्षिण पूर्व तुतिकुड़ीका रेखवे स्टेशन है। मद्रास हातेके तिकनळवेळी जिलेमें (८ अंश, ४८ कला, ३ विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ११ कळा, २० विकला पूर्व देशान्तरमें ) तुतिकुड़ी बन्दरगाहके पास तुतिकुड़ी कमवा है, जिसको द्रविड़ियन छोग तुतुगुड़ी और अङ्गरेजी छोग तूतीकोरिन कहते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तुतिकुडीमें २५१०० मनुष्य थे, अर्थात् १३०१३ पुरुष और ११३९४ स्त्रियाँ । इनमें १४८९९ हिन्दृ, ७५९१ कृग्तान, २५८७ सुसलमान, २८ वौद्ध और २ अन्य थे।

तुतिकुडीमे मातहत कलक्टर रहेते हैं। वहाँ कई एक गिरले हैं। तुतिकुडी विदेशी सीदागरीके विषयमें मदरास हातेमें दूसरा और मारतवर्षमें ६ ठा कसवा है। वहाँसे रूई, काफी, मबेसी इत्यादि वस्तु अन्य स्थानोमें और चावल, मबेसी, घोडे, भेड़, सुरेंग खासकर सिलोनमें भेजे जाते हैं। वहाँ वहुतसे अङ्गरेज सीदागर और रूई दवानेके लिये धूँयेकी कल हैं। कसवेके कूपका पानी खारा है, ताम्रपणी नदीसे पानी लाया जाता है। कसवेके आस पासकी मूमि अच्छी नहीं है, उसपर वृक्ष और पीधे प्रायः नहीं होते।

तुतिकुडीके वन्दरगाहका पानी केवल ८ फीट गहरा है, इस लिये किनारेसे २५ मील भीतर समुद्रमें लंगर पर जहाज तथा आगवोट ठहरते हैं। २० टन वाली नावोंपर जहाजोका माल किनारे लाया जाता है। हालमें हेयर टापूपर एक लाइटहाजस वना है। तुतिकुडीके पासके समुद्रमें मोती वाले सीप और जंख निकाले जाते हैं। तिरुनदेवेली और मदुरा जिलेस बहुतसे कुली काकी रोपने और अन्य काम करनेके लिये सिलोन मेजे जाते हैं।

इतिहास-पिहले तुतिकुड़ी बहुत प्रसिद्ध स्थान था । लोग कहते हैं कि सन् १७०० में उसमें ५० हजार मतुष्य वसते थे। १७ वीं सदीमें हालेण्ड वालोंने पोर्चुगीजोंसे इसको लेलिया। सन् १७८१ में जब अङ्गरेज और हालेण्ड वालोसे लड़ाईआरम्भ हुई तब तुतिकुड़ी हालेण्ड बालोंके अधिकारसे निकल गई।

### सिलोन।

तुःतिकुडीके वंदरगाह्से लगभग २०० मील दक्षिण-पूर्व सिलोनअर्थात लंका टापूका सदर स्थान कोलंबो शहर है। सप्ताहिक आगबोट तुतिकुडीसे कोलम्बोको जाता है और कोलंबोसे तुतिकुडी आता है और प्रति सप्ताहमें दो अथवा तीन बार छोटे जहाज जाते हैं।

सिलोनका नाम सिह्लद्वीप-सुरद्वीप और लंका है। वहांके निवासी जो बौद्धमतके हैं, सिहाली कहलाते हैं। सिलोन टापू उत्तरसे दक्षिण तक २७० मील लंबा और पूर्वसे पश्चिम तक अधिकसे अधिक १४० मील चौड़ा अर्थात् लगभग २५००० वर्गमीलमें है। उस टापूमें ३० लाखसे अधिक मनुष्य वसते हैं, जिनमें २० लाखसे अधिक वहांके निवासी सिहाली लगभग ८ लाख तामिल और ६ हजारसे कम खालिस युरोपिन है।

उस टापूके मध्य भागकी भूमि समतल है; किन्तु समुद्रके पासकी पृथ्वी नीची है। तीन चार प्रसिद्ध पर्वत हैं। टापूमे महावलीगङ्गा कल्यानीगङ्गा, काल्याङ्गा और वेलवेगङ्गा प्रसिद्ध नदी है। सिलोन एक गर्वनरके अधीन ७ भागोमें विभक्त है। उसमें कोलम्बो निङ्गपू, जाफना, कल्तूरा, चिकामली, कांडी, अनिरुद्धपुर इत्यादि १० प्रसिद्ध कसवे है। कोलम्बो सद्रस्थान है, जिसमें लगभग १ लाख मनुष्य वसते है। जाफनामें बहुत नमक तैयार होता है। वहांसे नमक मद्रास और कलकत्तेमें भेजा जाता है। पूर्व समयमें कांडी कसवा कांडी वंशेक राजाओंकी राजधानी था। एक समय अनिरुद्धपुर सिलोनकी राजधानी था। सिलोनकी खानोंसे अकीक, लाल, पोखराज, और संगशव जवाहिरात निकलते हैं। टापूमे दारचीनी, नारियल, कहवा, सुपारा आदि बहुत होती हैं। चौपाया जानवरोंमें हाथी बहुत होते हैं। मनारकी खाडीमें मोती निकलते हैं।

इतिहास—सन् १५०५ ईस्नीमें पोर्चुगलवाले पोर्चुगीज लोग सिलानमें उतरे, उन्होंने शिव्ही कोलम्बोमें एक कोठी बनाई। वे लोग देशियों के साथ बराबर लड़ते रहे, तथा कई बार परास्त हुए। सन् १६०२ में हालेण्ड वाले सिलोनमें आये। उन्होंने सन् १६३८ में देशियों में मिलकर पोर्चुगीजोंसे लड़ाई आरम्भ की। सन् १६५८ में लड़ाई खतम हुई। हालेण्ड वाले वहाँ के मालिक रह गये। उन्होंने कोलम्बोमें किला बनाया, जिसके कई एक बैटरी अब तक समुद्रके किनारेपर विद्यमान हैं। सन् १७९६ में अङ्गरेजोंने हालेण्डवालोंको निकाल कर सिलोनको अपने अधिकारमें कर लिया, तबसे वह अङ्गरेजो गवर्नमेंटके अधीन है।

# तिरुचेंदूर।

तुतिकुडी कसबेसे १८ मील दक्षिण समुद्रके किनारेपर तिरुनलवेली जिलेमें तिरुचेंदूर एक कसबा है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य गणनाके समय ७५८२ सनुष्य थे; अर्थात् ६३८६ हिन्दू, ९८४ करतान और २१२ मुसलमान । तिरुचेंदूरमें समुद्रके किनारेपर सुब्रह्मण्य अर्थात् शिवजीके पुत्र स्कन्द्जीका बड़ा मन्द्रिर है । मन्द्रिमें सुन्द्र शिलालेख है; वहाँ यात्री बहुत आते हैं। मद्रास हातेमें स्कन्द्के ५ मन्द्रिर प्रधान हैं;—(१) वहारी जिलेमें वहारी और हुसपेटके वीचमें; (२) दक्षिणी आरकाट जिलेके तिरुवन्नामलईमें; (३) उत्तरी आरकाट जिलेके तिरुवनीमें (आरकोनम् जंक्शनसे ८ मील पश्चिमोत्तर ) (४) तिरुनलेकी जिलेके तिरुन्दिमों और (५) मइलममें । पाँचों स्थानोंमें तिरुचेन्द्र आधिक प्रख्यात है।

वहाँ मन्दिरके खर्चके छिये भारी आमदनी हैं, प्रति वर्ष एक वडा मेहा होता है, जिसमें वहुतसी मविशियाँ विकनेके छिये आती हैं।

तिरुनलवेली।

तुतिकुड़ीके रेखेव स्टेशनसे १८ मील पश्चिमोत्तर (मतुरासे ८१ मील दक्षिण) मनि-याचींका रेखेव जंक्शन और मनियाचींसे १८ मील दक्षिण-पार्श्चम तिरुनलवेलीका रेखेव स्टेशन है। ताम्रपणीं नदीके बांथ किनारेसे १५ मील (८ अंश, ४३ कला, ४७ विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ४३ कला, ४९ विकला पूर्व देशान्तरमे) मदरास होतेके तिरुनलवेली जिलेमें तिरुनलबेली कसवा है, जिसको तीन्नेबेली भी कहते है। ताम्रपणींनदीपर११ महरावि-योंका पुल बना है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुनलबेली कसबेमें २४७६८ मनुष्य थे; अर्थान् २२९४८ हिन्दू, १५०४ मुसलमान और ३१६ क्रस्तान ।

तिरुनलबेली कसबेमे एक कालिज, एक बढा अस्पताल, एक मिशन और एक वड़ा शिवमिन्दर है। कसबेसे ३ मील पूर्व ताम्रपर्णीके दिहने तिरुनलबेली जिलेका सदर स्थान पालमकोटा है।

बड़ा शिवमन्दिर—तिहनछवेछीका शिवमन्दिर ७५० फीट छम्वा और ५८० फीट चौड़ा अर्थात् १६ बीघेमें है। वह मन्दिर मदुराके बढ़े मन्दिरके समान दो मागोंमें वटा हुआ है। दक्षिणके आधे भागमे पार्वतिका और उत्तरके भागमे शिवका मन्दिर है। दोनोंमें तीन तीन गोपुर वने हुए हैं, जिनमेंसे पूर्ववाछे गोपुर प्रधान हैं, उनके बाहर पेशगाह वने हुए हैं। भीतर जानेपर एक बड़ा पेशगाह मिळता है, जिसके दिहने तैप्पकुछम् अर्थात् नाव चछनेका सरोवर, जिसमे उत्सवोंके समय मन्दिरकी उत्सव मूर्तियाँ नौकापर चढाकर फिराई जाती है और वाये सहस्रस्तम्म मण्डपम् है। वह मण्डपम् उस घेरेकी सम्पूर्ण चौडाईमें छम्वा और ६४ फीट चौड़ा है। उसमे १०० स्तम्भोंकी १० पंक्तियाँ है। मन्दिर दर्शनीय है।

इतिहास—मदुराके नायकोंकी हुकूमतके समय उनके सूवेदार तिरुनळवेळी कसवेमें रहते थे। छगभग सन् १५६० में मदुराके विश्वनाथ नायकने तिरुनळवेळी कसवेको सुधारा और अनेक मन्दिर तथा अन्य इमारतोंको बनाया।

पालमकोटा।

मद्रास हातेके तिरुनछवेछी जिछेमें तिरुनछवेछी कसवेसे छगभग ३ मीछ पूर्व ताम्र-पणीं नदीके दिहने किनारेसे १ मीछ दूर तिरुनछवेछीके रेछवे स्टेशनके पास तिरुनछवेछी जिछेका सद्र स्थान पाछमकोटा एक कसवा है । तिरुनछवेछी कसवेसे पाछमकोटा तक उत्तम सङ्क बनी हुई है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पालमकोटामें १८६८६ मनुष्य थे, अर्थात् १५७९३ हिन्दु, २१८४ क्रस्तान और ७०९ मुसलमान ।

पालमकोटामें सरकारी कचहरियाँ, जेलखाना, अस्पताल और कई एक स्कूल हैं। वहाँका पुराना किला तोड़ दिया गया है। ताम्रपर्णीनदी और किलेके वीचमें ११० फीट रूचा एक गिरजा है। तिरुनलबेली कसबेके बहुत अफसर पालमकोटामें रहते हैं। पालमकोटा स्वास्थ्यकर स्थान है।

तिरुनलवेली जिला—इसके उत्तर और पूर्वोत्तर महुरा जिला; दक्षिण-पूर्व और दक्षिण मनारकी खाड़ी और पश्चिम तिरुवांकूरका राज्य है। जिलेकी सबसे अधिक लम्बाई उत्तरसे दक्षिणको १२२ मील और सबसे अधिक चौड़ाई पूर्वसे पश्चिमको ७४ मील है। तिरुनलवेली जिलेमें वहा मैदान है। जिलेकी पश्चिमी सीमाके पासकी मूमि मैदानसे ४००० फीट कॅची है। ६०० से अधिक वर्गमीलके क्षेत्रफलमें कॅची मूमि और पहाड़ियाँ हैं। लग-भग ३०० वर्गमीलमें जङ्गल लगे है। जिलेकी २४ निद्योंमें ताम्प्रपर्ण नदी प्रधान है, जो तिरुनलवेली और पालमकोटा कसबेके बीच होकर गई है। जिलेके उत्तरी भागमें वृक्ष कम हैं। निदयोंके आस पास धान इत्यादिके खेत और विविध मांतिके वृक्ष हैं। समुद्रके पास चंहुतसे चट्टान; रेती और नमकदार दलदल है; वस्ती यहुत कम हैं।

तिस्तलवेली जिलेमें हिन्दू लोगोंके ३ पवित्र स्थान है;——(१) समुद्रके पास तिस्चिन्दूर, (२) ताम्रपणीं नदीके पास पापनाशनतीर्थ और (३) ताम्रपणींकी सहायक चिट्टारनदीके पास कुट्टालम्। पापनाशन और कुट्टालम्के पासकी पहाडियोंके पादमूलके निकट सुन्दर जल प्रपात है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुनलवेली जिलेके ५३८१ वर्गमील क्षेत्र- भलमें १६९९७४७ मनुष्य थे; अर्थात् १४६८९७७ हिन्दू, १४०९४६ क्रस्तान, ८९७६७ मुसलमान और ५७ अन्य । हिन्दुओं ३६२३२५ वेल्लाल ( खेतिहर जाति ), ३३१३९४ विनया (जाति विशेष), २३२४५७ सानान (मदक), १२३९२५ परिया (परयन) ९०११२ इंडैयन (भेडिहर); ६७९३८ कम्माइन (लोहार), ५९१०२ न्नाह्मण, ४३७५८ केक-लर (कपडे विनतेवाले), २४३९७ सतानी (दोमसला), २०७८९ अंवंटन (नाई), २०६५४ वन्नान (धोची), १५१९७ सेट्टी (सौदागर), १०७२४ कुसवन (क्रम्भार), ५८१४ छन्नी, ५५७३ सेवड्वन (मछुहा), १००८ कणकन (लिखनेवाले) वाकीमें अन्य लोग थे। क्रस्तानोंने ५६६ यूरेशियन, १२५ यूरोभियन और अमेरिकन थे। इस जिलेके समान हिन्दुस्तानके किसी जिलेमें क्रस्तान नहीं हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुनलवेली जिलेके कसवे तुतिकुडीमें २५१०७ तिरुनलवेलीमें २४७६८, श्रीवल्लीपुत्तूरमें २१४४८, पालमकोटामें १८६८६, कुलसेखरन् पट्टनम्में १५९२४, विरुदुपद्दीमें १४०७५, तेन्काशीमें १२८६१, शिवकाशीमें १२१८४, वीरवनल्लूरमें १३९५१, राजापालयम्में १३३०१, कायरपट्टनम्में ११४६५ और कलडेकुर-चीमें ११०९६ मनुष्य थे। तिरुनलवेली जिलेके लगभग ४० कसवेमें ५०० से अधिक मनुष्य है। इस जिलेकी प्रधान भाषा तामिल है; कुल लोग तैलङ्गी बोलते हैं। जिलेमें तुतिकुडी प्राप्तिद्व वन्दरगाह है। समुद्रसे शंख और मोतीके सीप निकाले जाते है।

तेन्काशी—तिरुनलवेली कंसवेसे २५ मील पश्चिमोत्तर तिरुनलवेली जिलेमें तालुकका सदर स्थान तेन्काशी एक पवित्र कसवा है, जिसमें सन् १८५१ की मनुष्य-गणनाके समय १२८६१ मनुष्य थे। एक सड़क तिरुनलवेलीसे तेन्काशी होकर कीलन कसवेकी गई है। तेन्काशीमें आस पासके देशोंसे तिजारत होती है। तामिल भाषामें तेन्का अर्थ दक्षिण है।

एस स्थानको अधिक पवित्र समझकर वहाके लोगोंने तेन्काशी अर्थात् दक्षिणकी काशी उसका नाम रक्खा था । तेन्काशीमें तिहवांक्रूर जानेवाली सड़कके निकट एक सुन्दर मन्दिर है; जिसका लोग बड़ा मान करते हैं।

कुट्टालम्—पालमकोटा कसबेसे ३५ मील दूर तेन्काशीक तालुकमें चिट्टार नदीके पास कुट्टलम् एक पवित्र गॉव और जलप्रपातीके होनेके कारण प्रसिद्ध है। वहाँके छोटे जलप्रपा-तके नीचे (जो१००फीट कॅचा है) एक सुन्दर कुण्डे और एक मन्दिर है। यात्री लोग जल-प्रपातके कुण्डमें स्तान करके मान्द्रमें देव दर्शन करते हैं। जलप्रपातोंका दृश्य आर्श्यजनक है। उनके आस पास अनेक बङ्गले वने हुए हैं, जिनमे यूरोपियन लोग पालमकोटा और तिरु-वन्द्रस्से आकर जूनसे अकतूवर तक रहते हैं।

श्रीवृद्धीपुत्र—मदुराके रेलवे स्टेशनसे ४४ मील दक्षिण सात्रका रेलवे स्टेशन है जिससे लगभग २५ मील पश्चिम ओर तिरुत्तलेली जिलेमें तालुकका सदर स्थान श्रीवृद्धी-पुत्र एक कसवा है, जिसमें सन् १८९१ में २१४४८ मनुष्य थे। वहाँ रङ्गमन्दार भगवान्तका बड़ा मिन्दर है। मिन्दरमें श्रीलक्ष्मीजी और गरुडके सिहत रङ्गमन्दार भगवान् विराजते हैं। वहाँ वटपत्रपर भगवान् शयन करते हैं। मिन्दरके पश्चिमोत्तर पहाडीके ऊपर श्रीनिवास भगवान् हैं और मिन्दरके निकट एक सरोवर है। श्रीबल्लीपुत्रमें प्रति वर्ष रथयात्राका मेला होता है। मेलें लगभग १०००० मनुष्य एकत्र होते हैं।

इतिहास—तामिल लोगोंकी कहावतके अनुसार चेरा, चोला और पांड्य वंश वाले ये तीनों राजा ताम्रपर्णी नदीके पास कोलकाई नगरमें रहकर हुकूमत करते थे । पीले पांड्य-वंशके राजा वहांही रहगये और चेरा तथा चोला वंशके राजाओंने उत्तर और पश्चिम जाकर अपना अपना खास राज्य नियत किया। पीले पांड्य वंशके राजाओंकी राजधानी मदुरा हुआ। कोलकाईके पास समुद्रसे मोती वाली सीप निकलती थी। वह जगह अब समुद्रसे लग-भग ३ मील दूर है। जब कोलकाईसे समुद्र हटगया, तब कायल बन्दरगाह हुआ। कुछ समयके बाद कायल भी समुद्रसे दूर होगया। उसके पश्चात् पोंचुंगीजोंने तुतिकुडीको, जो एक छोटा गाँव था, प्रसिद्ध वन्दरगाह बनाया।

एतिहासिक समयके आरम्भसे सन् १०६४ तक विरुनलवेली जिला पांड्य वंशके राजाओं के अधिकारमे था। सन् १०६४ में राजेन्द्र चोलाने, जो सुन्दर पांड्यके नामसे मश्राहर हुआ, पांड्य वंशके राजाको जीता। उसके पश्चात् २५० वर्ष तक जिलेमें गड़वड था। सन् १२० में सुसलमानोंने उस जिलेपर आक्रमण किया। उसके वाद फिर पांड्य वंशके राजाका अधिकार हुआ। तबसे सुसलमान लोग, पाण्ड्य वंश वाले और उस देशके अन्य लोग राज्यके लिये झगड़ा करते रहे। सन् १५६५ में मदुराके नायककी हुकूमत कायम हुई। पाण्ड्य वंशके राजाओंके राज्यकी घटतीके सम्य विरुनलवेली मदुराके नायकके अधिकारमे हुई, लिन्तु वास्तवमे वह कई एक स्वाधीन प्रधानोंके अधीन रही। जिलेमें छूट पाट और मार काट होती रही।

सन् १७८१ में आरकाटके नवावने ईप्टइण्डियन कम्पनीको तिरुनलवेली जिलेकी माल-गुजारीका अधिकार सौंपा। सन् १७८२ में एक अङ्गरेजी अफसरने जिलेके ३ किलोको जीता और चन्द पालेगारोंको अपने अख्तियारमें करिलया । सन् १७९९ में जब पालेगार बागी हुए तब उनसे हथियार छीनिलिये गये और उनके किले नाकाम करिद्ये गये । सन् १८०१ में फिर वलवा हुआ, जो दवाया गया। उसी साल तिस्नलवेलीके साथ सम्पूर्ण कर्नाटक अङ्गरेजी अधिकारमें होगया।

### पापनाशनतीर्थ ।

पालमकोटा कसवेसे २९ मीछ (८ अंश, ४८ कला, उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, २४ कला, पूर्व देशान्तरमें) मदरास हातेके तिरुनलवेली जिलेके अम्बासमुद्रम् नामक तालुकमें अम्वासमुद्रम् गाॅवसे लगभग ६ मील पश्चिम ताम्रपर्णा नदीके अन्त वाले जलप्रपातके पास पापनाशन नामक पवित्र गाॅव है। वहाँ ताम्रपर्णी नदी पहाड़ीके ऊरसे नीचे गिरती है। बड़े जलप्रपात (बड़े झरने) की बड़ी चौड़ी धारा पहाड़ीसे ८० फीट नीचे देशके सतहपर जोर शोरसे गिरती है। जलप्रपातके निकट एक पूज्य मन्दिर है। वहाँ ब्राह्मण लोग मललिन योंको खिलाते हैं और बहुतसे यात्री जाते हैं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-शिवपुराण-( विद्येश्वरसंहिता, १० वॉ अध्याय ताम्रपर्णी नदीमें स्नान करनेसे ब्रह्मछोक मिलता है, उसके किनारेपर स्वर्ग देने वाले बहुतसे क्षेत्र विद्यमान है।

कूर्मपुराण—( उपरिभाग, ३६ वॉ अध्याय ) तीनों लोकोमें विख्यात ताम्रपणीं नदीके जलमें तर्पण करनेसे पितर लोगोंके सम्पूर्ण पाप नाश होकर उनकी मुक्ति होजाती है।

## तोताद्री।

तिरुनलवेलीके रेलवे स्टेशनसे लगभग ४० मील दूर श्रीरामानुजस्वामीके संप्रदायकी मूलगदी का स्थान तोताद्री है। तिरुनलवेलीसे वैलगाड़ी तोताद्री जाती हैं। वहाँ तोताद्रीनाथ भगवान्का वड़ा मन्दिर श्रीराव्धिपुष्कारेणी नामक सरोवर और रामानुजीय संप्रदायकी मूलगद्दी है। द्रविड़ देशमें रामानुजीय संप्रदाय अर्थात् आचारी लेगोंकी ८ गद्दी हैं; जनमेंसे तोताद्री, मेलकोटा और वेंकटाचल इन ३ गद्दियोंपर विरक्त आचारी और विष्णुकांची, श्रीरङ्गम् आदि ५ गद्दियोंपर गृहस्थ आचारी रहते है। सम्पूर्ण गद्दियोंमें तोताद्रीकी गद्दी सुख्य है, इस लिये वह मूलगद्दी कहलाती है। वहाँ वहुतसे आचारी यात्री जाते है। रामान् नुजीय संप्रदायका वृत्तान्त भारतश्रमणके इसी खण्डमें भूतपुरीके वयानमें लिखा है।

# कुमारीतीर्थ ।

तिरुनलवेली (तिने े री ) के रेलवे स्टेशनसे साठ सत्तर मील दक्षिण हिन्दुस्तानके अन्तमें उसके दक्षिणके नोक मितर (८ अंश ४ कला, उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ३६ कला, पूर्व देशान्तरमें ) तिरुवांकूर राज्यके कुमारी अन्तरीपमें समुद्रके निकट कुमारी नामक वस्ती है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २२४० मनुष्य थे। कुमारी गॉवमें कुमारीदेशीका वड़ा मन्दिर बना हुआ है। देनीके भोगरागमें बड़ा खर्च होता है। उनके वहु- मूल्य मूपण हैं। वहाँ तिह्वारोंके समय बहुतसे यात्री जाते हैं। इसी कुमारीदेशीके नामसे उस अन्तरीपका नाम कुमारी अन्तरीप पड़ा है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत-( वनपर्व, ८३ वॉ अध्याय ) कन्यातीर्थमे ३ दिन व्रत करनेसे १०० दिन्य कन्या मिलती है और स्वर्ग लोकमे निवास होता है। (८५ वॉ अध्याय) यात्रियोंको उचित है कि कावेरीनदीमें स्नान करनेसे पश्चात समुद्रके किनारेपर जाकर कन्यातीर्थका स्पर्श करे, जिससे उसका सम्पूर्ण पाप विनाश होजायगा।

मत्स्यपुराण--(१९२ वॉ अव्याय) जो पुरुष कन्यातीर्थके सङ्गमपर स्नान करता

है, उसको देवी पार्वतीजीका स्थान प्राप्त होता है।

श्रीमद्भागवत—( दशम स्कंध, ७९ वॉ अध्याय ) वलदेवजीके सेतुवंध रामेश्वरके दर्शन् करनेके पश्चात् कृतमाला और ताम्रपर्णीनदीमें स्नान करके मलयाचल और कुलाचल पर्वतमें जाकर अगस्य मुनिकी स्तुति की । उसके अनन्तर उन्होंने दक्षिणके समुद्रके तटपर जाकर कन्या नामक देवीका दर्शन किया ।

तिरुबन्द्रम् ।

तिरुनछनेछी (तिन्नेनेछी) के रेछने स्टेशनसे साठ सत्तर मीछ पश्चिम द्वछ दक्षिण पश्चिमी चाटके समुद्रसे २ मीछ दूर (८ अंश २९ कछा, ३ निकछा, उत्तर अक्षांश और ७६ अश, ५९ कछा, ९ निकछा, पूर्व देशान्तरमे ) मदरास हातेके तिरुनाकूर राज्यके तिरुनंद्रम् ताछुकमे तिरुनांकूरके महाराजकी राजधानी तिरुनंद्रम् कसना है, जिसको द्रनिडियन् छोग तिरुनन्दनपुरम् कहते हैं।

सन् १८५१ की मनुष्य गणनाके समय तिरुबंद्रम्मे २७८८७ मनुष्य थे, अर्थात् १४७०७ पुरुष और १३१८० स्त्रियां । इनमे २४८०४ हिन्दू, १६१० मुसलमान और १४७३ कृस्तान थे।

तिहव दूम् क न मेके नी चेका भाग रोगवर्द्धक है। पानी के निकासका मार्ग अच्छा नहीं है न।रियल आदिके घन वृक्षों के रहने के कारण स्वच्छ पवनका आवागमन कम रहता है। किले और कसवेका एक वड़ा भाग नीची भूमिपर है। कमवें भें वहुत सी अच्छी सड़के वनी हुई है।

तिरुवंद्रम्में १ डाक्टरीका स्कूछ, १ छडिकियोंका स्कूछ, १ हाई स्कूछ, ५ द्वाखाना, ४ वीमारखाने, १ किछा, बहुतेरे आफिस, अङ्गरेजी रेजीडेण्टकी कोठी, महाराज कालिज, एक अवजरवेटरी, २ जेलखाने और कई धर्मशालाये है। पवलिक वागमें देखने लायक नेपियर मिडिजयम, बना है। कसवेसे उत्तर फौजी छावनी है, जिसमे हथियारखाना, अध्यताल और फौजी अफसरोंकी कोठिया बनी हुई है। एक पहाडीपर एक सुन्दर महल बना है, जिसमे कभी कभी महाराज रहते है। तिरुवंद्रम्के आस पासका दृश्य सुन्दर है।

ऊँची दांवारसे घेरा हुआ तिरुबंद्रम्का किला है । किलेके भीतर पद्मनाभका बड़ा मन्दिर और महाराज तथा राजघरानेके अनेक राजकुमारो और राजकुमारियोंके दर्शनीय महल वने हुए हैं। इनके अतिरिक्त किलेके भीतर एक टकशाल और चन्द आफिस है।

पद्मनाभका मन्दिर-तिरुवंद्रम्के किलेके भीतर पद्मनाभ नारायणका विशाल कोइल अर्थात् मन्दिर है। मन्दिरके वगलोमे दीवार और अनेक गोपुर वने हुए हैं। विमान अर्थात् निज मन्दिरके भीतर पद्मनाभ भगवान्की विशाल मूर्ति सिंहासन पर शयग करती है। यात्री लोग मन्दिरके एक द्वारसे भगवान्के मुख्मण्डलका, दूमरे द्वारसे नाभिका और तीसरे द्वारसे चरणका दर्शन करते हैं। पद्मनाभका मन्दिर तिरुवंद्रम्से पहिलेका वना हुआ वहुत

पुराना है। महाराजको ओरसे मन्दिरकी मरम्मत पर वड़ा ध्यान रहता है। मन्दिरके खर्चके छिये ७५ हजार रुपये आमदनीकी भूमि है। भगवान्के भोगरागकी वडी तैयारी रहती हैं। यात्री लोग वहाँका प्रसाद खाते हैं। तिरुवांकर राजधरानेके राजकुमारोंके वह-तेरे मजहबी रसम पद्मनामके पास होते हैं।

महाभारत-वनपर्वके ८३ वें अध्यायमें छिखा है कि तीर्थसेवी पुरुषको पार्वतीके स्थानका दर्शन करके पद्मनाभ नारायणका दर्शन करना चाहिय। उनके दर्शन करनेवाला पुरुष प्रकाशमान होकर विष्णुलोकमें जाता है।

पद्मनाभसे दश बारह मील पूर्व केशव भगवान्का विशाल मन्दिर है। पद्मनाभके समान केशव भगवान् भी शयन करते हैं। एक द्वारसे उनके मुखमण्डलका, दूसरे द्वारसे नाभिका और तीसरे द्वारसे चरणका दर्शन होता है।

पद्मनाभसे लगभग ३० भील उत्तर जनाईन भगवान्का मन्दिर है। मन्दिरमें भर-वान्को विशास मूर्ति खडी है।

तिरुवांक्राका राज्य-यह राज्य हिन्दुस्तानके दक्षिणप्रान्तमें मदरास हातेके पश्चिमी किनारेपर कन्याकुमारीसे कोचीत तक फैला है। इसके उत्तर कोचीनका राज्य; पूर्व महुरा - और तिरुनछनेछी जिला और दक्षिण तथा पश्चिम हिन्दका समुद्र है। इसकी सबसे अधिक छम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक १७४ मील और सबसे अधिक चौड़ाई ७५ मील तथा इसका क्षेत्रफञ्च ६७३० वर्गमोल है। इस राज्यसे महाराजको लगमग ६६००००० रुपया वार्षिक मालगुजारी आती है, जिसमेंसे अङ्गरेज सरकारको ८०००० रुपया दिया जाता है । इउ राज्यमें २१ तालुक हैं। राज्यका प्रधान कसवा तिरुवन्द्रम् है, जिसमें महाराज रहते है। राज्यमें ४ जेळखाने है-दो तिहबन्द्रममें, एक कीळन छावनीमें और एक अलोपीमें। महाराजका सैनिक वल-४ तोप, ३० गोलंदाज, ६० सवार और १३६० पैदल हैं।

तिरुवांकूरका राज्य दक्षिण भारतके सबसे अधिक सुन्दर भागोंमेंसे एक है । इसके पूर्व सीमाकी पहाड़ियाँ, जो चन्द स्थानोंमें समुद्रके जलसे लगभग ८००० फीट ऊँची हैं, सुन्दर जंगल तथा पौर्योंसे हरी भरी है। पहाड़ी देश फैला हुआ है । उत्तरकी पहाडियाँ ८००० फीट तक ऊँची हैं। चन्द स्थान अगम हैं। पहाड़ियोंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध अनाम-छई पहाड़ीका भाग है। दक्षिण ओर अगस्येश्वरमर्छई नामक पवित्र चोटी है, जिससे ताम्र-पणीं नदी निकली है। तिस्वांकूरकी पहाड़ियोंमे एक पहाड़ी समुद्रके जलसे ८८४० फीट ऊँची है। इतनी ऊँची कोई पहाड़ी हिमालयसे दक्षिण नहीं है।

समुद्रके आस पास बहुत वास्तयाँ, धानके खेत और नारियङ तथा ताड़के सुन्दर जङ्गल है। समुद्रके पास चाह और काफी रोपे जाते हैं; धान, नारियल, ताड़, मिर्च, एरका फल इसादि बहुत पैदा होते हैं और वेशकीमती लकड़ी होती है। समुद्रके किनारेपर निद्योके फैंछनेसे अनेक झील बन गई हैं। निदयोंसे स्थान स्थानमें नहर निकाळी गई हैं। पहाड़ियोंसे बहुतसी छोटी नादियाँ निकली हैं। कोई प्रसिद्ध खान नहीं है, किन्तु लोहा बहुत होता है। फिटकरी; गन्यक इत्यादि धातुओंकी खानि हैं; परंतु किसीमें काम नहीं होता है । हाथी, वाघ, तेंदुए, भाछ तथा अनेक भांतिकी हरिन आदि बहुत वनजंतु होते हैं। हाथीके दांतींसे महाराजको बड़ी आमदनी है।

तिरुवांकूर राज्यमें एरिया ५६ नामक पवित्र स्थान है, जहाँ एक वडा मिद्र है और बहुत धर्मजालायें बनी हुई हैं। महाराजकी ओरसे जस मंदिरके खबेके लिये प्रति वर्ष बहुत रुपया दिया जाता है।

तिरुवांकूर राज्यमे सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय २५५७८४० और सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २४०११५८ मनुष्य थे, अर्थान् १७५५६१० हिंदू, ४९८५४२ क्रस्तान, १४६९०९ मुसलमान और ९७ यहूदी । हिंदुओं मे ४६४२३९ नायर, १२८६०० सानान, ९२५७८ कम्भाडन (लोहार), ६६४५४ परयन्, ४५५८३ वेल्लाल (खेतिहर), ३७१३८ ब्राह्मण,२२५२६ वनिया (जाति विशेष), २१८५२ सेट्टी (सौदा-गर), १४५७८ अम्बटन (नाई), १११५२ बन्नान (घोबी), वाकीम् अन्य जातियोके लोग थे। राजपूत केवल २४४०थे। कोचीनके समान तिरुवाकूर राज्यमें भीवहुत क्रस्तान हैं।

सन् १८९१की मनुष्य-गणनाके समय तिरुवाक्र राज्यके कसवे तिरुवन्द्रम्मे२७८८७, अलीपों २२७६८, कोलनों १५३७५ और नागर कोयलेम १११८७ मनुष्य थे,। इसके अलावे कोटायल इत्यादि कई अन्य कसवे है। इनमें कीलनमें महाराजकी फौज रहती हैं; अलोपो, कीलन, मनारगुढी इत्यादि वन्द्रगाह है।

मनुष्य-संख्यांक ५ हिस्सोमेंसे छगभग ४ हिस्से छोग मलेयालम् और १ हिस्सा छोग तामिलभाषा वोलते हैं। मलेवारके लोगोंकी चाल विचित्र है। नम्बूरी त्राह्मणोमें केवल बड़ा लड़का विवाह करता है और अपने पिताके सम्पूर्ण धन सम्पत्ति और मिलकियतका वारिस होता है, अन्य पुत्रोंको अपने पिताकी किसी चीजपर दावा नहीं है। नम्बूरी त्राह्मण लोग अपनी पुत्रियोंका विवाह वडी अवस्था होजानेपर भी जल्दी नहीं करते। उनके मतमें मरनेके समय तक पुत्रियोंको कुमारी रहना चाहिये। कितनी पुत्री मरनेके समय तक विन व्याही हुई रह जाती हैं। यह चाल पूर्व समयसे उन लोगोंमें चली आती है। महाभारत-वनपर्वके ८८ वे अध्यायमें लिखा है कि पाण्ड्य देशमें बहुतसी पवित्र खिग्ग ऐसी हैं जो अपना व्याहही नहीं करती, उसी देशमें ताम्रपर्णी नदी वहती है।

नायर छोगोंकी छडिकयाँ छडकपनें ज्याही जाती है, किन्तु युवा होनेपर किसी ज्ञाह्मण अथवा अपनी जातिक पुरुपको वे अपना पित बनाकर उसके साथ रह सकती हैं। इसमें उसका विवाहित पित कुछ दावा नहीं कर सकता है। युवा युवतीको एक सारी और कुछ गहने तथा खिछौंने दे देव तो दोनों व्याह सिद्ध होजाता है। युवा युवतीको अथवा युवती युवाको अपनी इच्छानुसार छोड सकती है। एक युवतीको एकही समयमें कई पित होना नाजायज नहीं है, किन्तु यह रीति अव वहुत घट गई है। मछेवारकी रीतिक अनुसार नायरोंमें वहिनके वंगवाछ घन जायदादके वारिस होते है। जिसके विहन अथवा विहनकी संतान नहीं है, वह अपनी खानदानी वारिस कायम रखनेके छिये किसी छड़कीको गोद छेकर उसको वहिन बनाता है। तिरुवांकूरके महाराज यद्यपि अपनेको क्षत्रिय मानते है, किन्तु तिरुवांकूरकी राजगदीके वारिस होनेकी यही रीति चर्छा आती है। राजाकी विहनहीं रानी कहछाती है और वहिनका पुत्र युवराज होता है। बहिनका पुत्र नहीं हो तो वह किसी छड़केको गोद छेती है, वही राजसिंहासनका अधिकारी होता है। नायरका छडका अपने मामाका वारिस होता है। और उसके मरनेपर वही उसका श्राद्व कम करता है।

नायर श्रूद्र है और खास करके खेती तथा सरकारी नोकरी करते हैं। नम्बूरी ब्राह्मण और नायर बढ़े पिनेत्र रहते हैं; वे दिनमं कई वार स्नान करते है। ब्राह्मण अपने मुद्दोंको जलाते हैं; िकन्तु नायर लोगोंमें कुछ लोग अपने मुद्दोंको जलाते हैं और कुछ लोग अपने ब्राह्म के किसी कोनेमें मुद्दोंको जलाते हैं, किन्तु नायर लोगोंमें गांड देते हैं। सब लोग अपने वागके किसी कोनेमें मुद्दोंको जलाते हैं, अथवा गांड देते हैं। सब हिन्दू लोग अपनी शिखाको पीछे लटकाते हैं, िकन्तु वहाँके लोग अपनी शिखाको आगेकी ओर अपने ललाटपर लटकाये रहते हैं। मलेवार देशमें ब्राह्मणोंकी प्रधानता बहुत है। मलेवारमें ब्राह्मणोंकी प्रधानता बहुत है। सलेवारमें ब्राह्मण और श्रूद्र बहुत है।

तिरुवांकूर राज्यकी प्रधान फिसल धान और नारियल, उसके वाद मिर्च, अंगूर, काफी, इलायची इत्यादि हैं। सूखा और हरा नारियल, नारियलका तेल, अद्रक, मिर्च, खजूर, लकडी, काफी, इलायची, मधुमिन खयोंका मोम इत्यादि वस्तु दूसरे देशोंमे भेजी जाती है और तम्बाकू, चावल, कपड़ा, रुई, तांवा और अङ्गरेजी चीजें दूसरे देशोंसे वहाँ आती है।

तिरुवंकूर राज्यमें शिक्षाकी उन्नती है। तिरुवंद्रम् हाई स्कूछ और काछिजुमें छगभग १७०० विद्यार्थी पढ़ते है। वहाँ छडिकयोंका भी एक स्कूछ है। इनके अलावे राज्यमें २४ जिला स्कूछ, २४४ सरकारी वर्नाकुछर स्कूछ और ४४० एडेड स्कूछ हैं। ऊपर छिले हुए स्कूछोमें छगभग ३६००० विद्यार्थी पढ़ते हैं, इनके अतिरिक्त छण्डनिमशन और रोमन कैथोछिक मिशनकी ओरसे बहुत स्कूछ है, जिनमें छगभग १६००० विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। प्रधानोंके छड़कोकी शिक्षाके छिये एक खास स्कूछ है। राज्यमें छस्तानोके बहुतिगरिजे हैं।

तिहवांकूरके राजा वहे धर्मात्मा होते हैं। महाराजकी ओरसे तिहवांकूरके राज्यमें ४५ सदावर्त छगे हैं, जिनमें देश देशसे आये हुए ब्राह्मण साधु भोजन पाते है। वहुतेरे छोग तिहवांकूर राज्यको रामराज्य और वहांके राजाओंको रामराजा कहते है। प्रतिवर्ष परमार्थ कामोंमें महाराजका आठ दस छाख रुपया खर्च होता है। तिहवांकूरके राजा सोनेकी गाय अथवा सोनेके कमछमें होकर निकछनेसे द्विजाति समझे जाते है। और उनको भोजन करते हुए ब्राह्मणोंको देखनेका अधिकार होता है। हिरण्यगर्भ दानकी विधिमें महाराजके तुल्य वजनकी सुवर्णकी गाय वनाई जाती है। उसके गर्भसे वह निकछते है। पीछे उस गौंके सोनेको ब्राह्मण छोग वांट छते है। हिरण्यगर्भ दानका विधान मिष्यपुराण-उत्तरार्द्धके १५५ वें अध्यायमें और महासारतमें छिखा हुआ है।

इतिहास—ऐसा प्रसिद्ध है कि महार्षि जमदिग्नके पुत्र परशुरामजीने २१ वार क्षित्रियांका विनाश करनेके पश्चात् विचार किया कि सैने वड़ा पाप किया, इसके प्रायिश्व- तके लिये भूमिदान करना चाहिये। उस समय उन्होंने वरुणजीसे भूमि मांगी, । वरुणजीने समुद्रको आज्ञा दी कि तुम हट जाओ । समुद्र कुछ दूर हट गया । परशुरामजी वही समुद्रकी छोड़ी हुई भूमि लेकर नंबूरी ब्राह्मणोंको दान दे निःपाप हुए । वही भूमि मालावार देश है । परशुरामका सन् खास मालावार और तिरुवांक्रूरके राज्यमें कर्न्याकुमारी अन्तरीप तक जारी है । नम्बूरी ब्राह्मणोंने दान पाई हुई भूमिपर देश वसाया । उनकी हुक्सत बहुत कालके पश्चात् सन् ईस्वीके आरम्भसे ६८ वर्ष पहिले खतम हुई । उसके पीछे ब्राह्मण लोग प्रति१२ वर्षपर हुकूमत करनेके लिये एक क्षत्रियको राजा चुनते थे; अर्थात् १२ वप तक एक

श्वत्री हुकूमत करता था। उन राजाओं सबसे पिछछा राजा चेरा राजाका दिपोटी 'चेर-मान पेरुमाछ' सबसे अधिक प्रतापी हुआ। उसने श्रन्तम अपने राज्यको अपने अधीनक अफसरोंको बॉट दिया। उनमेंसे सबसे बड़े हिस्सा पानेतालेको दक्षिणका भाग, मिछा, जिसकी राजधानी तिरुवांगोंड, जो अब छोटा गॉब है, बना था। चेरमान पेरुमालका वृत्तान्त मालावार जिलेमें देखिये।

तिरुवांकूर राज्यके २३ राजाओने ३०० वर्षसे अधिक राज्य किया । वे छोग अपने पडोसके राजाओसे लगातार लडते रहे । २४ वां राजा (सन् १६८९-१७१७) 'एरुसा वर्सा परमाल था । उसके और उसके २उत्तराधिकारियोंके राज्यके समय घरऊ लडाई होती रही । वांचीमार्तण्ड पेरुमाल' ने, जिसका राज्य सन् १७२९से सन्१७४२तक था, सन् १७४२ म यरुडाएइतुन्दको और सन् १७४५ में कार्यकुछम्को परास्त किया । उसके वाद 'वांचीवाछा पेरुमाल' का राज्य हुआ, जिसने अपने राज्यको बहुत वढाया । जब मैसूरके टीपूसुलतानने मलेवारपर आक्रमण किया, तब तिहवांकूरके राजाने उससे डरकर सन् १७८८ में अङ्गरे-जोंके साथ सन्धि की । सन् १७८९ में टीपूने तिरुवांकूरपर हमला किया, किन्तु परास्त होकर चला गया। उसके २००० सैनिक सारे गये। दुसरे साल टीपू फिर आक्रमण करके विमुख छौट गया । सन् १७९५ मे तिहवांकूरके राजा वलराम वर्माने ईप्ट इण्डियन कृरप-नीके साथ एक दूसरी सन्धि की, जिसके अनुसार वह विना कम्पनीकी रायसे किसी यूरो-पियनके साथ नहीं सम्बन्ध रखनेका और आवश्यकता पहनेपर अपनी सेनासे कम्पनीकी सहायता करनेके पावन्द हुए। थोडेही दिनोदे बाद राजा वलराम वर्मा मर गये। उनके भांजे जिनका नाम भी वल्राम वर्मा था, उत्तराधिकारी हुए। जिसके साथ सन् १८०५ में अड़रेजोंकी तीसरी सिंध हुईं, जिससे कई शर्त वटले गर्थे। सन् १८११ में राजा वल-राम वर्माकी सत्यु होनेपर छक्ष्मी रानी उत्तराधिकारी हुई, जिसने अङ्गरेजी रेजीडेण्ट कर्नछ मनरोको राज्यका प्रवन्ध सौंप दिया । सन् १८१४ मे छक्ष्मी रानीके मरनेपर उसकी वहिन पार्वती रानीने उसके शिशुपुत्र रामवर्माके वालकपनमें राजकार्यका निर्वाह किया लक्ष्मी रानीके पुत्र ७ वर्ष राज्य करनेके पश्चान् मरगये । सन् १८४६ में उनके छोटे भाई महाराज मार्तण्ड वर्मा उत्तराधिकारी वने। मार्तण्ड वर्माके पश्चात् लक्ष्मीराजीकी पुत्री लड़के महा-राज वांची वलराम वर्मा सन् १८६० में राजगहीपर वैठे। सन् १८८० में महाराज वांची वलराम वर्माकी मृत्यु होनेपर उनके भाई महाराज सर वलराम वर्मा, जी० सी० एस० आई०, जिनका जन्म सन् १८३७ में हुआ था, तिकवांकृरके राज सिहासन पर वैठे । सन् १८६२ में भारतवर्षके गवर्नर जनरलने तिरुवांकू के सहाराजका एक सनद दी, जिसके अनुसार उनको अपने वंश कायम रखनेके छिये अपनी बहिनकी पुत्रीको गोद छेनेका अधिकार होगया ।

कोचीन।

तिरुवंद्रम् कसवेसे १०० मीलसे अधिक पश्चिमोत्तर (९ अंश, ५८ कला, ७ विकला उत्तर अक्षांग, और ७६ अश, १७ कला, पूर्व देशान्तरमे ) समुद्रके वन्द्रगाहके पास मद्रास हातेके मालावार जिल्हेमें कोचीन तालुकका स्थान कोचीन कसवा है। कोचीनेक वन्द्रगा-हसे सप्ताहिक आगवोट सिल्होनके कोलम्बोको जाते हैं। किनारेसे १३ मील दूर जहाजके लङ्गरका स्थान है। रेलवेके स्टेशन तुतिकुडीसे अथवा कलीकोटसे, समुद्रके आगवोट हारा कोचीन जाना चाहिये।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कोचीन कसबेमें १७६०१ मनुष्य थे; अर्थात् ९७६८ कृस्तान, ४७१६ हिन्दू; ३०९० मुसलमान और २७ यहूदी।

समुद्रके पास उत्तरसे दक्षिण तक १२ मील लम्बी और १ मीलसे १९ मील तक चौड़ी भूमि समुद्रके खाल और धारोंकी खाड़ियोंसे बनी है। उसके उत्तरके किनारेके पास कोचीन कसवा है। उसके उत्तर एक टापू है। पिहले कोचीन कसवा कोचीनके राज्यकी राजधानी था। किन्तु अब अङ्गरेजी जिले मालावारमें है। इसके निवासियोंमें आधेसे अधिक क्रस्तान हैं।

कोचीन कसबेमें सरकारी कचहरिया, जेलखाना, अनेक आफिस, बहुतेरे स्कूल तथा गिरजे और हालेंड वालाकी बहुतसी पुरानी इमारतें है। अझरेजी कोचीन और देशी राज्यके कोच्छीनकी सीमांक मोतर कप्टमहीस है। पुराने किलेकी अब कोई निशानी नहीं है। उसकी जगह पर लाइटहाउस बना है। उसके पास यूरोपियन लोगोंके बङ्गले हैं। वन्दरगाहमें जहाज बनाये जाते हैं।

कोचीन कसबेसे १३ मील दक्षिण कोचीन राज्यका कोचीन कसबा है, जिसका वृत्तान्त

नीचे लिखा है।

इतिहास—कहावतसे विदित होता है कि सन् ५२ ईस्वीमें सेण्टथामसने कोचीनमें जाकर उन क्रस्तानोंको बसाया, जो नसरानी मापिछा कहळाते हैं। ऐसा भी प्रसिद्ध है कि यहूदी छोग सन् ईस्वीके पिहछे वर्षमें उस जगह वसे जिस जगहपर वर्तमान समयमें उनकी वस्ती है। पीछे उन्होंने क्रम क्रम अन्य स्थानोंमें अपने मुकाम कायम किये। तांबेके पत्रोंके छेखोंसे जान पड़ता है कि ८ वीं सदीमें यहूदी और सिरियन कोचीनमें वसे थे।

सन्१५००में पोर्चुगलको पोर्चुगीज लोग कलीकोटपर गोले चलानेके पश्चात्कोचीनमें उतरे और जहाजपर मिर्च छादकर पोर्चुगलको फिर गये। सन् १५०२ में पोर्चुगलके वास्कोडी-गामा अपनी दूसरी यात्रामें कोचीनमें आया । उसने वहाँ एक कोठी नियत की । सन् १५०३. में अलबुकके कोचीनमें पहुँचा, जिसने वहाँके किलेको बनवाया । वह हिन्दुस्तानमें पहिले पहिल यूरोपियन किला बना। कलीकोटके राजा जमोरिनने को चीनके देशपर आक्रमण किया किन्तु पोर्चुगल वालोंने उनको खदेरा । सन् १५२५ में वह किला वदाया गया सन् १५७७ में पिहले पहिल कोचीनमें किताब छापी गई; उससे पिहले भारतवर्षमें कोई किताब नहीं छपी थी । सन् १६१६ के कई वर्ष बाद पोर्चुगीजोकी रायसे कोचीनमें अङ्गरेजी कोठी बनी । सन् १६६३ में हालेण्ड वालोंने पोर्चुगीजोंसे कोचीन कसबा और किला छीन लिया । अङ्गरेज लोग दृसरी जगह चले गये। हालेण्ड वालोंने कोचीनमें यूरोपियन तरीकेपर, अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई। उन्होंने वहाँ सौदागरीकी बड़ी उन्नति की। सन् १७७८ में उन्होंने फिरसे किलेको बनवाया और किलेके बगलोंमें खाई बनवाई। सन् १७९५ में अङ्गरेजी अफसर मेजर पेट्रीने आक्रमण करके हालिंण्ड वालोंसे कोचीन लेलिया । सन् १८०६ में अङ्गरेजीन कैथेड्लको तोपसे उड़ाकर किले और उत्तम इमारतोंका विनाश कर दिया। सन् १८१४ की सन्धिके अनुसार अङ्गरेजोंको कोचीन मिल गया; तबसे वह इन्हीके अधिकारमें है।

## राजाका कोचीन ।

कोचीन कसबेसे १३ मील दक्षिण समुद्रके किनारेपर (९ अंश, ५८ कला, ७ विकला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश, १७ कला, पूर्व देशान्तरमें ) मदरास हातेके कोचीन राज्यके कोचीन सब डिवीजनमें कोचीन एक कसबा है, जिसमें ४ गाँव शामिल है। वहाँसे कोचीन राज्यके कसबे तिहचर तक नहर वनी हुई है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मतनचररमें १७२५४ मनुष्य थे, अर्थात्८४६१ हिन्दू, ४८२१ क्रस्तान, ३५०४ मुसलमान और ४६८ यहूदी।

कोचीन कसवेसे २ मील पूर्व (९ अंश, ५८ कला, ५५ विकला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश, १९ कला, २१ विकला पूर्व देशान्तरमें ) मदरास हातेके कोचीन राज्यकी राज-धानी एरनाकोलम् एक कसवा है।

कसबेमें कोचीन राज्यके प्रधान अफसर रहते हैं। वहाँ कई एक सडकें पक्षी बनी हैं; महाराजका एक महल, एक हाईस्कूल, कई एक आफिस, कई कचहारेयाँ, र गिरजे और कई अन्य सुन्दर इमारतें है। उसके पासके गाँवमें एक सुन्दर बाजार बना है। वहाँ यहूदी और कुङ्कानी लोग बडी सौदागरी करते हैं।

वर्तमान कोचीन नरेश "राजा सर बीर केरल वर्मा के॰ सी॰ आई॰ ई॰" ४४ वर्ष अवस्थाके क्षत्रिय है। महाराज न्यायशास्त्रके पूरे पण्डित हैं और उनको शास्त्रार्थकी बड़ी श्रीक है।

कोचीनका राज्य-कोचीनको मालावारके लोग कोची कहते हैं। इसके दक्षिण विरुवांकूरका राज्य, पश्चिम मालावारका समुद्र और उत्तर पूर्वोत्तर और पूर्व मालावार किला है। यह राज्य कोचीन, कननूर, तिरुचुर, कांगनूर इलादि ७ भागों में विभक्त है। इस राज्यमें १३३ मील अच्छी सड़कें बनी हैं। इस देशमे (कम गहरी) झीले बहुत हैं, जिसमें पश्चिमी घाट पहाड़ियों से बहुत घारायें गिरती हैं। राज्यमें अनेक छोटी निद्याँ हैं। दलदल मृिमके पास कई टापू हैं। जङ्गलों नेश कीमती लकडी होती है। प्रति वर्ष महाराजको जङ्गलों से पचासों हजार रुपयेकी आमदनी होती है। एक समय खानोंसे लोहा और सोना निकाला जाता था, किन्तु अब खानोमें काम नहीं होता है। पहाडियोंमें अनेक मॉतिकी द्वा, रङ्ग तथा गोंद और बहुत हिस्सोंमे इलायची होती हैं। जंगलोंमें बहुत हाथी, भाल, सांमर, वाघ, तेंदुए और मॉति मॉतिके हरिन रहते हैं। राज्यसे १६१८००० रुपये मालगुजारी आती है, जिसमेंसे २००००० रुपया अङ्गरेजी गवर्नमेंटको 'राज कर' दिया जाता है।

सन्१८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कोचीन राज्यके १३६१ वर्गमील क्षेत्रफलमें . ६००२७८ मनुष्य थे, अर्थात् ४२९३२४ हिन्दू १३६३६१ कृस्तान, ३३३४४ मुसलमान और १२४९ यहूदी । कोचीनके राज्यमें मलेयालम् भाषा प्रचलित है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कोचीनके राज्यमें ७१५८७० मनुष्य और कोचीन राज्यके कसवे मतनचेररमें १७२५४ और तिरुचरमें १२९४५ मनुष्य थे। कोचीन कसवेके पास आरनीकोलम राजधानी है। राज्यके उत्तर भारामें तिरुचुर एक कसवा है, जिसमें सन् १८९१ में ६८८४ हिन्दू, ५२०३ कृस्तान और ८५८ मुसलमान थे। तिरुचुरमें

कोचीनके राजाका एक छोटा महल, स्कूल, एक सुन्दर मन्दिर, राजाकी कचहरी और जेल-खाना है। पालघाट और कोचीनके साथ बड़ी सौदागरी होती है। द्रविडियन लोग कोचीनके राज्यको कोचीका राज्य और कोचीनके राजाको कोचीका राजा कहते हैं।

इतिहास—९ वीं सदीमें चेरा वंशके राजाका डिपुटी प्रमिद्ध चेरमान पेरमाल चेरा अर्थात् केरलके सम्पूर्ण देशका, जिसमें तिरुवांकूर और कोचीनका राज्य तथा मालावार जिला है, सूवेदार था। पीछे वह स्वतन्त्र हुकूमत करने वाला वनगया। अन्तमें उसने अपने राज्यकों कई आद्मियोंको बाँट दिया। उसीमेंसे एक कोचीन राज्य है। कोचीनके राजा अपनेको चेरमान पेरुमालका वंशधर कहते हैं।

सन् १५०३ में पोर्चुगल वालोंने कोचीनमें एक किला बनाया। सन् १६६३ में हालेंड वालोंने पोर्चुगीजोसे कोचीन कसबेको छीन लिया। उसके लगभग १०० वर्ष पीछे कली-कोटके जमोरिन वंशके राजाने कोचीन राज्यपर आक्रमण किया। तिरुवांकूरके राजाने उसको निकाल वाहर किया। इस कामकी कृतज्ञतामें कोचीनके राजाने तिरुवांकूरके राजाको अपने राज्यका एक माग दे दिया।

सन् १७७६ में मैस्रके हैदरअलीने और सन् १७९० में हैदरअलीके पुत्र टीपूसुलता-नने उन देशको छटा। देश नाम मात्रके लिये टीपूके अधीन वना। पहिले कोचीन राज्यकी राजधानी कोचीन कसवा था, इसलिये उस राज्यका कोचीन नाम पड़ा। सन् १७९५ में जब अङ्गरेजोंने हालेंड वालोसे कोचीन कसवेको छीन लिया, तबसे वह मालावार जिलेके मीतर अङ्गरेजी अधिकारमें है। सन् १७९८ में कोचीनके राजाने एक संधिपत्रमें अङ्गरेजी अधीनता स्वीकार की और वार्षिक १०००० रुपया 'राजकर' देनेको कवृत्न किया। सन् १७९९ में अङ्गरेजोंने टीपूको परास्त करके दूसरे देशोके साथ कोचीन राज्यको लेलिया। तबसे कोचीनके राजा अङ्गरेजों सरकारकी रक्षामे हुए।

सन् १८०९ में अङ्गरेजी रेजीडेण्टके मारनेके लिये बगावत हुई। उस बगावतके द्वाये जानेके पीछे कोचीन राज्यका 'राजकर' २७०००० रुपया नियत किया गया; किन्तु अङ्ग-रेजी सरकारने सन् १८१९ में उसको घटाकर २४०००० रुपया और उसके पश्चात् केवल 3,००००० रुपया कर दिया।

# सोलहवां अध्याय ।

—×\*\*\*\*\*

(मद्रास हातेमें) करूर, ईरोड, कोयम्बुतूर, उत्त-कमन्द, पालघाट, कलीकोट तलीचेरी, माही, कनतूर, (कुर्गदेशमें) मरकाड़ (मद्रास हातेमें)मङ्गलूर और सेलम।

#### कहर।

तिरुनछवेछी अर्थात् तिन्नैवेछीके रेछवे स्टेशनसे १८ मीछ पूर्वोत्तर मनियाची जंक्शन और मनियाचींसे उत्तर कुछ पूर्व ८१ मीछ महुरा और १७७ मीछ तिरुचनापस्छीका रेछवे जंक्शन है। तिरुचनापस्छीसे ४८ मीछ पश्चिम कुछ उत्तर करूरका रेछवे स्टेशने है। मद- रास हातेके कोयम्बुतूर जिलेमें अमरावती नदीके वार्ये किनारेपर (१० अंश, ५७ कला, ४२ विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ७ कला,१६ विकला पूर्व देशान्तरमे ) तालुकका सदर स्थान करूर एक कुसवा है, जिसके पास अमरावती नदी कावेरीमें मिल गई है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय करूरमें १०७५० मनुष्य थे. अर्थेत ९६९३ हिन्दु, ७३७ मुसलमान और ३२० कृस्तान ।

करूरमे एक उजड़ा पुजड़ा किला, जिसमें एक पुराना जर्जर मन्दिर है और सरकारी कचहरी है। वाजारमे बहुत माछ विकता है। कई एक सड़के आकर करूरमें मिछ गई हैं।

इतिहास-पूर्वकालमे करूर चेरा राज्यकी राजधानी था। चेरा, चोला और पांडच वंशके राजाओंके परस्पर झगडेके समय कई बार इसके मालिक वदले थे । नायकोंकी वढ़तीके समय यह मदुराके राज्यके अधीन था । १७ वीं सदीके अन्तमें यह मैसूर राज्यमे मिला लिया गया । कई वार अङ्गरेजोंने इसपर अधिकार किया था किन्तु सन् १७९९ से टाप्युलतानके मारे जानेपर यह सर्नदाके लिये अङ्गरेजीके अधीन होगया । सन् ,१८०१ में करूरके किलेंस फौज उठा छी गई।

करूरसे ४० मील ( तिरुचनापही जंक्शनसे ८८ मील ) पश्चिमोत्तर ईरोडका रेलवे जंक्शन है। मदरास हातेके कीयम्बुतूर जिलेमे कावरीनदीके पास (११ अंश, २० कला, २९ विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ४६ कला, ३ विकला पूर्व देशान्तरमें ) तालुकका सदर म्थान ईरोड कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ईरोडमें १२३३० मनुष्य थे, अर्थात् १०४८१ म्हिन्दू, १३९३ सुसलमान, ४५३ द्वरतान और ३ जैन ।

ईरोडमें पुलिस स्टेशन,स्कूल,मातहत जेलखाना और सरकारी कचहारियां हैं। कसवेसे १ मोळसे अधिक पूर्व कावेरीनदीपर १५३५ फीट लम्बा जिसमें २२ मेहरावियां हैं, पुल बना हैं। उंसके वनानेमें ४०८७५० रुपया सर्चे पड़ा था। कसवा सुन्दर है। वहाँसे रुई, चावल, सोरा इत्यादि चीजें दूसरे स्थानोमें भेजी जाती हैं। ईरोडिस करूर और मैसूरको सड़क गई है।

ईरोड जंक्शनसे रेलवे लाइन २ ओर गई हैं।

﴿१) ईरोडसे पश्चिम कुछ दक्षिण मद्रास । (२) ईरोड जंक्शनसे पूर्वोत्तर मद्रास रेलवे, जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील २ पाई लगता है.-मील-प्रसिद्ध स्टेशन। ५८ पौडेयनूर जंक्शन। ९२ पाछघाट। १७० कलीकोट। पौडेयनूर जंक्शनसे उ-त्तर ४ मील कोयम्बुतूर और २६ मील मेडुपालयम् ।

रेलवे,--मील-प्रसिद्ध स्टेशन । ३७ सेळम्। ११२ जालारपेट जंक्शन। १३१ अम्बूर। १४८ कुडिआतम्। १६३ कटपद्दी जंक्शन। १७८ आरकाट । २०१ आरकोनम् जंक्शन ।- २१८ तिरुवल्खूर। २४४ मदरास शहर।

> जाळारपेट जंक्शनसे पश्चिमोत्तर ४४ मील कोलार रोड, ८४ मील बङ्गलोर छा-वनी और ८० मील बङ्गलोर शहर है।

कटपद्दी जंक्झनसे उत्तर सौथ इण्डियन रेखने पर ३९ मील पकाला जंक्झन, ५८ मील चन्द्रगिरि, ६५ मील तिरुपद्दी और ७१ मील रेणुगुण्टा जंक्झन है। (रेणुगुण्टामें देखिये)

(३) ईरोड जंक्शनसे पूर्व सौथ इण्डियन रेळवे है, जिसके तीसरे दर्जेका मह-सूछ २ पाई लगता है;— मील—प्रसिद्ध स्टेशन ।

३० कॅजलूर।

४० करूर।

८५ तिरुचनापल्छी फोर्ट ।

८८ तिरुचथापल्ली जंक्शन।

# कोयम्बुतूर।

इराड़ जंक्शनसे ५८ मील पश्चिम-दक्षिण पौडियनूर जंक्शन और पौडियनूरसे ४ मील जतर, नीलगिरिके पास, उत्तकमन्द्रसे लगभग ५० मील दूर कोयम्बुत्रका रेलवे स्टेशनहै। मद्रास हातेमें (१० अंश, ५९ कला, ४१ विकला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश, ५९ कला, ४६ विकला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश, ५९ कर्ला, ४६ विकला पूर्व देशान्तरमें) समुद्रके जलसे १४३७ फीट ऊपर एक छोटी नदीके वार्ये किनारेपर जिलेका सद्द स्थान और जिलेमे प्रधान कसवा कोयम्बुत्र है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कोयम्बुतूर कसबेमें ४६३८३ मनुष्य थे; अर्थात् २२२३८ पुरुष और २४१४५ स्त्रियाँ । इनमें ४०१०६ हिन्दू, ३४१४ मुसलमान, २८२१ क्रस्तान और ४२ जैन थे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ८४ वॉ और मदरास हातेके अङ्गरेजी राज्यमें ११ वॉ शहर है।

कोयम्बुत्रमें जिलेकी प्रधान कचहरियाँ, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशनसे १ मील पश्चिमोत्तर बड़ा जेलखाना और है मील पूर्वोत्तर गिरजा है। कसबेकी सड़क चौड़ी है। कसबेके निकटकी पहाड़ीसे मकानके कामके लिये पत्थर निकाले जाते हैं।

मेल चिदम्बरम्का मन्दिर—कोयम्बुत्र कसबेसे ३ मील दृर पेरूर गांवमें मेलचिद-म्बरम्का सुन्दर मन्दिर है, शिवको पेरूर सभापति अर्थात पेरूरका शिव भी कहते हैं। दक्षिण आरकाट जिलेके चिदम्बरम्को किल चिदम्बरम् और पेरूरके चिदम्बरम्को मेल-चिदम्बरम् लोग कहते हैं। मन्दिरके आगे ३५ फीट ऊँचा पत्थरका ध्वजा स्तम्भ और मन्दिरके पास पाटेश्वरका लोटा मन्दिर है। वे दोनों मन्दिर महुराके तिरुमलई नायकके राज्यके समय बने थे। वहाँ ५५ फीट ऊँचा पश्चमित्रला गोपुर और ७२ स्तम्भोंका एक मण्डपम् है। मन्दिरके स्तम्भोंमे ताण्डव नृत्य करते हुए शिव, गजासुरको मारते हुए शिव, शत्रुओंको मारते हुए बीरभद्रकी प्रतिमा और सिंहोंकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं।

त्रिमूर्त्ति कोइल-कोयम्बुत्र जिलेमें त्रिमूर्त्तिकोइल नामक गांवमें एक पुराना मन्दिर है। वहाँ पहाड़ीमें प्रथर काटकर मन्दिर बना हुआ है और हजार स्तम्भोंका एक पुराना जर्जर

मण्डपम् है। वहाँ पासकी पहाडीसे गिरा हुआ एक पत्थरका बडा टुकडा, जिसपर बहुतसे चरणिवह हैं, पडा है, जिसको छोग पवित्र समझते हैं। उस स्थानपर प्रति रविवारको यात्री छोग दर्शनको जाते हैं और प्रतिवर्ष एक वडा मेछा होता है।

कोयम्बुत्र जिला—इसके उत्तर और पश्चिमोत्तर मैस्रका राज्य, पूर्व सेलम और तिरुचनापल्ली जिला, दक्षिण महुरा जिला और तिरुवाक्ररका राज्य और पश्चिम नीलिगिरि कीर मालावार जिला तथा कोचीनका राज्य है। इस जिलेमे १० तालुक हैं। जिलेकी भूमि ऊँची नीची है। पश्चिमके भागमें नीलिगिरि और दक्षिण अनामर्ल्ड पहाड़ीका सिल्लिला है। लगभग ३००० वर्गमील भूमिमें जङ्गल है, जिनमें वेश कीमती लकडी होती है और बहुतसे वैनले हाथी रहते हैं। जङ्गलों और पहाडियोमें बहुतसे हाथी, भाल, सूअर, बाघ, तेंदुए, भेडिया और मांति भांतिकी हरिन रहती है। जिलेमे सांप बहुत है। प्रतिवर्ष लगभग १०० आदमी सांपके काटनेसे मर जाते हैं। हिंसक जानवरोके मारनेके लिये प्रतिवर्ष लगभग २००० रुपया सरकार खर्च करती है। जिलेकी प्रधान नदी कावेरी उत्तरी सीमापर बहती है, जिसमें अमरावती, भवानी और नोइल नदीकी धारा गिरती हैं। कावेरीकी धारा बढी तेज है, क्योंकि १२० मीलमें उसकी धारा लगभग १००० फीट निचे होजाती है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कोयम्बुत्र जिलेके ७८४२ वर्गमील क्षेत्रफलमे १६५७६९० मनुष्य थे, अर्थान् १६०६३४३ हिन्दू, ३७८५५ मुसलमान, १३३२६ कृस्तान, ६८ जैन, ६३ वौद्ध, ४ पारसी और ३१ अन्य। हिन्दुओमे ६९०४०२ वेल्लाल (खोतिहर), २१६२७० पार्यम्, १०७४८० विनया (जाति विशेष), ८१६४१ केकलर (विनाईके काम करने वाले), ६६०६८ सतानी (दोगला), ५५५९७ सानान (मदक), ५५१३६ चेटी (सौदागर), ४३४५८ कम्भाइन (शिल्पकार), ४२४३२ इंडैयन (मेडिहर) २९७५२ न्नाह्मण, २५००४ सेंबड़वन (मछुहा), २३३१७ वन्नान (धोवी), ३००६२ अंवटन (नाई), १६३९४ कुसवन (कुम्भार), ३०३९ छन्नी, १०६२ कणकन (छिखाईके काम करने वाले) औरवाकीमें अन्य जातियोंके लोग थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कोयम्बुतूर जिल्लेके कसवे कोयम्बुतूरमे ४६३८३, ईरोडमें १२३३० और करूरमे १०७५० मनुष्य थे। इनके अलावे कई छोटे कसवे है। कोयम्बुतूर जिल्लेमें तामिल भाषा प्रचलित है।

इतिहास—कोयम्बुतूर जिला चेरा राज्यके अधिकारमे था। ९ वी सदीमें चोला वंगके राजाने चेराके देशको जीर्ता। लगभग २०० वर्षके वाद पाण्डय राज्यके साथ मिलकर दोनो एक राज्य होगया। १६ वी सदीमें कोयम्बतूर जिलेका पूर्वी भाग और कोयम्बुतूर कसवा नाम मात्रके लिये मदुराके नायकके अधिकारमे हुआ। १७ वीं सदीसे सन् १०७३ तक मैसूर वालोने इस जिलेपर वहुत वार आक्रमण किया। सन् १०७३ में यह जिला मैसूर राज्यमें मिला लिया गया। कई वार कोयम्बतूर कसवेके मालिक बदले। कई वार अङ्गरेजोने इसको लिया, किन्तु उनको छोड़ देना पड़ा, परन्तु सन् १८९९ में टीपू सुलतानके मारेजाने पर यह जिला अङ्गरेजी अधिकारमे होगया।

#### - उत्तकमन्द् ।

कोयम्बुतूरके रेखवे स्टेशनसे २२ मीछ (पोडैयतूर जंक्शनसे २६ मीछ) उत्तर मदरास रेखवेकी शाखाका अंतिम स्टेशन मेडुपाछयम् है। मेडुपाछयम्से ९ मीछकी अच्छी सड़क भवानी नदीको छांघकर कोछारको गई है, जहां पहाड़ीकी चढ़ाई आरम्भ होती है। कोछारसे पुरानी सड़क द्वारा ९ मीछ और नई सड़कसे १६ मीछ दूर कुनूर गाँव है, जहां यूरोपियन छोग हवा खानेके छिये रहते हैं। पुरानी सड़क चढ़ाईकी है, किन्तु नई सड़कसे घोड़ा गाड़ी जा सकती हैं। मेडुपाछयम्से कुनूर बेछिटन तथा उत्तकमन्दको तांगे जाते है। अब कुनूर तक तङ्ग छाइनकी रेखवे बनती है। कुनूरके बेछिटन बारकसे ९ मीछ दूर उत्तकमन्द है। कुनूर गाँवसे उत्तकमन्द तक १२ मीछ पक्की सड़क बनी है।

मदारास हातेमें ( ११ अंश, २४ कला, उत्तर कक्षांश और ७६ अंश, ४४ कला, पूर्व देशान्तरमें) समुद्रके जलसे ७२२८ फीट ऊपर ऊंची पहाड़ियोंसे घेरी हुई घाटीमें नीलिगारे पहाड़ी जिलेका सदर स्थान उत्तकमन्द नामक स्वास्थ्यकर स्थान है, जिसको उस देशके लोग उदकमण्डलम् कहते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनोंक समय उत्तकमन्दमें १५०५३ मनुष्य थे, अर्थात् ७९१२ पुरुष और ७१४१ स्त्रियाँ । इनमें ९०७१ हिन्दू, ४१६४ क्रस्तान,१७९० मुसलमान, २१ पारसी, ३ बौद्ध और ४ अन्य थे।

वास्तवमें उत्तकमन्द कसवा नहीं है; वहाँकी पहााड़ियोंपर मकान तथा अङ्गरेजोंकी कोठियाँ इत्यादि इमारते छितराई हुई है। मदरास हातेके यूरोपियन छोगोंके गमींकी ऋतु-ओंमें रहनेके छिये उत्तकमन्द प्रधान स्थान है। गमींकी ऋतुओंमें मदरासके गर्नर वहाँ रहते है। वहाँ जिलेका कलक्टर, डिपोटी कलक्टर, सबजज इत्यादि हाकिम सर्वदा रहते है। वंहुत यूरोपियन छोग वहाँ जाकर मार्चसे जून तक निवास करते हैं। नवम्बरसे फरवरी तक केवल वहाँके निवासी रह जाते हैं। वहाँ औसतमें सालाना वर्षा ४५ इंच होती है।

पहाड़ियोंके बीचमे समुद्रके जलसे ७२२० फीट ऊपर पूर्वसे पश्चिम तक १३ मील लम्बी झील है, जो बांध बांधकर बनाई गई थी। पूर्वी और पश्चिमी घाटसे बने हुए कोनमें जीलगिरि पहाड़ी है। कसबेमें झीलके चारोंओर गाड़ी दौड़नेके लिये सुन्दर सड़क बनी हुई है। पासकी पहाड़ीपर यूरोंपियन लोगोंकी कोठियाँ है।

शीलके पूर्व बगलपर वाजार, पश्चिमोत्तरके बगलपर जेलखाना और दक्षिणके बगलपर सेंट्यामसका चर्च है। प्रधान दूकानोंके पास पोष्टआफिस, पबलिक लाइनेरी और प्रधान चर्च है। पहाड़ीके पादमूलके पास उसके बगलमें सीढ़ी नामा चबूतरोंपर खुबसूरतीके साथ नवाती बाग लगा हुआ है, जो चंदेके खर्चसे बना था। उसमें उद्यान विद्याकी उन्नतिके लिये भांति भांतिके विदेशी वृक्ष लगाये गये हैं।

पोष्टआफिससे ५ मील दूर यतीमखाना है, जिसका टावर ७० फीट ऊँचा है । उसमें २०० लड़कोंके भोजन करनेके लायक एक वड़ा कमरा बना है। वहाँ यतीम अर्थात् विना भाता पिताके लड़कोंको खानेको मिलता है और उनको टेलीग्राफ, सौदागरी इत्यादिका काम सिखलाया जाता है। उनमेंसे कई लड़के पल्टनमें भरती किये जाते हैं। नारङ्गीघाटीम जङ्गळी नारङ्गी होती है। इनके अतिरिक्त उत्तकमन्द्रमें कई एक स्कूळे, अनेक अस्पताल और कई होटल है।

इतिहास—सन् १८१९ में दो सिविल्यिन अफसरोने तम्बाक्की चूड़ीके चोरोंका पीछा करते हुए उत्तकमन्द्को पाया । सन् १८२१ में जिल्लेक कलक्टरने उत्तकमन्द्में पहिले पहिल कोठी वनाई । कुछ दिनोमें वहाँ कसबा बस गया । सन् १८४२——१८४३ में नवाती बाग बना । सन् १८५८ में लारंस यतीमखाना कायम हुआ । सन् १८५९ में पवलिक लाइनेरी नियत हुई । सन् १८६६ मे वहाँ म्युनिसिपल्टी कायम हुई ।

नीलिगिरि जिला—यह मदरास हातेमें पहाडियोका जिला है। इसमे प्राय सर्वत्र पहा-ड़ियोंके सिलिसिले है। इसकी सबसे अधिक लम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक ३६ मील और पूर्वसे पश्चिम तक ४८ मील है। जिलेका क्षेत्र कल केवल ९५० वगमील है। इसके उत्तर मैलूरका राज्य, पूर्व और पूर्व—इक्षिण कोयम्बुत्र जिला, दक्षिण कोयम्बुत्र जिला और मालावार जिलेका एक भाग और पश्चिम मालावार जिला है। जिलेका सदर स्थान उत्तक्षमन्द है। इस जिलेके ५ सबडिवीजन हैं।

नीलगिरि जिलेको पहाडिया खडी हैं, सबसे ऊँची दोदावेटी नामक पहाड़ी समुद्रके जलसे ८७६० फीट ऊँची है। उत्तकमन्द पहाडी ७३६१ फीट और कुन्र पहाडी ५८८२ फीट ऊँची है। इनके अतिरिक्त बहुतसी पहाडियाँ है।

अनेक छोटी निदयाँ है। जिलमें पहिले वाघ तथा भाल बहुत थे, किन्तु शिकारियोंने मारकर इनको बहुत कम कर दिया है।

सन् १८८१ की मनुष्य—गणनाके समय नोलिगारे जिलेमें ९१०२४ मनुष्य थे, अर्थात ७८९७० हिन्दू, ८४८८ कुस्तान, ३५३१ मुसलमान, ३४ पारसी और ११ अन्य । हिन्दु-ओमें २०३९७ परिया (परयन), १०५८८ वेल्लाल (खेतिहर),३४६३ इंडैयर (भेड़िहर),३८२७ सेटी (सौदागर),२६०९ विनया (जाति विशेष),१७६० कम्भाडन (शिल्पकार),८४९ सतानी, ५४७ वन्नान (धेवी), ४४० न्नाह्मण, ४१९ कैकलर,३८७ कुसवन (कुम्भार),२४७ अवंटन-(नाई),२९१ सेंबडवन (मछुहा),१६५ सानान (मदक),१५३ कणक्कन (लिखने वाले),१०७ क्षित्रिय और वाकी ३३७२१ में अन्य जातियोके लोग थे।

नीलिगिरि जिलेमे तामिल, कनडी और अङ्गरेजी भाषा प्रचलित हैं और अन्य कई पहाडी भाषा भी हैं। सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नीलिगिरि जिलेके कसने उत्तक-- मन्दमें १५०५३ और सन् १८८१ में उत्तकमन्दमें १८११६ मेकनादमे १२७४० और तोडानादमे ११५५७ मनुष्य थे।

नीलिगिरिपर उत्तम स्वाभाविक जङ्गल है, जिनमें भांति भातिके वनजन्तु तथा चिड़ियारें रहती है, जिनमें जङ्गली भेड, वनैले कुत्ते तथा शाहीं वाघभी होते है। वहाँ रङ्गस्वामीका मिन्दिर और गगनचुक्कीका किला है। युपालहाटीके निकट और सिगुरघाटके ऊपर कई जलप्रपात हैं। नीलिगिरि जिलेमें गेंहू, जब, मटर, लहसुन, प्याज, सरसों, रेडी, आल, काफी, चाय, देशी कुनायन इलादि फीसल होती हैं, नारंगी, सेव, नाशपाती आदि वहुत प्रकारके फलभी होते हैं। नीलिगिरिकी पहाडियोमें अकाल कभी नहीं पढा, किन्तु मैदानोमें

महॅगी पड़जानेपर वहाँ भी उसका असर पहुँच जाता है। नीछिगिरि जिलेमें लगभग ३०० ़ भील गांड़ी चलने लायक सड़क हैं।

नीलिगिरि जिलेमें ठोडा, बडगों; कोटा, कोरवा और इसला ये ५ पहाड़ी जातियां हैं। इनमें कोरवा और इसला, जो आलसी हैं, गरीव है, किन्तु दूसरे पहाड़ी लोग अच्छी हालतें हैं। बडगा, जो परिश्रमी है. तेजीसे धनी होते जाते हैं।

ठोंडा जातिके लोग अच्छे बनावटके बलवान होते हैं। उनमें पुरुप तथा स्त्रियां नीचेसे ऊपर तक केवल एकही वस्त्र रखते है। स्त्रियां अपने कांधेसे नीचे ठेहुने तक एकही कपड़ा लपेटती है। एक स्त्रीके कई पित होते है। सब भाई मिलकर एक स्त्रीसे विवाह करते है। वे लोग तामिल और कनड़ी मिली हुई एक प्रकारकी भाषा बोलते हैं। इनकी होपेड़ियां साधारण तरहसे १८ ५ ट लम्बी, ९ फीट चौड़ी तथा १० फीट उंची होती हैं। दरवाजे ३ फीटसे कम उँचे और १५ फीट चौड़े होते है, जो है फीट मोटी लकड़ीके दुकड़ेसे वन्द किये जाते हैं। होपीडियोंकी दीवा बासकी और लप्पर फूस या वासके बनते है। एक होपड़ीके भीतर एक तरफ र फीट ऊँचा मिट्टीका एक चवूतरा, जिसपर हरिन अथवा भैंसेका चमडा या एक चटाई रहनी है, बना रहता है, उस पर वे लोग शयन करते है। उसके सामनेके बगलपर थोड़ी उँची जगह रहती है, जिसपर रसोईके वर्तन रक्खे जाते है और आग रखने-का स्थान होता है। दूध रखनेका घर कुछ अधिक वडा रहता है, जिसमें घरकर दो माग बनाये जाते हैं। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाक समय नीलिगिर जिलेंमें ६०५ ठोडा थे।

वडगा जातिके छोग जङ्गछी जातियों से सभ्य है । इतमे पुरुप मैदानके देशी छोगोंके समान कमरमें कपड़ा पहनते हैं, शिरपर मुरेठा गांधते हैं और देहपर चार ओढ़ते हैं । िक्षयां उजछे कपड़े काखसे ठेहुने तक पहनती हैं, उसको एक रस्सीसे गांध देती हैं । वडगा जातिके छोग पीतछ, छोहा या चाँदिके कुउ गहनेभी पहनते हैं । व छोग पुरानी कनडी भाषा बोछते हैं । इनके प्रधान देवता रंगस्वामी हैं, जिनका मिन्ट्र नीछिगिरिके पूर्वी छोरके पोस रंगस्वामी नामक चोटी पर बना हुआ है । सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २४१३० बडगा थे ।

कोटा जातिके लोग अच्छे वनावटके होते हैं। उनके शिरका स्वा वाल खुला हुआ रहता है। वे लोग खेती करते हैं, बोझे ढोते हैं, तथा ठोडा और वडगाओंकी नोकरी करते हैं। इनकी सापा कनड़ीकी पुरानी तथा मोटी बोली है। कोटा लोगोंकी अवस्तियाँ है। प्रत्येक गॉवमें ३० से ६० तक झोपडियाँ है, जिनकी दीवार मिट्टीकी और छप्पर फूसके हैं। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय १०६५ कोटा थे।

कोरना (भेड़िहर) जातिके लोग पॉचों पहाड़ी जातियों में अधिक असभ्य है। वे कर्में छोटे होते हैं। इनका कठोर शरीर, मलीन मुखमण्डल, वड़ा पट, वड़ा मुख, मोटे होठ और छोटे होते हैं। शिरके वालोमे जटा वंग रहता है। क्षियों के ताक छोटे तथा वड़े बड़े दांत होते है। शिरके वालोमे जटा वंग रहता है। क्षियों के ताक छोटे तथा वन्दरके नाकोके समान होते है। वे कांखोंसे नीचे ठेहुनों तक कपडेका दुकड़ा पहनती हैं। पुरुष और स्थिया दोनों अपनी गले, वांह, कान और अंगुरियोंसे पीतल, लोहा, घोंघा, सीसा और अनेक प्रकारके वीजोके भूषण पहिनते है। इनकी विस्तयाँ पहाड़ियोंके दरारों से तथा जङ्गलोंमें हैं। इनके घर ३० फीटसे ५० फीट तक लम्बे और ५ फीटसे कम उँचे

होते हैं, जिनकी दीवार झाड़ियों तथा वांसोंसे और छप्पर फूससे वने हुए हैं। उनमें आठ दश फीट मोरव्वे, अनेक कोठिरयाँ रहती हैं। उनकी भाषा तामिछ माषाका अपभ्रंश है। वे विना हलकी थोड़ी खेती करते हैं और वनोंमें अनेक मांतिके अन्न, फल, रङ्गके छाल, जानवर, मछली, जड, मधु, मोम इत्यादि एकत्र करते हैं और मैदानोंमें जाकर इनके वद्खेंमें अन्न तथा वस्न खरीदते हैं। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनोक समय २१८५ कोरवा जातिके छोग थे।

इरुला जातिके लोग नीलिगिरिकी नेवसे मैदानोंतक फैले हुए नीचेकी ढाल्पर और जड़ लोंमें रहते हैं, किन्तु वास्तवमें व लोग पहाडियोके निवासी नहीं हैं। व वलवान् होते है, जनकी स्त्रियाँ वहुत मजवूत होती हैं। उनमें प्रायः सब काले रह्नकी हैं। वे अपने कमरसे -ठेहुने तक कपड़ा दोहरा लपेटती हैं। उनकी कमरसे ऊपरका भाग नहा रहता है। वे सफेद और लाल गुरियोंके हार और वांह, कान तथा नाकोंने पतले तारके मूपण पहनती हैं। इरुला जातिके लोगोकी भाषा कनड़ी और मलेयालम् शब्दोंसे मिला हुआ मोटा तामिल है। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय वे ९४६ थे।

इतिहास—जान पड़ता है कि सत्रहवीं सदीम नीलिगिर जिलेकी पहाडियोंपर ३ प्रधान हुकूमत करते थे। १८ वी सदीमें मैसूरके हैदरअली और उसके पुत्र टीपू सुलतानने कुछ पहाडी लोगोंको अपने अधिकारमें किया था। सन् १८३१ तक नीलिगिरि पहाड़ी कोयम्बुतूर जिलेका भाग था। उस समय उसका वढ़ा भाग मालावार जिलेमें कर दिया गया। सन् १८४३ में वह हिस्सा फिर कोयम्बुतूर जिलेमें आया। सन् १८६८ में नीलिगिरि नामक जिला कायम हुआ। हाल तक नीलिगिरि जिला, जिसकी औसत उचाई समुद्रके जलसे लगभग ६५०० फीट है, ७२५ वर्गमीलमें था, किन्तु सन् १८७३ में अकटरले लोनी वाटी जोड़ करके और सन् १८७७ में ३००० फीट औसत उचाईका देश जोड़कर जिला वढ़ाया गया।

#### पालघाट।

पोडियन्र जंक्शनसे ३४ मील (ईरोड़ जंक्शनसे ९२ मील) पश्चिम कुछ दक्षिण पालघाटका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके मालावार जिलेमे तालुकका सदर स्थान पाला-घाट एक कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पालघाटमे ३९४८१ मनुष्य थे, अर्घात् १९१२८ पुरुष और २०३५३ स्त्रियां । इनमे ३२८५८ हिन्दू, ५५२७ मुसलमान, १०८३ ऋस्तान और १३ जैन थे ।

पालघाटमे सरकारी कचहरियाँ, अस्पताल, स्कूल और एक पुराना किला है, किन्तु उसमें अन कोई सैनिक नहीं रहता है।

इतिहास—पूर्व समयमें पाछचाट वहुत प्रसिद्ध था। सन् १७६८ में अङ्गरेजोने उसको छे छिया; किन्तु चन्द महीनोंके वाद मैसूरके हैदरअलीने सम्पूर्ण दूसरे किछोंके साथ पाछ-घाटके किछेको अङ्गरेजोंसे छीन छिया । हैदरअलीके मरनेके पश्चात् सन् १७९० में अङ्ग-रेजोने टीपू सुखतानसे पाछघाटके किछेको छे छिया।

# कलीकोट ।

पालघाटसे ७८ मील और ईरोड जंक्शनसे १७० मील पश्चिम कलीकोटका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेमें पश्चिमी घाट अर्थात् मालावारके किनारेपर (११ अंश, १५ कला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ४९ कला पूर्व देशान्तरमें) मालावार जिले और कलीकोट तालुकका सदर स्थान कलीकोट एक वड़ा कसवा है। मदरास रेलवेकी दक्षिण-पश्चिमकी शाखा कलीकोट तक गई है। कलीकोटका गुद्ध नाम कोलीकोड़ अर्थात् (मालावार भापाकी) मुर्गाकी बोली है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कछीकोट कसवेमें ६६०७८ मनुष्य थे; अर्थात् ३४५०७ पुरुप और ३१५७१ स्त्रियां। इनमें ३७७३३ हिन्दू, २४५४५ मुसलमान, ३७०३ क्रस्तान, ६७ पारसी २७ जैन, २ बौद्ध और १ अन्य थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमे ५४ वॉ और मदरास हातेके अङ्गरेजी राज्यमें ५ वॉ शहर है।

देशी छोगोंकी वस्ती समुद्रके जलसे थोडी उंची है, जिसमें एक लम्वा वाजार वना है। दक्षिण ओर दिहने ५ ली हुई मिपला मुसलमानोंकी वस्ती आदि, पश्चिमोत्तर पोर्चुगीजोंकी बस्ती, देशी पैदल सेनाके एक भागकी लाइनें, परेडकी भूमि और कलक्टरकी कचहरी है। पोर्चुगीजोंकी वस्तीमें जेललाना है।

कप्टमहीस, इव और यूरेपियन शरीफोंकी कोठियोंके मुख समुद्रकी ओर हैं। समुद्रके पास लाइटहाउस बना हुआ है। एक भीठे पानीके सुन्दर सरोवरके चारों ओर अनेक सरकारी आफिस और बहुतसी प्रसिद्ध इमारतें बनी हुई है। कसबेसे २ मील उत्तर एक पहाडी पर छावनी और कलक्टरकी कोठी है। इनके अतिरिक्त कलीकोटमे जिलेकी प्रधान कचह- रियॉ, पागलखाना, दवाखाना, अस्पताल, वंगला, वेङ्क, अनेक स्कूल और कई एक गिरजे हैं। कलीकोटका पवन पानी साधारण तरहसे स्वास्थ्यकर है। वहाँ औसतमें १२० इश्व सालाना वर्षा होती है। कलीकोट ६ एकड़ भूमिके साथ फरांसीसियोंका एक मकान है; अर्थात् ६ एकड़ भूमि उनके अधिकारमें अब तक है।

वेपुर-कलीकोंटसे ६ मील दक्षिण एक नदीके मुहानेके पास वेपुर वस्तो है। कलीकोट और वेपुर के वीचमें शहरतिलयों के गाँव फैले हैं। गाँवों के चारों ओर ताड, आम और कट- हलके वृक्षों के कुंज लगे हैं। वेपुर पड़ोसमें लोहे के ओर हात है। पूर्वी घाटकी टीककी लक- ड़ियाँ पानीमें वहाकर वेपुर में लाई जाती हैं और वहाँसे दूसरे देशोमें भेजी जाती है। माला-वार जिला-इसके उत्तर दक्षिणी किनारा जिला; पूर्व कुर्ग, मैसूरका राज्य, नीलिगिर और कोयम्बुत्र जिला, दक्षिण कोचीनका राज्य और पश्चिमीघाटका समुद्र है। जिलेका सदर स्थान कलीकोट है। यह जिला उत्तरी मालावार ओर दक्षिणी मालावार नामसे २ भाग होकर २ जजोंके अधिकारमें है।

मालावार जिला समुद्रके किनोर पर १४५ मील फैला हुआ है। इमकी चौडाई २५ मीलसे ७० मील तक है। पश्चिमी घाटकी पहाडियाँ ३००० फीटसे ७००० फीट तक ऊँची हैं। जिलेमें बहुतेरी अप्रसिद्ध निद्यों और धारायें है। मालावारके किन.रेके समानांतरमें खारे पानीकी क्षीलेंका लगातार जंजीर है। लगभग १७०००० हपयेकी नमकदार मछलियाँ प्रतिसाल माला- वार जिलेसे सिलोनमें भेजी जाती हैं। मालावारका फैला हुआ जङ्गल वेशकीमत है। जङ्गलों और पडाडियोंमें हाथी, सांभर, वाघ, तेंद्रुये, सूअर, भाल्ड, हरिन इत्यादि वनजन्तु रहते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मालावार जिल्ले ५७६५ वर्गमील क्षेत्रफलेम २३६५०३५ मनुष्य थे; अर्थात् १६६९२७१ हिन्दू, ६५२१९८ मुसलमान, ४३१९६ कुस्तान, १५७ जैन, ५४ बौद्ध, ४६ पारसी, ३० यहूदी और ८३ अन्य। हिन्दुओमें ५७२२३१ सानान ( मदक ), ३४८१६९ वेल्लाल ( खेतिहर ), ५००५१ कम्माडन ( शिल्पकार ), ५०६२४ वित्या ( जाति विशेष ), ४७६८३ ब्राह्मण, ४२६०६ कैकलर ( विनाईके काम करनेवाले ), ३७५५६ बन्नान ( धोवी ), २२०४४ संटी ( सौदागर ), १६१९१ सेंबडवन ( मछुहा ), १३१०२ अंबंटन ( नाई ), ११७७० कुसवन ( कुम्भार ), ७६२७ सतानी ( तुमसला ), ४९९१ इंडैयर ( सेंडिहर ), १५०९ क्षत्रिय और वाकीमें अन्य जातियोके लोग थे। मलेवार जिल्हों मलेयालम् भाषा प्रचलित हैं, किन्तु तलीचेरी, कननूर आदि कई स्थानोमे तुलु भाषा वोलनेवाले लोग बहुत हैं।

मालावारके नायरोंमें, शूद्र है, एक खीके अनेक पित होते थे, किन्तु वहाँ अव यह रीति नहीं है, परन्तु मालावारके दक्षिण भागमें और तिस्वांकूर तथा कोचीनके राज्यके कई भागमें अब तक भी कुछ कुछ ऐसा होता है। उसमे एक खीकी जितनी सन्तान होती है व एक खानदानकी कहलाती है। खी अपनी जाति अथवा अपनेसे बड़ी जातिके किसी पुरुषको अपना पित बना लेती है। अङ्गरेजी राज्यके मालावारमे दो भाई एक खीके साथ अथवा कोई पुरुष अपनी विधवा भौजाईके साथ विवाह नहीं करता है। मालावारके उत्तरीय भागमेकी खियाँ सर्वदा अपने पितके घर रहती है और दक्षिणीय भागकी निर्धन पुरुषोकी खियाँ वर्षमें ६ मास अपने पितके घर और ६ मास अपने पिताके गृहमें निवास करती है। प्रधानोकी खियाँ सर्वदा अपने पिताके घर रहती हैं, उनके पित वहाँही जाते है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मालावार जिलेके कसवे कलीकोटमें ६६०७८, पालघाटमें ३९४८१, कननूरमे २०४१८, तलीचेरीमें २०१९६ और कोचीनमें १७६०१ मनुष्य थे। कलीकोट मालावारकी राजधानी, कननूर और तलीचेरी वन्दरगाह और कननूर फौजी छावनी है। जिलेकी सीदागरी खास करके कननूर, तलीचेरी, पालघाट, कलीकोट और कोचीनमे होती है।

कलीकोटका इतिहास—ऐसी कहावत है कि मालावारके मालिक "वेरमान परेमाल" ने नवीं सदीमें कलीकोटको बसाया। उसने मक्का जानेके समय अपना मान, विक्रम और कलीकोट जमोरिनको दे दिया। जमोरिनने मोपला लोगोकी सहायतासे, जो अर्वके सौदा-गरोंकी सन्तान थे, अपने राज्यको दक्षिण और पूर्व फेलाया। कलीकोटका वर्तमान कसण् १३ वीं सदीका है।

पहिले यूरोप वालोंको समुद्रकी राहसे हिन्दुस्तानमे पहुँचनेका मार्ग मालुम न था । सन् १४८६ में पोर्चुगलका कोविल्हम कलीकोटमें उतरा था । उसके पश्चात् कुछ जहाज वस्कोडीगामाके अधीन पोर्चुगलके लिज्वो शहरसे रवाने हुए । १० महीने और २ दिनके बाद सन् १४९८ की ११ मईको वास्कोडीगामा कछीकोटमे पहुँचा । उस समय कछीकोटमें एक वडा देवमन्दिर और बहुतसी उत्तम इमारतें थीं। वहाँका जमोरिन नामक हिन्दू राजा एक फेले हुए राज्यपर राज्य करता था, जिसके वंश वाले अव तक सरकारसे पिंशन पाते हैं। राजाने वास्कोडीगामाका स्वागत किया। वास्कोडीगामा ६ मास तक मालावारके किना-रेपर रहकर यूरोपको छौट गया। सन् १५०१ में पोर्चुगलकी एक कोठी कलीकोटमे कायम हुई। थोंडेही दिनोंके वाद मोगलाओने उस कोठीको तोड़ फोड दिया और पोर्चुगीजोके ५० आद्मियोंको मारडाला । सन् १५०२ में वास्कोडीगामा वदला छेनेके लिये २० जहाजोके साथ आपहुँचा। उसने कोचीन और कननूरके राजाओं से मेल किया और जमोरिनके महल-पर गोला चलाया । सन् १५१० मे पोर्चुगीजोंके गर्वनर अल्बुकर्कने कलीकोटपर आक्रमण करके जमारिनके महलको जलाया और कसबेको वरवाद किया, किन्तु देशियोंने उसको वहाँसे कोचीनमें भगादिया। उस समय कलीकोटपर उसका अधिकार नहीं हुआ, परन्तु गोवा उसके अधिकारमे होगया, जो अब तक पोर्चुगल वालोंके हिन्दुस्तानके राज्यका सदर स्थान वना हुआ है। सन् १५१३ में कछोकोटके राजाने पोर्चुगोजोके साथ मेल किया । राजाके हुक्मसे पोर्चुगीजोंने एक किलाबन्दी कोठी वनाई।

सन् १६१६ में कलीकोटमें अङ्गरेजी कोठी कायम हुई। सन् १७२२ से फरासीसी लोग कलीकोटमें वसने लगे, जिस समयसे अङ्गरेजोने ३ बार कलीकोटको जीता । सन् १७५२ में हालेण्डवालोंकी कोठी कलीकोटमें वनी, जिसका भाग सन् १७८४ में वरवाद किया गया और उसके थोड़ेही पीछे वह कोठी अझरेजी आवादीमें मिलाली गई। सन् १७६६में मैस्रेक ें हैदरअछीने कछीकोटके देशपर आक्रमण किया। राजा अपने महछमें आग छगाकर अपने घरके छोगोंके साथ जल मरा, किन्तु मुसलमानोकी अधीनता स्वीकार नहीं की । उस समय हैद्र अर्छाको आरकाटकी लडाईमे जानेकी आवश्यकता हुई, इस लिये कलीकोट उसके अधिकारमें नहीं हो सका, किन्तु सन् १७७३ में मैसूर वाळोने फिर कळीकोटको जीत लिया । सन् १७८२ मे अङ्गरेजोने मैस्र वालोंको कलीकोटसे निकाल दिया। सन् १७८९ में मैसूरके टीपूसुलतानने कलीकोटके देशको वरवाद किया। उस समय शहर श्रायः उजाड होगया । टीपने ६ मील दक्षिण-पूर्व पर्रक्खाबाद नामक नया शहर वसाया और वहाँ किला वनानेका काम आरम्भ किया। सन् १७९० में अङ्गरेजोने टीपूके जनरलको परास्त किया और फर्रक्सावादको छेछिया । सन् १७९२ में कछीकोटका सम्पूर्ण देश ्र अङ्गरेजोके अधिकारमें होगया । उस समयसे धीरे धीरे देश आवाद होने छगा । सन् १८४९ में यूरोपियन सेनाका एक दुकड़ा कलीकोटमें रक्खा गया। सन् १८५१ में फौज वहाँसे इटा दी गई थी, किन्तु सन् १८५५ में वहाँके कलक्टरके मारे जाने पर कलीकोटमें फिर सेना रक्खी गई।

कलीकोटके राजाके महलके, जिसमें वास्कोडीगामाका स्वागत हुआ था, २ स्तम्भ अव तक विद्यमान है। पुराने महलकी निज्ञानियांभी देखनेमें आती है। कलीकोटमें अव तक करासीसियोका एक मकान है।

मालावार जिलेका इतिहास—पूर्वकालमें तिक्वांकूर और कोचीन राज्यके देशके साथ मालावारका नाम केरल और चेरा देश था। पुराणोंमें उस देशका नाम केरल देश लिखा हुआ है। वम्बईके वृत्तान्तमें देखिये। कहावतके अनुसार चेरा राज्यका पिछला राजा 'चेरमान पेरुमाल' था। वह अपने राज्यको अपने अवीनके लोगोंको वांटकर मुसलमान हो सक्का चला गया। चेरमान पेरुमालके रहनेके समयके विषयमें अनेक मतभेद हैं। साधारण प्रकारसे कहा जाता है कि वह चौथी सदीके मध्यमे था; किन्तु अरवके समुद्रके किनारेपर सफाईमें उसकी कवर विद्यमान है। उसके ऊपरके लेखसे विदित्त होता है कि सन् २१२ हिजरी (सन् ८२० ईस्वी) में चेरमान पेरुमाल वहाँ पहुँचा और सन् ३१६ हिजरी (सन् ८३१ ईस्वी) में वहाँ मरगया। चेरमान पेमारलके पश्चात् चेरादेश वहुतसे छोटे राजाओके अधिकारमें वंट गया।

सन् १४९८ में पोर्चुगलका वास्कोडीगामा मालावारमे आया। उसके थोड़ेही दिन वाद उसके उत्तराधिकारियोंने कलीकोट, कोचीन और कनन्रमे रहना आरम्भ किया। सन् १६५६ में हालेडवाले हिन्दुस्तानमें आये। उन्होंने पहिले कनन्रको जीता और उसके पश्चात् सन् १६६३ में कोचीनके किले और तङ्गाचेरीको ले लिया। सन् १७१७ में हालेंडवालोंने जमोरिनसे चेटवाई नामक टापू छीन लिया; किन्तु उसके लगभग ५० वर्ष पीलेसे उनका वल घटने लगा। उन्होंने कनन्रके राजाके वंशधरोके हाथ कनन्र वेंच दिया। सन् १७७६ में मैसूरके हेद्रस्त्रलीने चेटवाई टापूको और सन् १७९५ में अड़रेजोंने कोचीनको जीत लिया।

सन् १७२० में फरांसीसी लोग पहले पहल माहीमें वसे। सन् १७५२ में वे लोग कलीकोटमें आये, उन्होंने सन् १७५४ में माउंटडेली और उत्तरके कई स्थानोंपर अपना अधिकार कर लिया, जिनको अङ्गरेजोने सन् १७६१ में ले लिया। अङ्गरेज लोग सन् १६१६ में कलीकोटमे, सन् १६८३ में तलीचेरीमें और सन् १७१४ में चेटवाईमें अपनी कोठियां कायम कर चुके थे। उसके वाद् मैसूरके हैदरअली और टीपूसुलतानके साथ अङ्गरेजोंको मालावारमें कई वार लड़ना पड़ा। सन् १७९२ में टीपूसे ईएइंडियन कम्पनीकी सिन्ध हुई, जिसके अनुसार मालावार कम्पनीके अधिकारमें होगया।

# तलीचेरी।

कंछीकोटके वन्द्रगाहसे ३९ मील पश्चिमोत्तर समुद्रके किनारेपर (११ अंग, ४४ क्छा, ५३ विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंग, ३१ कला, ३८ विकला पूर्व देशान्तरमें) मदरास हातेके मालावार जिलेमें तलीचेरी बन्दरगाह तथा कसवा है। कलीकोटसे तलीचेरी होकर आगबोट जाते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तळीचेरीमें २७१९६ मनुष्य थे; अर्थात १२४०२ पुरुष और १२७९२ स्त्रियां। इनमें १५१५२ हिन्दू, १०२८२ मुसल्लमान, १७४७ -ऋस्तान; ८ पारसी, ५ जैन और २ अन्य थे।

तलीचेरीमें उत्तरी मालावार जिलेकी प्रधान कचहरियाँ, जेलखाना, कष्टमहौस, गिरजा और वहुतसे सरकारी तथा तिजारती लोगोंके आफिस हैं। घन वृक्षोंसे युक्त सुन्दर स्वास्थ्यकर 'यहार्डियों पर, जो समुद्रकी ओर ढालू हैं, तलीचेरी कसवा वसा है। कसवेके उत्तर समुद्रके किनारे पर ४० फीट ऊपर किला है। किले के पश्चिमोत्तरेक संपूर्ण वगल पर ऊंची इमारतें वनी हुई हैं; ऊपर के भागमें जजकी कचहरी और अनेक सरकारी आफिस तथा नीचेके भाग में जेलखाना है। देशी लोगोंका कसवा दक्षिण और है। वाजारके साथ प्रधान सड़क समुद्रके किनारेक समानान्तर में एक मील लम्बी ह।

तलीचेरीमें वहुत इलायची और काफी दूसरे देशोंमें मेजी जाती हैं। वहाँकी इलायची सबदेशोंकी इलायचीमें उत्तम होती हैं। वहाँसे उत्तम चन्दन की छकड़ी दूसरे क सबोमे जाती हैं।

इतिहास—सन् १६८३ में ईप्टइन्डियन कम्पनीने तलीचेरीम मिर्च और इलायचीके लिये एक कोठी नियत की। सन् १७०८ में चेरिकल राजाने ईप्टइन्डियन कम्पनीको तली-चेरीका किला इनाम दे दिया। सन् १७६६ में वहाँकी कोठी रेजीडेंसी वनाई गई। सन् १७८२ में मैसूरके हैद्रअलीने तलीचेरी पर आक्रमण किया, किंतु वम्बई से अंगरेजी फीज आने पर उसने अपना घरा उठा लिया।

#### माही।

तलीचेरी कसने से ५ मील दक्षिण मदरास हातेके मालावार जिलेकी सीमाके भीतर, माही नदी के मुहाने से दक्षिण, समुद्र के किनारे पर, फरांसीसियों के राज्य में माही एक कसना तथा वंदरगाह है। पश्चिमी किनारे पर केनल यही २ वर्गमील भूमि फरांसी-सियों के अधिकारमें है. जिसमे लगभग ८००० मनुष्य वसते हैं। वन्दरगाहमें ७० टन बोझेका जहाज आ सकता है। किनारेकी सड़क वेपुरके रेलने स्टेशनसे माही होकर कननूरके फीजी स्टेशनको गई है।

एक ऊँची भूमिपर माही वस्ती है। वस्तीका अगवास माही नदीकी ओर है। वहाँ फरांसीसियोंकी कोठी, स्कूछ, गिरजा और अङ्गरेजी पोष्ट आफिस है।

इतिहास—फरांसीसी छोग मिर्चकी सौदागरी करनेके छिये पिहले पहल माहीमें वसे। सन्१७३२ में बन्होंने वहाँके राजासे कोठीके छिये मूमि प्राप्त की। उसके पश्चात चन्होंने सन् १७५२ में नीलेश्वरम् आदि कई वन्दरगाहोंको और सन् १७५४ में मांउटडेलिको खरीदा। सन् १७६९ में अङ्गरेजोंने माही तथा खरीदी हुई मूमिको उनसे छीन छिया। अङ्गरेजोंने सन् १७६५ में माही फरांसीसियोंको छौटा दी, फिर सन् १७७९ में उनसे छीन छी; फिर सन् १७८५ में उनको छौटा दी, फिर सन् १७९३ में तीसरी वार छीन छी, किन्तु सन् १८१६ में फिर उनको छौटा दी, तवसे वह उनके अधिकारमें है। माही पहिले बहुत मशहूर तथा वड़ी सौदागरीकी जगह थी, किन्तु सन् १७८२ में सम्पूर्ण कसवा जला दिया गया और वहाँकी किलावंदी तोड़ दी गई। उसकी दिन पर दिग घटती होती जाती है। सन् १८८३ में लगमग १८००० रुपया उसमें मालगुजारी आई थी।

#### कनतूर।

तलीचेरीके वन्दरगाहसे १३ मील पश्चिमोत्तर कननूरका वन्दरगाह है। मदरास् हातेके मलेवार जिलेमें (११ अंश, ५१ कला, १२ विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, २४ कछा, ४४ विकला पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके किनारेपर एक तालुकका सदर स्थान और फीजी स्टेशन कननूर है। लड़रकी जगह किनारेसे २ मील दूर है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साथ कनन्र कसवेमें २७४१८ मनुष्य थे; अर्थात् १३२७३ पुरुष और १४१४५ स्त्रिया । इनमें १२५६८ मुसलमान, ११७०७ हिन्दू, ३११० ऋस्तान, ३० पारसी, और ३ जैन थे ।

कनन्रके चारों ओर पहाड़ियाँ और तक्ष घाटियां और जगह जगह नारियलके वृक्षों के झुण्ड हैं। एक अन्तरीपपर किला है, जो अक्षरेजी अमलदारी होने पीछे मज़वूत किया गया। ३० फीटसे ५० फीट तक ऊँची एक खड़ी पहाड़ी के किनारोंपर अक्षरेजी अफसरों के बहुतसे बंगले बने हैं। कनन्रमे सरकारी कचहरियाँ, जेलखाना, स्कूल, अस्पताल, कस्टमहीस, बहुतसे आफिस बहुतेरी मसजिदें (जिनमें २ प्रसिद्ध हैं) और अनेक मिशन हैं। छावनीमें सूरोपियन और एक देशी पैदलकी रेजीमेंट अर्थात् पल्टन रहती है। कनन्रका पवन पानी मोलायम, एक रस तथा स्वास्थ्यकर है। वहाँ औसतमें सालाना वर्षा ९० इच्च होती है। कनन्रसें एक राजा हैं।

इतिहास—सन् १४९८ में पोर्चुगळका वास्कोडीगामा कननूरमें आया। उसके ७ वर्ष पीछे उसने वहाँ एक कोठी बनाई। सन् १६५६ में हालेण्डवाले कननूरमें बसे, उन्होंने अपनी रक्षाके लिये कननूरके वर्तमान किलेको बनवाया। सन् १७६६ में मैसूरके हैद्रअ- लीने हालेण्ड वालोंसे कननूरका किला छीन लिया। सन् १७८४ में अङ्गरेजोंने कननूरको छे लिया और वहाँका राजा ईष्ट्रइण्डियन कम्पनीके अधीन हुआ। उसके ७ वर्ष बाद अङ्गरे- जोंने फिर कननूरको लेकर अपने राज्यमें मिला लिया।

#### मरकाड़।

कननूर बन्दरगाहसे ७२ मील पूर्वोत्तर, मङ्गलूर वन्दरगाहसे ८६ मील पूर्व-दक्षिण, मैसूर शहरसे लगभग ८० मील पश्चिम (१२ अंश, २६ कला, ५० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ४६ कला, ५५ विकला पूर्व देशान्तरमें) समुद्रके जलसे २८०० फीट उत्पर कुर्गदेशके मध्य भागमें कुर्गदेशमें प्रधान कसवा और उसकी राजधानी मरकाड़ है। मार्ग यहाड़ी है।

सर्न् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मरकाड़ कसबेमें ७०३४ मनुष्य थे; अर्थात् १८९४ पुरुष और ३१३० स्त्रिया । इनमें ४९४१ हिन्दू, १४७१ मुसलमान, ५९१ क्रस्तानं और ३१ पारसी थे ।

मरकाड़में छः पहला एक किला है। उसकी चारोंओर पत्थरकी दीनार और खाई बनी हुई है और उत्तर ओर एक पुस्ता है। किलेंके भीतर राजाका महल, अझरेंजोंका गिरजा और हथियारखाना है। किलेंके पूर्व वाले फाटकके पास कमिक्तरसाहबकी कोठी और अनेक सरकारी आफिस हैं। किलेंके भीतरका महल ईटोंका दो मा जिला है। उसके मध्य भागमें ऑगन है। महलके अधिक हिस्सेमें अब सरकारी काम होता है।

देशी छोगोंके महछेमें एक ऊँचे बॉघके भीतर दोदाबीर राजेन्द्र, छिङ्गराजेन्द्र और दोनोंकी रानियोंके समाधि मन्दिर हैं, उनके मध्यमें गुंबज और कोनोंपर मीनार बने हुएहैं। समाधिके पास सर्वदा दीप जलता है। प्रति दिन समाधिपर फूल और एक शुक्त बल्ल चढ़ाया जाता है। वहाँके लिङ्गायत पुजारियोंको सरकारसे वार्षिक २००० रुपये मिलते हैं।

हिन्दू-मिन्द्रों में उमेश्वरका मिन्द्र प्रधान है, जो ऊपर लिखे हुए समावि मिन्द्रिरोके ढाचेका चना हुआ है। उस मिन्द्रिके नाह्यण पुजारीकों वार्षिक ४८५० रुपये मिलते हैं। इनके अलावे मरकाडमे अस्पताल, स्कूल और जनाना स्कूल है। वहाँका जल वायु सर्द तथा रोगवर्डक है। वहाँ औसतमें सालाना १३९ इश्व वर्षा होती है। मरकाड़ने फौजी लावनी है, जिसमे सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २१५६ मनुष्य थे। कुर्गके राजाके वंशयर मरकाड़में रहते है।

इतिहास—जोग कहते हैं कि मधु राजा नामक कुर्गिके पहिले राजाने सन् १६८१ में मरकाड़को बसाया। 'राजेन्द्रनामा' में कुर्गिके राजाओंका इतिहास लिखा हुआ है। सन् १७८२ में मैसूरकी सेना मरकाड़से निकाल बर्द्य की गई। सन् १७९० में मैसूरके टीपूने मरकाड़के राजा दोदाबीर राजेन्द्रसे मेल किया। टीपूने किलेकी पत्थरकी दीवारको वन-वाया। सन् १८१२ में मरकाड़के राजा लिंगराजेन्द्र बोड़ियरने किलेके भीतरके महलको बनवाया। वह महल हालमें मरमत किया गया है। सन् १८३४ में अद्गरेजोंने दिना सकाबिलाके मरकाड़वर अधिकार करके वहाँके राजाको गद्दीसे उतार दिया और कुर्गदेशको अपने राज्यमें मिला लिया।

कुर्गदेश—दक्षिण हिन्दुस्तानमें एक चीन किन्दरसे अवीन, जो मैसूरके रेजीडेण्ट भी है, कुर्ग एक देश है, जिसको उस देशके छोग कोड़गु कहते हैं। इसके उत्तर कुमारघारा और हेमवती नदी, जो मैसूरकी ऊँची भूमिसे इसको अलग करती है, पूर्व मैसुरका राज्य और पश्चिम पश्चिमीघाटकी पहाडियाँ, जो मालावार और दाक्षण किनारा जिलेसे इसको जुदा करती हैं, फैली हुई हैं। पूर्वकी सीमापर थोडी दूर तक कावेरी नदी बहती है। इसके देशकी सबसे अधिक लम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक ६० मील और सबसे अधिक चौड़ाई पूर्वसे पश्चिम तक ४० मील है।

सम्पूर्ण कुर्ग देशमें वन और वाससे पूर्ण पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। केवल चन्द घाटियों में खेती होती है। जिले में सबसे ऊँची पहाड़ीका शिखर समुद्रके जलसे ५७२९ फीट ऊँचा और पुष्यिगरीका शिखर ५५४८ फीट ऊँचा है। खानों में मकान बनाने योग्य पत्थर निकलता है। लोहाकी खाने हैं, किन्तु किसी खानसे लोहा नहीं निकाला जाता। किसी किसी स्थानमें कुछ कुछ सोना मिलता है। जङ्गल बहुत है। जङ्गलों में भाल, बाव, तेंदुए, हाथी इत्यादि वनैले जन्तु रहते हैं। हाथी अब कम होगये हैं। गर्वनमेंटने अब शिकारियों को हाथी मारने के लिये निषेध किया है। कावेरी नशी और उसकी सहायक लक्ष्मणतीर्थ, हेमवती तथा सुवर्णवती नहीं कुर्गदेशकी प्रधान निवर्ग हैं। कावेरी नदी कुर्गकी ण्हालियों से निकली है। कुर्गमें बहुत परिश्रमसे थोड़ी सेती होती है। कहवा बहुत होताहै और इलायची अपने आप उपजती है। मजदूरी बहुत लगती है, इस कारणसे वहाँ दस्तकारीका काम नहीं होता। देशके कामकी प्रायः संपूर्ण वांतु बाहरसे आती हैं।

कुर्गके हेरुमाल गाँवमे तथा उसके पासके ऐरपो गाँवके निकट फाल्गुनकी शिवरात्रिकों मेला होता है। कुर्गके उत्तरीय सीमापर सुब्रह्मण्य नामक पहाड़ीके पादमूलके पास प्रति वर्ष अगहनमें मेला होता है। मेलेमें बहुत यात्री आते हैं और धातुके वर्तन, मूर्तियाँ तथा बहुत मवेसियाँ विकती हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय क्रुगंदेशका क्षेत्रफल १५८३ वर्गमील और उसकी मनुष्य-संख्या १७३०५५ थी, अर्थात् ९५९०७ पुरुष और ७७१४८ क्षियाँ । इनमें १५६८४५ हिन्दू, १२६६५ मुसलमान, ३३९२ क्रस्तान, ११४ जैन और ३९ पारसी थे, जिनमें सैकड़े पीछे ४४ कनड़ी भाषावाले, २०३ कोड़गू भाषावाले, ९३ तामिल भाषावाले, ७ तुलु भाषावाले, ६३ मलेयालम् भाषावाले, ४ उर्दू भाषावाले, २ तेलगू भाषावाले, और ६३ अन्य भाषा बोलनेवाले मनुष्य थे । कुर्गमें ३ हजारसे अधिक आवादीके केवल २ कसके है, -जिनमेंसे सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मरकाड़में ७०३४ और वीरराजेन्द्र पेटमें ४४४७ मनुष्य थे ।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कुर्गके हिन्दुओं से २४४५ ब्राह्मण, जो खास करके शैव हैं; क्षत्रियों से २५१ राजपूत और १२९ पीछके हुकूमत करनेवालेके वंशधर राजपिंडि; वैश्वेमें २२५ कोमटी और वाकी में अन्य जातियों के लोग थे। कुर्गके कोड़ागू, जो एक समय उस देशके राजा थे, सन् १८८१ में केवल २००३३ थे। वे लोग अपनी पुस्तिनी भूमिको जोतते हैं और स्वतन्त्र भावसे हथियार वांवते हैं। उनके मुखिया अङ्गरेजी सरकारसे परस्पर मित्रताकी शर्तपर अङ्गरेजी अफसरोसे सुव्यवहार रखते है। हिन्दुस्तानके किसी प्रदेशके किसी जातिके मनुष्यों कुर्गके लोगों के तुल्य अङ्गरेजोंको राजभिक्तका प्रमाण नहीं दिया है। वहाँके पुरुष लम्बे चौड़े तथा वलवान् होते हैं। वे लोग काले रंगके कोट, जो ठेहुने तक लटका रहता है, पहनते हैं; कमरमें लाल अथवा नीले रंगके पटुका बांधते हैं, जिसमें सर्वदा एक चाकू, जिसमें चांदीकी सिकड़ी और हाथीदांतका वेट लगा रहता है, रखते हैं; शिरपर लाल मुरेठा अथवा विचित्र चालकी पगड़ी वांधते हैं; गलेमें मुरियोंका हार और कानोंमें तथा पहुंचोंपर चांदी अथवा सोनेके भूषण पहनते हैं। उनकी खियोंमेंसे चन्द सुन्दर और अच्छी वनावटकी होती है। वे एक लम्बा कमाल अपने शिरके वालोंपर बांधती हैं। वहुत कम लोग १६ वर्षसे कम अवस्थामें विवाह करते है।

इतिहास—देशी कहावतके अनुसार कुर्गके कोड़ागू लोग कदम्बा राजाके, जो ६ वीं सदीमें मैसूर राज्यके पश्चिमोत्तर भागमें हुकूमत करते थे, सैनिककी संतान है। कुर्गके दक्षिण भागमें मिले हुए लेखोंसे जान पड़ता है कि उस राजाके वंशधर उस प्रदेशमें कुछ अधिकार रखते थे। १६ वीं सदीकी लिखी हुई एक मुसलमानी कितावसे विदित होता है कि उस समय एक खास राजा कुर्गमें हुकूमत करता था। कहावतसे जान पड़ता है कि एक समय कुर्ग १२ जिलोंमें विभक्त था। प्रत्येक जिलेका एक स्वाधीन हुकूमत करनेवाला था। वे प्रधान 'नायक' कहलाते थे; उनको मरकाड़के राजाके पूर्व पुरुषोंने, जिससे राजवंस नियत हुआ था, परास्त किया। कुर्गके लोग इतिहासोंमें बलवान तथा स्वाधीन लिखे गये हैं। उन्होंने मेसूरके हैदरअलीके प्रतापके समय अपनी स्वाधीनता कायम रक्खी थी; किन्तु पिले थोड़ेही लड़ाई होनेके पश्चात्, जब जङ्गरेजी सरकारने उनकी रीति, मजहब तथा

अर्थादा पर हस्तक्षेप नहीं करनेका एकशर किया, तट उन्होंने अङ्गरेजोंकी अधीनता म्बीकार कर छी।

सन् १८३४ में कुर्गके राजाके कुप्रवन्धके कारणसे एक छोटी, किन्तु सस्त छडाई हुई। तब राजा नजरवंद करके काशीमें भेजा गया और उसका राज्य अङ्गरेजी राज्यमें मिला लिया गया।-

#### मङ्गलूर्।

कतन्रके वन्द्रगाहसे ७७ मील (कलीकोटके वन्द्रगाहसे १२९ मील) पश्चिमोत्तर मङ्गल्रका वन्द्रगाह है। मद्रास हातेके दक्षिणी किनारा जिलेमें (१२ अंश, ५१ कला, ४० विकला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश, ५२ कला, ३६ विकला पूर्व देशान्तरमें) जिलेका सदर स्थान तथा जिलेमें प्रधान कसवा मङ्गल्य है। कनन्रसे मङ्गल्य होकर आगवोट जाते है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मङ्गल्य कसवेमें ४०९२२ मनुष्य थे; अर्थात् २१३५७ पुरु और १९५६५ स्त्रियां । इनमे २३४३८ हिन्दू, ९८४५ क्वस्तान, ७५८४ मुसल्मान, ३६ जैन, १५ पारसी, और ४ वौद्ध थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारत- वर्षमें ९८ वां और मनुष्य हातेके अङ्गरेजी राज्यमें १४ वां शहर है।

मजलूर कसवेके दक्षिण-पूर्व मङ्गला देवीका मन्दिर है, उसी देवीके नामसे कसवेंका नाम मङ्गलूर पड़ा था। मङ्गलूर कसवा उन्नतिपर है। अच्छी सडकोंके किनारोपर देशी लोगांके मकान वने हैं। यूरोपियन लोगोंकी वस्ती मनोरम है। नारियल तथा ताड़के कुआं में कसवा वसा है। कसवेंके पास नेत्रवती और गुरुपुर नदीके मुहानेसे वनी हुई एक झील है। वन्दरगाहमें वेड जहाज नहीं जा सकते है। मङ्गलूरमें कुंग और मसूरकी वहुत काफी दूसरे स्थानों में भेजी जाती है। ससुद्र द्वारा वहाँ वड़ी सौदागरी होती है। वन्दरगाहमें लाइट हाउस वना है।

मङ्गलूरमें सरकारी कचहरियाँ, कष्टमहौस, गिरजा और फौजी छावनी है। छावनीमें देजी पेदलकी एक रेजीमेंण्ट अर्थात् पल्टन रहती है।

मङ्गल्समें यूरोपियन, पोर्चुगीज, वङ्गाली, पारसी, मुगल, अरववाले, सीदी, मिपला, कनारी, यहूदी और कोकानी इत्यादि लोग देखनेमें आते हैं। वहाँका जरमनिशन देखने लायक है। वहाँ छापने, जिल्द वॉधने, खपडा वनाने, लकडीकी चीज वनानेके काम सिखलाये जाते हैं। वहाँ मद्रासकी युनीवरसिटीके अधीन २ कालिज हैं। तलिचेरी, कननूर और मङ्गल्सके साधारण लोगोकी भाषा तुल है, जिसको तुलुबक्क भी कहते हैं। तुलु भाषा उर्दृको तरहपर बनी है, उसको मुसलमान लोग अधिक वोलते हैं।

मङ्गल्दके इलाकेमें मिर्च, अद्रक, दारचीनी और सुगरी बहुत होती है। वहां नफीस और ख़्यसूरत मोमजामे बनते हैं। लौंग, जटामासी आदि मसाले और रेशम, कपडा, सोना, चाँदी इत्यादि चीजें दूसरे स्थानोंसे मङ्गलूरमे आती हैं।

दक्षिणी किनारों जिला—यह जिला मदरास हातेक पश्चिम किनारेपर है। इसके उत्तर चम्बई हातेमें उत्तर किनारा जिला, पूर्व मैसूरका राज्य और कुर्ग; दक्षिण मालावार जिला और दक्षिम समुद्र है। जिलेका सदर स्थान मङ्गलोर है। भूमि नीची ऊँची है। ३००० से ६००० कीट तक ऊँची पहाड़ियाँ हैं । १०० मीलसे अधिक लम्बी कोई नदी नहीं है । निद्योंसे नेत्रवती, गुरुपुर और चन्दागिर नामक नदी प्रधान है । जिलेकी खानोंसे कुछ कुछ सोना और याकृत होते हैं । जिलेमें जड़ल बहुत हैं ।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय दक्षिणी किनारा जिलेके ३९०२ वर्गमील क्षेत्रफलमें ९५९५१४ मनुष्य थे; अर्थान् ७९७४३० हिन्दृ, ९३६५२ मुसलमान, ५८२१५ कुन्तान, १००४४ जैन, १६ पारसी और १५० अन्य थे। हिन्दुओंमें १३६१४६ इंडेयन (जिनको इंडेगा भी कहते है), १३०००० परयन्, १०६४१५ ब्राह्मण, ९४४६४ व्राल्जा, ४१३३८ गौदा, ३६०९९ वलयन्, २४८८३ कुसवन, २२५१३ कम्भाडन, १०९१८ विनयन्, २८७ राजपृत और बाकोमे अन्य जातियोके लोग थे। जिलेमें केवल मंगलूर वड़ा कसवा है। दक्षिणी किनारा जिलेकी प्रधान भाषा मलेयालम् है।

इतिहास—सन् १२५२ में उस देशमें पांड्य वंशके राजाका अधिकार था, जिसके उत्तराधिकारीने (सन् १३३६में) विजयानगरके राजाको जगह दी। सन् १५६४ मेविजयानगरके राजाके परास्त होनेपर वदन्रके गर्वनरने अपनी स्वाधीनताको छोड दिया। उसी राज्यमें पीछे कनारा जोडा गया। १६ वीं सर्दामें पार्चुगीजोने मंगळ्रको ३ वार छटा था। सन् १७६३ में मैसूरके हैदरअळीने वटन्रको जीता। वहाँके राजा उसके अधीन हुए। उसके पश्चान् उसने पश्चिम किनारेको जीतनके छिये अपनी फौज मेजी। राजधानीपर अधिकार होनेके चन्द महीनोंके मीतर नंगळ्र और वसकर, मैसूर वालेके आधीन हो गये। सन् १७६८ में वस्वईकी अङ्गरेजी फीजने हैदरअळीके जहाजको छीन छिया और कुछ दिनो तक मंगछोरपर अपना अधिकार किया। हैटरअळीके समय मंगळ्र प्रधान वन्दरगाह था। टीपू सुखतानने किनाराके कुस्तानोमंस बहुतेरोको मुसलमान वनाया। सन् १७९१ में टीपूने दक्षिणी किनारा अङ्गरेजीको हे टिया। १७९९ में मगळ्र अङ्गरेजी अधिकारमें हो गया।सन् १८६० में देज दक्षिण किनारा और उत्तर किनारा नामसे दो जिलोंमें तकसीम हुआ। सन् १८६२ में उत्तर किनारा जिला वन्वई हातेमें कर दिया गया।

#### सेलम ।

कछोकोटके रेखंव स्टेशनसे १०० मील पूर्व पूर्वकथित ईरोड जंक्शन है। ईरोडके रेखंवे स्टेशनसे ३७ मील पूर्वोत्तर सुरमङ्गलम्के पास सेलमका रेखंवे स्टेशन है। मदरास हातेमें (११ अंश, ३९ कला, १० विकला, उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ११ कला, ४७ विकला पूर्व देशान्तरमें ) रेखंबेके स्टेशनसे ४ मील दूर समुद्रके जलसे ९०० फीट उपर जिलेका सदर स्थान और जिलेका प्रधान कसवा सेलम है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनांक समय सेलम कसवेमें ६००१० मनुष्य थे; अर्थात् ३२८६० पुरुष और ३४८५० क्षियाँ । इनमें ६०८८० हिन्दू,५३९३ मुसलमान और१४३७ क्रस्तान थे । मनुष्य-सल्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ५२ वॉ और मद्रास हातेके अङ्गरेजी राज्यमें चौथा शहर है ।

सेलममें जिलेकी प्रधान कुन्हरियाँ, जेलखाना, कई एक स्कूल, २ गिरजा, और कई - अरपताल हैं। देशी कसबेके बीचमें होकर एक छोटी नदी निक्ली है। यूरोपियन लोग एक शहरतलीमे रहते हैं। खास सेलममे बहुतसे तिजारती लोग और अफसर लोग रहते हैं। शिवपेटमें प्रति वृहस्पतिवारको मेला होता है। सेलमका किला अब नहीं है। उसके पास बहुत सरकारी इम्परतें बनी है। सेलममे बडी सौदागरी होती है और बहुत कपड़े तैयार होते है।

सुरमंगलम् वस्तीसे ७ मील दूर शिवराय नामक पहाडियोपर बहुतसी काफी उत्पन्न होती हैं। वहाँ एक एकड़ भूमिपर एक टन काफी तैयार होती है। काफीके षृक्ष ३० वर्ष तक रहते हैं, ३ वर्षके पश्चात् फलने लगते हैं और ६ वर्षके वाद पूरे तौरसे फलते हैं।

सेलम जिला—इसके उत्तर मैसूरका राज्य और उत्तरी आरकाट जिला, पूर्व तिक्वना-पही, दिक्षणी आरकाट और उत्तरी आरकाट जिला, दिक्षण तिक्वनापही और कोयम्बुत्र जिलेका भाग और पश्चिम कोयम्बुत्र जिला और मैसूरका राज्य है। सदर स्थान सेलम कसवा है। जिलेके दक्षिण भागको छोड़कर जिलेके सब हिस्सोंमे पहाडियाँ है। पहाडियोंके सिलिसलोंके बीचमे बीचमें बड़े बड़े मैदान हैं। जिलेकी प्रधान नदी कावेरी है। जगलोंमें चेशकीमत लकड़ी होती हैं। चन्दनकी लकड़ी भी पाई जाती है। वनेले जानवर दिन दिन घटते जाते है, क्योंकि सम्पूर्ण पहाडी लोग बन्दूक रखते हैं और अपने खानेके लिये संबदा जंगली जानवरोंको मारते हैं। पहाड़ियोंमें भाल्र और तेंदुए बहुत हैं। कभी कभी हाथी भी देख पड़ते है। उस जिलेमें इस्पात बहुत होता है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सेलम जिलेके ७६५३ वर्गमील क्षेत्रफलमें १५९५५६ मनुष्य थे, अर्थात् १५३१८५५ हिन्दू, ५१०९२ मुसलमान, १६५६७ क्रस्तान, ४६ जैन, १८ वीद्ध और १८ अन्य। हिन्दुओमें ९९८८५३ शैव और ५०६९४५ विष्णव थे। हिन्दूकी जातियोंमें ३९१२८७ वित्या (जाति विशेष, जो मजूरी करते है), ३७६२२१ वित्लाल (खेतिहर), २११८५६ परिया, ७७९९४ केकलर (विनाईके काम करनेवाले), ५७५३० इहैयन् (मेहिहर), ४५१५७ सानान (मक्त), ४३३४३ कम्भाइन (शिल्फ्कार), ४०६३५ सतानी (दोमसला), २८३९३ ज्ञाहण, २२५१२ सेटी (सीदागर), २०१४२ वज्ञान (धोवी), १७०८६ अंवटन (नाई), १४९५० संबद्धन (मलुहा), ११९४९ कुसवन (कुम्भार), ३१७५ क्षत्रिय, २५२९ कणकन और वाकीमें अन्य जातियोंके लोग थे। सेलम जिलेमें तामिल भाषा प्रचलित है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सेंछम जिलेके कसवे सेंछममे ६७७१०, तिरु-पत्रमें १६४९९, वाणियमवाडीमें १५८३८, सैंदामगल्लमें १३३५४, और राशिपुरम्में १०५३९ मनुष्य थे । इनके अतिरिक्त कृष्णगिरि, अत्तर, वर्मपुरी, अम्वापेट इत्यादि छोटे कसवे हैं।

इतिहास—सेलम जिलेके उत्तरीय और दक्षिणीय भागका पुराना इतिहास अलग भलग है, क्योंकि वे मिन्न भिन्न राज्योंके अधिकारमें थे । उत्तरीय भाग परलव वंशके राजाओंके -राज्यमें शामिल था। वह राज्य पाँचवीं सदीमें उन्नति पर था। एक समय उनका राज्य उत्तरमें नर्मदा नदी और उड़ीसाकी सीमासे दक्षिणमें दक्षिणी पेनार तक और पश्चिममें पश्चिमीघाटके उत्तरी अख़ीरसे पूर्वमें वङ्गालकी खाड़ी तक फैला था। एक समय कांचीवरम् उनकी राजधानी था। ९ वीं सदीमें जब तखीरके चोला वंशके राजाने परलव वंशके

राजाका राज्य छीन लिया; तब उनके राज्यका केवल यही भाग उनके अधिकारमे रह गया है सेलम् जिलेका दक्षिणी भाग पूर्व कालमें कोगा देशके राज्यका हिस्सा था। कोंगाके गङ्गा वंशके तीसरे राजा हरीवर्माने लगभग सन् २९० में अपनी राजधानी स्कन्दपुरको छोडकर तलकाईको राजधानी बनाया।

कुछ कालके पीछे चोला वंशके राजाने और लगभग सन् १०६९ में वल्लाला वंशके राजाने दूसरे देशों के साथ वर्तमान सेलम जिलेको लेलिया। लगभग २०० वर्षतक दोनो वंशके राजाओं के अधिकारमे वह राज्य था। लगभग सन् १३५० में विजयानगरके राजाओं के अधीन था और सन् १५६५ तक उनके राज्यका एक भाग बना रहा उसके पीछेभी विज-यानगरके राज्यके दक्षिणका सम्पूर्ण भाग पुराने राजाओं हाथमें रहा।

१७ वी सदीके आरम्भमें सेलम जिला महुराके अधीन था। सन् १७६० में मसूरके हैदरअलीने वारहमहालको छीन लिया। सन् १७९२ की सन्धिमें हैदरअलीके पुत्र टीपूने सेलम जिलेके होसुर तालुकको छोड़कर अन्य देशोंके साथ सेलम जिला अङ्गरेजोंको देदिया। सन् १७९९ में टीपूके मारे जाने पर होसुर तालुक भी अङ्गरेजी अधिकारमें होगया।

# सत्रहवां अध्याय ।

( मैसूरके राज्यमें ) कोलार, बंगलोर, सोमनाथपुर, शिवसमुद्रम्, श्रीरंगपट्टनम्, मैसुर और नंजनगुड़ी ।

# कोलार ।

सेलमके रेलवे स्टेशनसे ३० मील ( ईरोड जंक्शनसे ११२ मील ) पूर्वोत्तर और कारकोनम् जंक्शनसे ८९ मील ( मदरास शहरसे १३२ मील ) पश्चिम-दक्षिण जालारपेटका रेलवे जंक्शन हैं। जालारपेटसे ४४ मील पश्चिमोत्तर ओरींपेटका रेलवे स्रेन्शन हैं। जालारपेटसे ४४ मील पश्चिमोत्तर ओरींपेटका रेलवे स्रेन्शन हैं, जहाँसे एक रेलवे शाखा मसूर राज्यके कोलारकी सोनाकी खानोंको गई है। ओरींपेटसे ६ मील वालाघाट माइन् अर्थात वालाघाटकी खानका और १० मील मरकूपम्का रेलवे स्टेशन हैं।

ओरीपेट जंक्शनसे लगभग १० मील उत्तर (बङ्गलोर शहरसे सड़क द्वारा ४३ मील) पूर्व थोड़ा उत्तर (१३ अंश, ८ कला, ५ विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ९० कला, १८ विकला पूर्व देशान्तरमें ) मैसूर राज्यके कोलार. जिलेका सदर स्थान और उस जिलेमें प्रधान कसवा तथा सोनेकी खानोंके लिये प्रसिद्ध "कोलार" है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाक समय कोलार कसबेमें १२१४८ मनुष्य थे; अर्थात् ९२०७ हिन्दू, २५३४ मुसलमान, ३८९ कृस्तान और १८ जैन।

कोलार कसवेमें जिलेकी प्रधान कचहारियाँ तथा अनेक आफिस और जेलखाना, स्कूल, अस्पताल, हैदरअलीके पिता फतहमहम्मदखांका मकवरा तथा अनेक वारक अर्थात् सैनिकगृह हैं। वहाँ रेशमके कीडोंके पालनेके लिये तृतकी खेती होती है और मोटे कम्बल बनते हैं।

मैसूर राज्यमें ( विशेष करके कोलारमें ) ८ वर्गमील भूमिसे सोना निकाला जाता है। अब प्रति वर्ष करोडो रुपयेका सोना निकलता है। पचासों हजार छुली उस काममें लगे हैं।

#### बंगलोर।

ओरींपेटके रेलवे स्टेशनसे ४३ मील (जालारपेट जंक्शनसे ८० मील) और मद-रास शहरसे २१९ मील पश्चिम बङ्गलोर शहरका रेलवे स्टेशन है। शहरके स्टेशनसे ३ मील पूर्व फौजी छावनीका रेलवे स्टेशन मिलता है। मैसूरके राज्यमें समुद्रके जलसे ३१०० फीट ऊपर बङ्गलोर जिले तथा तालुकका सदर स्थान और मैसूर राज्यका सदर स्थान तथा प्रधान कसबा बङ्गलोर है। यह १२ अंश, ५० कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७० अंश, ४६ कला, ५६ विकला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फीजी छावनीके साथ वङ्गळोर शहरमे १८०३६६ मनुष्य थे, अर्थान् ९१०६२ पुरुप और ८९३०४ स्त्रियाँ। इनमे १२५२५८ हिन्दू, ३४३६४ मुसळमान, २०३२७ कृस्तान, ४०२ जैन, ६ पारसी, ५ वौद्ध, २ सिक्ख और २ अन्य थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें २० वॉ और मैसूरके राज्यमे पहिला शहरे है।

वङ्गलोर शहर दो भागोंमे विभक्त है,—एक भाग पेटा। (अर्थान् किलेके सिहत पुरानी देशी वस्ती) और दूसरा भाग छावनी है। दोनो १३५ वर्गमीलगे फैले हैं, अर्थात् २५ वर्गमीलमे पेटा और ११ वर्गमीलमे छावनी। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ६२३१७ मनुष्य पेटामें और ९३५४० मनुष्य छावनीमें थे।

बङ्ग छोरमें मैम्रिके महाराजका एक सुन्दर महल है, जिसको खास आज्ञा हानेपर आदमी देख सकता है। समय समय महाराज उस महलमें रहते है। उससे ३७ मील दक्षिण कोरामङ्गल नामक सरोवरके दक्षिणका किनारा है और बङ्गलोरके पेटा अर्थान पुरानी वस्तीके पश्चिम वगलसे लगभग ३० मील पूर्व सैपर्स—अेक्टिस आउण्ड है। इन्हींके मध्यमें शहरके दोनो भाग अर्थात् पेटा और छावनी फैलती है।

दक्षिण-पश्चिमके अन्तमे किला और किलाके उत्तर पेटा अर्थान् पुरानी देशी वस्ती है। उससे पृथोत्तर छावनी फैली है। देशी वस्तियोके बीचके मैदानमें घोडदौडकी सडक, पार्क, परेडकी भूमि, यूरोपिनाके मकान और बहुतसे प्रधान सरकारी आफिस है। उत्तर भागमें रेलवे स्टेशन है। बङ्गलोरमें ८ गिरजा, बहुतसी मसजिदें और बहुत देवमन्दिर हैं। पेटा तथा छावनी दोनोंमे रवनकदार बाजार है। देशी कसबेमें मैम्र फाटक और किलेके बीचमें पविलक्ष वाजार है, किन्तु कारोवार सर्वत्र होता है। यूरोपियन लोगोकी अधिक दुकानें छावनींके वाजारमें हैं।

पेटा अर्थात् पुराने टेकी शहरमें घनी आवादी है। उसकी सडके तङ्ग और नादुरुस्त है। और जगह जगह सुन्दर मकान बने हुए है। पेटामे खास करके गहे और रुईकी सीदागरी होती है। पहिले पेटाके चारों ओर गहिरी खाई और सघन झाडी थी।

पेटासे उत्तर जेळखाना और जेळखानेसे पूर्व-दक्षिण काळिज और लगभग १ मीळ पूर्वोत्तर गर्वनमेंट हाउस है। रेलवे स्टेशनसे २०० गज दक्षिण मिलरका तालाव और उस तालावसे १ मील पूर्व हलसुर तालाव है। एक छोटी धारा दोनों में मिली है। दोनों तालावों के वीचमे छावनीका बाजार, वाजारके दक्षिण—पश्चिम सिपाहियों की लाइनें; लाइनों के थोड़ा पूर्व सिविल अस्पताल, लन्दन मिशन और एक गिरजा है। इनके अलावे वहाँ पैदल और सवार सेनाओं के बारक अर्थात् सैनिक गृह बने है। गर्वनमेंट हाउसमें मैसूरके रेजीडेंट रहते है। सेंट्रल जेलके चारों ओर बड़ा मैदान है। सेण्ट्रल कालिजमें एक वड़ा कमरा है, जिसमें एकही पत्थरके ३५ फीट कँचे स्तम्म लगे हुए है। गर्वनमेंट ही ससे कि मील दक्षिण ५२५ फीट लम्बा सरकारी आफिस है। बङ्गलोरकी छावनी दक्षिण भारतमें वड़ी छावनी है।

बङ्गलोर मैसूर राज्यका प्रधान तिजारती शहर है। आसपासकी खानोंके पत्थरसे उसमें वहुत सुन्दर मकान बने हैं। अनेक वहे सरोवरोंसे वङ्गलोरमें पानी आता है शहर स्वास्थ्यकर होनेके कारण शहरतिलयोंमें बहुतसे यूरोपियन वसे है। वङ्गलोरका रेशम बहुत सजवूत और सुन्दर होता है। वहाँ रेशमी किनारोंके साथ सूतके सुन्दर कपड़े बहुत तैयार होते हैं। गलीचेकी दस्तकारीके लिये बङ्गलोर शहर प्रसिद्ध है; वहाँके जेलखानेमें परिसयन और तुर्की-चालके गलीचे, जिनकी अङ्गरेज लोग भी चाहते है, बहुत बनते हैं। सोने और चॉढ़ीके लैस भी अच्छे तैयार होते है। बङ्गलोर वंक सन् १८६८ से कायम है। सन् १८५८ में सेण्ट्रल कोलिज; सन् १८६१ में १ नामल स्कूल और उसके दूसरे वर्ष १ इन्डिनियरिंग स्कूल बङ्गलोरमें कायम हुआ।

किला—पेटाके दक्षिण अण्डाकार शकलंग वज्ञ लोरका किला है। उसकी लंबाई उत्तर रसे दक्षिणको २४०० फीट और चौड़ाई पूर्वसे पश्चिम को १८०० फीट है। किलेके उत्तर बगलमें पेटाकी और पत्थरका बना हुआ दिली फाटक और दक्षिण वगलमें मैसूर फाटक है। किलेकी दीवारों में स्थान स्थान पर पुस्ते बने हुए है। किलेमें तोपखाना है और टीपूर्झलनानके महलकी चंद निशानियां देखनेमें आती है। मैसूर फाटकके निकट एक छोटा मन्दिर है।

लालवाग — किलेसे लगभग १ मील पूर्व मैस्रके हैदरअलीके समयका लालवाग नासक मनोरम उद्यान है। बागमे देश देशके वृक्ष लगे हुए है, जो पासके तालावसे सींचे जाते है। उसमें चंद वनेले जानवर रक्ले हुए हैं। वहाँ समय समय पर फूल और फलोंकी नुमाइश होती है और सप्ताहिक नियत समयमें अङ्गरेजी वाजा वजते हैं। उस समय बहुत यूरोपियन तथा देशी लोग वहाँ देखने जाते है।

अजायवरणना—पेटासे १ मीलसे अधिक पूर्वोत्तर कैथोलिक कैथेड्लके १०० गज दक्षिण ''कुवनपार्क'' में जहाँ शामको वहुत छोग टह्लनेके लिये जात हैं, बङ्गछोरका अजा-यवखाना है। देवहीमें जैन देवताकी सुन्दर प्रतिमा है। नीचेके वड़े कमरेमें खानिक वस्तुएँ इत्यादिके वहुतसे नमूने और ऊपरके मिजलमें भांति भांतिके मृतक जानवर तथा मछलियाँ; अनेक प्रकारके देशी भूपण तथा पोशाक इत्यादि वस्तुएँ रक्खी हुई हैं।

इतिहास—सन् १५३७ में एक देशी सरदारने वङ्गछोरमें मिट्टीका किला वनाया।
सन् १६३८ में बीजापुरके आदिलशाही वादशाहके जनरलेन बङ्गछोरको ले लिया। उसके
पत्रचात् सुप्रसिद्ध महाराज शिवाजीके पिता शाहजी बीजापुरके दक्षिणके नये राज्यके हिपोटी
गर्चनर हुए उनको अन्य भूमिके साथ बङ्गछोर जागीरमें मिला। उसके बाद वह जागीर

शाहजीके पुत्र वंकाजीके हाथमें आई। पीछे वंकाजीने तंजीरकी गद्दी पाने पर मसूरके बाडियरके हाथ बद्गलोरको बेंच दिया। उसके उपरान्त सुगळ बाद्शाह औरंगजेवका जनरळ कासिमखां कुछ दिनों तक बद्गलोरके किलेमें था, जिसने सन् १६८७ में बद्गलोरको ३ लाख रुपये पर मसूरके राजाके हाथ बेंच दिया। सन् १७३८ में मसूरके राजाने चारों तरफके जिलेके साथ बद्गलोरका किला हैदरअलीको जागीरमे दे दिया। हैदरअलीने उसको अपना भौजी सदर स्थान बनाया। उसने अपने स्वाधीन होनेके पहले वर्ष सन् १७६१ में मिट्टीके किलेके बढ़ानेका काम आरम्भ किया और पीछे पत्थरके पुरतोंके साथ किलेकी दीवारको बनवाया। यद्यपि हैदरअली और उसके टीपूके राज्यके समय श्रीरद्भपट्टनम् राजधानी था, तथापि बादगाही खानदानके लोग बद्गलोरके किलेके महलमें बहुधा रहा करते थे।

सन् १७९१ की ७ वीं मार्चको भारतवर्षके गवर्नर जनरल लाई कर्नवालिसने भारी फीज लेकर बङ्गलोरपर आक्रमण किया । उन्होंने टीपूसुलतानके दिलेरीके साथ रुकावट करनेपर भी बङ्गलोरके पेटाको ले लिया। तारीख २१ मार्चको लाई कर्नवालिसने रातमें ११ वजिके समय किलेपर आक्रमण किया। उस समय किलेके रक्षक वहादुरखांके अधीन ८००० आदमी और शहरमें २००० पैदल तथा ५००० नये भरती किये हुए लोग थे। इनके अलावे टीपू सुलतान बड़ी भारी फीजके साथ, जो कर्नवालिसकी सेनासे अधिक थी, अङ्गरेजोकी गफलतका समय देखता था, किन्तु किलेके किसी भागमें उसके वगलका पूरा वचाव नहीं था। उस समयकी लडाईमें अङ्गरेजोके १३१ आदमी मरे तथा घायल हुए और मैस्रकी सेनाके २००० आदमीसे अधिक इत तथा आहत हुए। किलादार मारागया। किला अङ्गर-रेजोंके हाथमें होगया। उस रातमे टीपूसुलतानका कम्प किलेसे ६ मील दक्षिण-पश्चिम जिग-नीके पास था, किन्तु राति गिरनेपर वह किलेके १३ मील दूर तक आया था।

वह छोरसे ३६ मील उत्तर समुद्रके जलसे ४८५६ फीट ऊपर नंदीद्वर्ग नामक एक मजवृत पहाडी किला है, जिसको टीपू सुलतान द्वर्गम समझता था, क्योंकि पश्चिमके अति-रिक्त उस पर चढनेका मार्ग नहीं था और पश्चिम ओर मजवूतीके साथ किलावन्दी किया हुआ था, परन्तु सन् १७९१ की तारीख १९ अक्टूबरको अङ्गरेजी जनरल मिष्टर मेडोजने उसको लेखिया।

सन् १७९९ में श्रीरंगपट्टनम्के युद्धमें टीपूके मारे जानेपर अङ्गरेजी सरकारने मैसूरके पुराने हिन्दू राजाके वंशघरको मैसूरका राज्य छीटा दिया और श्रीरङ्गपट्टनम्में एक अङ्गरेजी फौज रक्खी। सन् १८११ में श्रीरङ्गपट्टनम् रोगवर्द्धक समझकर वहाँकी सेना वङ्गछोरमें रक्खी गई और सन् १८२३ में किछेमें हथियारखाने बने, जो अब तक हैं।

सन् १८३१ में जब अङ्गरेजी गवर्नमेंटने मैसूरके राज्यको अपने प्रवन्धके अधीन किया त्वच प्रधान सरकारी महकमे बङ्गलोरके किलेके भीतरके महलमें लाये गये। सन् १८६८ में छावनीम नये आफिस बनाये गये।

रेलवे — बड़ लोर शहरसे रेलवे लाइन ४ ओर गई है, जिनके तीसरे दर्जेका महसूल 'श्रातमील २ पाई लगता है। (१) वज्जलोरसे पश्चिम-दक्षिण सदर्न मरहटा रेलवे;-मील-प्रसिद्ध स्टेशन । ४६ मधूर । ७४ फ्रेंचरक्स । ७७ श्रीरङ्गपट्टनम् ।

८६ मैसूर । ९०९ उञ्चलकी

<sup>-</sup>१०१<sup>′</sup>,नञ्जनगुड़ी।

(२) बङ्गछोर शहरसे पश्चिमोत्तर सदर्न मर-हटा रेखने हैं; छोंडा जंक्शनसे आगे छाइन उत्तर गई हैं;— मील-प्रसिद्ध स्टेशन।

४० तमकूर ।

१०० आर्सीकेर ।

११० बानावार।

१२८ बिरूर।

१५८ रामगिरि ।

२०७ हरिहर।

२८८ हुबली जंक्शन}

३०० धारवाडु ।

३४४ लेखा ।

३७७ बेलगांव जंक्शन ।

४१३ गोकाकरोड ।

४६२ मिराज जंक्शन।

५४४ सितारारोड ।

५५३ बाथर ।

६२२ पूना जंक्शन।

हुबछी जंक्शनसे पूर्व कुछ दक्षिण ३६ मील गद्ग जंक्शन, ७८ मील होसंपेट, १२९मील बल्लारी, और १५९ मील गुन्टकल जंक्शन। गद्ग जंक्शनसे उत्तर ११५ मील बीजापुर और १७३ मील होतगी जंक्शन। लोंडा जंक्शनसे पश्चिम १५ मील कैसिलरक ६६ मील गोआ। मिराज जंक्शनसे पश्चिम ३९ मील कोलापुर।

(३) बङ्गलोर शहरसे उत्तर सदर्न मरहटा. रेलवे,--

मील-प्रसिद्ध स्टेशन ।

६२ हिन्दूपुरम्।

१११ घरमवरम् जंक्शन ।.

१७४ गुंटकल जंक्शन ।

धरमवरम् जंक्शनसे दक्षिणपूर्व ४२ मील कादिरी, और १४२
मील पकाला जंक्शन; पकाला
जंक्शनसे पूर्वोत्तर १९ मील चन्द्रगिरि, २६ मील तिरुपदी और ३२
मील रेणुगुंटा जंक्शन; पकाला
जंक्शनसे दक्षिण-पूर्व ३९ मील
कटपदी जंक्शन, ४५ मील बेल्र्र और १३८ मील बिल्र्पुरम् जंक्शन।

(४) बङ्गळोर शहरसे पूर्व-दक्षिण मदरास रेखवे:-

मील-प्रसिद्ध स्टेशन ।

३ बङ्गलोर छावनी ।

४३ ओरींपेट जंक्शन ।

८७ जालारपेट जंक्शन ।

ओरीपेट जंक्शनसे पूर्वोत्तर ७ मील बालाघाट और १० मील

मरकूपम् ।

जालारपेट जंक्झनसे पश्चिमदृक्षिण ७५ मील सेलम और ११२
मील ईरोड जंक्झन और जालारपेटसे पूर्वोत्तर ५१ मील कटपदी
जंक्झन; ६६ मील आरकाट, ८९
मील आरकानम् जंक्झन और
१३२ मील मदरास शहर।

बङ्ग लोर शहरसे एक सडक पूर्व ओर जालारपेट और कटपदी जंक्शनके पाससे होकर मदरास शहरको; दूसरी सडक पश्चिम कुळ दक्षिण श्रीरङ्गपट्टनम् होकर कननूरको, तीसरी सड़क पश्चिम ओर हसन कसवे होकर मङ्गलूरको और चौथी सडक पश्चिमोत्तर तमकूर, हिर्हिं हर, हुवली और वेलगांव होकर कोल्हापुर तथा पूनाको गई है।

सोमनाथपुर।

बङ्गलोर शहरके रेलवे स्टेशनसे ४६ मील दक्षिण-पश्चिम मशूरका रेलवे स्टेशन है।
मशूरके पास शिवसा नदीपर, जिसको कदंबनदीभी कहते हैं, ७ महरावियोंका एक पुल और योगनृसिंह स्वामी तथा वरदराजके दो वहे मन्दिर है। मशूरसे १२ मील दूर रामगिरि नामक पहाड़के ऊपर कोदण्डराम स्वामी अर्थात् श्रीरामचन्द्रका मन्दिर है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इसी स्थानमें सुग्रीका मधुवन था। मशूरके स्टेशनसे १० मील दक्षिण, बङ्गलोरसे श्रीरग-पट्टनम् होकर कनतूर जाने वाली सडकके पास मैसूर राज्यमें तालुकका सदर स्थान मडवली नामक प्रसिद्ध गाँव है, जिसको हैदरअलीने अपने पुत्र टीपूको दिया था। मडवलीसे १२ मील दक्षिण-पश्चिम मैसूरके राज्यमें सोमनाथपुर गाँव प्रसन्नचन्द केशवके मन्दिर होनेके कारण प्रसिद्ध है।

प्रसन्नचन्द केशवका मन्दिर—सोमनाथपुरमें एकही स्थानपर शिखरदार ३ वेड मन्दिर है,—मध्यमें प्रसन्नचन्द केशवका, दक्षिण गोपाळजीका और उत्तर जनार्दन भगवानका। मन्दिरोमें नीचेसे ऊपर तक शिल्पकारीका सुन्दर काम वना हुआ है। चारोओरके वाहरकी नेवोंपर महाभारत, रामायण तथा भागवतकी बहुतसी कथाओकी घटनाओके चित्र पत्थरोक्की नकाशीमें अलग अलग वने हुए है। मन्दिरके चारोंओर बहुतसी दूटी फूटी पुरानों प्रतिमा पड़ी हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि हौसला बल्लाल राजाओके प्रसिद्ध शिल्पकार और इमारतकी विद्यामें प्रख्यात कारीगर इंकनाचारीने वारहवीं सदीमें इन मन्दिरोंको बनाया था। दरवाजके पासके शिलालेखसे जान पड़ता है कि हौसला बल्लाल वंशके सोमनाथने, जो राज्यका वड़ा अफसर भी था; सन् १२७० ईस्वीमे उन मन्दिरोंको बनवाया था। सोमनाथपुरमें उजडा पुजडा एक पुराना बढ़ा शिवमन्दिर है।

शिवसमुद्रम्।

मद्युरके रेखेंब स्टेशनसे १७ मील दक्षिण महनहीं गॉन और महनरूरीसे १२३ मील-दाक्षिक्ष शिनसमुद्रम्के जलप्रपात हैं। में मद्युरके रेखेंब स्टेशनके पास किरायेकी बेलगाडीपर सवार हो शिनसमुद्रम् गया। वहाँ कांबरी नदी दो धारा होकर उत्तरको बहती है। टोनो बाराओंसे दक्षिणसे उत्तर तक लगभग ३ मील लम्बा और ३ मील चौड़ा (शिवसमुद्रम् नामक) टापू बन गया है, जिसको कनड़ी भापामें हेगुरा कहते हैं। कांबरीके पश्चिमवाली धारा मैसूरके राज्य और कोयम्बुत्र जिलेकी सीमा बनती है। शिवसमुद्रम् टापू कोयम्बुत्र जिलेमें हैं। दोनो धाराये टापूके उत्तरी लोरके पास ऊपरसे लगभग २०० फीट नीचे गिर-कर एकमें मिल जाती है। उन्हींको जलप्रपात कहते है। घाराओंके अलग होनेके स्थानसे उनके मिलजानेका स्थान लगभग ३०० फीट नीचा है। दोनों धाराओंमें पश्चिमवाली धारा बड़ी है, जिसमे एक दूसरा छोटा टापू वन गया है। कांबेरीकी दोनो धाराओंपर पुल न्बने है। वर्षा कालमे धारा वडी तेज होजाती है। उस समय वे विना पुलके पार होने -योग्य नहीं रहतीं।

श्रीरङ्गनाथका मन्दिर—कावेरीनदीमें श्रीरङ्गम्के ३ टापृ है—मैसूर शहरके पास श्रीरङ्गपट्टनम्के टापूमें आदिरङ्गम्; शिवसमुद्रम्के टापूको मध्यरंगम् और तिरुचनापल्लीके पासके -श्रीरङ्गम् टापूको अन्तरंगम् कहते हैं। शिवसमुद्रम्के टापूमें श्रीरंगनाथ भगवान्का मन्दिर है। विमान अर्थात् खास मन्दिरसे भगवान् पूर्व मुख करके मुर्जगपर शयन करते हैं।

शिवसपुद्रम्से दक्षिण विद्धिगिरि रंग नामक पर्वतके ऊपर चम्पकारण्य नामक क्षेत्रमें श्रीनिवास भगवान्का मिन्द्र और भागवनदी तीर्थ है। वहाँ चम्पकका एक बहुत पुराना बड़ा दृक्ष है, जिसमें सर्वदा फूल फूलता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि परशुरामजीने अपनी मातृ-हत्याकी निद्यत्तिके लिये उस स्थानमे तप किया था।

कावेरीका जलप्रपात—शिवसमुद्रम् टाप्के उत्तरके छोरपर कावेरीनदीकी दोनों धारा लगभग २०० फीट ऊपरसे विशाल गट्ट करती हुई नीचे गिरती है। उनमेंसे पश्चिमी शाखाकी धाराके जलप्रपातको गगनचुकी तथा गगनच्युत तीर्थ कहते है उसका पानी एक छोटे टाप्के चारो ओर चकर लगा कर वड़े गर्जके साथ नीचेकी चहान पर गिरता हैं। गगनचुकीसे लगभग १ मील पूर्व ओर कावेरीकी पूर्वी शाखासे वना हुआ वडचुकी नामक जलप्रपातका बढ़ा फैलाव है; वह वर्षा कालमें दे मीलकी चौड़ाईकी विना ट्रटी हुई एक धारा होकर वड़े शट्टके साथ ऊपरसे नीचे गिरता है किन्तु प्रीध्मकादकी ऋतुओं वह अनेक धारा होकर वाचेगिरता है, इसलिये उसको लोग सप्तधारा तीर्थ कहते है। कभी कभी उसकी १४ धारा तक होजाती हैं; ( उसके पास बहुत सुगमतासे आद्मी जा सकता है) पीछे जल-प्रपातका पानी एक संकीर्ण स्थानमें इकट्टा होकर ३० फीट नीचे एक कुण्डमें तेजीके साथ गिरता है। दोनो जलप्रपातोंका जल नीचे गिरनेके उपरान्त संकीर्ण मार्ग होकर आगे रेखता है आर शिवसमुद्रम् टाप्के पूर्वोत्तर जाकर एक धारा होकर पूर्वको वहता है; अर्थात् वहाँ कावेरीकी दोनों शाखा एकमे किर मिल जाती हैं। जलप्रपातोंको देखनेका वर्षाकाल सबसे अच्छा समय है।

इतिहास—कहावतके अनुसार विजयानगरके राजाकं मंबन्धी गंगा राजाने १६ वीं सब्दीके आरम्भमें कावेरीके टापूमें शिवसमुद्रम् नामक नगर वसाया, जिसकी चन्द्र निशानियाँ चारों ओर देखेनेमें आती है। उसी नगरके नामसे टाप्का नाम शिवसमुद्रम् करके प्रसिद्ध है। टापूका पुराना नाम हेगूरा है। गंगा राजाके वंशधर केवळ २ पुस्त तक थे।

सन् १७९१ में जब लाई कर्नवालिसकी सेनाने श्रीरंगपट्टनम् पर आक्रमण किया, तब टीपू सुलतानने चारां ओरके देशको बरबाद करके सःपूर्ण निवासी और पशुओंको शिवसमुद्रम् हे टापूमें खंदर दिया। उसके पीछे सम्पूर्ण टापूमें जंगल लग गया; जंगली जान-वर होगये और नदीके ऊपरके पत्यरके पुल टूट फूट गये। सन् १८२५ में मैसूरके रेजी- हैण्टके कर्मचारी रामस्वामी मुदलेयारने कावेरीकी दोनों धाराओंके ऊपरके पुलोंको और टापूके भीतरके मन्दिरको बहुतसा रुपया खर्च करके दुरुस्त करवा दिया। उसने एक डाक व्रंगला बनवाया, जिसमें युरोपियन दर्शक लोग टहरने हैं।

# श्रीरंगपट्टनम् ।

मशूरके रेखने स्टेशनसे ३१ मील (वगलोरं शहरसे ७७ मील) दक्षिण-पश्चिम और मैसूर शहरसे ९ मील पूर्वोत्तर श्रीरंगपट्टनम्का रेखने स्टेशन है। मैसूर राज्यमें (१२ अंश, ३५ कला, ३३ विकला ऊत्तर अक्षांश और ७६ अंश, ४३ कला, ८ विकला पूर्व देशान्त-रमें) कानेरीनदोके श्रीरंगपट्टनम् नामक टापू पर श्रीरंगपट्टनम् कसवा तथा पनित्र स्थान है, जिसको बहुत लोग सेरंगापट्टम् भी कहते हैं। श्रीरङ्गम् नामक विष्णुकी मूर्त्तिके नामसे उस टापू तथा कसनेका ऐसा नाम पड़ा है। श्रीरंगपट्टनम्से एक छोटी सडक दक्षिण-पश्चिम मैसूर शहरको और दूसरी सडक पूर्वोत्तर नंगलोर शहरको और पश्चिम कुछ दक्षिण कननूर बन्दरगाहको गई है। मैसूरकी ओर कानेरी पर पुल बना है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गन्जाम बहरतलीके साथ श्रीरंगपट्टनम्मे १२५५१ मनुष्य थे, अर्थान् १०५८७ हिन्दू, १७८४ मुसलमान, १७८ क्रस्तान और २ जैन । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह मैसूरके राज्यमें तीसरा कसवा हैं।

श्रीरंगपट्टनम्का टापू पूर्वसे पश्चिम तक लगभग ३ मील लंबा आर १ मील चौडा है। टापूके पश्चिम किनारेपर कानेरीके पास किला और पूर्व किनारेके पास गंजाम नामक शहरतलीके निकट लालवाग है। लालवाग और दरियादौलत वागके वीचमें गंजाम शहरतली है। टापूमें धान और उत्क्रकी फिसल होती है। टापूका जल वायु रोगवर्डक है, वहाँ मलेरिया बुखार बहुत होता है। गण्जाम रवनकदार वस्ती है, उसमे प्रतिवर्ष ३ मेले होते है।

ळाळवाग—टापूके पूर्व किनारेके पास ळाळवाग है, जिसमे टीपूसुळतानका वनवाया हुआ हैरअळिका सुन्दर मकवरा बना हुआ है। मकवरेके ऊपर मध्यमें एक गुम्बज तथा चारों कोनोंपर एक एक मीनार और चारों वगळोंमें काळे पत्थरके स्तम्भ छगे हुए सायवान हैं। मकवरेमें हाथीदाँत जड़े हुए दोहरे किवाड छगे हैं, जिनको मार्किस डळहोसीने, जो सन् १८४८ से १८५६ तक भारतवर्षके गवर्नर जनरळ थे, दिया था। मकवरेमें हैदर-अळीकी कवरके वगळमें टीपूसुळतानकी कवर है। टीपूकी कबरपर उसकी मृत्युका समय सन् १२१३ हिजरी (सन् १७९९ ई०) ळिखा हुआ है।

किला—टापूके पश्चिमके किनारेपर टीपूसुलतानका बनवाया हुआ पंच पहला शक-स्रका किला है। उसकी सबसे अधिक लवाई १३ मील और चौडाई १ मील है। किलेके उत्तरका बगल, जो सबसे बड़ा है, लगभग १ मील लम्बा है। किलेकी गहरी लाई पत्थर काटकर बनी थी।

क्लिके भीतर पहिलेके हिन्दू राजाओं के महलकी चन्द निशानियाँ, टीपूसुलतानके महलका खण्डहर, जो चन्द्रनकी लकड़ीका गोदाम बना है, टीपूसुलतानकी बनवाई हुई एक बड़ी जामामसजिद, जिसकी मीनारों के अपर चढ़नेसे श्रीरङ्गपट्टनम् और आस पासका सुन्दर हश्य देखनेमें आता है, और रंगनाथस्वामीका पुराना मन्दिर है। किलेके भीतरके बहुत मकान गिरगये हैं। जो वचे हैं वह हीन दशामें है।

किलेके वाहर उसकी दीवारके पास दरियादौलतवाग नामक एक उत्तम इमारत है, जिसको टीपुने गरमीके दिनोंमे अपने रहनेके लिये बनवाया था। इमारतमे लर्जाईको जाहिर करते हुए सुन्दर चित्र बने है। वह इमारत श्रीरङ्गपट्टनम् पर आक्रमण होनेसे पहिलेही बद्-शकल होचुकी थी; किन्तु अङ्गरेजी अफसर वेलस्ली उसको मरम्मत करवा कर उसमें ३ वर्ष रहा था।

श्रीरंगनाथका मिन्द्रि कावेरीनदीमें रङ्गम्के ३ टापू है । इस टापूको आदिरंगम्, किवसमुद्रम्के टापूको मध्यरङ्गम् और तिरुचनापल्छीके पासके टापूको अन्तरङ्गम् कहते हैं; क्योंकि कावेरीमें पहिले श्रीरंगपट्टनम्, उसके वाद शिवसमुद्रम् और उसके पिछे श्रीरंगम् मिलता है ।

श्रीरंगपट्टनम्के किलेमें श्रीरंगनाथस्वामीका पुराना वड़ा मन्दिर, जो श्रीरंगपट्टनम् ज्ञाहरसे पहिले वना था, खड़ा है। मन्दिरमें श्रीरंगनाथस्वामीकी विशाल चतुर्भुज मूर्ति शेष-नागपर श्यन करती है।

श्रीरंगपट्टनम्से पूर्व करिगट्टे नामक पहाड़ीके ऊपर श्रीनिवास भगवान्का मिन्द्र है। श्रीरंगपट्टनम्से २४ मील पूर्व-दक्षिण कावेरी और कपिलाके संगमके निकट तिरुमकूल नरसी-पुरसे गुश्जानरसिंहका मन्दिर है।

इतिहास—देशी कहावतसे जान पड़ता है कि गौतम ऋषिने कावेरीके टापूमें रङ्गनाथ-स्वामीका पूजन किया और उस स्थानका नाम श्रीरङ्गपट्टनम् रक्खा । तामिल भाषाकी एक पुस्तकमें लिखा है कि श्रीरङ्गपट्टनम् टापूमे जङ्गल लग गया था। शाका ८१६ (सन् ८९४ ईस्वी) के वैशाख सुदी सप्तमीके दिन गङ्गा वंशके अन्तिम राजाके राज्यके समय तिहमल-यन्ने टापूके पश्चिम भागमे रङ्गनाथस्वामी वनवाया।

सन् ११३३ में सुप्रसिद्ध रामानुजस्वामीने वहाल वंशके राजा ह्यग्रालको जैन धर्मसे वैद्याव धर्ममं प्रवृत्त किया। राजाने रामानुजस्वामीको अष्ट्रमामके सृवेके साथ श्रीरंगपट्टनम् टापूको द दिया। रामानुजस्वामीने उनके प्रवन्थके लिये अनेक कर्मचारी नियुक्त किये। ऐसा प्रसिद्ध है कि रामानुजके कर्मचारियों के वंशधरोमें एकने विजयानगरके राजासे इजाजत लेकर सन् १४५४ में श्रीरंगपट्टनम्में मिट्टीका किला वनवाया और कलशवाड़ी के पासके, जो ३ मील दूर था, वहुतसे जैन मन्दिरों के असवावोसे श्रीरगन्यस्वामीके मन्दिरको वढ़ाया।

इतिहासोसे विदित होता है कि पीछे विजयानगरके राजाने श्रीरंगरायलकी पद्वी देवर श्रीरंगपट्टनम्में एक राजप्रतिनिधि कायम किया, जिसके उत्तराधिकारी श्रीरंगरायलके िखतावके साथ श्रीरंगपट्टनम्में हुकूमत करते चले आये। सन् १६१० में मैसूरके राजा चोडियरने तिरुमलई नामक श्रीरंगरायलको परास्त किया। तिरुमलई मैसूरके अधीन हुआ। इसके पश्चान् मैसूरके हिन्दू राजा तथा हैदरअली और टीपूसुलतानके राज्यके समय श्रीरंगपट्टनम् सर्वदा राज्यका सदर स्थान बना रहा। हैदरअली और टीपूसे राज्यके समय वह मैसूर राज्यकी राजधानी था। टीपूक राज्यक समय श्रीरंगपट्टनम्में लगभग १५००० मतुष्य वसे थे। टीपूने किलेकी वर्तमान किलाविन्दयोंको वनवाया। लोग कहते है कि इसीने राज्याम शहरतलीको वसाया था।

सन् १७९१ में हिन्दके गर्वनर जनरल लार्ड कर्नवालिस स्वयं सेनापति वनकर भारी सेनाके साथ श्रीरंगपट्टनम्के पास आये; किन्तु रसदकी कमीके कारण वहाँसे वह लौट गये। सन् १०९२ की ५ फरवरीको छाई कर्नवाछिसके मातहत १०००० गारे, २७००० देशी फौज, जिनके साथ मददके छिये ४५००० महाराष्ट्र और हैदरावादके वहुतसे घोड सवार थे, ४०० तोपोके साथ टीपू सुलतानके किलावन्दी कम्पके सामने आये। किलेके वाहर कावेरी नदीके उत्तरकी झाड़ीमें टीपूका कम्प था। उसकी फौजमे ५००० सवार और ४०००० से अधिक पैदल सिपाही थे। ता० ६ फरवरीकी रातमें अझरेजी कम्पके ९००० आदमियोंने ३ दल होकर झाड़ीमे रेल दिया। टीपूकी फौज हटकर किले और पेटा (शहर) में चली गई। कावेरी लांवनेके समय अझरेजी फौजके वहुतेरे आदमी इव गये। अझरेजोने हुश्मनके कम्पको ले लिया। ता० १६ फरवरीको जव वम्बई हातसे ९००० आदमियोंकी फौज पहुँच गई, तव ता० २४ फरवरीको टीपूने सुलहका पयगाम किया, जिसके अनुसार टीपूने अपने राज्यका आधा भाग अझरेजों और उनके मददगारोको छोड़ दिया और लड़ाईके खर्चका ३ करोड़ रुपया उनको दिया।

सन् १७९९ में गर्वनर जनरल लाई वेलेज्ली मुहिमके वन्दोवस्त लेथे शाही शानसे मद्रासमें दाखिल हुए। वहाना यह था कि टीपूने अद्गरेजोंके विरुद्ध फरासीसियोंसे साजिश की है। अद्गरेजोंकी एक फौज निजामकी फौजके साथ मद्राससे मैसूरको रवाना हुई और दूसरी फौज पश्चिमी किनारेसे उत्तरी। टीपू लड़ाईके मैदानमें थोड़ा मोकाविला करके श्रीरद्भपट्टनको लीट गया। जब उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम् पर हमला हुआ, तब वडी वहादुरीसे लडकर वह मारा गया। उसके पश्चात् लाई वेलेज्लीने मैसूरके पुराने हिन्दू राजाओं वे घरानेके एक लडके को टीपूके राज्यके मध्य भाग को, जो मैसूर का पुराना राज्य था, देकर मसनद पर बैठाया और वाकी राज्यको निज़ाम, मरहठो और अंगरे-जोंने बॉट लिया। लाई वेलेज्लीने टीपूके वेटोंके लिये निहायत अच्छी पेंशन मुकर्रर की। वे पहले वेल्लर में रहते थे, पीछे कलकत्तेम रहने लगे। उस खांदानका बाहजादा गुलाम महन्मद कलकत्तेका वडा रईस था, जो सन् १८७७ में मरगया।

टीपूकी मृत्यु के वाद मैसूर शहर, उस राज्यकी राजधानी हुआ, तवसे श्रीरंगपट्टनम् की घटती तेजीसे होने छगी। सन् १८११ में श्रीरंगपट्टनम् के जलवायु रोगवर्द्धक होनेके कारण वहांकी अंगरेजी फौज वंगलोरमें हटा दी गई।

# मैसूर ।

श्रीरंगपट्टनम् से ९ मीठ और वंगलोर शहरसे ८६ मीठ दक्षिण-पश्चिम ( मद्रास शहरसे ३०५ मीठ पश्चिम ) मैसूर का रेखें स्टेशन है । मैसूर राज्यमे चामुण्डा पहाड़ीके पश्चिमो तरकी नेवक पास मैसूर राज्यके दक्षिण भागमें (१२ अंश १८ कला, २४ विकला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश, ४१ कला, ४८ विकला पूर्व देशांतरमे ) मैसूरके महाराजकी राजधानी मैसूर एक शहर है । महिपासुर शब्दका अपभंश मैसूर शब्द है, महिपासुर शब्दसे महिसुर और महिसुरसे मैसूर हो गया है । ( महिपासुरकी कथा भारत-भ्रमण-५ वें खण्ड के धामाकोटीके वृत्तांत में है ) मैसूर शहरसे १ सड़क पूर्वोत्तर श्रीरंगपट्टनम्को गई है ।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय छावनीके साथ मैसूर शहरमें ७४०४८ मनुष्य थे, अर्थात् ३६६९१ पुरुष और ३७३५७ स्त्रियाँ । इनमें ५६८१६ हिन्दू, १५३०७ मुसलमान, १६४० क्रस्तान, २३६ जैन, २७ सिक्ख, १७ पारसी और ५ यहूदी थे । मनुष्य-गणना के अनुसार यह भारत वर्षमें ४३ वां और मैसूरके राज्यमे दूसरा शहर है।

मैसूर शहरमें सुन्दर चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं। बहुतसे दो मंजिले तीन मंजिले सुन्दर मकान बने हैं और बहुतरे कपड़े पोश हैं। शहर साफ है। वर्षाकालमें शहरका पानी वर्डी तेजिके साथ दक्षिण ओर जाकर देवराज नामक बड़े जलाशयमें और किलेका पानी देवराज जलाशयसे ४ मील दक्षिण एक दूसरे बड़े जलाशयमें गिरता है।

शहरके दक्षिण किला, किलेके भीतर मैसूरके महाराजका महल, किलेके वाहर उसके पश्चिम वाले फाटकके सामने जगमोहन महल नामक उत्तम मकान (जिसको यूरोपियन अफसरोंके रहनेके लिये महाराजने बनवाया है), शहरके पूर्व यूरोपियन लोगोंकी बहुत सी कोठियाँ, किलेसे लगभग ६०० गज पूर्व महाराजका श्रीष्म महल और किलेसे हैं मील दक्षिण शहरके पूर्वी भागमें ऊर्ची भूमिपर रेजीडेंसी है। पुरानी रेजीडेंसीमे शेशनकी कचहरी होती है और महाराजके यूरोपियन मेहमान रहते है। दीवानके महलको ड्यूक आफ वेलिटनने अपने रहनेके लिये बनवाया था।

इनके अलावे मैसूर शहरमें महाराजका कालिज, वेस्लियन मिशन कालिज और श्वेत-वाराह, लक्ष्मीनारायण, अष्टमुजी इत्यादि देवताओं के मन्दिर तथा किलेके महलके एक भाग-में खियोंका बढ़ा स्कूल है, जिसमें लगभग ६०० खियाँ पढ़ती हैं।

किला और महाराजका महल-शहरके दक्षिण चतुर्भुज शकलका किला है। किलेके तीन बगलकी पत्थरकी दीवारें प्रत्येक ४५० गज लम्बी और दक्षिणकी दीवार उससे कुछ अधिक लम्बी है। किलेके उत्तर, दक्षिण और पश्चिम फाटक, चारोंओर खाई और पूर्व तरफ देवराज तालाव है। किलेकी बनावट अच्छी नहीं है। किलेके मीतर महाराज तथा राज वंशके लोगों और महलके कर्मचारियोंके मकान हैं। सड़के तंग और टेढ़ी हैं। सामने पश्चिम जेलखाना है।

किलेके भीतर महाराजका अत्युत्तम महल है। उसका अगवास पूर्व ओर है। महलके भीतर और उसके अगवासमें चित्रकारीका काम है। महलके प्रधान फाटकसे एक रारता एक आंगतमें गया है, जिसके पश्चिम वगलके द्रवाजेसे एक मार्ग महलके पश्चिम भागमें स्त्रियों के कमरों में गया है। उत्तर बगलमें हथियारखाना, लाइनेरी और कई एक आफिस हैं। उत्तरके अम्बाविलास नामक उत्तम कमरेमें मैसूरके सम्बन्धी अफसरोकी तस्वारें हैं। किवाडोमें चॉदी और हाथीदांत जड़े हुए हैं।

महलके एक भागके विशाल कमरेमें महाराजका राजसिंहासन है। सिंहासन अश्वीर की लक्ष्मिका बना हुआ है, जिसपर हाथीदांत तथा सोने चॉदीके जड़ावका सुन्दर काम बना है। लोग कहते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेवने सन् १६९९ में चिका देवराजको यह सिंहासन दिया था। उसके पीछे उसपर सोना चॉदी लगाया गया। मैसूरके सब राजाओंको उसी सिंहासनपर राज तिलक होता है और प्रधान उत्सवोंके समय महाराज उस पर बैठते हैं। महलके आगे मैदान और अन्य वगलोंमें गरीब लोगोंके मकान हैं।

चामुण्डादेवी—मैसूरके किलेसे २ मील दक्षिण-पश्चिम समुद्रके जलसे लगभग ३५०० फीट ऊंची चामुण्डा नामक पहाड़ी है। पहाड़ीके ऊपर चामुण्डादेवीका; जिसको महिषमर्दिनी भी कहते हैं, मन्दिर बना हुआ है। नीचेसे पहाड़ाके गिखरतक ५३ मीलकी अच्छी सड़क बनी है। दो तिहाई मार्गके ऊपर पहाड़ीके चट्टानमें नन्दीकी बहुत वड़ी प्रतिमा बनी हुई है। बहुत लोग चासुण्डाके दर्शनको जाते हैं।

मैसूर राज्य-यह राज्य हेकानके दक्षिण हिस्सेमें अङ्गरेजी जिलोंसे घेरा हुआ २७९३६ वर्गमीलके क्षेत्रफलमें फैला है। हैत्रावादके राज्यके अतिरिक्त भारतवर्षके किसी देशी राज्यकी मनुष्य-संख्याकी वरावर नहीं है। इसमें ६ जिले है, बङ्गलोर, कोलार, तुमक्र्र, मैसूर, शिमोगा और कदूर। राज्यसे महाराजको लगभग १०६००००० रुपया मालगुजारी आती है। राज्यका सदर स्थान बङ्गलोर और राजधानी मैसूर शहर है। बङ्गलोरकी छावनी अङ्गरेजी सरकारके अधिकारमें है।

मैसूर राज्यके मैदानकी साधारण उंचाई समुद्रके जलसे २००० फीटसे ३००० फीट तक है। देशकी भूमि नीची ऊँची है। पश्चिम घाटकी ओर अधिक पहाडियाँ हैं। पहाड़ियाँ के बहुत सिलसिले उत्तरसे दक्षिणको गये हैं, जिनमेंसे ८ पहाडियाँ समुद्रके जलसे ५००० फीटसे ६३०० फीट तक ऊँची है। राज्यमें स्थान स्थानपर नन्दीहुर्ग आदि बहुत चट्टान है, जिनमेंसे कई एक समुद्रके जलसे लगभग ४००० तथा ५००० फीट ऊँचे हैं, और बहुतेरे के शिखर पर मीठे पानीके कुण्ड हैं। पूर्व समयमें वे दुर्गम चट्टान किलेका काम देते थे। राज्यका बड़ा भाग मैदान है, जिसपर बहुतसे गाँव और कसवे बसे हुए हैं। सन् १८८१ में मैसूर राज्यके २४७२३ वर्गमील क्षेत्रफलमें लगभग ७०५५ वर्गमील भूमि जोती गई, ५७१७ वर्गमील जोतनेके लायक नहीं थी।

मैसूर राज्यके जङ्गलों और पहाडियों में जगह जगह वाघ, तेंदुए, भाल, सूअर, सांमर, वर्ने में भेड़, हरिन इत्यादि बहुत वनजन्तु रहते है। मेसूर जिलेके जङ्गलों में बेले हाथी बहुत हैं, जो कभी कभी खेतों हानि करते हैं। सन् १८७४ में खेदा वालोंने ५५ हाथियों को, जिनमें १३ दन्ते हें थे, पक्डा था। इसके अलावे मैसूर राज्यके शिमोगा, कदूर आदि जिलों में कभी कभी हाथी दें ए पड़ते हैं। दक्षिण हिस्सेमें कावेरी नदी वहती है। पछार और उत्तरी और दक्षिणी दोनां पनार नदी पूर्व भागमें हैं। राज्यके पश्चिमोत्तर भागमें तुंगमद्रा नदी है। तुंग और भद्रा नदी पश्चिमीघाटसे निकलकर तुंगमद्रामें मिली हैं। हेमवती लोकपावनी, शिमशा और अर्कवृत्त नदी कावेरीमें गिरती हैं। मैसूर राज्यकी कोई नदी नाव चलने लायक नहीं है। देशमें स्लगभग ३८००० तालाव हैं, जिनमें सबसे बड़ा सुलकर नामक तालावका घरा ४० मी है। राज्यके दक्षिण भागमें काली भूमिके मैदानों में रई और मिलेट बहुत उपजते है। दक्षिण और पश्चिमके देशमें, जो नदियोंकी नहरोसे पटाये जाते ह, ऊस और धान होते हैं। पूर्वकी लाल जमीनके देशोंमें रागी और दूसरी सूखी सिल होती है। जंगली लोग तसरके किंदोंको लाकर वेंचते हैं।

सन् १८८५ ईर्स्वामें मैसूर राज्यमें रागी ३३२९००० एकड्मे और दूसरी सूखी फिस्ट; ५९७०० एकड्में धान; १६४००० में तेल निकलनेवाली फिस्टि, १३२००० एकड्में वारियल और एरकाका सख्त फल, १४२००० एकडमें काफी; २७००० में तरका-रिया, २१००० एकड्में कई, २४००० में कख, २०००० में गेंहू और ६००० एकड्में तम्बाकू थी।

रागी वहाँका प्रधान खोराक है। जंगलमें चन्दनकी लकड़ी बहुत होती हैं। माला-वारके किनारे और उसके आस पास श्वेत चन्दन होता है; परन्तु मैसूर राज्य, कुर्ग आदि देशोंमें आपसे आप बहुत श्वेत चन्दनके वृक्ष उपजते हैं। मैसूर राज्यमें चन्दनके पेड़से विशेष आय होती है। सालाना १० लाखसे १४ लाख तक चन्दनका बीज लगाया जाता है। २० वर्षसे लेकर ४०-५० वर्षमें पेड़ पुष्ट होता है। दस्तकारी मशहूर नहीं है; क्योंकि खास करके बहुत लोग खेतिहर हैं। कोलारके पास कई खानोंसे सोना निकलता है। गल्ले, एरकाका फल, काफी, चीनी और पान वहाँसे दूसरे देशोंमें जाते हैं।

सन् १८८३—१८८४ में मैसूर राज्यसे १ करोड़ ६ लाख रुपये मालगुजारी आई थी, जर्थात् जमीनसे ७३००००, महसूलसे १२००००, जंगलसे ६०००००, स्तामसे ४५००००, विदेशी मालके महसूलसे २००००० और तिकटसे ३००००० रुपये; वाकीमें अन्य आमदनी थी।

सन् १८८४ में राज्यमें ८६ म्युनिसिपलटी थी। ३०२९ मील सुडक हैं। राज्यकी तरफसे ६३५०००० रुपथेके खर्चसे १४० मील रेलने बनी है। सन् १८८४ में ६३४९० विद्यार्थियों के साथ २३८८ स्कूल थे, जिनमें ५९६६२ लड़के और ३८२८ लड़कियाँ पहुती थीं। इनके अलावे १ पागलखाना, १ को ढ़ीका दवाखाना, ३ साधारण दवाखाने और १७ मरीजखाने है।

मैसूर राज्यकी दस्तकारी बहुत प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि सर्व साधारण लोग खेती करते हैं। राज्यके अनेक हिस्सोंकी खानियोंसे खास कर वंगलोर जिलें लोहा निकाल जाता है। लगभग ३८००० मन लोहा प्रतिवर्ष निकलता है; बंगलोर जिलेंके पश्चिमोत्तर कोलार जिलेंमें खानोंसे बहुत सोना निकलता है। तमकूर जिलेंकी चन्द पहाडी धाराओं में कुछ कुछ सोना मिलता है। कचा रेशम पहिले बहुत होता था; किन्त अब कम होता है, क्योंकि रेशमके बहुत कीड़े बीमारीसे मर जाते हैं। हरिहर क्या सेने के हुए लाल चमड़े, चितलहुर्गके कम्बल और बंगलोरके भूषण तथा कात्मिक जन प्रश्नेतिय होते हैं। राज्यमें चन्द्र- नकी लकड़ी बहुत होती है, उससे मैसूर राज्यको एक आसत सालाना लगभग १५०००० कपयेकी आमदनी है।

मैस्र्के राज्यमें मेले बहुत होते हैं;—मैस्र् जिलेमें क्वांतित्रिप चुंचनकटा नामक बाँघ है, जिसमें ७० फीट ऊपरसे पानी निरता है। र्य समुद्रम् नामक एक नाला बाँघ में निकल कर २६ मील गया है, जिससे खेत पटाये जाते सिहास॥ बाँध और नाला दोनोंको सन् १६७२-१७०४ में मैस्र्के राजा चिकादेव बोडियरने बनवाया। प्रतिवर्ष बाँधके पास लग-भग १ मास मेला होता है। वहाँ माघमें लगभग २०७० आदमी जाते हैं।

मैसूर जिलेके अष्टमाम सबिडवीजनमें कावेग्री और लोकपावनी नदीके संगमके सभीप कारिगट्टा पहाड़ी पर चैत्रमें मेला होता है। मेलेमें लगभग २००० यात्री जाते हैं।

मैसूर जिलेके तालकडके निकट कावेरी नदीके किनारे पर मुड़कडोर नामक पित्र पहाड़ीपर मिलकार्जुन नामक शिवका मन्दिर है। वहाँ प्रांते वर्ष फाल्गुनमें १५ दिन मेल होता है। लगभग १०००० यात्री वहाँ जाते हैं। (मैसूर जिलेके नजनगुड़ीके मेलेका वृत्तान्त नजनगुड़ीमें देखिये)।

वंगलोर जिलेंम वंगलोर शहरसे ३६ मील दक्षिण अर्कवती नवीके दिने किनारेपर तालुकका सदर स्थान काकनहल्ली नामक छोटा कसवा है, जिसमें मन १८८१ की महुत्य-गणनाके समय ४३६० मनुष्य थे। वहाँ एक किलेके भीतर रंगनाथका एक पुराना मन्दिर है, जहाँ प्रति वृहस्पतिवारको लगभग २००० आदिमयोंका मेला होता है।

वंगलोर जिलेमें वंगलोरसे कोलार जानेवाली सडकके निकट वंगलोर शहरसे १८ मील पूर्वोत्तर एक नदीके वार्ये किनारे पर तालुकका सदर स्थान होसकोट नामेंक छोटा कसवा है, जिसमें सन् १८८२ में ४३७७ मनुष्य थे। वहां र मील लम्बा वांबी और एक सरोवर है, जिसके भर जानेपर पानीकी चादरके वेरेका विस्तार १० मील होजाता है। वहां प्रति वर्ष दो मेले होते हैं। प्रत्येक मेलेमें लगभग ५००० मनुष्य वहां आते हैं।

वंगलोर जिलेके तिरुमल नामक गांवमें रंगनाथम्वामी का एक मिटर है। वहां प्रति वर्ष चैत्र की पूर्णमासी से १० दिन तक मेला होता है। मेलेके समय लगभग १००००मतुप्य वहा जाते है।

कोलार जिलें अवानी नामक पवित्र गांव है, जिसमे स्मार्त मतके साधुका एक मठ है। लोग कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी लंका जानेके समय इस स्थान पर ठहरे थे और इस गांवकी पहाली पर महर्षि वाल्मीिक कुछ दिनों तक रहे थे। वहां रामचन्द्रका मन्दिर है, जहां प्रति वर्ष मवेसीका बड़ा मेला होताहै। मेलेंमें लगभग ४०००० मनुष्य आते हैं।

कोलार जिलेमें कोलार कसवेसे ७ मील उत्तर वनरासी नामक छोटा गाव है। वहाँ अति वर्ष तारीख ६ अपरैलसे ९ दिन तक यरलप्पा देवता का मेला होताहै। मेलेमे लगभग २५००० आदमी आते हैं और विकनेके लिये करीव ६०००० मवेसी आती हैं।

कदूर जिलेके शृंगरों भे श्री शंकराचार्य संप्रदाय का मठ और शारदा देवीका मन्दिर है। वहां नवरात्रमे तथा अन्य समयोंमें वर्षमें कई वार मेले होते हैं ( श्रोरिके वृत्तांतमे देखिए)।

कदूर जिलेमे चिकमंगल्यसे १५ मील पूर्वोत्तर सक्रायमपट्टन नामक वस्ती है। वहाँ ऐसा प्रसिद्ध है कि इसी स्थान पर महाभारतमे प्रसिद्ध राजा रुक्मांगद की राजधानी थी। वहां एक बड़ी तीप और ४ स्तंभोंके ऊपर एक चीखुटा पत्थर तथा रंगनाथ देवताका मन्दिर है, जहां प्रति वर्ष रंगनाथ की रथयात्रा के समय बहुत लोग जाते हैं। और उनको सेड़ा चिल्दान देते हैं।

तमकूर जिलेके गुव्वीमें मेला होता है, जिसमे दूर दूरसे सौदागर आते हैं और सब तरहके माल विकते हैं।

तमकूर जिलेक यदीपुर गांवमें प्रति वर्ष चैत्रमासमें सिद्धेश्वरम् की यात्रा का मेला होता है। मेला ५ दिन रहता है। छगभग १०००० मनुष्य आते हैं।

तमक्रूर जिलेमे तमक्रूर कसवेसे १५ मील उत्तर शीवी नामक गांव है, जिसमें लगमग १०० वर्ष का वता हुआ नृसिंहजीका प्रसिद्ध मन्दिर है । मन्द्रिके चारों ओर अंची दीवार है। वहा माघमे १५ दिन मेला होता है। मेलेमे लगमग १०००० मनुष्य आते हैं और वड़ीर सौदागरी होती है।

शिमोगा जिलेंमें शिमोगा कसवेसे ३० मील दक्षिण-परिचर्म तुंगनदीके वार्ये किनारेपर शिथिहली नामक गांवमे एक खाल है। वहां के लोग कहते हैं कि परशुरामजीने इसको अपने परशासे बनाया था। वहाँ अगहनमें मेळा होता है। मेळेमें छगभग ३००००० रुपयेकी मनेसी आदि वस्तु विकती हैं। ३ दिन उस खाळमें हजारों आदमी स्नान करतेहैं। उस गांव मे २ पुराने मठ है।

मैसूर राज्यके दुदेशी तालुकमें नया कनहट्टी नामक गांव है, जिसमें छिगायत छोगोके महापुरुष प्रसिद्ध टप्पारुद्रका समाधि मन्दिर है। वहां प्रति वर्ष रथयात्राका मेला होता है, जिसमें छगभग १५००० यात्री आते है।

मैसूर राज्यमें इसन कसबेसे २३ मील पश्चिमोत्तर बेळ्र नामक पुराना पवित्र गांव है। वहाँ प्रति वर्ष वैशाखमे ५ दिन मेला होता है। (बेळ्रमें देखिये)।

मैसूर राज्यमें जुंचनिगरि नामक पहाडिके पादमूळके पास गंगाधरेश्वरका मेला होता है। मेला १५ दिन रहता है; उसमे लगभग १०००० मनुष्य आते हैं।

मेसूर राज्यके अतिकृष्पा तालुकमें मैलकोटा नामक गांव है, जिसमें विशेष करके वैष्णव लोग रहते है। श्रीरामानुजस्वामीने १२ वी सदीमें वहाँ १४ वर्ष निवास किया था। वहाँ रामानुजीय संप्रदायका एक प्रसिद्ध मठ और कृष्णका मन्दिर और ऊंचे चट्टानके उत्तर कृसिहजीका मन्दिर है। उस गांवके निकट एक प्रकारकी सफेद मिट्टी होती है; दूर दूरके आचारी लोग अपने ललाट पर तिलक करनेके लिये उसकी लेजाते हैं। उस गांव कें निकट एक पर्वके समय प्रति वर्ष लगभग १०००० मनुष्य आते हैं। रामानुजीय संप्रदायकी ८ गदी प्रधान हैं, जिनमेंसे मेलकोटा, तोताद्री और तिर्पर्विकी गदीपर विरक्त आचारी रहते हैं।

मैसूर जिलेकी सीमाक पास कुर्गके पश्चिमोत्तरकी सीमाके निकट मदरास हातेके दक्षिणीिकनारा जिलेमें पश्चिमीघाटके एक कंटा पहाड़ियोंके सुत्रहाण्य सिलसिलेकी एक चोटीको पुष्पिगिर कहते हैं। आदमी कठिन चढ़ाईसे ३ घण्टेमें वहाँ पहुंचता है। उसके नीचेके ढाल्ड बगलके सयन बनमें बनले हाथी रहते हैं। वहाँ प्रति वर्ष मायके मेलेमें बहुत यात्री आते है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाक समय मैस्रके राज्यके २०९३६ वर्गमी छके क्षेत्रफलमें ४९४३६०४ मनुष्य थे; अर्थात् २४८३४५१ पुरुष और २४६०१५३ क्षियां। इनमें ४६३९१२० हिन्दु, २५२'९०४ मुसलमान, ३८१३५ क्रस्तान, १३२०८ जैन, ३५ पारसी, २९ सिक्स, २१ यहूदी और ५ बौद्ध थे। इनमें सकड़े पीछे ७४ कनड़ी बोलने वाले, १५ तेलगु अर्थात् तेलंगी भाषावाले, ४३ उर्दू भाषावाले, ३५ ताभिल बोलने वाले और ३ अन्य भाषावाले थे। मेस्र राज्यमें नीचे लिखी हुई जातियोंके लोग इस मांति पहे हुए थे, अति हजारमें ८१९ बनिया, ६७८ ब्राह्मण, ३८ ब्राह्मणी और ६६४ कोमटी पुरुष तथा १२ कोमटीकी खिया। राज्यके पूर्वके एक छोटे भागके श्रीतिरक्त राज्यके सब लोग कनड़ी भाषा बोलते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मैसूर राज्यके २४७२३ वर्गमील क्षेत्रफलमें ४१८६१८८ मनुष्य छे; अर्थात् ३९५६३३६ हिन्दू, २००४८४ मुसलमान, २९२४९ क्रस्तान, ४७ पारसी, ४१ सिक्छ, ९ बौड, १ यहूदी और २१ अन्य, जिनमेंसे हिन्दुओंमें ८०३५२१ बिकिटिगा ( खेती और मजूरी करने वाले ), ४७०२६९ लिगायत, २९१९६५

हु ली दांचे असे द जी

कुरुनेवर (भेडिहर), १६७७५५ नेयिगर ( विनाईके काम करने वाछे ) १६२६५२ त्राह्मण, ८४५८३ उपार ( नमक बनाने वाछे ), ८४४०७ इदगा ( ताड़ी वाछे ), ८२४७४ छुंचिगर ( पीतल तथा ताम्बेकी चीज बनाने वाछे ) ६९९२८ अगासा ( धोबी ), ५७९१६ गोहार ( चरवाहा ), डम्बेरा इत्यादि, ४४२८३ टिगलर ( बागवान् ), ४१२३९ महाराष्ट्र, ३१२६९ कुम्भार, ३०३७६ नापित ( नाई ), २९४४९ धनिगा ( तेली ), २५९८५ कोमटी ( व्योपारी ), १६८७३ सतानी ( मन्दिरोंके पुजारी ), १३२५१ क्षत्री, ५७१८ आदि निवासी जातियोंके लोग और वाकीमें अन्य जातियोंके लोग थे। मुसलमानोमे १७९२९६ सुत्री, ५०५५ पिडारी, ४६५६ लव्बा, ४२४८ सीया, ३७७७ दहरा, ५१६ बहावी, ३८५ मिणला और २५५१ अन्य किसिमके थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मैसूर राज्यके नीचे लिखे हुए कसवोमें १०००० से अधिक मनुष्य थे;-बङ्गलोर जिलेके बङ्गलोर कसवेमें १८०३६६, मैसूर जिलेके मैसूर कसवेमें ७४०४८ और श्रीरंगपृहनम् में १२५५१, कोलार जिलेके कोलार कसवेमें १२१४८ और चिकवालापुरमें १०६२३, शिमोगा जिलेके शिमोगामें ११३४० और तमकूर जिलेके तमकूर कसवेमें ११०८६।

मैसूर राज्यके आस्तिकों में शंकराचार्यके अद्वैत मतके स्मार्त, माधनाचार्यके द्वैत मतके लोग और रामानुजीय संप्रदायके विशिष्टाद्वैत मतके विष्णव लोग बहुत हैं;—सार्त लोग कहते हैं कि जीव ईश्वरसे अलग नहीं है, वह उन्हीं का हिस्सा है; माधनाचार्यके मतके लोगोंका कथन है कि ईश्वर और जीव अलग अलग हैं और रामानुजीय संप्रदायके लोग कहते हैं कि मायाविशिष्ट ब्रह्म है, जीव ईश्वरसे अलग होकर जन्म लेता है और मरनेपर ईश्वरमें मिल जाता है।

माघनाचार्यके संप्रदायके छोग मैसूर राज्यमें बहुत हैं। कोड्यु (कुर्ग) देशके पश्चिम् मके भागमें जडपीपुर गाँव है; उसीम माघवाचार्यका जन्म हुआ था। उस गाँवमें माघनाचार्यका मठ है।

मैस्र्के राज्यमें जङ्ग ला जातियों में से प्रकार से लोगोंकी झोपड़ियां गृक्षोंकी डाल पातसे वनती हैं। व लोग शिकार से अपना निर्वाह करते हैं; किन्तु अव कुल लोग वृक्षोंकों काटते हैं और काफीकी रोपाईमें काम करते हैं। व लोग जाति मेद नही रखते। प्रत्येक गॉवमें उनका एक मुखिया रहता है। उनके शिरका बाल मोटा तथा १५ इच्च तक लम्बा होता है, जिसकों वह पोछे एक रस्सीसे बाँधते हैं। उनकी क्षियाँ पुरुषोंके साथमें काम नहीं करती हैं। जङ्गली लोगोंमें एक जातिके लोग केवल जङ्गली पैदावारोंसे अपना निर्वाह करते हैं। व लोग वृक्षोंसे मधुमिक्खयोंके मधु निकालकर इकड़े करते हैं। पुरुष तथा स्त्री दोनोंके मुख मोटे तथा वेढील होते हैं।

पंक्षिप्त प्राचीत कथा—महाभारत—( अश्वमधपर्व, ८३ वॉ अध्याय ) राजा युधि-छिरने कौरवोंको जीतनेके पश्चात् अश्वमध यज्ञका सामान किया। अर्जुनकी रक्षोंम यज्ञ-अर्थ छोड़ा गया। अर्जुन देश देशके राजाओंको जीतते हुए दक्षिण समुद्रकी ओर गये। उन्होंने उस तरफके द्राविण अर्थात् द्राविड, अन्त्र, माहिषक अर्थात् मैसूर् वाले, कालगि-रीय अर्थात् नीलगिरि वाले बीरोंको संमाममें परास्त करके सुराष्ट्रकी ओर गमन किया। आदिब्रह्मपुराण—(२६ वाँ अध्याय) भारतवर्षके दक्षिण भागमें माहिषक, मैलेय अर्थात् मलयगिरि इत्यादि देश है।

इतिहास—मैसूर राज्यमे कई एक शिलालेख तथा ताबके पत्तरोंके लेख मिले हैं, जिनसे महाभारत और रामायणमे लिखे हुए कई एक स्थान पहचाने गये हैं। जान पडता है कि ईसासे लगभग २०० वर्ष पहिले बौद्धोंके भेदिया अर्थान् गुप्त दूतने उस देशको देखा था। जैन लोग बहुत दिनोतक मैसूरमे प्रधान बनकर रहे। उनके वनाये हुए बहुतेरे सुन्दर मन्दिर और अन्य स्मरण चिह्न विद्यमान है।

पेतिहासिक समयमें प्रथम मैसूरका उत्तरी भाग कद्दम्व वशके राजाओक अधीन था। उन्होंने १४ वीं सदोमें राज्य किया, पीछे वे छोग चालुक्यवशके राजाओको "कर" देते थे। उस समय गङ्गा वशके राजा मैसूरके दक्षिणी भाग और कोयम्वतूरमे राज्य करते थे। उनकी राजधानी पिहले कोयम्बतूर जिलेके करूरमे और पीछे कावेरी नदीके पास तालक-दमे थी। ९ वी सदीमे चोला वशके राजाने तालकदके गङ्गा वंशके राजाका विनाश किया। मैसूर राज्यके पूर्वी वगलका एक भाग पिहले पत्लव वशके राजाओं अधिकारमें था। ७ वी सदीमें चालुक्य वंशके राजाने पत्लव वंशके राजाओं अधिकारमें था। ७ वी सदीमें चालुक्य वंशके राजाने पत्लव वंशके राजाओं अधिकारमें था। ७ वी सदीमें चिलुक्य वंशके राजाने पत्लव वंशके राजाओं परास्त किया, किन्तु पत्लव वंशको १० वीं सदी तक उनके बढे दुउमन वने रहे। चालुक्य वंशको चौथी सदीमें हिन्दुस्तानके उत्तरसे आकर एक फैले हुए देशको जीता, जिसका एक भाग १२ वी सदीके अन्ततक उनके अधिकारमे था। वाद वल्लाला वंशके राजाने उनको परास्त करके उनका राज्य अपने राज्यमे मिला लिया। जान पडता है कि चोला वंशके राजा-ओंने मैसूरमे १५० वर्षसे अधिक राज्य नहीं किया। कडचुरिया वंशवालोका राज्य मी ऐसाही बहुत समय तक नहीं रहा।

हौसला वरलाल वंशके राजा, जो जैन धर्मी थे, वह लडाके थे। उन्होंने मैसूरके वर्त्तमान राज्यके सम्पूर्ग पश्चिमी, दक्षिणी तथा मध्य भागको और कोयम्बुत्र, सेलम और धारवाडके हिस्सेको जीता। उनकी राजधानी द्वार समुद्र (द्वारकावती पाटन) था। सन् १३१० में दिल्लीके अलाउद्दीनके जनरल मलिक काफूरने वरलाल वंशके राजाको कैंद्र किया और शहरको छ्टा। सन् १३२६ में महम्मद तुगलककी भेजी हुई सेनाने द्वार समुद्रको अच्छी तरहसे वरवाद किया। जैन राजाओं और उनके पिछेके राजाओंके समयके बहुत मन्दिर अवतक विद्यमान हैं। पिछेके राजाओंके मन्दिरोंमेंसे हौसलेश्वरका मन्दिर हिन्दुस्तानके विचित्र मन्दिरोंमेंसे एक है।

हौसला वल्लाल वगके राज्यका अन्त होनेपर सन् १३३६ में वारंगलकी कचहरीके अफसर वृका और हरिहरने विजयानगरका राज्य कायम किया। विजयानगरके हिन्दू राजा और वहमनी वंशके मुसलमान वादशाहसे कई वार लडाई हुई। ऐसा प्रसिद्ध है कि मैसूर शहरके स्थान पर पिहले एक गाँव था। मैसूरके वोडियरके पूर्वजने सन् १५२४ मे उस गाँवके पास एक किला वनाया और उसका नाम मिह्पासुर जिसको उसके वंशकी इष्ट देवी चामुण्डाने माराथा, रक्खा। वही नाम शहरका भी पडा, किन्तु पीछे मिहिपासुर नाम वदलकर मैसूर हो गया। सन् १६६५ में विश्वणके ५ मुसलमान वादशाहों मेंसे ४ ने मिलकर विजयानगरके रामराजाको तालीकोटमें परास्त करके मार डाला। रामराजाके वंशधर अपनी राजधानी को छोड़ कर पेनुकुण्डा और चन्द्रगिरिमें हुकूमत करने लगे।

पेतुकुंडाके नरिसंह राजांक निर्वल होनेपर छोटे २ अनेक देशी प्रधान स्वाधीन वन गये, जिनमें एक दक्षिणके मैसूरका बोडियर था। कनड़ी भाषामें मालिक तथा प्रमुको बोडियर कहते हैं। मैसूर बोडियरकी राजधानी था। पहले मैसूरके प्रधान लोग विजयनगरके राजांके प्रतिनिधिकों, जो श्रीरंगपट्टनम्में रहते थे, खिराज देते थे। सन् १६१० में मैसूरके बोडियरने प्रेनुकुंडाके स्वेदार तिरुमल्ड्से श्रीरङ्गपट्टनम्का किला छीन लिया; तबसे मैसूर राज्य नियत हुआ। ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा बोडियरका, पूर्व पुरुषा विजयराज नामक यादव क्षत्री अपने भाई कुल्णराजके साथ सन् १३९९ में काठियावाड़के द्वारकासे आये; उनकी ९ वी पीढ़ीमें राजा बोडियर थे। चमाराज और कंडीराज राजा बोडियरके उत्तराधिकारी हुए। कंडीराजने सन् १६३८ से १६५८ तक योग्यताके सहित राज्य किया। उनके सिक्के सन् १७६१ तक चलते थे।

सन् १६७० में चिका देवराज मैसूरके राजसिंहासन पर वैठे। उन्होंने अपने राज्यकी दिक्षणी भारतमे प्रख्यात राज्य बनाया। सन् १६८७ में राजवंशके छोग शैवसे वैष्णव होगये। सन् १७०४ में चिकादेवराज सरगये। उसके बाद दो राजा हुए; उनमेके पिछछे राजा सन् १७३१ में निःसन्तान मरगये; तव राजाके कुछका रामराज नामक एक आदमी मैसूरका राजा वना था; किन्तु दीवानने उसको गद्दीसे उतार कर केंद्र कर दिया, वह केंद्र खानेहींमें मर गया। सन् १७३४ में उस वंशके चिका कुष्णराज राजसिंहासन पर वैठे।

चिका कृष्णराजके राज्यके समय हैदरअली एक मामूली सिपाही था, जिसने सन् १७६२ में मैसूरके राजासे उनका राज्य छीन लिया और विदनोरकी छूटसे मालामाल होगया। मैसूर राज्यके कोलार जिलेके बुड़ीकोट नामक गॉवमें सन् १७२२ में हैदरअलीका जन्म हुआ था। उस समय उसका पिता फतह महम्मद्खाँ सीराके नवावके अधीन कोलारका फौनदार होकर बुड़ीकोटामें रहता था। हैदरअलीके पुत्र टीपूसुलतानने हिन्दू राज्यका चिह्न मिटा देनेके लिये मैसूरके किलेको तोड़वा दिया और उसके सामानसे उससे एक मील पूर्व एक टीले पर नजरावाद नामक किला बनवाया, जिसकी चन्द्र निगानियाँ अब तक देखनेमें आती हैं।

सन् १७९९ में अङ्गरेजोंने श्रीरङ्गपट्टनम्की छड़ाईमें टीपूसुलतानको परास्त किया।
टीपू मारा गया। अङ्गरेजी सरकारने मैसूरके राजनंशके चमाराजके पुत्र कृष्णराजको मैसूरका पुराना राज्य, जिसको है रूरअलीने छीन लिया था, देदिया । टीपूके मरनेपर नजराबाद
किलेके पत्थर खजाड़ कर मैसूरके पुराने किलेके स्थान पर फिर किला बनाया गया और
किलेके मीतर राजमहल इत्यादि इमारतें बनाई गई । श्रीरङ्गपट्टनम् शहरकी घटती और
मैसूर शहरकी बढ़ती होने टगी । राजा लड़के थे इस कारणसे राज्यका प्रबन्ध एक योग्य
महाराष्ट्र करने लगे। सन् १८१० में सबालिग होने पर राजा कृष्णराज राज्याधिकारी हुए।
उन्होंने महाराष्ट्र सरदारके जमा किये हुए धनको खर्च कर दिया । उनसे राज्यका प्रबन्ध
खित भाँतिसे नहीं चला, इस लिये सन् १८३१ में अङ्गरेजी गर्वनमेंटने अपने कर्मचारियों
द्वारा मैसूर राज्यका प्रबन्ध करना आरम्भ किया। बङ्गलोर शहर मैसूर राज्यका सदरस्थान
बना। राजाको खर्चके लिये मालगुजारीका पाँचवाँ भाग मिलने लगा। सन् १८६८ में

राजा कृष्णराज ७५ वर्षकी अवस्थामे मर गये । उसके उपरान्त कृष्णराजके गोद स्त्रिय हुए पुत्र जो उसी वंशके थे, चमाराजेन्द्र बोडियरके खिताबके साथ उत्तराधिकारी हुए, जिनकी अवस्था छ: सात वर्षकी थी।

सन् १८७६ से १८७८ तक मैसूरके राज्यमें वड़ा भारी अकाल था। उस समय मैसूर राज्यकी तरफसे ७० लाख रूपये खर्च किये गये और मालगुजारीके २८ लाख रूपये छोड़ दिये गये, तथा १५ लाख ५० हजार रूपये चन्दासे आये, तिस पर भी राज्यके १० लाख मनुष्य और २ लाख ५० हजार मवेसी अकालसे मरगये।

सन् १८८१ के मार्चमें अङ्गरेज महाराजने नये महाराज सर चमाराजेन्द्र वोडियर जी०सी० एस० आईको राजाका पूरा अधिकार दे दिया। मिष्टर आर० सी०रंगाचार्छ दीवान वने छ।

# नंजनगुड़ी।

मिसूर के रेखने म्हेशनसे १५ मील दृष्ठिण न्जगुड़ीका रेखने स्टेशन है। मैसूर राज्यके मेसूर जिलेंमें चासुण्डा पहाड़ीसे दो मील दूर कन्नानी आर गुण्डल नदीके किनारेपर नन्धन-गुड़ी कसवा है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ५२०२ मनुष्य थे। कनड़ी भाषामें नन्धनका अर्थ निप पीनेवाला अर्थात् शिव और गुड़ीका अर्थ नगर है ( अर्थान् शिव का नगर) नन्धनगुडीसे १ मील दूर मैसूरके रेजी डेटका एक वॅगला है, जिसके पास कन्वानी नदीपर पत्थरका पुल बना हुआ है।

नश्चनगुड़ीमें ३८५ फीट छम्त्रा और १६० फीट चीड़ा जिसमें १४७ खम्मे छो हैं; नंजुड़ेश्वर शिवका बड़ा मन्दिर है। नंजुड़ेश्वरको छोग नीछकण्ठभी कहते हैं। मन्दिरके खर्चके छिये मैसूर राज्यकी ओरसे २०२०० कपयं प्रति साछ मिछते हैं। वह मसूर राज्यमें पवित्र स्थान है। वहाँ प्रति महीनेकी पूर्णिमाको रथयात्राका उत्सव होता है। चैत्र और अगहनेकी रथयात्राके समय दक्षिण भारतके सव विभागोंसे हजारों यात्री वहाँ आते हैं।

इतिहास—सन् १७४० में मैग्र्के एक दीवानने नंजुडेश्वरके पुराने छोटे मन्दिरके स्थानपर नंजुड़ेश्वरका वर्तमान मन्दिर वनवाया और एक दूसरे दीवानने उसको सुधारा ।

# अठारहवाँ अध्याय।

(मैस्र राज्यमं) तमकूर, श्रावन बड़गुला, इलेविडके मिन्द्रर, बेल्ट्र, शृंगरीमठ और हरिहर, (बम्बई हातेमें) हुवली, धारवाड़, (पोर्चुगीजोंके राज्यमें) गोआ, (बम्बई हातेमें) कारवार, गोकर्णतीर्थ, जरसोपाके जलप्रपात और रत्नागिरि।

#### तमकूर।

वद्गलोर शहरके रेलंब स्टेशनसे ४० मील पश्चिमोत्तर तमकूरका रेलंब स्टेशन है। मदरास हातेम (१३ अंश, २० कला, २० विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ८ कला,

# सन् १८९४ के अतमें महाराज सर चमाराजेंद्र बोडियरकी मृत्यु होगई । उसके पश्चान् उनके पुत्र महाराज श्रीकृष्णराजेंद्र बोडियर बहादुर जिनकी अवस्था लगभग ११ वर्षकी थी उत्तराधिकारी हुए ।

५० विकला पूर्व देशान्तरमें ) देवरायदुर्ग नामक पहाड़ीके दक्षिण-पश्चिमकी नेवके पास तमकूर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा तमकूर है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तमकूर कसबेमें ११०८६ मनुष्य थे, अर्थात् ८५७१ हिन्दू, २०३३ मुसलमान, ३७४ क्रस्तान और १०८ जैन।

केले, कसइली, नारियल इत्यादि वृक्षोंके कुश्वोंसे घरा हुआ तमकूर कसना है। कसने में कई एक चौड़ी सड़कें वनी हुई है। देशी लोगोंके मिट्टीके मकान खपड़ेसे लाये हुए हैं। यूरोपियन लोग उत्तर ओर बसते है। डिपुटी किमइनरकी कचहरीका विशाल मकान बना हुआ है, जो गोलाकार ढॉचेका तीन मश्चिला है। अन्य इमारतों में इस्टेट किमइनर, एश्विनियर और अमलदारके आफिस, कई एक स्कूलोंके साथ एक मिशन जेलखाना, जिला स्कूल, अस्पताल, वंगला और गिरजा है। वहाँ १२० लोहारखाने है, जिनमें लड़ाईके हथियार और छूरियाँ बनती हैं। वहाँ भाँति मातिकी पत्थरकी मूर्तियाँ और विविध प्रकारके वाजेतियार होते है। प्रति बृहस्पति वारको मेला होता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि मैसूर राजवंशके एक राजाने तमकूरको बसाया।

तमकूर जिलेमें वहुत देशी कपड़े तैयार होते है। उस 'जिलेमे लगभग ४००० कपड़े विननेकी ढरिकयाँ तथा करिगह और लगभग ३५००० सूत कातनेके चरखे हैं।

#### श्रावन बङ्गुला।

तमकूरके रेखने स्टेशनसे ६० मील ( वज्जलोर शहरसे १०० मील ) पश्चिमोत्तर असीकेराका रेखने स्टेशन है। स्टेशनसे ८ मील दक्षिण-पश्चिम मैसूरके राज्यमें श्रावन वहनुला
नामक गाँव है, जिसमें जैन लोगोंके धर्मश्रचारक रहते है। उस गाँवके निकट इन्द्रवेता
और चन्द्रगिरि नामक २ पहाड़ियाँ हैं, जिनमेसे इन्द्रवेता पहाड़िके ऊपर मैदानमें जैनोंके
तीर्थकरोंमेंसे गोमतराय अर्थान् गोमतिश्वरकी ७० फीट ऊँची प्रतिमा है। उसके आगेके
शिलालेखसे जान पड़ता है कि उस प्रतिमाको चामुण्डारायने वनवायाथा। लोग कहते हैं कि
ईसासे ६० वर्ष पहिले चामुण्डारायथा। वहाँ पुराने समयके बहुतसे शिलालेख हैं। घेरेके
भीतर कमरोंमे लगभग ७० छोटी जैन मूर्तियाँ हैं। चन्द्रगिरि पहाड़ोंके ऊपर १५
जैन मन्दिर हैं।

# हलेवीड़के मंदिर।

असींकेराके रेळवे स्टेशनसे १० मील (वज्जलोर शहरसे ११०) मील) पश्चिमोत्तर वानावारका रेळवे स्टेशन है। स्टेशनसे २० मील दक्षिण-पश्चिम मैसूर राज्यके वेल्रर तालु-कमें हलेवीड एक प्राचीन गॉव है, जिसके पास पूर्व समयके अनेक मकान तथा मिन्दरोंकी निशानियाँ और हौसलेश्वर तथा केदारेश्वरके २ मन्दिर हैं।

हौसलेश्वरका मन्दिर—५ फीट ऊँचे चवूतरेपर १६० फीट लम्बा और १२२ फीट चौड़ा हौसलेश्वरका प्राचीन मन्दिर है, जिसको हौसला बलाल वंशके राजाने बनवाया था; मन्दिरके चारोंओर लगभग ३० फीट चौड़ी उस चवूतरेकी हाँसिया है। चवूतरेसे २५ फीट ऊपर मन्दिरका कार्निस है। मन्दिरकी कारीगरी और बनावट विचित्र है। मन्दिरमें एक ओर हौसलेश्वर नामक बहुत बड़ा शिवलिङ और दूसरी ओर पार्वतीजीकी सुन्दर प्रतिमाहै। मिन्द्रिके आगे जगमोहनमें नन्दी बैंछ बैठा है। जगमोहनके आगे एक मण्डपम्में १६ फीट छम्बा, ७ फीट चौडा और १० फीट ऊंचा दूसरा नन्दी है। मन्दिर हालमें मरम्मत किया गया है।

केदारश्वरका मन्दिर—यह मन्दिर हौसलेश्वरके मन्दिरसे वहुत छोटा है, किन्तु इसकी कारीगरी उससे भी अधिक बारीक है। इसकी नेवसे इसके शिरतक उत्तम सङ्गतरासीका काम है। मन्दिर १६ पहला है।

मन्दिरके शिखरपर लगकर एक वृक्षने पत्थरोंको हटा दिया, बहुतसी प्रतिमा अपने स्थानोंसे हट गई, जो बङ्गलोरके अजायबखानेमें रखी हुई है। मन्दिर हीन दशामे हैं। उसका जगमोहन उजड़ रहा है, तथा उसमें पीधे जम गये हैं।

# बेलूर।

वानावारके रेखवे स्टेशनसे २० मील दक्षिण-मिश्रम ऊपर लिखा हुआ हलेवीड, और हलेवीडसे १० मील दक्षिण-पश्चिम, तथा हसन कसवेसे २३ मील पश्चिमोत्तर मैसूर राज्यमे एक नदीके दिने किनारेपर तालुकका सदर स्थान वेल्रर एक म्युनिस्पल कसवा है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २९१७ मनुष्य थे। पुराणोमे वेल्र्रका नाम वेलापुर लिखा है। उसको उस देशके लोग दक्षिणकी काशी कहते है।

चन्नकेशवका मिन्द्र—ऊँची दीवारके भीतर ४४० फीट लम्बा और ३६० फीट चौड़ा अर्थात् ६ वीघे विस्तारका ऑगन है। ऑगनमे चन्नकेशवका विशाल मिन्द्र और चार पॉच अन्य छोटे मिन्दर है। आगे पूर्व तरफ २ उत्तम गोपुर वने हुए हैं। मिन्द्र और जगमोहनमे सङ्गतरासीका वारीक काम है। चन्नकेशव ७ फीटसे अधिक ऊँचे हैं। वहाँ प्रति वर्षके वैशाखमे ५ दिनों तक उत्सव होता है, जिसमें लगभग ५ हजार मनुष्य आते है।

१२ वीं सदीके मध्यमें होसला वलाला वंशके राजा विष्णुवर्द्धनने, जैन धर्मसे वेष्णवः धर्ममें आनेके पश्चात् चत्रकेशवका मन्दिर वनवाया । उसके श्रीसद्ध कारिगर डंकनाचारीने मन्दिरमें विचित्र कारीगरीका काम वनाया था।

#### शृंगेरी मठ।

वानावारके रेलवे स्टेशनसे १८ मील ( बङ्गलोर शहरसे १२८ मील ) पश्चिमोत्तर और हुवली जंक्शनसे १६० मील दक्षिण-पूर्व विक्रको रेलवे स्टेशन है, जहाँसे एक रेलवे शाखा पश्चिमोत्तर शिमोगा कसवेको गई है। विक्रके रेलवे स्टेशनसे लगभग ६० मील पश्चिम मैसूर राज्यके कहूर जिलेमें तुंग नटीके उत्तर अर्थात् वायें किनारे पर (१३ अंश, २५ कला, १० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, १७ कला, ५० विकला पूर्व देशातरमें)शृंगेरी एक पवित्र गांव है। शृंगेरीसे ९ मील पश्चिम शृङ्गिगीर, जिसको लोग ऋषिशृङ्गभो कहते हैं, पहाड़ी है, जिसके नामसे शृंगेरी नाम पडा है। ऐसा प्रसिद्ध है कि वहाँही शृंगी ऋषिका जन्म हुआ था। शृङ्गिगीरिका अपभ्रंश शृंगेरी नाम है। शृंगेरी वस्तीमे मैसूर राज्यकी एक तहसीली कचहरी, एक लम्बी सडक और मिलकार्जुन नामक शिवका मन्दिर है। शृंगेरीमे लगभग १७०० मनुष्य वसते हैं।

शृंगेरी गांवके पास टीले पर शारदा देवीका प्रसिद्ध सन्दिर है । वहाँ शृंगेरीमठ तथा मठके स्वामी विद्याशंकर और शृंगेरीमहका मन्दिर बना हुआ है। शृंगेरीके आस पास चंदनके वृक्ष वहुत हैं और छोटी इलायची, काली मिर्च और सुपारी वहुत जत्पन्न होती है। वहाँ नृसिंहजीका एक मन्दिर हैं।

र्शंगेरीमठमें शंकराचार्यकी नियत कींहुई गद्दी पर तबसे इस समय तक लगातार गद्दीके उत्तराधिकारी लोग होते आते है। एक अङ्गरेजी किताबमें शृङ्गेरीमठकी गद्दी पर कमसे रहने वाले ३९ उत्तराधिकारियों के नाम हैं।

शृङ्गेरीमठके वर्तमान स्वामी श्रीजगत्गुरु शिवाभिनव नृसिंह भारती वह भारी पण्डित है। वह भारत वर्षके विविध प्रांतोमें पर्य्यटन करके बहुत द्रव्य छाते हैं। और पुण्य कार्यमें खर्च करते हैं। तुंग नदीकी घाटीमें मांगनी नामक उपजारू भूमि। शृङ्गेरीमठकी जायदाद है और मैसूरके राज्यकी ओरसे मठको वार्षिक १००० रुपये मिछते हैं। वर्षमें नवरात्र जादि पर्वें के समय कई बार मठमें बड़ा उत्सव होता है, जिनमें २००० ने १०००० तक छोग आते हैं। उस समय सब जातिके छोगोंको मठकी ओरसे मोजन कराया जाता है। और पुरुषोंको मुद्रा तथा खियोंको पहननेक कपड़े और चोछी बांटी जाती हैं।

श्रंगेरीमठकी शाखा ४ मठ है;—(१) मैसूर राज्यमें तुंगभद्रा नदीके तट पर कूडली गॉवमें, (२) मैसूर राज्यके वङ्गलोर जिलेके शिवगंगा नामक गॉवमें, (३) मदरास हातेके बल्लारी जिलेमें किष्कन्थाके विरूपाक्षके मन्दिरके पास और (४) बम्बई हातेके पूना शहरके पास संकेश्वरमें।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—कूर्मपुराण—( ब्राह्मी-संहिता, २९ वां अध्याय) नील लेहित - शङ्कर भक्तोंके मंगलके लिये प्रकट होगे और श्रीत तथा स्मार्त मतकी प्रतिष्ठाके लिये सकल - जेंद्रांतका सार ब्रह्मज्ञान और निर्दिष्ट धर्म अपने शिष्योंका उपदेश देंगे।

दूसरा शिवपुराण—( उर्दू अनुवाद, ७ वां खण्ड, पहिला अन्याय ) अधर्मियोके मत अवल होनेके समय शिवजी एक ब्राह्मणके गृह जन्म लेकर शंकर नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अधर्मका विनाश करके संन्यास धर्म तथा अहेत मतको प्रकट किया।

भक्तमाल-लगभग ३०० वर्ष हुए कि नाभाजीने भक्तमाल नामक पद्य भापाकी पुस्तक वनाई। उसके ४३ वें अंकमें लिखा है कि शंकराचार्य धर्म पालन करनेके लिये कलियुगेम प्रकट हुए। उन्होंने अनीश्वरवादी बौद्धों और कुतर्की जैनोंको परास्त करके धर्मविमुखोंको सत मार्गमें कर दिया। वह सदाचारकी सीमाथ। उनकी कीर्ति विश्वमें फैली है। वह ईश्वरके अंशसे अवतार लेकर मर्यादाका पालन करते थ।

शंकराचार्यजीका जीवन चरित्र—शंकरिदिग्वजय आदि संस्कृत पुस्तकोंमें लिखा है कि केरल (अर्थात् मालावार) देशमे वृप पर्वतके अपर पूर्णा नदीके किनारेपर ज्योति किंग रूपसे शिवजी प्रकट हुए। वहाँके राजशेखर नामक राजाने उस लिंगकी प्रतिष्ठा करवाई। उस लिंगके समीप काटली नामक नगरमें विद्याधिराज नामक पण्डितके गृह शिवजीने जन्म लिया। उनके पिता विद्याधिराजने उनका "शिवगुरु" नाम रक्खा। और उचित समय पर मध्व पण्डितकी कन्यासे उनका विवाह कर दिया। जब २५ वर्षकी अवस्था होनेपरभी शिवगुरुके कोई सन्तान नहीं हुई, तब वह अपनी मार्याके सहित नदीमें

स्तान करके वृष पर्वतपर शिवजीकी आराधना करने छगे। शिवजीके प्रकट होने पर शिव-गुरुने उनसे पुत्र मांगा। शिवजीने पूछा कि तुम अस्प बुद्धिवाछे बहुत पुत्र कि थोडी आयु वाछा सर्वेद्य एक पुत्र छोगे? शिवगुरुने कहा कि मुझको थोड़ी आयुवाछा सर्वेद्य एकदी पुत्र स्वीकार है। शिवजी उनको यही वर देकर चछे गये। उसके अनन्तर गर्म धारणा करनेते १० मासपर शिवगुरुकी भार्याके पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रीशङ्करजीकी आराधना करनेते पुत्रका जन्म हुआ, इस छिये शिवगुरुने उसका नाम शङ्कर रक्खा। शङ्करकी ४ वर्षकी अवस्था होनेपर उनके पिता शिवगुरुका देहान्त होगया। शङ्करने ८ वर्षकी अवस्थामें अपनी मातासे आज्ञा छेकर नर्मदा नदीके तीरपर जाकर श्रीगौड़पादजीके शिष्य गोविन्दनाथा अर्थात् गोविन्दानन्दसे, जिनको गोविन्द योगीद्रभी कहते है, संन्यास धर्मकी शिक्षा छी।

कुछ समयके पश्चात् गोविन्दानन्दने शंकरको आज्ञा दी कि तुम काशीपुरीमे जाकर महासूत्रोंपर भाष्यकी रचना करो । शङ्करने काशीमें जाकर कावेरी तटके निवासी एक माह्मण कुमारको संन्यासकी दीक्षा देकर उपका सनन्दन नाम रक्खा और अन्य बहुतेरे छोगोको संन्यासकी दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया । उसके उपरान्त वह अपने शिष्योके सहित तीर्थ भ्रमण करते हुए बद्दिकाश्रम पहुँचे । उन्होंने वहां कुछ दिन निवास करके व्यासजीके रचे हुए सुत्रोंपर भाष्य बनाया । उसके पश्चात् शंकराचार्यने ईज, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माह्न्य, तैत्तिरीय, ऐत्तर्य, छांदोग्य और बृहद्रारण्य, इन १० उपनिपदों पर भाष्यकी रचना की । उसके पीछे उन्होंने भगवद्गीतापर भाष्य किया । इन्हीं तीनेंद्र भाष्योको 'प्रश्नानत्रयी' कहते हैं । इनके अतिरिक्त शंकराचार्यजीने अनेक वेदान्त प्रन्थोको बनाया और अपने वनाये हुए प्रन्थोंको अपने शिष्योंको पढ़ाया । उन्होंने अपने प्रमपात्र शिष्य सनंदनका नाम पद्मपाद रक्खा ।

शंकराचार्यजीने प्रयागमे जाकर भट्टपाट नामक महात्माका, जिसका नाम कुमारिलभी है, दर्शन किया। भट्टपादने कहा कि हे शकर । यदि तुम अद्वेत मतका प्रकाश करना चाहते हो तो माहिष्मतीमें जाकर चारो दिशाओं में प्रसिद्ध कर्ममीमांसाके सिद्ध करनेवाले मण्डना मिश्रको शास्त्रार्थमें परास्त करो। उसके परास्त होने पर सम्पूर्ण पण्डित पराम्त होनेके तुल्ल हो जायँगे। मट्टपाद ऐसा कह कर परमवामको चले गये।

शंकराचार्यजीने नर्मदा नदीके तटपर माहिष्मतीपुरीमें जाकर पण्डित मण्डनिमश्रसे वहा कि तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करो, जिसका पराजय होगा वह जीतने वालेके मतको प्रहण कर उसका शिष्य होजायगा। तुमने वेदानुकूल अद्वेत मार्गको छोडकर कर्म मार्गहीका आश्रय लिया है; कि तो तुम अद्वेत मत प्रहण करलो नहीं तो हमसे शास्त्रार्थ करो। मंडन-मिश्र वोले कि मुझको शास्त्रार्थ करनेकी सर्वदा इच्छा रहती है, किन्तु ऐसा कोई मुझको नहीं मिलता। में तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करूगा, परन्तु हमारे तुम्हारे वीचमे अवद्य कोई मध्यस्य होना चाहिये, जो जीत हारका निर्णय करे। उस समय दोनो आदमीकी सम्मतिसे मण्डनिमश्रकी सरस्वती नामक स्त्री मन्यस्थ बनाई गई। शंकराचार्यने कहा कि परास्त होजाने पर मैं गेरुआ वस्त्र और सन्यास कर्मको छोडकर दवेत वस्त्र धारण करके पुनः गृहस्थ हो जाउँगा। मण्डनिमश्रने प्रग किया कि शास्त्रार्थमें हार जाने पर मैं द्वेत वस्त्र और गृहस्थ हो जाउँगा। मण्डनिमश्रने प्रग किया कि शास्त्रार्थमें हार जाने पर मैं द्वेत वस्त्र और गृहस्थ हो जाउँगा। परित्याग करके गिरुआ वस्त्र और संन्यास धर्मको प्रहण्य

करछूंगा । उस समय मण्डनमिश्रकी भार्यो सरस्वतीन दोनोंके कण्ठमे कहा कि शास्त्रार्थ करते करते माला पहना करके उनसे जिसके कंठ की माला कुंभशाय जाय-वह अपने की परास्त हुआ समझ ले। श्रीशंकराचार्य-जी और मंडनिमश्र का परस्पर शास्त्रार्थ होने लगा। दोनों अपने अपने अनुकूल युक्तिसे वेद-का प्रमाण देने लगे। पांच छः दिनसे अधिक शास्त्रार्थ होनेके पश्चात् शंकराचार्यने जब अनेक रीतियोंसे श्रुतियोंके प्रमाणसे जीव और ब्रह्मका अभेद सिद्ध किया तब मंडनिमश्रके गरेकी माला कुंभला गई। सरस्वतीने मंडनिमश्रका पराजय स्वीकार करके शंकराचार्यसे कहा कि है यितराज ! तुमने मेरे पितको पूर्ण रीतिसे नहीं जीता; क्योंकि वेदमें छिखा है कि पत्नी पुरुष का आधा अंग है, इसिंखेये तुम मुझकों भी शास्त्रार्थमें जीत कर इनको अपना शिष्य वताओं । शंकराचार्यने सरस्वतीका वचन स्वीकार किया । शंकराचार्य और सरस्वतीका १७ दिनो तक शास्त्रार्थ हुआ किन्तु किसी का पराजय नहीं हुआ, तब सरस्वतीने विचार किया कि शंकराचार्य आजन्म ब्रह्मचारी है, इस कारणसे यह "कामशास्त्र" को कुछ भी नहीं जानंत होगे; इनसे कामशास्त्रमें प्रश्न करनेपर मेरा विजय होगा; ऐसा विचार उसते इांकराचार्यसे प्रवन किया कि काम की कला कितनी हैं, उसका स्वरूप क्या है, वह किस स्थान पर रहता है, उसकी पूर्व की तथा अंतकी स्थिति किस सांति है और खी पुरुषमें उसकी विलक्षणता क्या है इसादि ; शंकराचार्य कुछ काल तक मौन रह शोच करके वोले कि हे सरस्वती ! इन प्रश्नोंके उत्तर देनेके लिये तुम मुझको एक एक मासका समय दो, तब स कामशास्त्रमें भी तुन्हारा पराजय करूंगा । सरस्वतीने उनका वचन स्वीकार किया।

शंकराचार्यजी कामशास्त्र जाननेके लिये अपने शिप्योके सहित मंडनमिश्रके घरसे चल दियं । उन्होंने जाकर एक स्थान पर एक गुहामें अमरुक नामक राजाका मृत शरीर देखा। तत्र उन्होंने पद्मपाद आदि शिष्योंसे कहा कि मैं इस राजाके शरीरमें प्रवेश करके इसकी खियोंसे काम शास्त्रका ज्ञान प्राप्त- करूंगा और फिर अपने योग वछसे उस शरीरको छोड कर अपने शरीरमें आजाऊंगा । जब तक भें छीट आऊं तब तक तुम लोग इस गुहार्मे मेरे मत शरीरकी रक्षा करते रही ऐसा कह वह योग वलसे अपने स्थल शरीरको वहां छोड़ कर ज्ञानेद्रियोके सिहत लिंग शरीर द्वारा राजाके शरीर में प्रवेश कर गये। तब वह राजा जीवित होकर अपने घर गया । राजा को देख पुरवासी और प्रजाओंको परम आनंद हुआ। राजा इंद्रके समान प्रजापालन करने लगा, किंतु राजाका अलैकिक प्रभाव देखकर मंत्रियों-के चित्तमें वहा संदेह उत्पन्न हुआ। वे कहने लगे कि जान पहला है कि किसी योगिराजने रा नाके ज़रीरमें प्रवेश किया है, इसिलये ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे योगी फिर अपने चारीरमें न जासके। ऐसा विचार कर मंत्रियोंने गुप्त भावसे दूतोंको आज्ञा दी कि तुम लोग सृतकोंको खोज खोज अग्निमें भरम करदो । इघर राजा संपूर्ण राज्य भार मंत्रियोंपर छोड़कर ुरिस्रयोंके साथ अनेक प्रकारके विषय भोग भोगने छगे। उसके उपरान्त उन्होंने कामशास्त्रके जानने नाळोंके साथ विचार करके भाष्य सहित वात्स्यायन सूत्रोंका अभ्यास कर लिया और शंगारका निधि रूप "अमरु शतक" नामक एक यन्थ बनाया। उधर शंकराचार्यजीके जिंध्योंने देखा कि अवधिके एक माससे पाँच छः दिन अधिक त्रीत गये; किंतु स्वामीजी लौट कर नहीं आये । तब वे छोग स्वामीजीके शरीरकी रक्षाके छिये कुछ चेंछोंको छोड़कर उनकी खोजनेके लिये वहांसे चलकर अमरुक नामक राजांके राज्यमें पहुँचे। उन्होंने वहाँ जब सुना कि अमरुक राजा मरकर फिर जी गया है और वह वड़े न्यायसे अत्र प्रजा पालन करता है तब समझ लिया कि इसी राजांके शरीरमें गुरु महाराज हैं। शिष्योंने जब उस राजांके शरीरमें स्थित शंकराचार्यको अपनी गान विद्याकी चतुरता दिखलाई तब शंकराचार्यने शिष्योंको पहचानकर अपने शरीरमें जानेकी इच्छा की। आचार्यजीने राजांके शरीरको वहाँ छोड़ कर लिंग शरीर द्वारा अपने पूर्वके शरीरमें प्रवेश करनेके लिये चल दिया। उन्होंने गुहामें जाकर देखा कि राजांके मंत्रियोंकों भेजे हुए दूत गण उनके मृतक शरीरको भस्म करनेके निमित्त चिता पर रखकर उसमें अग्नि लगा रहे हैं। उस समय शंकराचार्यजीने अपने अशिरमें प्रवेश करके संकटसे छूटनेके लिये नृसिहजीका समरण किया। जब नृसिहजी प्रकट हुए तब अग्नि शांत होकर हुझ गई। उसके प्रधात् शंकराचार्यजीने मण्डनिमश्रके घर जाकर उनकी स्त्री सरस्वतीको कामशास्त्रमे परास्त कर दिया। तब मण्डनिमश्रके विधि पूर्वक संन्यास धर्म ग्रहण किया। शंकरजीने उनको अपने शिष्योंमें श्रेष्ठ बनाया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य रक्खा।

. शंकराचार्यजी दक्षिण दिशामें गये । वहाँ सुरेश्वराचार्य आदि उनके शिष्योंने शैव, पाशुपत, गाणपत्य, शाक्त आदि मतवादियोंको शास्त्रार्थमें परास्त किया। उसके पश्चात् जब शंकराचार्यजीने सिद्ध स्थानके पास श्रीवल्ली नामक ग्राममे निवास किया था तव उस आमके प्रभाकर नामक विद्वान् ब्राह्मणने अपने १३ वर्षकी अवस्थाके मूढ़ पुत्रको उनके चरणोंपर डाल दिया । शंकराचार्यजीने उस पुत्रसे पूछा कि जडवृत्तिवाला तू कौन है ? उस समय शंकरजीके दर्शनके प्रभावसे उसने विज्ञान लाभ करके १२ ऋोकोंर्स आत्मतत्त्व वर्णन किया । तव शंकराचार्यने प्रभाकर ब्राह्मणसे कहा कि इन ऋोकोंसे आत्मतत्त्व हस्ता-मलकवत् प्रकाशित होता है, इस लिये इनको रचनेवाले तुम्हारे पुत्रका नाम अवसे हस्ता-मलक होगा उसके पश्चात् शंकरस्वामी हस्तामलकको अपने साथमें लेकर तुङ्गभद्राके तटपर -शृङ्गेरी नामक पुरीमें आये, जहाँ पहिलेहींसे वह शारदादेवीकी स्थापना कर चुके थे। उन्होंने वहाँ शृंगेरीमठ स्थापन किया । शंकरस्त्रामीके शिष्योंमे गिरि नामक एक मूर्ख शिष्य था, जिसने स्वामीजीके अनुप्रहसे तत्कालही सम्पूर्ण विद्या प्राप्त करके तोटक छन्द्रमें शंकरा-चार्यकी स्तुति की; इस कारणसे उसका नाम तोटकाचार्य करके प्रसिद्ध हुआ। स्नामीजीके मुख्य शिष्योंमें उसकी गणना हुई। उस समय पद्मपाद, मुरेश्वराचार्य, हस्तामलक और तोटकाचार्य शंकरस्वामीके शिष्योंमे प्रधान हुए । इनके अतिरिक्त सामित्पाणि, चिहिलास, ज्ञानकन्द, विष्णुगुप्त, शुद्धकींत्तिं, भानुमरीचि, कृष्णदर्शन, बुद्धिवृद्धि, विरंचिवा द, अनन्ता-नन्द इत्यादि उनके बहुत शिष्य थे। स्वामीजीकी आज्ञासे उनके शिष्योंने बहुतसे प्रन्थ वनाये । शंकरस्वामी ऋषिशृंगार बहुत दिनोंतक निवास करनेके पश्चात् अपन घर गये क्योंकि एक बार घरपर जानेको उन्होंने पहिले अपनी मातासे कहा था। उनके घर जानेपर उनकी माताका देहान्त होगया ।

श्रीशंकराचार्यजी पृथ्वीमें दिग्विजय करके नास्तिक तथा द्वैतमत वाले लोगोंको परास्त कर उनको शुद्ध अद्वैत मतमें लाये । उनका मत है कि इस प्रपंचमें जो कुछ देखनेमें आता है वह सब मिथ्या है । ब्रह्ससे मिन्न कोई पदार्थ नहीं है । ईश्वर और जीव एकही वस्तु है । इस कारणसे उन्होंने किसी आस्तिक मतको, जिसमें ईश्वरकी सत्ता मानी जाती है, खण्डन नहीं किया; अहैत भावसे सब मतोंको स्थापित किया। विष्णु, शिव आदि देवताओं मेद रखनेवाले लोगोंको उनमें अमद बुद्धि रखनेको उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि केवल बहाही उपासना करने योग्य है; किन्तु उसकी उपासना करना कठिन है, इस कारणसे शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश, दुर्गा इत्यादि देवताओंकी, जो उसके अंश हैं, समान भावसे उपासना करो। शंक-राचार्यजी जैन, बौद्ध आदि मताभिमानियोंको परास्त करनेके पश्चात् कुछ शिष्योंके साथ बदारकाश्रममें गये। वहाँ केदाराश्रममें उनका देहान्त होगया। उस समय उनकी ३२ वर्षकी अवस्था थी।

श्रीशंकराचार्यजीके जन्मका कोई ठीक समय अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है; परन्तु शिष्य परम्परासे, जो शंकराचार्यके वादसे अभीतक चली आती है, अनुमान होता है कि सन् ईस्वीकी ९ वीं सदीमें वह थे । कुछ लोग उससे पहिले उनके रहनेका समय अनुमान करते हैं।

भारतवर्षकी चारों दिशाओंकी सीमाओके पास शंकराचार्यजीके ४ प्रधान मठ हैं, जो उनके ४ शिष्योसे हुए हैं—दक्षिणकी सीमाकी ओर मेंसूर राज्यके शृंगेरी गाँवमें उनके शिष्य पृथ्वीधराचार्यका र्यंगेरीमठ है, जिसका भुवार संप्रदाय; मूर्भुवगोत्र सरस्वती, भारती और पुरी उपाधि; रामेश्वर क्षेत्र; आदि वाराह देवता; कामाक्षी देवी; तुझमद्रा तीर्थ; ब्रह्मचारी; यजुर्वेद; और अहं ब्रह्मास्मि महावाक्य है। पश्चिमकी सीमापर द्वारिका-शंकराचार्यके शिष्य विश्वरूपाचार्यका शारदामठ है, जिसका कीटवार संप्रदाय, 🗸 गोत्र, तथि, आश्रम और श्रीपाद उपाधि, द्वारिका क्षेत्र, सिद्धेश्वर देवता, भद्रकाली देवी, र्गेगागोमती तीथे, स्वरूप ब्रह्मचारी, सामनेद और तत्त्वमसि महावाक्य है। उत्तरकी सीमाके पास गढ़वाल जिलेकी जोशीमठ नामक बरतीमें शंकरजीके शिष्य तोटकाचार्य का जोशीमठ है. जिसका आनन्दवार संप्रदाय; भृगु,गोत्र; गिरि, पर्वत, और सागर उपाधि, वदरिकाश्रम क्षेत्र, नारायण देवता, पुण्यागिरि देवी, अलकननदा तीर्थ, नन्द ब्रह्मचारी, अथर्व वेद और अह-मात्मा ब्रह्म महा वाक्य है। पूर्वकी सीमा पर उड़ोसेके पुरी जिलेके जगन्नाथपुरीमें शंकरजीके शिष्य पद्मपादाचार्यका गोवर्द्धनमठ है, जिसका भोगवार संप्रदाय, कत्र्यप गोत्र, वन और अरण्य उपाधि, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाय देवता, विमला देवी, महोद्धि तीर्थ, प्रकाश ब्रह्मचारी, ऋग्वेद और प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म महावाक्य है । ऐसा मठाम्नाय आदि ब्रन्थोमें ाठेखा है।

## हरिहर।

-विस्तरके रेखवे स्टेशनसे ७९ मील उत्तर (बङ्गलोर शहरसे २०७ मील पिश्चमोत्तर) बली जंक्शनसे ८१ मील दक्षिण-पूर्व हरिहर का रेखवे स्टेशन है। मैसूर राज्यमें मैसूर राज्यमें मैसूर वस्वई हारोंके अङ्गरेजी जिलेकी सीमांके पास तुङ्गभद्रा नदींके दिहने किनारेप्रर २० कला, ५० विकला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश, ५० कला, ३६ विकला ५० हित्हर एक छोटा कसवा है, जिसमें सन् १८८१ की मतुष्य-गणनाके समय

हरिहरके निकट तुङ्गभद्रा नदी पर, जो वर्म्बई हाते और मैसूर राज्य की सीमा वनी है, सन् १८६८ का वना हुआ १४ मेहरावियोंका एक सुन्दर पुछ है, जिस पर होकर बङ्ग-छोर की सडक धारवाड को गई है। पुछके बनानेमें ३००००० रुपयेसे अधिक खर्च पड़े था

हरिहर पुराना कसबा है। हरिहरका वर्त्तमान मेंदिर सन् १२२३ का बना हुआ है। सन् १८६५ तक कसबेके २ मील पश्चिमोत्तर फौजी छावनी थी । हरिहरके वने हुए लाल चमड़े प्रसिद्ध हैं।

हुबली।

हरिहर कसबेसे ८१ मील (वड़लोर शहरसे २८८ मील) पश्चिमोत्तर और धारवाड़ कसबेसे १२ मील दक्षिण-पूर्व हुबलीका रेलवे जंक्शन है। वम्बई हातेके धारवाड़ जिलेमें (१५ अंश, २० कला, उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, १२ कला, पूर्व देशांतरमे) सब-डिबीजनका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा हुबली है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हुनलीमें ५२५९५ मनुष्य थे, अर्थात् २६८१८ पुरुष और २५७७७ स्नियाँ। इनमे ३४७५५ हिन्दू, १५५१६ मुसलमान, १४४२ क्रस्तान, ८०१ जैन, ६० पारसी, १६ यहूरी और ५ एनिमिष्टिक थे। मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें ७४ वा और वस्वई हातेके अङ्गरेजी राज्यमें ८ वां शहर है।

हुवलीमे सविडवीजनकी प्रधान कचहरियां, खैराती अस्पताल और स्कूल हैं। वहाँ रुई, रेशम, नमक और गल्लेकी बढ़ी तिजारत होती है। तांबेके कत्तन बहुत बनते हैं। दक्षिणी महाराष्ट्र देशके रुईके ज्यापारका वह केंद्र हुआ है। पूना वाली सडक हुवली होकर हरिहर और उससे दक्षिण-पूर्व बङ्गलोरको गई है।

रेखवे—हुवली जंक्शनसे "सर्दन मरहटा रेखवे" की लाइन ३ ओर गई है, तीसरे दर्जे-का महसूल प्रति मील २ पाई लगता है—

(१) हुवली जंक्शनसे पश्चिम,— मील—प्रसिद्ध स्टेशन।

१२ घारवाड़।

५६ लोडा जंक्शन।

७१ कैसिलरक्।

१२२ मोरमूगांव वंदरगाह ।

लोडा जंक्शनसे उत्तर ३३ मील बेलगांव, ६९ मील गोकाकरोड, ११८ मील मीराज जंक्शन, १२४ मील संगली, १३४ मील तासगांव-रोड, १४२ मील कुंडलरोड, १६४ मील करदा कसवा, २०० मील सितारा रोड, २०९ मील वायर, २३० मील नीरा, २४६ मील जेजुरी और २७८ मीछ पूना जंक्यन ।

मीराज जंक्शनसे पश्चिम ६ मील शिरोलरोड, और २९ मील कोल्हापुर।

(२) हुवली जंक्शनसे पूर्व-दक्षिण— मील-प्रसिद्ध स्टेशन । ३६ गद्ग जंक्शन । ४७ हरपालपुर । ८८ होसपेट । १०४ गादिगनूर । १२९ वस्लारी शहर ।

१५९ गुंटकल जंक्शन ।

गद्ग जंक्शनसे उत्तर ४२ मील । (३) हुवली जंक्शनसे दक्षिण-पूर्व:--बादामी, ५८ बगलकोट कसबा, ११५ मील बीजापुर और १७३ सील होतगी जंक्शन । गुंटकल जंक्शनसे दक्षिण ६३ मील घरम्बरम् जंक्शन, ११२ मील हिन्दूपुरम् और १७४ मील वङ्गलोर शहर (गुंटकलसे रेलवे लाइन ५ ओर गई हैं, (पृष्ठ ९५१ में देखिये )

मील-प्रसिद्ध स्टेशन ।

८१ हारेहर।

१६० विरूर ।

१७८ वानावार ।

१८८ असींकेरा।

२४८ तमकूर ।

२८८ वङ्गलोर शहर ।

#### धारवाड़ ।

हुवलो लंक्शनसे १२ मील पश्चिमोत्तर धारवाड्का रेलेन स्टेशन है। वस्बई हातेमें (१५ अंग, २७ कला, उत्तर अक्षांश और ७५ अंग, ३ कला, २० विकला पूर्व देशान्तरमें) जिलेका सदर स्थान धारवाड एक कसवा है।

सन् १८९१ की ननुष्य-गणनाके समय धारवाड़ कसवेमें ३२८४१ मनुष्य थे अर्थात् १६७४९ प्रतृप और १६०९२ स्त्रिया । इनमें २३८९६ हिन्दू, ७६६७ मुसलमान, ८८३ क्रस्तान, ३४८ जैन, ४२ पारसी और ५ यहदी थे। उस जिल्हेक हिन्दुओं म ब्राह्मण और लिङ्गायत शरीफ हैं।

धारवाड़ कसवेमें ७ महल्ले हैं। चन्द सकान दो मिक्कले तीन मिक्कले वने हुए हैं। प्रति मङ्गलवारको वाजार लगता है। सबसे ऊँची भूमि पर कलक्टरका आफिस है; वहाँसे कसवा और उसके पासकी विस्तियाँ तथा चारोंओरका देश देख पडता है। उसके पास एक मिन्दर है। कसबेके उत्तर ओर नीची भूमिपर धारवाड़का किला है। किलेकी दीवारके भीतर तथा बाहर २५ फीटसे २० फीट तक चौड़ी दो खाई है। किलेके भीतर कोई दर्श नीय वस्तु नहीं है। किला हीन दशामें है। किलेसे लगभग २ मील पश्चिमोत्तर देशी पैदलकी छावनी, १ मील पश्चिम मुसाफिरोंके लिये बंगला, थोडा पश्चिम-दक्षिण कवरगाह, और वगलेसे १ मील दक्षिण जरमन मिशनका वंगला है । धारवाड कसबेसे लगभग १३ मील दक्षिण एक पहाड़ी है; जिसके ऊपर पत्थरसे बना हुआ जैन ढांचेका एक चौकोना मन्दिर हैं। उसके खम्भोमेंसे एक खम्भेपर पारसी छेख है, जिसमें छिखा है कि सन् १६६० में बीजापुरके वादशाहके डिपुटीने इस मन्दिरको मसजिद बना लिया। दो जलाशयोंसे क्सने में पानी आता है, क्योंकि कसवेके प्रायः सव कूरोंका पानी खारा है।

धारवाड़ कसवेमें ब्राह्मण, लिङ्गायत, पारसी, मारवाड़ी इलादि लोग सौदागरी करते हैं। रुई, चावल इत्यादि माल धारवाड़से अन्य देशोंमें भेजे जाते हैं और शोरा; नारियल, खजूर, कसैली, नील, तांवा इत्यादि धातु और अङ्गरेजी चीजें अन्य स्थानोंसे धारव ड़ेंम आती हैं। जेलखानेके केदी लोग कपड़े, कालीन और वेंतकी चीजें बहुत सुन्दर बनाते ह। धारवाडमें 'सदर्न मरहटा रेखवे' का सदर स्थान है।

धारवाड़ जिला—बम्बई हातेके दक्षिण महाराष्ट्रदेश ( तक्षिणी किस्मत ) में धारवाड़ जिला है। इसके उत्तर बेलगांव और बीजापुर जिला, पूर्व हैदरावादका राज्य और तुंगमद्रा नदी, जो मदरास हातेके बल्लारी जिलेसे धारवाड़को अलग करती है, दक्षिणी मैसूरका राज्य और पश्चिम ओर उत्तरी कनारा जिला है। जिलेकी मूमि उपजाऊ है। धारवाड़ जिलेमें कोई वडी नदी नहीं है। पहिले इस जिलेमें सोना बहुत मिलता था। जिलेके पूर्व भागके उन्वलके पढोसकी पहाड़ियोंमें और उनसे निकली हुई नदियोंमें अवतक कुछ सोना मिलता है। एक प्रकारके लोग, जो जलगर कहलाते हैं, सोना निकालनेका काम करते हैं। जिलेक जंगल और पहाडियोंमें भाल, वाघ, तेंदुए इत्यादि वनैले जन्तु रहते हैं। धारवाड़ जिलेका जलवायु वन्बई हातेके सब जिलोंसे अधिक स्वास्थ्यकर समझा जाता है।

इस जिलें ३ मेले होते हैं,—(१) बॉकीपुर सविडिविजनके हलगुरगांवमे एक -मुसलमान फकीरके दरगाहके पास फागुनमे ३००० यात्रियोंका मेला, (२) नवगढ़ सव-डिविजनके अमनूरगॉवमे एक मुसलमान फकीरके यादगारममें चैत्रमें लगभग ६००० मनु- ध्योंका मेला और (३) रानी बेनूर सविडिविजनके गुरगृडापुर गॉवमे हिन्दू देवता मल्हार -मार्तण्डके समरणार्थ आधिनमें लगभग ९००० मनुष्योंका मेला होता है। जिलेंमें लिंगायत लोगोंक अनेक मठ हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय धारवाड जिलेके ४५३५ वर्गमील क्षेत्रफलमें -८८२९०७ सनुष्य थे, अर्थात् ७६९३४९ हिन्दू, १००६२२ मुसलमान, १०५२६ जैन, २३५६ क्रातान, ३१ पारसी, १८ यहूनी और ५ वीद्ध । हिन्दुओं मे १३५३५७ पंचमशाली ८७५६८ घॉगर, ५४२५४ विराव, ४४३४५ कुनवी, ३९११६ जंगम, २८४०३ ब्राह्मण; २७६१२ मॉग, २२४९९ तेली, २१६८६ रेडी, १८९५३ कोस्ती (विनाईके काम करनेवाले), ११३९२ महारा और वाकीमें कोली, सीपी, सुतार (वर्व्ह), इत्यादि जातियोके लोग थे। राजपूब केवल ३४५० थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय धारवाड़ जिलेके कसवे हुवलीमें ५२५९५, धारवाड़में ३२८४१, गदगमें २३८९९ और रानीवेनूरमे १३७६१ मनुष्य थे। इनके अलावे धारवाड जिलेमें वंकापुर, नरगढ़, नवलगढ़ इत्यादि छोटे कसवे हैं।

इतिहास—छोगोकी कहावतसे विदित होता है कि विजयानगर राज्यके आनागुंदीमें रामराजा रहते थे। उनके अधीनके जंगल महकमेके अफसर धाररावने सन् १४०२ में धारवाडके किलेको वनवाया। सन् १५६४ में तालिकोटकी लड़ाईमें विजयानगरके राजाके परास्त होनेपर धारवाड़ जिला वीजापुरके राज्यमे मिलगया। सन् १५६८ में वीजापुरके महम्मद आदिलशाहने आनागुदिके राज्यका विनाश कर दिया। सन् १६०५ में शिवाजाके अवीन महाराष्ट्रोंने धारवाड जिलेमे उपत्र मचाया। उस समयसे एक सौ वर्षतक वह देश महाराष्ट्रोंके अधिकारमें गहा। सन् १६८५ में दिल्लोके वादशाह औरगजेवने धारवाडका किला लेलिया। सन् १०५३ में वह किला महाराष्ट्रोंके अधीन हुआ। सन् १०७६ में मैसू-रके हैदरअलीने धारवाड जिलेपर-अधिकार करके धारवाड़ कनवेको ले लिया। सन् १०५१ में महाराष्ट्रोंने अद्गरेजी सहायता पाकर धारवाड़ कसवा और वहाँका किला मुसलमानोंसे लीन लिया। सन् १८१८ में पेशवाके परास्त हानेगर किलेके समेव धारवाड़ जिला अंगरेजी किथा। सन् १८१८ में पेशवाके परास्त हानेगर किलेके समेव धारवाड़ जिला अंगरेजी किथा। सन् १८१८ में पेशवाके परास्त हानेगर किलेके समेव धारवाड़ जिला अंगरेजी किथारमें होगया।

पहिले धारवाड़ जिलेके कसवों और बड़े वड़े गाँवोंके पास एक एक किले थे; उनके भीतर शरीर्फ तथा धनी लागों और बाहर गरीव लोगोंके मकान थे। अब तक बहुतेरे किलोंकी निशानियाँ देख पड़ती हैं। पूर्व समयमें बहुतेरे गावोंके चारों ओर लुटेरोंके आक-मणसे वचनेके लिये मिट्टी तथा ईटोंकी दीवार बनी हुई थीं, जिनमेसे बहुतेरी दीवार अब गिर गई हैं।

## गोआ।

हुवछी जंक्शनसे प्रश्चिम १२ मील धारवाड़का रेलवे स्टेशन और धारवाड़के रेलवे स्टेशनसे पश्चिम ४४ मील लोंडा जंक्शन, ५९ मील सदर्न मरहटा रेलवे और इण्डिया पोर्चु-गीज रेलवेका जंक्शन, कैसिलरक् और ११० मील मोरम्गांव बन्दरगाहका रेलवे स्टेशन है। कैसिलरक् स्टेशनके पास अड़रेजी और पोर्चुगीजोंके राज्यकी सीमा है। कैसिलरक्से पश्चिम १० मीलके भीतर १० जगह पहाड़ फोड़ करके उसके मीतर रेलवे लाइन वैठाई गई है। सुरंगी मार्ग, जो पहाड़ फोड़ कर वने हैं, १५० फीटसे ८३८ फीट तक लम्बे हैं। कैसिलरक्से ८३ मील पश्चिम दूधसागर नामक स्टेशनके पास एक उत्तम झरना है, जिसको लोग दूधसागर कहते हैं। खड़ी पहाड़ीके पादमूलके पास मोरम्गाँवका रेलवे स्टेशन है।मोरम्-गाँव वन्दरगाहसे त्रिटिस इण्डिया स्टीम् नवीगेशन कम्पनीके आगवोटलगभग २६ घंटेमें वंबई शहरमें पहुंच जाते है। बंदरगाहसे पश्चिमोत्तर १०१ मील रत्नागिरि और २२७ मील वंबई है।

गोआ शहर समुद्रके किनारे पर (१५ अंश, ३० कड़ा उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ५७ कहा पूर्व देशांतरमे ) पोर्चुगीजोंके हिन्दुस्तानके राज्यकी राजधानी है। वास्तवमें ३ कसवोका नाम गोआ है; पाहिला गोआ, पुराना गोआ और पांजिम। इनमेंसे पिहला गोआ, जो ज्वारीनदीके किनारे पर कर्वं वंशक राजाओ द्वारा बनाया गया था; वह मुसल-मानोंके आक्रमणसे पिहले हिंदुओंका पुराना शहर था; किंदु उसकी इमारतोंकी अब कोई निशानी नहीं है। दूसरा गोआ, जिसको लोग पुराना गोआ कहते हैं, पिहले गोआसे लगभग ५ मील उत्तर है। उसको वास्कोडीगामाके हिन्दुस्तानमें आनेसे १९ वर्ष पिहले (सन् १४७९ ई० में) मुसलमानोंने वसाया। उस प्रसिद्ध शहरको जब पोर्चुगल वालोने जीता तब वह पोर्चुगिजोंके एशियाके राज्यकी राज्यानी हुआ। १६ वी सदीमें वह खूब बढ़ा चढ़ा था, किन्तु पीछे महामारीसे मनुष्य-संख्या घट जानेसे और पोर्चुगल गर्वनेमेंटका सदर स्थान पांजिम होनेके कारण वह शहर खंडहर होगया; परंतु अब तक वह हिन्दुस्तानके रोमन कथोलिक पादड़ियोंका सदर स्थान वना है। वहां अब जंगल जमगया है, गिरजों और पादड़ियोंके मकानके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनमें चार पांच गिरजे मरम्मतसे हैं। सन् १८९० में पुराने गोआमे केवल ८६ मनुष्य थे।

पांजिम-पाँजिमको नया गोआभी कहते हैं। मोरमूगाँव ४ मीछ उत्तर पाँजिम शहर तक अच्छी सड़क वनी हुई है। समुद्रके पास की एक जमीनकी पट्टीके उत्तर मंडावी नदीके बायें किनारे पर उसके मुहानेसे छगभग ३ मीछ दूर पोर्चुगीज वाछोंके राज्यका सदर स्थान माँजिम है, जिसमें सन् १८८१ में ११८५ मकान और ८४४० आदमो थे और इस समय लगभग ९५०० मनुष्य हैं; जिनमेंसे आघेसे अधिक लोग देशी क्रस्तानोंके वंशघर हैं। पॉजिन्मके वीच वाले महलेसे रिवंदर शहरतली तक लगभग ३०० गज लंबी एक ऊंची सडक न्वनी है, जिनसे होकर प्रधान सडक पुराने गोआ को जाती है। पॉजिम शहर निहायत सुंदर और साफ है। उसमें पोर्चुगल गर्वनमेंट की वहुतसी सुन्दर इमारतें बनी हुई हैं। वारक अर्थान् सैनिकगृह दूर तक फैले हुए हैं, जिनमें ३०० सेना रहती हैं। वारक पास पोर्चुगीजोंके पूर्व गर्वनर अल्डुकेकिकी ५ फीटसे अधिक ऊंची प्रतिमा खड़ी है। पुराने किले-में गोआके गर्वनर रहते हैं। इनके अलावे पॉजिममें हाईकोर्ट, कप्टमहीस, अस्पताल, जेल-स्वाना, स्कूल, म्युनिसिपल आफिस और अन्य अनेक आफिस हैं।

गोआका राज्य—यह पश्चिमी किनारे पर पोर्चुगीजोंका राज्य है । इसके पश्चिम ओर समुद्र और ३ ओर अंगरेजी जिले हैं, अर्थात् इसके उत्तर सावंत वाडीका राज्य; पूर्व-पश्चिमी चाट पहाडियोंका सिलसिला, जो बेलगाव जिलेसे इसको अलग करता है, दक्षिण तरफ उत्तरी किनारा जिला और पश्चिम समुद्र है । इसकी सबसे अधिक लम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक ६२ मील और सबसे अधिक चौडाई पूर्वसे पश्चिम तक ४० मील तथा संपूर्ण क्षेत्रफल प्राय. १०६२ वर्गमील है।

गोआ राज्य पहाडी देश है। उसकी सबसे ऊँची पहाडीकी सोनसागर नामक चोटी, जो राज्यके उत्तरीय भागमें है, समुद्रके जलसे ३८३७ फीट ऊँची है। छोटी निदया बहुत हैं। बहुतेरी निदया एक दूसरीको काटती हुई बहुती हैं, जिससे बहुतसे छोटे टापू वन गये हैं, जिनमें १८ प्रधान हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय गोआ राज्यके आठों जिलोंमें ४४५४४९मनुष्य थे, अर्थात् २५६६११ यूरेशियन और देशी कृस्तान, ६१५ यूरोपियन और अमेरिकन, २३० अफि्कन और वाकीमें हिन्दू, मुसलमान इत्यादि । उस समय गोआ राज्यके कसवे मोरमूगाव- में २५२२ मकान और ११७९४ मनुष्य, मपुकामें २२८५ मकान और १०२८६ मनुष्य तथा पॉजिममें ११८५ मकान और ८४४० मनुष्य थे।

गोआके राज्यमें अब तिजारत बहुत कम होती है; किन्तु वहाँके वर्ड़, लोहार, सोनार तथा जूता बनानेवाल बड़े कारीगर हैं। वे अपनी कारीगरीकी चीजोंको बनाकर वेंचते हैं। नारियल, कसैली, आम, तरवूज, कटहल इत्यादि फल, दारचीनी, मिर्च आदि मसालें और नमक आदि चीजें उस राज्यसे अन्य स्थानोंमें भेजी जाती हैं और कपड़ा, चावल, तमाकृ, चीनी, शराब, धातु और जीजेंके वर्तन इत्यादि विविध प्रकारकी वस्तु अन्य स्थानोंसे गोआ राज्यमें आती है। सन १८७३-१८७४ में गोआके गर्वनेमेंटको गोआ राज्यसे १०८१४८० रुपये मालगुजारी आई थी। और १००१४४० रुपये खर्च पड़े थे।

पोर्चुगोजोंके हिन्दुस्तानका राज्य-हिन्दुस्तानमें पोर्चुगछके वादशाहके अधीन गोआ दमन और डग्ल् है। ये तीनो वर्म्बई हातेमें हैं, गोआ उत्तरी किनारा जिलेके उत्तर दमन, सूरत और थाना जिलेके मध्यमें और डग्ल् काठियावारके दक्षिण भागमें। सन् १८९१ की मनुष्य-गणताके समय पोर्चुगीजोंके हिन्दुस्तानके सम्पूर्ण राज्यका क्षेत्रफल १०६६ वर्गमील या और सम्पूर्ण मनुष्य-संख्या ५६१३८४ थी।

इतिहास—सन् १०९ ईस्वीसे गोआ कद्म्व वंशके राजाओके; जिनमें पीहले -राजाका नाम तिलोचन कदम्ब था, अधिकारमें चला आया। सन् १३१२ में दिल्लीके अलाउद्दीनके सेनापित मिलक काफ़ूरने उसको अपने अधिकारमें किया। सन् १३७० में: विजयानगरके हरिहरके मन्त्री विद्यारण्य माधवने मुसलमानोंको परास्त करके गोआ छीत लिया। सन् १४४९ में वहमनी खानदानके बादशाह दूसरे महम्मदने गोआको जीतकर वहमनी राज्यमें मिला लिया। लगभग १५ वी सदीके अन्तेम यह बीजापुरके आदिलशाही खानदानके हरतगत हुआ। सन् १५१० की १७ वी फरवरीको पोर्चुगळके बादशाहके गर्वतर 'अल्फंसोडी अल्बुकर्क'' ने बीजापुरवालोंसे गोआ छीन लिया। उसने वहाँ किलावन्दी करके पोर्चुगीजोंका राज्य नियत किया। उसके पश्चात् वह बहुत शोघतासे प्रसिद्ध होकर पोर्चुगीजोंके पूर्वी राज्यकी राजधानी हुआ। जब गोआ शहर बढ़ा चढ़ा था तव उसमें लगभग २००००० मनुष्य बसते थे और उसमें बड़ी भारी तिजारत होती थी। पोर्चुगीजोंके अनेक गिरजे बनवाये। हालेंडवालों तथा महाराष्ट्रोके कई बार आक्रमणसे तथा देशी लोगोंकी बगावतसे गोआकी बड़ी हानि हुई। बार बारकी छट पाटसे तथा वहाँके जल वायु रोगवर्डक होनेके कारण उसके निवासी लोग उसको छोड़ने छगे।

पहिले पुराने गोआ कसबेमें पोर्चुगीजोंके गवर्नर रहते थे। सन् १७५९ में पांजिम अर्थात् नया गोआ, जो मल्लहोंका छोटा गाँव था, गवर्नरका सदर स्थान बना। वहां बीजापुरके यूसुफ आदिलशाहका बनवाया हुआ किला पहिलेहीसे था। उस समयसे पुराने गोआकी आवादी तेजोंसे घटने लगी। सन् १८४३ में गोआ कसवा पोर्चुगीज वालोंके हिन्द-के राज्यकी राजधानी हुआ।

#### कारवार।

मोरमूगांवके बन्दरगाह्से ४८ मील दक्षिण-पूर्व कारवारका बन्दरगाह है। बम्बई हातेके पश्चिमीवाटपर उत्तरी किनारा नामक जिलेका सदर स्थान और उस जिलेके प्रधान कसबा कारवार है। एक सप्ताह पर वम्बईके आगबोट मोरमूगांव तथा कारवार होकर दक्षिण जाते है। कारबारके वन्दरगाहके किनारेसे ५०० गज दूर समुद्रमें लङ्गरकी जगह है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कारवार कसबेकी म्युनिसिपल्टीके भीतर १४५७९ मनुष्य थे, अर्थान् ११६६६ हिन्दू, १८१६ क्रस्तान, १०८३ मुसलमान, ९ जैन, १ पारसी, १ यहूदी और ३ अन्य।

कारवारकी म्युनिसिपलटीके मीतर ९ बास्तियां है। कारवारमे जिलेकी प्रधान कचह-रियां, अस्पताल, टेलीप्राफ आफिस, स्कूल इलादि सरकारी मकान हैं। किनारेके आसपास कई टापू है, जिनमेसे सबसे बड़े टापूपर एक लाइट हाउस बना है, जो समुद्रके जलसे २१० फीट ऊँचा है और समुद्रमें २५ मील दूरसे देख पड़ता है।

उत्तरी किनारा जिला-बम्बई हातेके दक्षिणी महाराष्ट्र देशमे उत्तरी किनारा नामक जिला है। इसके उत्तर बेलगॉव जिला, पूर्व धारवाड़ जिला और मैसूरका राज्य; दक्षिण मद-रास हातेमें दक्षिणी किनारा जिला; पश्चिम पश्चिमीघाटका समुद्र और पश्चिमोत्तर गोआका राज्य है। जिलेका सद्र स्थान कारवार है।

पश्चिमीघाटका सहााद्रि सिलसिला, जो ३५०० से ३००० फीट तक ऊचा है, जिलेमें उत्तरसे दक्षिणको गया है। जिलेमें वरदा, काली, गंगावली, शिरावर्ती आदि छोटी निदया बहती हैं। होनावर कसबेसे ३५ मील उत्तर जरसोपाका प्रसिद्ध जलप्रपात अर्थात

बड़ा झरना है। कारवारसे होनावर तक समुद्रके किनारेके पासकी पहाडियोंसे मकान बनाने योग्य सुन्दर पत्थर निकलते हैं। जिलेके चन्द्र भागोंमे लोहेकी खान है। जिलेमें जङ्गल बहुत हैं। उत्तरी किनारा जिलेमें वम्बई हातेके सब जिलोंसे अधिक वनैले जन्तु रहते हैं। उसमें अब तक अनेक प्रकारके वाघ, भाल, बनैले कुत्ते, साँभर, वनैले सूअर और भांति भांतिके हरिन बहुत हैं।

सन् १८८२ की मनुष्य-गणनाके समय उत्तरी किनारा जिलेके ३९३१ वर्गमील क्षेत्र-फलमे ४२१८४० मनुष्य थे, अर्थात् ३८१३२८ हिन्दू, २४२८२ मुसलमान, १४५०९ क्रस्तान, १६६९ जैन, २५ यहूदी, १७ पारसी और १० वौद्ध । हिन्दुओमे ६३८६५ न्नाह्मण, ५१०५७ क्रुनवी, १५७६५ घेद, १०१५८ सोनार, ३२२२ मुतार (वर्ड्ड), २१६१ क्रुम्भार, १९७१ तेली, ८३४ लोहार, ३४४ राजपूत और वाकी २३१९३३ में अन्य जातियोंके मनुष्य थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय उत्तरी किनारा जिलेके कसवे कारवारमें १४५०९ और कुमटामें १००१४ मनुष्य थे। इनके अतिरिक्त ५ हजारसे अधिक और १० हजारसे कम आवादीवाले ६ छोटे कसवे और गोकर्ण प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। गोकर्ण और बनवासीमें उत्तम पुराने मन्दिर, जरसोपामें प्रसिद्ध जैन मन्दिर और मीरजान तथा सदाशिव-गढ़में पुराने किले हैं। जिलेमें १२ वन्दरगाह हैं, जिनमेसे कारवार, कुमटा, अकोला, मटकर और होनावर प्रसिद्ध हैं।

इतिहास—पुराना कारवार कसवा एक समय कारवार कसवेसे २ मील पूर्व काली नदिके किनारेपर बहुत प्रसिद्ध तिजारती स्थान था। वहाँ सन् १६३८ में अद्भरेजोंने एक कोठी कायम की। सन् १६६० में कारवार कसवा बीजापुर राज्यके अधिकारमें था। उस समय वहाँ ५० हजार जोलाहे रहते थे। सन् १६६५ में शिवाजोंने अद्भरेजोंसे ११२० रुपया खिराज लिया। सन् १६०४ में शिवाजोंने कारवार कसवेको ल्रुटा और जला दिया; किन्तु अद्भरेजोंकी कुठ हानि नहीं की। सन् १६०६ में वहाँके देशी प्रधानोंने अद्भरेजी कोठीपर जुल्म किया। सन् १६०९ में अद्भरेजोंने कोठीका काम उठा लिया; किन्तु सन् १६८३ में उन्होंने किर काम आरम्भ किया। सन् १६८४ में प्रायः सब अद्भरेज कारवार कसवेसे निकाल दिये गये। सन् १६९० में महाराष्ट्रोंने कारवारको उजाड़ दिया। सन् १७१५ में वहाँका पुराना किला तोड़ दिया गया। एक देशी प्रधानने सदाशिवगढ़में किला वनवाया। सन् १७२० में अद्भरेजोंको फिर वहाँसे अपना कारवार उठा लेना पड़ा। सन् १७५२ में फिर अंगरेजी कोठी कायम हुई। सन् १८०१ में पुराना कारवार कसवा हीन दशामें पढ़चुका था।

उत्तरी किनारा जिलेका इतिहास मदरास हातेके दक्षिणी किनारा जिलेके इतिहासमें शामिल है। पहिले उत्तरी किनारा जिला मदरास हातेमें था, किन्तु सन् १८६२ में बम्बई हातेमें कर दिया गया। उसके पीलेका वर्तमान कारवार कसवा है, जो पहिले मलुहोका . लोटा गॉव था।

गोकर्ण तीर्थ।

कारवारके वन्दरगाहसे ४० मील और मोरमूगाँवके वन्दरगाहसे ८८ मील दक्षिण-पूर्व उत्तरी किनारा जिलेमें समुद्रके किनारेपर कुमटा एक कसवा है, जिसमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १०७१४ मनुष्य थे। कुमटाके बन्दरगाहसे १० मील उत्तर, समुद्रके किनारेसे लगभग १ मील दूर बन्दई हातेके उत्तरी किनारा जिलेमें गोकर्ण एक गाँव तथा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। मोरमृगाँवमें रेलगाड़ीसे उत्तरकर वहाँसे आगवीट द्वारा गोकर्ण जाना चाहिये। कुछ यात्री हुबलीके रेलवे स्टेशनसे गोकर्ण जाते हैं। हुबलीसे लगभग १२५ मील दक्षिण-पश्चिम गोकर्ण तक बैलगाड़ीका मार्ग है।

सन् १८८१ की मतुष्य-गणनाके समय गोकर्ण गाँवमें ४२०७ मनुष्य थे; अर्थात् ४१९१ हिन्दू, ९ कृस्तान और ७ मुसल्हमान ।

गोकर्ण गॉवमें महाबलेश्वर शिवका द्राविडियन ढ चेका बड़ा मन्दिर वना हुआ है। वड़े घेरेके भीतर महाबलेश्वर शिवका खास मन्दिर हैं; उसके आस पास अनेक मन्दिर और गोपुर बने है। मन्दिरमें सर्वदा १०० से अधिक दीप जलाये जाते हैं। भारत-वर्षके सब विभागोंके यात्री खास करके पर्यटन करनेवाले साधु लोग गोकर्णमें जाते हैं। प्राति वर्ष फाल्गुनकी शिवरात्रिको वहाँ मेला होता है, जिसमें २००० से ८००० तक आदमी एकत्र होते हैं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—महामारत—( वनपर्व, ८८ वां अध्याय ) दक्षिणकी ताम्पर्णी नदिके देशमें विख्यात गोकर्ण तीर्थ है। (२७७ वां अध्याय ) छंकापित रावण खर की सेना-का विनाश सुनकर रथारूढ हो त्रिकुछाचछ और काछपर्वतको छांघ आकाश मार्गसे रमणीय समुद्रको देखता हुआ गोकर्णमें पहुँचा। उसने नहाँ मारीच राक्षसको, जो रामके डरसे उस स्थानमें आ पडा था, देखा। (२७८ वां अध्याय) वह मारीचको साथ छेकर पंचवटीके पास पहुँचा। मारीच मृगका विचित्र रूप धारण कर रामको वनांतरमें छेगया। रावणने सीताका हंरकर चछ दिया।

(अनुशासनपर्व, १८ वॉ अध्याय ) चारुशिर्षने गोफर्ण तीर्थमें जाकर १०० वर्ष पर्यन्त जप किया । तत्र महादेवजीने उसको सी हजार वर्षकी परमायु तथा एक सी पुत्र दिये ।

अध्यातमरामायण——( उत्तरकांड, प्रथम अध्याय ) रावणने कुन्मकणे और विभीषणके सिहत गोकणीं जाकर कठिन तप किया था। जब एक सहस्र वर्ष बीत जाते थे, तब वह अपना एक शिर काटकर अग्निम होम कर देता था। इसी प्रकारसे दस सहस्र वर्ष बीतने पर जब वह अपना दसवा शिर काटनेके छिये उद्यत हुआ, तब उसको वर देनेके छिये ब्रह्मा प्रकट हुए। रावणने ऐसा वर मांगा कि में सुर, असुर, नाग, यक्ष आदि देवताओसे अवध्य होजाऊं, मनुष्यसे मुझको कोई भय नहीं है। ब्रह्माजी उसको यह वर देकर कुन्मकणिके पास होजाऊं, मनुष्यसे मुझको कोई भय नहीं है। ब्रह्माजी उसको यह वर देकर कुन्मकणिके पास नाये। कुन्मकणिने सरस्वतीकी प्रेरणासे मोह युक्त होकर ऐसा वर मांगा कि में ६ मास निद्रित रहकर एक दिन भोजन करूं। उसको यह वरदान देकर ब्रह्माजी विभीषणके निकट गये। विभीषणने यह वरदान मांगा कि मेरा मन सर्वश धर्ममें तत्पर रहे। ब्रह्माजी इनको भी, ऐसाही होगा कहकर चछे गये। ( यह कथा वाल्मोिकरामायण, उत्तरकांडके १० वें सर्ग में हैं)।

स्ता म ६ / । िंगपुराण--( २४ वॉ अध्याय ) शिवजीने कहा कि सोछह्वें द्वापरमें गोकर्ण नामसे इम अवतार छेंगे। जिनके नामसे वह स्थान गोकर्णवनके नामसे प्रसिद्ध होगा।

हम अवतार लगा जिनक गानत पर जान सम्बाय ) गोकर्ण क्षेत्रमें मृत्यु होनेसे मनुख्य । पद्मपुराण—( उत्तरखण्ड, २२२ वॉ अध्याय ) गोकर्ण क्षेत्रमें मृत्यु होनेसे मनुख्य । विसंदेह शिवरूप होजाता है; उसका फिर जन्म नहीं होता ।

गरुड्पुराण——( पूर्वार्द्ध, ८१ वॉ अध्याय ) भारतवर्षमें गोकर्ण नामक उत्तम तीर्थ है । कूर्भपुराण——( उपीर भाग, ३४ वॉ अध्याय ) तीर्थोंमे उत्तम गोकर्ण तीर्थ है, जिसमें गोकर्णेश्वर शिवलिंगके दर्शन करनेसे मनोवाञ्छित फल लाभ होता है, तथा वह मनुष्य शंकरको अति शिय हो जाता है।

वाराह्पुराण—( उत्तराई, २०७ वॉ अध्याय ) एक समय महर्षि सनत्कुमारने सुमेरु पर जाकर ब्रह्मासे पूछा कि शिवजीका नाम उत्तर गोकर्ण, दक्षिण गोकर्ण और शुगेश्वर किस मांतिसे हुआ ? इन लिङ्गोंके स्थान कहा हैं। ब्रह्माजीने कहा कि मंदराचलके उत्तर किनारेपर मुंजवान पर्वत हैं, वहाँ पार्वती और स्वामिकार्तिक आदि गणोंक साथ मगवान शहर विरा-जते थे। शिलाद मुानिके नंदी नामक पुत्र उस स्थान पर बहुत कालसे उम्र तप कर रहे थे। शिवजीने नंदीको बहुत बरदान दिया और कहा कि आजसे सर्वत्र हमारे तुल्य तुम्हारा पूजन हीगा । उन्होंने अपने जानेके समय नंदीसे कह दिया कि हम श्लेष्मातक वनमें जाते हैं, किसीके पूछने पर तुम उस स्थानको वतलाना नहीं। ( २०८ वॉ अध्याय ) शिवजोके जाने पर नन्दिश्वरने चतुर्भुज तथा त्रिनेत्र होकर दिन्य रूप घारण किया और हाथोंमें त्रिश्रूछ 'परिघ, दंड और पिनाक धारण करके दूसरे शिवके समान वह होगया। देवताओंने नन्दीश्वरके विलक्षण तेजको देखकर यह वृत्तान्त इन्द्रसे कहा । इन्द्रको भय हुआ कि यह तपस्त्री अवस्य तीनों छोकोंको अपने वशमें करेगा, इस छिये शिवजीसे मिलकरके इसकी शांतिके लिये कोई उपाय पूछना चाहिये । ऐसा विचारकर ब्रह्मा और विष्णुको साथ ले वह नन्दीके पास पहुँचे । नन्दीने ब्रह्मादि देवताओंका वडा सत्कार किया और इनके दर्शनसे अपने को कृतकृत्य माना, परन्तु उनके पूछने पर शिवका पता नहीं वताया । ( २०९ वॉ अध्याय ) तव देवता मुखवान पर्वतसे शिवजीको -खोजने चले और ढूँढते ढूँढते इलेप्मातक वनमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने मृगरूप धारण किय हुए शिवजीको देखकर उनको पहचान छिया । सब छोग मृगको पकडनेके छिये चारोओरसे दौढे। इन्द्रने उस मृगके शृंगका अग्रभाग जाकर पकड़ा, विचला भाग ब्रह्माने पकड लिया और शृंगका मूल विष्णुके हाथमें आया। तव वह शृंग तीन दुकडे होकर तीनोंके हाथमें रह गया और मृग अन्तर्द्धान होगया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओ ! तुम सब हमको नहीं पासकोंगे। अब शृंग मात्रके लाभसे सन्तुष्ट हो जाओ।

(२१० वॉ अध्याय) इन्द्रने श्रंगके निज खण्डको विधि पूर्वक समरावतींपुरीमें स्थापित किया और ब्रह्माने उसी भूमिमें स्थापित कर दिया। दोनो खण्डोंका नाम छोकमें गोकणे प्रसिद्ध हुआ। विष्णुनेमी अपने हाथके श्रंगके खण्डको छोकके हितके छिये स्थापित किया, जिसका नाम श्रंगेश्वर हुआ। जहां जहा श्रंगका खण्ड स्थापित हुआ, वहाँ जिवजी निज अंशकछासे स्थित होगये।

छद्गापुरीका रावण सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत अपने पुत्र मेघनादके साथ स्वर्गमे गया। उसने वहाँ इन्ट्रादि देवताओंको जीत स्वर्गमें निज राज्य स्थिर किया। रावणने अपने घर जानेके समय अमरावतीके गोकर्णेश्वरको छंकामें स्थापित करनेके छिये अपने साथ छे छिया। वह अपने मार्गके एक स्थानमें गोकर्णेश्वर शिवछिङ्गको रख संभ्योपासन करने छगा। जब चछनेके समय वह शिवछिङ्गको उठाने छगा, तब वह नहीं उठा। उस समय रावण उसी मांति छिङ्गर

को वहाँही छोड़कर लङ्काको चला गया। उसी लिङ्कका नाम दक्षिण गोकर्ण प्रसिद्ध हुआ। उसकी किसीने प्रतिष्ठा नहीं की, लोककी रक्षाके लिये शिवजी अपने आप भूमिमें स्थिर होगये ( ब्रह्माके स्थापित शृंगके खण्डका नाम उत्तर गोकर्ण है, उनका वृत्तान्त भारत-भ्रमण दूसरे खण्डके गोलागोकर्णनाथमें और विष्णुके स्थापित शृंगके खण्डका वृत्तान्त तीसरे खण्डके शृंगेक्षरनाथमें लिखा हुआ है )।

स्कन्दपुराण-( ब्रह्मोत्तर खण्ड, दूसरा अन्याय ) शिवजी केलास और मन्दराचलके समान गोकण क्षेत्रमें भी सर्वदा निवास करते हैं। वहां महावल नामक शिवलिङ्ग है, जिसको रावणने बड़ा तपं करके पाया और गोकणिक्षेत्रमें स्थापित किया।

उस क्षेत्रमें अगस्त्य, सनत्कुमार, उत्तानपाद, अग्नि, कामदेव, मद्रकाठी, गरुड, रावण, विभीपण, कुम्मकर्ण आदि व्यक्तियोंने तप करके अपने अपने नामसे शिविटिङ्ग स्थापित किये थे। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, स्कन्द, गणपित, धर्म, क्षेत्रपाट, दुर्गा आदि देवताओं के स्थान है। वहाँके सब तीथों में कोटितीर्थ मुख्य है और सब लिङ्गों में महावल नामक शिविटिङ्ग श्रेष्ठ है। पश्चिमके समुद्रके तीरपर ब्रह्महत्यादि पापोंको नाश करने वाला गोकर्ण क्षेत्र है। उस क्षेत्रमें फाल्गुनकी शिवरात्रिको वेलपत्रसे शिवके पूजन करनेसे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्धहोते है।

दूसरा शिवपुराण-(८ वॉ खण्ड, १० वॉ अध्याय ) पश्चिमके ममुद्रके तटपर गोकर्ण नामक तीर्थ है। शिवजीको मन्दराचल आदि स्थानोंके समान गोकर्णभी प्रिय है। वहाँ असंख्य मनुष्योंने तप करके मोक्ष पाया है। उस तीर्थके महावल नामक शिवलिङ्गको रावणने तप करके पाया था और गणपतिने उसको वहाँ स्थापित किया।

(४३ वॉ अध्याय) एक समय छंकापित रावणने हिमाछय पर्वत पर शिवछिद्ध स्थापित करके शिवका वहा तप किया। जब शिवजी प्रकट नहीं हुए, तब उसने अपने ९ शिरोकों काटकर शिवछिद्ध पर चढ़ा दिया। जब वह अपना दसवां शिर चढानेको उद्यत हुआ तब शिवजी प्रकट हुए । शिवजीने उसके शिरोंको उसके धड़से जोड़ दिया और उससे कहा कि हे दशानन! तुम क्या चाहते हो १ रावणने कहा कि में बळवान होऊं और तुम्हारे छिद्धकों अपने नगरमें स्थापित करके उसका दर्शन करूं, यही वरदान आप मुझको देवें। शिवजीने कहा कि ऐसाही होगा; किन्तु मार्गमें किसी स्थानपर तुम हमारे छिगोंको रक्खोंगे तब वह वहांही रह जायंगे। ऐसा कह शिवजी दो छिग रूप होगये। रावण दोनोंको मंजू-पोमें करके कांवर पर छचछा। मार्गमें शिवकी मायासे रावणको बड़े वेगसे छयुखंका छगी। वह एक मुहूर्तके छिये एक गोपको कांवर थंमा कर मूत्र करने छगा। (४४ वॉ अध्याय) जब रावणके मूत्र करते हुए विछंब होगया और उसका मूत्र नहीं रका, तब अहीरने थककर धरनी पर कांवर रस दिया। उसके पश्चात् रावण बढा जोर करके छिगोंको उठाने छगा; किन्तु वे नहीं उठे। तब वह दोनों छिगोको अपने अगूँठेसे द्वाकर अपने घर चछा गया। जो छिग कांवरमें रावणके आगे था, वह गोक्फीमें चंद्रभाछ नामसे और जो पीछे था वह चिताभूमिमें वैद्यनाथ नामसे प्रसिद्ध हुआ।

जरसोपाके जलप्रपात।

कुमटाके वंदरगाहसे १० मील, कारवारके वंदरगाहसे ५० मील और मोरमू गांवके रेलवे स्टेशनसे ९८ मील दक्षिण-पूर्व ( मङ्गलूरके वंदरगाहसे १०३ मील पश्चिमोत्तर ) होना- वरका वर्रगाह है। उत्तरी किनारा जिलें समुद्रके तीर पर समुद्रके एक वड़े कोलके उत्तर सविडवीजन का सद्रस्थान होनावर एक छोटा कसवा है, जिसमे सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ६६५८ मनुष्य थे; अर्थात् ५२५२ हिंदू, ८६८ क्रस्तान और ५३८ मुसलमान। कोलके दक्षिण-पूर्व जरसोपा नामक नदी, जिसको शिरावती भी कहते हैं, समुद्रमें गिरती है। होनावरमें वढा कारवार होता है। बम्बईके आगवोट मोरमूगांव, कारवार, कुमटा और होनावर होकर दक्षिणकी ओर जाते है।

होनावरसे १८ मील पूर्व नविकी धारांक पीछे जरसांपा नामक वस्ती और उस वस्तीसे २० मील पूर्वकी ओर कोदकानी वस्ती है। होनावरसे जरसोपा वस्ती तक नदीमें नाव जाती है और जरसोपासे कोदकानी तक जंगलका मार्ग है। जलप्रपातोंके पास जानेके लिये सवा- रिके लिये मंचोला भी मिलता है।

कोद्कानी वस्तीके पास जरसोपा नदीके ४ जलप्रपात, जर्थात् बड़े झरने हैं । लोग कहते हैं कि ऐसा विचित्र जलप्रपात किसी जगह नहीं हैं । अमेरिकाके नियागरा नामक जलप्रपात भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। दूरहीं से जरसोपाके पानीका शब्द आकर कानो पर वजलता है । कोदकानीके आस पास २ डाक वगले हैं । वहां के जंगलोमे बनैले सूअर, वाघ इल्लादि वनजतु रहते हैं । कोदकानीके पाससे उसके नीचे अजीव तरहसे खोलता हुआ जलप्रपातोंका पानी देख पड़ता है । तीन स्थानोंसे जलप्रपात देख पड़ते हैं । यूम घामर कर खड़ी उतराईसे उन स्थानोपर जाना होता है । जलप्रपातोके निकटकी एक वस्तीमें खास करके जैन लोग वसे हैं।

वहाँ ४ जलप्रपात है—पिहले का नाम प्रेटफल, अर्थान् वडा जलप्रपात, दूसरेका नाम रोरर अर्थान् गर्जने वाला; तीसरेका नाम रोकेट अर्थान् अप्रिवाण और चाथेका नाम हैमञ्जांची अर्थान् घूंवट वाली दुलिहन है। इनमेंसे पिहला जलप्रपात ८३० फीट ऋपरसे १३२ फीट गहरे कुण्डमें गिरता है। देखनेवाला नीचे कुण्डमें गिरते हुए जलको देख सकता है। रोरर नामक दूसरे जलप्रपातका अग पिहले जलप्रपातसे बड़ा है, किन्तु वह पिहलेके समान तेजीसे नहीं गिरता है। जलप्रपातका पानी कुडमें होकर नदीके विस्तरमें गिरता है। राकेट नामक तीसरे जलप्रपातका पानी फन्वारा वन कर वाणोके समान वर्षता है और हैमञ्जांची नामक चौथा जलप्रपात ऊपरसे निहायत मुलायम देख पडता है, वह देखनेमें नफीस तथा बहुत सुन्दर है।

### रत्नागिरि ।

मोरम्गांवके वंदरगाहते १०% मोल पश्चिमोत्तर ओर वम्बई शहरसे १२६ मील पश्चिण कुछ पूर्व रत्नागिरिका वंदरगाह है। वम्बई हातेक दक्षिणी विभागमे (१६ अंश, ६९ कला, ३७ विकला उत्तर अक्षांग और ७३ अंश, १९ कला, ५० विकला पूर्व देशांतरमें) जिलेका सदर स्थान रत्नागिरि नामक कसवा है। वम्बईसे आगबोट रत्नागिरि, मोरमूगांव, कारवार इसादि वंदरगाहोसे होकर दक्षिण जाते है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय रत्नागिरि कस्बेमें १४३०३ मनुष्य थे, अर्थात्. १०४२७ हिन्दु, ३७०८ मुसलमान, ९९ क्रस्तान, ५३ जैन, २ पारसी और १४ अन्य। रत्नागिरिमें जज, कलकटर आदि हाकिमोकी कचहीरया, कोढ़ियोंके लिये एक अस्प-ताल और अनेक स्कूल हैं। दो कोलोंके बीचके एक चट्टानी टीलेंके ऊपर पुराना किला है। -कसबेसे उत्तरकी छावनीमें थोड़ी फीज रहती है। प्रधान सड़कों पर और वंदरगाहम रातकों लालटेनोंकी रोशनी होती है। लाइट हाउस पर समुद्रके जलसे २५० फीट ऊपर लालटेन जलती है। कसबेसे १९ मील दूरकी एक नदीसे कसबेरें नल द्वारा पानी आता है। जयगढ़, रत्नागिरि और पूरनगढ़ प्रधान वंदरगाह है। गहे, नमक और मकान बनानेके कामकी -लकड़ी अन्य स्थानोंसे रत्नागिरिमें आती है और जलानेकी लकड़ी, मल्ली तथा बांस रत्ना-गिरिसे दूसरे स्थानोंसे मेंने जाते हैं।

रत्नागिरि जिला—इसके उत्तर जंजीराका राज्य और कुलावा जिला; पूर्व सितारा जिला और कोल्हापुरका राज्य; दक्षिण सावंतवाड़ी देशी राज्य और पोर्चुगीजेंका गोआ राज्य और पश्चिम समुद्र है। रत्नागिरि जिलेको दक्षिण कोकन भी कहते है। साधारण तरहसे जिलेको भूमि नीची ऊँची तथा पत्थरीली है। जिलेमें जङ्गल अब कम हैं, सर्प बहुत है। गर्मपानीके झरने राजापुर, खेडगॉन, संगमेश्वर गॉन, अर्वली गॉन, तोरला गॉन और डपोली सवडिवीजनमें है। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय रत्नागिरि जिलेके ३९२२ वर्गमीलके क्षेत्रफलमें ९९७०९० मनुष्य थे, अर्थान् ९२१०४६ हिन्दू, ७१०५१ मुसलमान, ३२७५ कुस्तान, १६९९ जैन, १६ पारसी, २ वै। इ और १ यहूदी। हिन्दू और जैनोमे ४८६७८४ कुन्बी, ८४१९४ मांग और महारा, ६८९७८ ब्राह्मण, ६८०३९ मंडारी (ताड़ीके काम करने वाले), १६६३८ तेली १५१०८ सुतार (वर्ड्ड), १२५४२ सेतार, १०९०६ कुम्मार, १०६२४ चमार, ८६ राजपूत और वाकीमें अन्य जातियोंके लोग थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय रत्नागिरि जिलेके कसवे मालवनमें १७०५३, रत्नागिरिम १४३०३, चिपळूनेंम ११७१७ और विगुरलामें १०१३४ मनुष्य थे । जिलेमे राजापुर इनसे छोटा कसवा है।

इतिहास—रत्नामुर दैत्यके नामसे कसबेका नाम रत्नागिरि पड़ा है। उस देशमें ऐसा प्रसिद्ध है कि शिवजीके अवतार ज्योतिवाने यहाँ रत्नामुरको मारा था। कोल्हापुरके पास एक प्रसिद्ध मिन्दरें ज्योतिवाकी पूजा होती है। चिपळून और कोलकी गुफासे विदित होता है कि सन् ईस्वोके २०० वर्ष पहिल्सेष्०वर्ष पीछे तक रत्नागिरिके उत्तरीय भागमें वौद्ध लोग वसते थे। उसके पश्चान् जिलेम अनक राजा हुए, जिनमें चालुक्य वंशके राजा अधिक वश्चान् थे। सन् १३१२ में मुसलमानाने उस जिलेम छूट पाट किया। व लोग दमोलमें विदे किन्तु जिलेका संपूर्ण भाग सन् १४७० तक उनके अधीन नहीं हुआ। सन् १५०० में सावित्रीके दक्षिणका संपूर्ण कोकन बीजापुरके अधीन हुआ। पोर्चुगीजोंके वल घटनेके समय शिवाजीने वीजापुरकी फीज और पोर्चुगीजोंको जीत करके रत्नागिरि जिलेम अपना अधिकार करिलया। सन् १७५५ में अङ्गरेजोंने पेशवाके साथ मिल करके सुवर्णहुर्ग नामक प्रधान किलेका विनाश किया और उमके दूसरे वर्ष विजयदुर्गको छीन लिया; तव पेशवाने इन कामोंके वद्लेमें अङ्गरेजोंको नव गावोंके साथ बानकोटको देदिया। उन्होंने सन् १७६५ में मालवान और रेडोको जीत कर, मालवान कोल्हापुरके राजाको और रेडी सावंत वाड़िके राजाको बारम दिया। उसके पश्चान् २३ वर्ष तक कोल्हापुर और सावंतवाड़िके

राजा परस्पर छड़ते रहे । अन्तमें दोनों राजाओंने अङ्गरेजी सरकारको माळवान और वेंगु-रळा देकरके उससे मेळ किया । सन् १८१८ में अङ्गरेजोने पेशवासे अन्य जिलोंके साथ रत्नागिरि जिलको लेलिया ।

# उन्नीसवां अध्याय।

( वम्बई हातेमें ) बेलगाँव, गोकाकका जलप्रपात, मीराज, कोल्हापुर, सगली, सतारा, बाई और महाबलेश्वर ।

### बेलगांव।

हुवली जंक्यनसे ५६ मील पश्चिम और मोरमूर्गावके रेखवे स्टेशनसे ६६ मील पूर्व लोडा जंक्यन और लोंडा जंक्यनसे ३३ मील उत्तर वेलगॉवका रेखवे स्टेशन है। वम्बई हातेके दक्षिणी महाराष्ट्र देश (दक्षिणी किस्मत) में (१५ अंश, ५१ कला, ३७ विकला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश, ३३ कला, ५९ विकला पूर्व देशान्तरमें) समुद्रके जलसे लग-भग २५०० फीट उत्तर जिलेका सद्र स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा वेलगॉव है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फीजीछावनीके साथ वेछगाँव कसवेमे ४००३० मनुष्य थे, अर्थात् २२१३७ पुरुष और १८६०० स्त्रियां। इनमे २७२४० हिन्दू, ८६४'९ मुसलमान, ३१८४ कृस्तान, १६१३ जैन, और ५५ पारसी थे। मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें ९९ वॉ और वम्बई हातेके अङ्गरेजी राज्यमें १२ वॉ शहर है।

वेलगाँव कसवा चट्टानी भूमिपर वसा है, उसमें वृक्ष वहुत हैं। उसके पूर्व किला है आर पश्चिमी फींजी लावनी फेली है। बेलगाँवमें जिलेकी प्रधान कचहरियां, जेलखाना, अस्पताल और छोटे वहे लगभग १५ स्कूल हैं। कसबेके चारोंओर दूर दूरपर छोटी २ पहाडियां हैं। वहाँ नमक, सूखी मलली, नारियल और नारियलके लिलकेके रस्सेकी खास करके सौदागरी होती है। चीनी तथा अनेक प्रकारके गले चारोओरसे वेलगाँवमे आते है। एक अच्छी सडक बेलगाँव कसबेसे कोल्हापुर राज्य होकर पूनेको गई है।

किला—लगभग १००० गज लम्बा और ७०० गज चौडा अंडाकार शकलमें वेलगाँवका किला है। उसके चारोओर पत्थरकी दीवार और चौड़ी खाई है। किलेके उत्तर एक वडा तालाब और पश्चिमोत्तर फाटक है। उसके भीतर तोपलाना, वारक (सैनिक गृह) और सिविलियन तथा अन्य लोगोंके चन्द वङ्गले है। नकारखानेके पूर्व एक सादी मसिजद, दृक्षिण एक जैन मन्दिर, कमसरियट स्टोरके आंगनमें दूसरे जैन मन्दिरके दक्षिण-पूर्व सन् १५१९ की बनी हुई मसिजद है।

बेलगाँव जिला—इसके उत्तर मीराजका राज्य; पूर्वोत्तर बीजापुर जिला, पूर्व जमखण्डी और मघोलका राज्य, दक्षिण और दक्षिधा-पूर्व धारवाल और उत्तरी किनारा जिला और कोल्हापुरका राज्य. दक्षिण-पश्चिम गोआका राज्य और पश्चिम सावन्तवाली और

कोल्हापुरका राज्य है। जिल्लेकी सीमाके भीतर आसपासके कई छोटे राज्यकी भूमि है। जिलेमें वड़ा मैदान है, किन्तु जगह जगह झाड़ियोंसे हरे भरे नीची पहाड़ियोंक सिडिसिले हैं। अनेक चोटियोंपर छोटे छोटे किले हैं। कुछ्णा; घटपर्वा और मलपर्वा जिलेकी प्रधान निद्यां हैं. इनमेसे किसीमें सर्वदा नाव नहीं चल सकती हैं। जिलेमें अनेक प्रकारके पत्थर है। पहिलेकी अपेक्षा अब जड़ल कम है। जिलेके पश्चिमके मागके मकान फूस या खपड़ेसे छाये गये है, परन्तु पूर्वके भागमें, जहां वर्षा कम होती है, मिट्टीकी छत वाले सकान वने हैं।

वेलगाँव जिलेके परसगढ़ नामक सविद्योजनमें वेलगाँव कसवेसे ४१ मील पूर्व कुछ दक्षिण सोदती नामक कसवा है। उससे ५ मील पश्चिमोत्तर वर्षमें दो वार यल्लमादेवीका प्रसिद्ध मेला होता है,—दोनो मेले तीन दिनो तक रहते हैं; उनमें १५००० से २००० तक लोग आते है। अगहनकी पूर्णमासीके मेलेके समय यहामाके पितकी मृत्यु होनेका और विशासकी पूर्णमासीके मेलेके समय यहामाके पितकी मृत्यु होनेका और विशासकी पूर्णमासे सेलेके समय उसके जी जीनेकी लीला होती है। वेलगाँव जिलेम महाराष्ट्री कनडी और हिन्दी भाषा प्रचित हैं; सरकारी काम कनडीमें होता है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय वेलगांव जिलके ४६५७ वर्गमील क्षेत्रफलेंम ८६४०१४ सनुष्य थे, अर्थान् ७४६२८६ हिन्दूः ६६२६२ मुसलमान, ४४९९१ जैन, ६३२२ कृम्तान, ८९ यहूँदी और ६४ पारसी । हिन्दुओंमें ९०८४८ लिङ्गायत, ३०४०४ ब्राह्मग. २७११ राजपून और वाकीमें अन्य जातियोंके लोग थे।

रान् १८९२की मनुष्य-गणनाके समय वेछगाँव जिलेके कसवे वेछगाँवेंम ४०७३७, गोकाकमें १२१०६, निपानोमें ११७२८ और अर्थनीमे १०४१६ मनुष्य थे।

इतिहास—सन् १४४२ में महम्मद्शाहके जनरल ख्वाजा महम्मद्गावने वेलगांव कसवेको जीता। सोलह्वी सदीके आरम्भमें कुछ समय तक वह खूरम तुर्किक अधिकारमें था। १९ वी सदीके आरम्भमें वेलगांव जिला धारवाड़ जिलेके नामसे पेगवाके अधीन था। सन् १८१८ में अङ्गरेजोंने पेशवाको पराम्त करके धारवाड़ जिले तथा वेलगांवके किलेको ले लिया। अङ्गरेजी राज्य होनेपर वेलगांव कमनेकी उन्नति होने लगी। सन् १८३६ में धारवाड जिलेके उत्तरी भागको वेलगांव जिला बनाया गया।

# गोकाकका जलप्रपात ।

वेछगांवके रेछवे स्टेशनसे ३६ मीछ ( छोंडा जंक्जनसे ६९ मीछ ) उत्तर कुउ पूर्व गोकाकरोउका रेछवे स्टेशन है। वेछगांव जिछेमें गोकाक एक कसवा है, जिसमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १२१०६ मनुष्य थे; अर्थात् ९६४१ हिन्दू, २२५२ मुसलमान और २१२ जेन।

गोकाकरोडिक रेलवे स्टेशनसे ४ मील दूर गोकाकका जलप्रपात है। वहाँ गतपर्व नदीकी धारा १०५ फीट उपरसे चादरकी तौरपर नीचे गिरती है; गोकाक कसवेके पास रहनेके कारण उसकी गोकाकका जलप्रपात कहते हैं। नीचेका छुण्ड वड़ा गहरा है; वहाँसे गोकाक नहर निकाली गई है। छुण्डके पास महादेव आदि देवताओं के कई एक पुराने मन्दिर है। वर्षा कालमें जलप्रपातका दृश्य बहुत मनोरम रहता है, इस समय जलकी चादरकी चौड़ाई लगभग २०० फीट होजाती है।

# मीराज।

गोकाकरोडके रेलवे स्टेशनसे ४९ मील ( लोंडा जंक्शनसे ११८ मील ) उत्तर मीराजका रेलवे जंक्शन-है । वम्बई हातेमें कृष्णानदीसे पूर्व मीराज राज्यकी राजधानी मीराज एक कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मीराज कसवेमें २६०६० मनुष्य थे, अर्थान् १३१०५ पुरुप और १२९५५ स्त्रियाँ। इनमे २००४६ हिन्दू, ५२४४ मुल्लमान, ७०३ जैन, ५६ कृस्तान, ६ यहूदी और ५ पारसी थे।

मीराज राज्यके दो राजा हैं, एक राजा, जो वडी शाखासे हैं, मीराजमें और दूसरे

जो छोटी शाखासे हैं, वडगावमें रहते हैं।

मीराजका वर्त्तमान राजा गृङ्गाधरराव गणपित जातिके कोकन ब्राह्मण हैं। मीराज कसवेमें उनका महल और १ अस्पताल बना हुआ है। उनके राज्यका क्षेत्रफल ३४० वर्गमील है, जिसमे सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २ कसबे और ५५ गाँव तथा ६९७३२ मनुष्य थे। उनका राज्य शोलापुर और धारवाड़ जिलेसे तथा कृष्णानदीकी घाटीमें है, जिससे उनको ३ लाख रुपयेसे अधिक मालगुजारी आती है, जिसमेसे १२५६० रुपये अङ्गरेजी गवर्नमेंटको दिये जाते है। राजाको ५५४ फौज और ३९८ पुलिस रखनेका अविकार है।

वडगांवके वर्तमान राजा लक्ष्मणराव हरिहर की कन ब्राह्मण हैं। उनके राज्यमें, जो धारवाड, सवारा तथा शोलापुर जिलेमें है, सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ३'. गॉव और ३०५४१ मनुष्य थे। राज्यका क्षेत्रफल २०८ वर्गमील हैं, जिससे उनकी १६०००० क्षयेसे अधिक मालगुजारी आती है, जिसमेंसे ६४१० रुपये अङ्गरेजी सरकारको 'कर' स्वरूप दिये जाते हैं। राजाको २७० फीज और २१९ पुलिस रखनेका अधिकार है।

भीराज राज्य वम्बई हातेके दक्षिणी महाराष्ट्र देशके पोलिटिकल एजेंसीके अधीन

है। दोनो राजा दक्षिणी महाराष्ट्र देशमें औवल दर्जेंके सरदार समझे जाते है।

इतिहास-पेशवाने पटवर्द्धन वंशके एक ब्राह्मणको मीराजका राज्य दे दिया। (संगठी-के इतिहास में देखिये) उसके उपरांत उसमेंसे संगठीका राज्य अलग होगया। उसके पीछे (पेशवाका राज्य अङ्गरेजी अधिकारमे होजानेपर) सन् १८२० में अंगरेजी सरकारकी मंजू-रीसे वह राज्य चार भागोंमें वट गया। उनमेंसे एक भागका मालिक सन् १८४२ में और दूसरे भागका मालिक सन् १८४५ में निष्पुत्र मरगया, इस कारणसे उस दो भाग राज्यका अंत होगया, वाकी दो भाग, जिनमेंसे एक के राजा मीराज कसवेमें और दूसरेके वडगांवमें रहते हैं; विद्यमान हैं।

कोल्हापुर।

गोकाकरोडके रेलवे स्टेशनसे ४९ मील (लोंडा जंक्शनसे ११८ मील) उत्तर मीराज जंक्शन और मीराजसे ३९ मील पश्चिम कुछ दक्षिण कोल्हापुरका रेलवे स्टेशन है। कोल्हा- पुर राज्यके खर्चसे मीराजसे कोल्हापुर तक रेलवे शाखा वनी है। वम्बई हातेके (१६अंश, ४२ कला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश, १६ कला पूर्व देशांतरमें) एक प्रसिद्ध देशी राज्यकी राजधानी कोल्हापुर है, जिसको अनेक लोग करवीर कहते हैं; उसके निकट पुराने करवीरकी लोटी वस्ती है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साथ कोल्हापुर शहरमें ४५८१५ मनुष्य थे; अर्थात् २३३९३ पुरुष और २२४२२ खियां । इनमें ४००७० हिन्दू, ४१९३ मुसलमान, १२७९ जैन, २६० कुस्तान और १३ पारसी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमे ८७ वॉ और (बड़ोदाको छोड़कर) बम्बई हातेके देशी राज्योंमें तीसरा शहर है।

कोल्हापुर शहरके आस पास पहािख्यां हैं, इस िलये शहरके छोटे बड़े प्राय: सब मकान पत्थरसे बने हैं। शहर उत्तम मकानोंसे भूषित है। अनेक सड़कें पक्षी तथा चौड़ी बनी हुई हैं। शहरकी सफाईमें बड़ी उन्नाति हुई है। हालमे चंद सरकारी इमारत उत्तम बनी है। पबलिक बागमें टाउनहाल है। इनके अलावे कोल्हापुरमे पोलिटिकल एजेंटकी सुन्दर कोठी, गिरजा, जेल्लाना, अनेक अस्पताल तथा स्कूल हैं और अनेक शहर तथा कसबोंके लोग आकर सौदागरी करते हैं।

कोल्हापुर शहरके उत्तर ब्रह्मपुरी नामक पीवत्र पहाडीके पास ब्राह्मणोंके मुद्दें जलाये जाते हैं; उससे लगभग १०० गज उत्तर पंचगङ्गा नामक नदीके निकट रानीवागमें राजवंश- के मुद्देंका अग्न संस्कार किया जाता है । रानी वागके समीप एक घरेके भीतर महाराष्ट्र प्रधान शंभाजी, शिवाजी, तारावाई और आईवाईके समाधि मन्दिर है। वौद्ध लोगोंके मंदिर तथा मकानोकी अनेक निशानियां शहरके आस पास मिली है । कोल्हापुरके पास ३ मील घरेकी एक गहरी झील है। कोल्हापुर कसबेसे ३ मील दूर वावरा गांवके पास कोल्हापुरकी पैदल सेना रहती है।

महाराजके महल-कोल्हापुरमें कोल्हापुर नरेशके दो राजमहल हैं,—पुराना महल शहरके मध्यमे और नया महल शहरके बाहर है । पुराने महलका धरा बहुत बडा है, उसके चौकके दरवाजेपर नकार खाना बना है, जिससे भीतर प्रवेश करनेपर दिहने ओर राजवाडा अर्थात् पुराना महल देख पड़ता है । उसके दूसरे मंजिलके दरबार कमरेमें कोल्हापुरके मृत महाराज राजारामको गोद लेनेवाली अहल्यावाई और दूसरे किसी प्रवानकी माता अकावाई की तस्वीर और तीसरे मंजिलमें एक हथियारखाना है। चौकके दक्षिण वगलमें खजानाका मकान और उस मकानमें लगा हुआ राज्यका आफिस है । पुराने महलके पास हाईस्कूल और उसके आगे देशी पुस्तकालय है।

शहर और रेजीडेंसीके बीचमें ७००००० स्पयंके खर्चसे अंगरेजी ढंगका नया राजमहल बना है। एक बहुत बढ़े रमनेके मीतर राजमहल और एक बढ़ा सरोवर है। राजमवनमें एक लम्बा चौड़ा मनोहर दरवार गृह बना है। उसकी छत तथा दीवारोमें सफेद पालिस
पर सुनहली गिलटी द्वारा विविध भांतिके फूल पत्र और पिक्षयोंकी मूर्तियां बनी हुई है। वहां
ऊपर अनेक बरामदे भी हैं। दरबार गृहके फर्शमें विविध रंगके बहुमूल्य पत्थरोंकी सुन्दर
पचीकारी कीहुई है। उसके ऊपर बड़ा कालीन बिछा है। उस गृहके द्वारके सामने मार्चुलका
अर्द्धचन्द्राकार सुन्दर चवूतरा है, जिसके ऊपर सुन्दर सिंहासन रक्खा है। दरबार
गृहके एक ओरकी दीवारके पास पूर्वोक्त सिंहासन और तीन ओरकी दीवारोंमें गाथिक ढंगके
द्वार बने हैं, जिनके ऊपरकी महरावियोंमें भांति भांतिके चित्रोंसे चित्रित शीशे जड़े गये है।
दरबार गृहके कमरेके पास उससे लगे हुए अङ्गरेजी ढंगसे सजे हुए दो मनोरेम कमरे है,
जिनमें महाराजसे भेंट करने वाले अङ्गरेज लोग आकर ठहरते हैं।

महालक्ष्मीजीका मन्दिर-शहरके भीतर पुराने राजमहलके निकट खजाना घर और खजानाघर तथा राज्यके आफिसके पीछे कोल्हापुरकी प्रसिद्ध महालक्ष्मीजीका विशाल मन्दिर है, जिसको बहुत लोग अम्बाका मन्दिरभी कहते हैं। उस मन्दिरमें पुरानी कारीगरिके अनेक खंदाहरण विद्यमान है। मन्दिरका प्रधान भाग देशी खानोंसे निकले हुए नीले रंगके पत्थरोसे बना हुआ है। एक बड़े घेरेके पूर्व बगलमें महालक्ष्मीजीका निज मन्दिर है। मन्दिरके गुम्बजके नीचेकी नकाशीका काम जैन मन्दिरोंके ढांचेका है। जैन लोग कहते हैं कि यह हमारी इष्ट देवी पद्मावतीका मन्दिर है। प्रति वर्ष वैशाखमासमें महालक्ष्मीजीकी प्रतिनिधि स्वरूप पीतलकी प्रतिमा शहरमें चारोंओर फिराई जाती है, उस समय बहुतसे लोग एकत्र होते हैं। महालक्ष्मीजीके मन्दिरके पास पद्मसरोवर, काशी और मणिकणिकातीर्थ और विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि देवता हैं।

देवीभागवत—सातर्वे स्कन्बके ३८ वे अध्यायमें लिखा है कि, दक्षिण देशमें सह्याद्रि नामक पर्वतपर कोल्हापुर नामक नगरमे लक्ष्मीजी सदा स्थित रहती हैं ( लोग कहते है कि करवीर माहात्म्यमे महालक्ष्मीजीकी महिमाका विशेष विवरण लिखा है )।

मन्दिर और गुफा—पनालाके किलेके पास जानेवाली सडकके समीप समुद्रके जलसे लगभग २६०० फीट ऊँची ज्योतिना नामक पहाडी है। उसके ऊपर बहुतेरे मन्दिर वने हुए हैं, जिनमेंसे ३ शिव मन्दिर प्रधान हैं। उस मन्दिरोंमें कोई बहुत पुराना मन्दिर नहीं है। उस पहाडीके बगलमें पत्थर निकालकर वनाईहुई कई एक पुरानी कोठरियाँ अर्थात् गुफायेहें।

ज्योतिवा पहाड़ीके पास पावलाकी गुफार्मे ३४ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा एक वड़ा कमरा है, उसमें चट्टानके १४ स्तम्भ लगे है और भीतरकी दीवारोंमें काटकर छोटी कोठरिया बनाई हुई है। कमरेके वायेंके वगलमें (आगेसे पीछे तक ) ३० फीट लम्बी और १५ फीट चौड़ी वेडील शकलकी चैत्यगुफा अर्थात् वौद्ध मन्दिर है।

पनालाका किला—कोल्हापुर शहरसे १२ मील पश्चिमोत्तर समुद्रके जलसे लगभग ३००० फीट उपर पनालाका पहाडी किला है। ७ मील तक सुगम मार्ग और ५ मील खड़ी चढ़ाईकी राह है। पूर्व समयमें वह किला दुर्गम तथा दुर्भेद्य था, किन्तु अव उसमें जानेका सुगम मार्ग वना दिया गया है, जिसपर तांगा चला जाता है। पहाडीके शिरपर किला है। किलेके "चार दरवाजे" के पास मारुतिका मन्दिर है। उससे आगे जानेपर वाई ओर एक स्कूल देख पड़ता है, जो पहिले मुसलमानोका मकवरा था। उससे थोड़े आगे सडकके उसी वगलमें शम्भाजीका मन्दिर है। खड़ी पहाडीके वगलपर शिवाजीकी दो मिलली इमार्त है, जिसमें गर्मीकी ऋतुओंमें कोल्हापुरके पोलिटिकल एजेट रहते हैं। उसके है मील दक्षिण-पश्चिम १३० फीट लम्वा, ५० फीट चौड़ा तथा ३० फीट ऊँचा पत्थरसे बना हुआ मालखाना है। शिवाजीके समयमें उसमें फौजके खानेके लिये गहे रक्षे जाते थे। सन् १६५९ और १६६०में जब बीजापुरकी सेनाने उस किलेमें प्रमास तक शिवाजीको घर रक्षा था, तब उसी मालखानेके गहेसे उनको सेनाका निर्वाह हुआ था। किलेके पश्चिम बगल पर नकाशीदार तहरा फाटक है। एक देव मन्टिरके पास सन् १४९७ का बना हुआ एक सरोवर है। किलेके पूर्ववाले फाटकसे लगभग १ मील दूर पत्रनगढ़का किला है।

कोल्हापुरका राज्य-त्रम्बई हातके अङ्गरेजी जिलांके वीचमें कोल्हापुरका राज्य है। इसके उत्तर सतारा जिला; पूर्वोत्तर कृष्णानदी, जो सांगली, मीराज आदि देशी राज्योंसे कोल्हापुरको अलग करती है, पूर्व तथा दक्षिण वेलगाँव जिला और पश्चिम सहााद्रि पर्वत है। कोल्हापुर राज्यमें महाराष्ट्र देश तथा करनाटकके पुराने हिन्दू राज्यका भाग जामिल है, इसिलये राज्यमें महाराष्ट्री तथा कनड़ी दोनों भाषा प्रचलिन हैं । राज्यकी राजवानी कोल्हापुर शहर है । राज्यके पश्चिम ऊंची पहाड़ियाँ और मध्यमें नीची पहाड़ियोंकी कई लाइनें और पूर्वके भागमे खेतोंका मैदान है । राज्यके पश्चिम भागमे पनाला, विशलगढ़, वावरा, भूघरगढ़ आदि पहाड़ियों पर कोल्हापुरके प्रधानोंके पुराने किले हैं। पनाला, विज्ञा-लगढ़, भूधरगढ़ और कोल्हापुरकी पहाड़ियोंमे लोहेके ओर मिलते हैं। राज्यमें अनेक पहा-ड़ियोंसे पत्थर निकाला जाता है। कोल्हापुर राज्यकी आठा निदयोंससे कोई ऐसी नहीं है, जो गर्मीकी ऋतुओं में हिल कर पार जाने लायक न होय। उस राज्यमं धान, मिलेट, ऊस, तंत्राकू, कपास और अनेक भांतिकी तरकारियां बहुत पदा होती हैं। धातु और मिट्टीके वर्त्तन, ऊन और सूतके कपडे; कागज; इतर, छाह इत्यादि वस्तु तयार होती हैं । रुई, चीनी, तंत्रकृ, और अनेक प्रकारके गहे उस राज्यसे वाहरके कसवों में भेजे जाते हैं और रेशम, नमक, गंक्क, अनेक भॉतिके मसा**ले और खुरदा वस्तुएँ अन्य स्थानोसे** उस राज्यमे आती हैं। कोल्हापुर, शिरोल, वड़गांव, अलटा, इंचल करंजी, कागल और मलकापुरमे देशी सीदागरी होती है। कोल्हापुरको 'कर' देने वाली विशलगढ़, वावरा, कागल, इंचलकरंजी आदि १३ मिलकियतें हैं। कोल्हापुर कसनेमें वड़ा जेलखाना और राज्यमे १३ मातहत जेल हैं। कोल्हापुर राज्य-में एक प्रविशियल कालिज, एक देशी पुस्तकालय और छोटे वह लगभग १७५ स्कूल है। राज्यसे महाराजको वापिक लगभग २३०००० रुपये मालगुजारो आती है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कोल्हापुर राज्यके २८१६ वर्गमील क्षेत्रसल-में ८००१८९ मनुष्य थे; अर्थात् ७१९१६४ हिन्दू, ४६७३२ जेन, ३३०२२ मुसलमान, १२५३ कृत्तान, १२ बौद्ध, ५ यहूदी और १ पारसी । हिंदुओं मे ३६२१५८ कुनवी, ७२३९१ लिगायत, ६५३१४ महारा, ३८३२६ घांगड़, २९४४६ माह्मण, १३३२३ मांग, ११४५१ सोनार, १०२१९ चमार, ८५०९ कुम्भार, ७४७६ नापित (नाई), ५९२४ कोष्टी, ५६६६ दर्जी, ५२७७ विराध, ५२०८ धोबी, १५०० राजपूत और वाकीमें अन्य जातियों के लोग थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कोल्हापुर राज्यके कसने कोल्हापुरमें ४५८१५, इंचल करंजीमें ११२०० और शिरोल, कागलमें दस दस हजारसे कम मनुष्य थे।

इतिहास—देशी कहावतोंसे विदित होता है कि पूर्वकालमें कोलापुरके पासका 'कर-वीर' नामक नगर बहुत प्रसिद्ध तथा एक पित्र स्थान था। महालक्ष्मीजीका वड़ा मंदिर उन कहावतोंका साक्षी है। उस मंदिरके चारोओरके बरामदे अब नहीं हैं। कोल्हापुर कसवेके उत्तर वगलमें अब तक करवीर नामक एक छोटा गांव है। प्रथम करवीर राजधानी था; पीछे कोल्हापुर राजधानी बनाया गया। कोल्हापुर शहरके आस पास बौद्धोकी इमारातोंकी अनेक निशानिणं मिली हैं। लगभग सन १८८० में एक बौद्ध स्तूपमें विहोरका एक डब्बा मिला था, जिसके उपर सन ईस्वीके आरंभ से लगभग २०० वर्ष पहिलेके राजा अशोकके समय- का लेख था; इससे जान पड़ता है कि कोल्हापुर अति प्राचीन स्थान है। आस पासकी भूमि खोदने पर अनेक छोटे मंदिर तथा अन्य इमारतें मिली है, जो किसी समयमें मूकंपसे पृथ्वीमें घस गई थीं।

पश्चिमीचाट पर वसने वाले सिलहार वंशके प्रधानके तीसरे पुत्रके वंशधराने कोल्हापुर शहरके चारो ओरके देश आरे वेलगांव जिलेके पश्चिमोत्तरके भागको १० वीं सदीके अंतमें अपने अधिकारमें किया । सन् १२१३—१२१४ में देवगिरिके याद्ववंशके राजाने उनसे वह देश और पनालाका किला छीन लिया । पीछे वहमनी खांदानके वादशाहने यादवांको निकाल-कर वहां अपना अधिकार जमाया । पीछे उस देशको बीजापुरके वादशाहने अपने अधिकार-में किया । उसने सन् १५४९ में पनालाके किलेकी मरम्भत करवाई । सन् १६५९ में महा-राष्ट्रकुलभूषण महाराज शिवाजीने बीजापुर वालोसे कोल्हापुरका देश और पनालाका किला छीन लिया । सन् १६५० में दिल्लिके वादशाह औरंगजेबने शिवाजीके बंशधरोसे पनाला-का किला छ लिया ।

सन् १६८० ई० में महाराज शिवाजीके देहान्त होने पर उनके पुत्र शंभाजी उनके चत्तराधिकारी हुए, जिनको सन् १६८९ में औरंगजेबने मार डाला और शभाजीके पुत्र जाहुजीको केंद्र कर रक्खा । सन् १७०० म जब शिवाजीके छोटे पुत्र राजाराम सर गये: न्तव उनकी विधवा स्त्रीने शिवाजी नामक अपने पत्रको कोल्हापरमें रक्खा । सन् १७०७ में औरंगजेवक मरनेके पश्चात् शाहूजी, दिलीकी अधीनता म्बीकार करके अपने दादा प्रीवाजीकी जायदादके अधिकारी वने । उन्होंने सिताराको अपनी राजधानी वनाया। न्देंड शिवाजीके वेंड पुत्र शंभाजीके और छोटे पुत्र राजारामेंक वंशवरंसे कई वर्षी तक अपने अधिकारके लिये झगडा जारी रहा। सन् १७३१ में मिव हुई, जिसके अनुसार राजारामके न्वंशघरोंके अधीन कोल्हापुर स्वतंत्र राज्य माना गया । सन् १७६० मे राजारामके पुत्रकी -मृत्यु होने पर भोशला वंशके एक मनुष्य उस राज्यके उत्तराधिकारी हुए । उसकी कई पुश्तके मीछे तीसरे शिवाजी कोल्हापुरकी गही पर थे। सन् १८४५ में कोल्हापुर राज्यकी निग-रातीके लिये अङ्गरेजी पोलिटिकल संपरिण्टेंडेंट कायम हुआ और शहरके पास एक कंप किया गया। सन् १८५७ के वलवेके समय कोल्हापुरके वलवाइयोंने हथियारखोनसे हथियारीको और सरकारी खजानेसे ४५००० रुपये छे छिये। तीसरे जिवाजीने सन् १८६६ में अपने मरनेके समय राजाराम नामक भानजेको गोइ छिया। सन् १८७० में राजाराम इंग्लेडसे हिंदुस्तानको लैटिते समय मार्गमें मर गये । तब उनकी विधवा रानीने एक लडकेको रोोद छेकर कोल्हापुरेक सिंहासन पर बैठाया । वह लडका महाराज गिवाजी छत्रपतिके नामसे प्रसिद्ध हुआ। सन् १८८३ में शिवाजी छत्रपति उन्मत्त होकर मर गये। उनका कोई पुत्र नहीं था इस छिये उनकी रातीने कोल्हापुर राज्यके अधीनके कागछ नरेशके बहे-पुत्र यशवंत रावको, जिनका जन्म सन् १८७४ में हुआ था, गोद छिया । यशवतराव सन् १८८४ के मार्चमें महाराज शाह छत्रपतिके नामसे कोल्हापुर राज्यके उत्तराधिकारी हुए । सन् १८९१ में वडोदाके एक राजपुरुषकी राजक्रमारीसे उनका व्याह हुआ। कोल्हापुरके राजा-ओंको दत्तक पुत्र बनानेका अखितयार है। उनको अङ्गरेज महाराजकी औरसे १९ वापींकी सलामी मिलती है।

## संगली।

मीराज जंक्शनसे ६ मील पश्चिमोत्तर ( लेंडा जक्शनसे १२४ मील उत्तर )सगलोका रेलवे स्टेशन है। बम्बई हातेके दक्षिणी महाराष्ट्र देशमे कृष्णा नदीके पास संगली नामक देशी राज्यकी राजधानी संगली कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय संगळी कसबेमें १४७९८ मनुष्य थे; अर्थात् ११७५५ हिन्दू, २०५७ मुसलमान, ९२७ जैन और ५९ कस्तान।

संगठीमें एक छोटा किला है, जिसके भीतर वहाँके राजाका महल और उनके अनेक आफिस बने हुए हैं। वाहर अनेक आफिस और कसवेकी वस्तियाँ हैं। कसबेसे दक्षिण एक छोटी नदी कृष्णामें मिली है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय संगळी राज्यके ८९६ वर्गमीलमें १९६८३२ मनुष्य थे। यह राज्य वस्वई हातेके दक्षिण महाराष्ट्र देशके पोलिटिकल एजेंसीके अधीनः ६ दुकड़ोंमें है। राज्यसे राजाको ९८१३५० रुपये मालगुजारी आती है। संगलीके राजाकोक नाहाण हैं।

इतिहास—पेशवाने पटवर्द्धन वंशके हरिमट्ट नामक ब्राह्मणको मीराजका राज्य दे दिया। सन् १७७२ में गोविदरावहरिके पोते चितामणि राव राज्यके अधिकारी हुए। चितामणि राव केवल ६ वर्षके लड़के थे, इस लिथे उनके लड़कपनमें उनके चाचा गंगाधर रावने राज्यका प्रत्रंथ किया। लड़केके बड़े होने पर चचा भतीजेमें राज्यके लिये झगड़ा छठा। अन्तमें उस राज्यमेंसे मीराजका राज्य गंगाधर रावको और संगलीका राज्य चिता—मणि रावको मिला। उस समय मीराजकी मालगुजारी ४०९८०० रुपये और संगलीको इ३५१८० रुपयेथी। सन् १८१८—१८१९ में पेशवाके परास्त होनेक पश्चान् चितामणि राव अङ्गरेजी गवर्नमेण्टके अधीन हुए। सन् १८५१ में चिन्तामणि रावका देहान्त होगया। अव जनके पुत्र वर्तमान संगली नरेश चंडीराव चिन्तामणि है।

#### सतारा।

संगलीके रेलवे स्टेशनसे ७६ मील (लोंडा जंक्शनसे २०० मील) उत्तर कुछ पश्चिम ओर पूनाके रेलवे स्टेशनसे ७८ मील दक्षिण सतारा रोडका रेलवे स्टेशन है। वन्नई हातेके दक्षिणी विभागसे (१७ अंश, ४१ कला, २५ विकला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश, २ कला, १० विकला पूर्व देशान्तरसे) कृष्णा और येना नदीके संगमके निकट जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा सतारा है। सतारा रोडके रेलवे स्टेशनसे पश्चिम १० मीलकी पक्षी सड़क सतारा कसवेको गई है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके सहित संवारा कसवेमें त्र९६०१ मनुष्य थे, अर्थात् १५४०६ पुरुष और १४१९५ स्नियां। इनमें २४६८९ हिन्दू, ३७६० मुसलमान, ५५९ क्रस्तान, ४३७ जैन, ७८ पारसी, ७६ यहूदी और ६ अन्य मनुष्य थे।

सताराके मकान छोटे तथा सादे हैं; किन्तु कसवा साफ तथा उसकी सडके चौडी हैं। नहाँ एक हाई स्कूल, जेळखान, अस्पताल और जिल्की कचहारियाँ है। सताराके पूर्व और पश्चिम पहाडियाँ हैं। पश्चिमकी पहाडीसे कसने तक ४ मील लम्नी एक नाली लाई गई है; रिजस द्वारा कसनेमें पानी आता है। १५ मील लम्बी और इतनीही चौड़ी मूमिपर फांजी छावनी फैली है। उसके दक्षिण किनारेपर पुरानी रंजीडेन्सीका हाता है, जिसके उत्तर फाटकके बाहर यूरोपियन सिपाहियोंकी लाइनें, लाइनोंके उत्तर देशी सिपाहियोंकी लाइनें और सबर वाजार है। अहरेजी वारकके हैं मील पश्चिम एक वृक्षके चारों और पत्थरका चन्त्ररा है, जिस पर सताराके राजा शाहजी और वहाँके मृत कमिश्नरके स्मरणार्थ एक हृद्य-श्राहक देख देखनेमें आता है। यूरोपियन वारकसे हैं मील पूर्वीत्तर नया करनाह है। कसनेके बीचमें सताराके राजा आपासाहबका वनवाया हुआ पुरान महलके पोस

कसनेके बीचमें सताराके राजा आपासाहवका वनवाया हुआ पुरान महलके पास दससे लगा हुआ नया महल है, जिसके ऑगनके उत्तर वगल पर एक बहुत वडा कमरा, ऑगनके आगे कलक्टर साहवका आभिस और वड़े कमरेके पश्चिम जज साहबका आभिस है। नये महलसे नै मीलकी सड़क पूर्व ओर पुराने कवरगाहका गई है। पुराना महल अब छोड दिया गया है। उससे लगभग २०० गज दूर राजारामका जिला (बाहरका मकान) और वाग है।

राजारामको सताराकी मृतरानीने दत्तकपुत्र बनाया था, किन्तु अङ्गरेजी सरकारने उसको उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। राजारामके पास सताराके राजाओं मे भूपण और शिवाजीं के जयभवानी नामक प्रसिद्ध तल्यार तथा अनक दूसरे हथियार, अर्थात् एक बघनखा नामक हथियार, जिससे उन्होंने अफजलखाँको घायल किया था, एक गेंडेका उत्तल, जिस पर हीरके ४ फूल जंडे हुए हैं, एक डच्या जिमपर हीरा, लाल आदि रत्न जंडे हैं, रत्न जंडे हुए कलम तथा दावात, लड़ाईका वखतर और १ फीट लम्या (जिसकी मूठमें हीरे आदि रत्न जंडे हुए हैं) सुन्दर खन्तर है।

एक छोटी खड़ी पहाडीके शिरपर सतारेका किला है। किलेके उत्तर वगलपर मजबृत फाटक वना हुआ है। नीचेसे चढावका मार्ग फाटक तक गया है। किलेके भीतर अव
चन्द वँगलोंके अतिरिक्त कुळ नहीं है, प्रायः सर्वत्र उजाड़ होरहा है। किलेसे चारों ओर
पहाड़ियाँ देख पड़ती है, जिनमेंसे चन्द पहाडियों पर उजड़े पुजड़े किले है। ऐसा प्रसिद्ध
है कि पनालाके राजाने, जो सन् ११९२ में राज्य करता था, सताराके वर्तमान किलेको
वनवाया था।

सतारासे ३ मील पूर्व कृष्णा और येना नदीके सङ्गमके पास महुली नामक गाँव है, वहां चारों तरफके लोग मुदें लाकर जलाते हैं। नदीके तीरपर सन् १७०० का बना हुआ रानेश्वरका मन्दिर सन् १७४२ का बना हुआ मोलेश्वर महादेवका मन्दिर और सन् १८२५ का बना हुआ राधाशंकरका मन्दिर और संगमके पास सन् १७३५ का बना हुआ वहाँके सब मन्दिरोंसे बड़ा विश्वेश्वर महादेवका मन्दिर और सन् १६७९ का बना हुआ सङ्गम-श्वर महादेवका मन्दिर हैं। सङ्गमेश्वरके मन्दिरके वाहरके फाटकसे नीचे कृष्णा नदीके तीर तक सीहियाँ बनी हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ बहुतेरे अन्य मन्दिर और सितयोंके स्थान हैं।

सतारा जिला-इसके उत्तर नीरानदी, जो पूना जिलेसे सताराका जुदा करती है और -दो छोटे देशी राज्य, पूर्व शोलापुर जिला और कई मिलकियते, दक्षिण कोल्हापुर और -संगलीका देशी राज्य तथा बेलगाँव जिलेके चन्द गाँव और पश्चिम सहादि पहाड़ियाँकी श्रेणी है, जो छुंछावा और रत्नागिरि जिलेसे इस जिलेको जुदा करती है। जिलेका सद्र स्थान सतारा कसवा है। जिलेमें पहाडियाँ वहुत हैं। छगभग ६५० वर्गमील भूमिपर जङ्गल है। पश्चिमकी पहाड़ियोंमें वैनेले सूअर, भारू, सांभर, हरिन इत्यादि वनजन्तु रहते है। सतारा कसवेसे ४६ मील पूर्वोत्तर सिहनपुर गाँवके पासकी पहाड़ी पर महादेवजीका मन्दिर है। वहाँ यात्री बहुत जाते है, फाल्गुनमें मेला होता है, जिसमें ५०००० तक मनुष्य जाते है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सतारा जिलेके ४९८८ वर्गमील क्षेत्रफलमे १०६२३५ मनुष्य थे; अर्थात् १००८९१८ हिन्दू, ३६७१२ मनुष्य थे; अर्थात् १००८९१८ हिन्दू, ३६७१२ मुसलमान, १५६७९ जैन, ८८६ क्रस्तान, ९९ पारसी, २९ सिक्ख, २१ यहूदी और ६ बौद्ध । हिन्दुओं में ५८३५६९ कुन्वी; ८७६७९ महारा, ४८३६२ ब्राह्मण, ४१५४७ धांगर, २४७८४ माली, २०९१९ मांग, १७०३५ लिंगायंत, १६१०५ चमार, १४२५१ नापित (नाई), १२३२१ क्रमाए, ११०४३ मुतार (वर्व्ह), ८६३२ कोस्ती, १३२८ राजपूत, ३७९६ जंगम, २०४६ बनजारा और बाकीमें अन्य जातियोंके लोग थे। सतारा जिलेमें महाराष्ट्री और कुल कनडी भाषा प्रचलित है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सतारा जिलेके कसबे सतारामें २९६०१, वाई में १२४३८, करदामें १२०८६, अस्तामें ११४०३, तासगाँत्रमें ११२७१ और इसलामपुरमें १०६५७, मनुष्य थे। इसी जिलेमें गर्मीकी ऋतुओं में अङ्गरेजोंके रहनेका स्थान महावलेश्वर है।

इतिहास-एक समय सताराके किलेमें दीवार; दुर्ज तथा फाटक, सब मिलकर गिनती में १७ थे, उसी कारणसे शहरका नाम सतारा पड़ गया । संभव है कि वम्बई हातेके कोकनकें समान सतारा जिलाभी सन् ईस्वांके ९० वर्ष पहिलेसे सन् ३०० ईस्वी तक अन्ध्रभृत्य या शातकणी वंशके राजाओं के अधिकारमें था। कदाचित् उस वंशकी शाखाके कोल्हापुर वालें ने वीसरी अथवा चौथी सदी तक सतारापर अपना अधिकार रक्खा था। उसके पीछेसे १४ वी सदीके आरम्भ तक सताराके विषयमें कोई इतिहासिक समाचार नहीं मिलता है। शिला तथा तांवेके पत्तरपरके छेख रत्नागिरि और वेछगाँव जिले तथा कोल्हापुर राज्यके पड़ोसमें मिले हैं, इससे सम्भव है कि लगभग सन् ५५० से सन् ७६० तक चालुक्य वंशवाले, सन् ९७३ तक रास्त्रकृता वंशवाले सन् १२२० तक पश्चिमी चालुक्य और उनके अधीनके शोलापुरके शिलहरा और लगभग सन् १३००तक देविगिरिके यादव वंशवाले राजा सतारा जिलेपर अधिकार रखते थे। सन् १३१८ में यादव वंशके राजाके राज्यका विनाश होनेपर मुसलमानोंने और सन् १३४५ में वहमनी लानदानके बादशाहने सतारापर अधिकार किया। १५ वीं सदीके अन्तमें वहमनी खानदानके अन्त होने पर सताराके कई राजा बने; किन्तु पीछे सतारा जिला बीजापुरके अधीन हुआ। उसके पश्चात् पासके पूना और शोलापुर-जिलेके साथ सतारा जिला महाराष्ट्रोंके राज्यका केंद्र बना। सन् १६७३ में शिवाजीने सताराका किला ले लिया। सन् १६९८ में सतारा महाराष्ट्रोंके राज्यका सदर स्थान बना। दूसरे वर्ष औरंगजेषने सतारामें जाकर महाराष्ट्रोंको परास्त किया। अठारहवी सदीके आरम्भसे ं लगभग सन् १७५० तक मुगल वादशाहोंके निर्वल होनेके समयमें महाराष्ट्रोंके अधिकारका

मार्ग खुला । सन् १७०५ में महाराष्ट्रोंने आनाजी पन्तकी चातुर्य्वतासे फिर मुसलमानासे किला छीन लिया । लगभग सन् १७१८ में वालाजी पेशवाका प्रताप चमका । सन्१७४९ में ब्राह्मण पेशवाने सताराके राजपूत राजाओका राज्य ले लिया । पेशवाका सदर स्थान पूनामें हुआ । शिवाजीके वंशके सताराके राजा पेंशन पाने लगे ।

सन् १८१८ में जब पूनाके दूसरे वाजीराव पेशवा परास्त हुए, तब अङ्गरेजी सरकारने शिवाजीके वंशधर दूसरे शाहूजीके पुत्र प्रतापिसहको, जिसको पेशवाने राजकैदी-के समान पिंशन देकर रक्खा था, आसपासके देशके साथ सतारा देदिया और पेशवाके वाकी राज्यको अपने राज्यमें मिला लिया। सन् १८३९ में जब राजा प्रतापिसहने वगावत-की इच्छा की, तब अङ्गरेजोंने उनको राजकैदी वना कर वनारस में भेजिदिया और उनके भाई शाहूजीको, जिनको आपासाहव भी कहते है, सताराकी गदी पर बैठाया। सन् १८४८ में आपासाहव निष्पुत्र मरगये, तब अङ्गरेज महाराजने उनका राज्य अपने राज्यमें मिला लिया और उनकी ३ रानियोको उचित पेशिनका प्रबंध कर दिया। वे सताराके महल्लमें रहती थीं। सन् १८७४ तक तीनोंका देहांत होगया।

# बाई।

सतारारोडिके रेळवे स्टेशनसे ९ मील उत्तर और पूनाके रेळवे स्टेशनसे ६९ मील दक्षिण बाधरका रेळवे स्टेशन है। वाधरसे पश्चिम ओर ४० मीलकी सडक महावलेश्वरको गई है; उसी सडक पर वाधरसे १८ मील पश्चिम ओर सतारा कसबेसे २० मील उत्तर कुछ पश्चिम बम्बई हातेके सतारा जिलेमें कृष्णा नदीके वांगें किनारे पर सबिडवीजनका सदर स्थान बाई एक कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वाई कसवेमें १२४३८ मनुष्य थे, अर्थान् ११४०१ हिन्दू, ९९८ मुसलमान, २१ जैन, १६ कृस्तान, और २ यहूदी।

वाई कसवा कृष्णानदीं किनारों के अतिपवित्र स्थानोमें एक है। उसमे लगभग २० मिन्दर है, जिनमें माधवजी, लक्ष्मीजी, गणेशजी और महादेवजीं के मंदिर प्रधान हैं। कसवेमें त्राह्मण बहुत वसते हैं। नदीं के तीरपर हैं मील तक सीढ़ियाँ बनी हुई है। दिनभर वहाँ के लोग घाटों पर स्तान करने तथा अपने वस्त्र धोने के काममे लगे हुए देखने में आते हैं, क्यों कि उस देशके प्रायः सव हिंदू लोग अपने वस्त्र आप धोते हैं। बाई में सवजनकी कचहरी, अस्पताल और बङ्गला है। वहाँ बड़ो तिजारत होती है। वहाँ त्राह्मणोका एक कालिज है, जो एक समय बहुत प्रीसद्ध था।

बाईके निकट एक पहाड़ीपर पांडुगढ़ नामक किला है। वस्तीसे थोड़ीही दूरपर मुसल-मानी ढाचेका सुन्दर नमूना रास्तिया खान्दानके राजाका मकान है, जिसको लोग मोतीवाग कहते हैं। वाईसे लगभग ५ मील पश्चिम ओर कृष्णानदीके पास डोमगांवमें एक बहुत सुन्दर मंदिर है। उसके आंगनमे श्वेत संगममंरका फर्झ लगा है। वहाँ ५ फीट ऊंचे मार्जुलके स्तंम पर पंचमुखी महादेवकी प्रतिमा और अनेक सपोंके आकार वने हुए हैं। वाईसे लग-भग ८ मील दूर एक पहाडीके पादमूलके पास है एकड भूमि पर लाया करता हुआ पुराना वटवृक्ष है।

# महाबलेश्वर ।

सतारारोडके रेळवे स्टेशनसे ९ मीळ उत्तर और पृताके रेळवे स्टेशनसे ६९ मीळ दक्षिण दाथरका रेळवे स्टेशन है, जहांसे पश्चिम ४० मीळकी सडक महावळेश्वरको गई है। बाथरसे १८ मीळ पश्चिम वाई कसवेके पास तक समतळ सड़क है। और वाईसे पश्चिम चढ़ाईकी राह है। वाथरसे २९ मीळ पर पंचगनीगांवके पास अङ्गरेजोंके बहुतसे वड़के; उससे आगे हैं मीळ तक उतराईकी सड़क; वाथरसे ३९ मीळ सताराके राजाकी वनवाई हुई ळगमग ८०० गज लंबी और २०० गज चौड़ी एक झीळ और ४० मीळ पर महावळेश्वर है। महावळेश्वर जानेका दूसरा मार्ग पृना शहरसे है। पृनासे ७४ मीळकी अच्छी सडक गई है। पसरनीघाट तक घोड़ा गाड़ी जासकती है; किन्तु घोड़ोंकी सहायता देनेक छिये दस बारह छिळ्योंकी साथ रहनेकी जरूरत रहती है।

वन्नई हातेके सतारा जिछेमें (१७ अंश, ५८ कछा, ५ विकछा उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ४३ कछा, ३५ विकछा पूर्व देशांतरमे ) पश्चिमीघाटके महावछेश्वर नामक सिछि सिछेके ऊपर, जिसकी साधारण उंचाई समुद्रके जलसे लगभग ४५०० फीट है, वर्म्बई हाते-का प्रधान स्वास्थ्यकर स्थान महावछेश्वर है।

महाबलेश्वर पहाड़ीके ऊपर लगभग ७ मील लग्नी और ३ मील चौडी प्रायः समतल जगह है। उस मदानसे पश्चिम पहाड़ियाँ है, जो समुद्रसे २५ मील पूर्व चली आई हैं। महाव-लेश्वरमें गाडी दौड़ने योग्य अच्छी सड़के वर्ना हैं। मामूली सरकारी इमारतें तथा जगह जगह यूरोपियन लोगोंके रहनेके लिये लगभग १०० वॅगले वने हुए है। वहाँ एक अमीर आदमीके रहने योग्य कमरोंके मासिक भाड़े ४० क्पये लगते हैं। स्टेशनके मध्यमें वाजार है, जिसमें विविध प्रकारकी वस्तु, जो वहाँ लाई जासकती हैं, भिलती हैं। महाबलेश्वरगांवसे ३ मील दक्षिण यूरोपियन लोगोंकी बम्तीमें एक अच्छी लायनेरी, इन, गिरजा और कवरगाह है।

गर्भीके दिनोंमें महाबलेश्वरमे वञ्चईके गवर्नर, बम्चईकी फीजके कमाण्डर इनचीफ और वम्चई आदि शहरोके अनेक अन्य प्रधान अफसर तथा अमीर लोग आकर रहते हैं।

महाबलेश्वरकी मनुष्य-संख्या समयके अनुसार बढ़ती घटती है। सन् १८८१ की फरवरीकी मनुष्य-गणनाके समय मलकोल्मपेट नामक गाँवके सहित महाबलेश्वरके ६५ टीलों खेंथीत् झुण्डोंमें ३२४८ मनुष्य थे।

बहाँ सालाना औसतमें लगभग २६४ इंच वर्षा होती है। वर्षाकालमें महाबले-श्रदका दृश्य अति मनोरम होजाता है; क्योंकि इस समय सम्पूर्ण निद्यों और झरनोकी धारा गिरती हैं।

कृष्णानदीके निकसनेका स्थान—महाबलेश्वर गाँवके समीप जहाँसे कृष्णानदी निकली है, एक खड़ी पहाड़ीके पादमूलके निकट मन्दिरके भीतर एक कुण्ड बना हुआ है, जिसमें गोमुखी होकर पानीकी धारा गिरती है। महाबलेश्वर गाँवमें महाबलेश्वर शिवका पुराना मन्दिर तथा ग्वाली राजाका बंनवाया हुआ काले पत्थरका एक बहुत पुराना मन्दिर और उसीका बनवाया हुआ गोटेश्वरका मन्दिर है। वहाँके सब मन्दिरोंने महाबलेश्वर शिवका मन्दिर प्रधान है। कृष्णाके निकासका स्थान होनेके कारण महाबलेश्वर पवित्र स्थान समझा

जाता है, वहाँ वहुतसे यात्री जाते हैं। वह नदी उस स्थानसे निकल कर वस्वई हाते, हेदरा-वादके राज्य और मदरास हातेमें दक्षिण-पूर्व और पूर्वको वहती हुई लगभग ८०० मील वहनेके उपरान्त मळ्डी वन्दरके नीचे समुद्रमे गिरती है। मालपर्व, गतपर्व, भीमा, छुङ्गभद्रा आदि नदियाँ उसमें मिली हैं। वाई, सतारा, सङ्गली, वेजवाड़ा, मळ्ळी वन्दर आदि कसवे उसके किनारो पर वसे हैं।

प्रतापगढ़का किला-महाबलेश्वरसे ६ मील दूर पहाडीके वगलके नीचे तक गाडी जाने लायक सड़क है। वहाँसे किलेके फाटक तक कड़ी चढ़ाईका मार्ग है। खड़ी पहाड़ीके ऊपर प्रतापगढ़का सुन्द्रर पहाड़ी किला है, जिसको शिवाजीके किला होनेके कारण बहुत लोग जानते हैं। शिवाजीने उसके आस पासके देशको जीत करके उस किलेको वनवाया और उसी किलेके पास सन् १६५९ में वीजापुरके सेनापित अफजलखाँको मार डाला था। (प्राके इतिहासमें देखिये)।

सहाबलेश्वरका इतिहास—सन् १८२८ में वम्बईके गवर्नर सर जान मलकोलमने सताराके राजासे महाबलेश्वरको लेकर वहाँ अपना श्रीष्म भवन वनाया और राजाको उसके बदलेमें कोई दूसरी जगह दे दी, तभीसे वह स्थान प्रसिद्ध हुआ। महाबलेश्वरके पास उसके नामसे मलकोलमपेट नामक गाँव वसा है।

# वीसवां अध्याय।

(बम्बई हातेमें) पूना, भीमशंकर, कारलीके गुफामन्दिर और अमरनाथ ।

#### पूना।

सतारारोढके रेळवे स्टेशनसे ७८ मीळ उत्तर, थोंद जंकशनसे ४८ मीळ पश्चिमोत्तर और वम्बई शहरसे ११९ मीळ दक्षिण-पूर्व पूनामें रेळवेका जंकशन है। में दक्षिणसे आकर रेळवेके पासकी धर्मशाळामें टिका। वम्बई हातेके मध्य विभागमें (१८ अश, ३० कला, ४१ विकला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ५५ कला, २१ विकला पूर्व देशान्तरमें) सीधी लकीरसे समुद्रके किनारेसे लगभग ६५ मीळ पूर्व, समुद्रके जलसे १८५० फीट ऊपर वम्बई हातेकी सेनाका सदर मुकाम और पूना जिलेका सदर स्थान पूना एक मुन्दर शहर है। वहाँ जुलाईसे नवम्बर तक वम्बईके गर्वतर रहते है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फीजी छावनीके साथ पूना शहरमे १६१३९० मनुष्य थे, अर्थात् ८७०९७ पुरुष और ७४२९३ क्षियाँ इनमे १२८३३३ हिन्दू, १९९९० मुसलमान, ८१८५ क्रस्तान, २३०४ जैन, १६९५ पारसी, ७८७ यहूदी और ९६ अन्य थे। मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें १६ वॉ और वम्बई हातेमें दूसरा शहर है। पूना शहरकी मनुष्य-संख्या वढ़ रही है। सन् १८५१ में फीजी छावनी छोड़ करके उसमें केवल ७३२०९ मनुष्य और सन् १८८१ में ९९६२२ मनुष्य थे।

शहर पूर्वसे पश्चिम तक २ मील लम्बा और उत्तरसे दक्षिणको ११ मील चौडा, २३ वर्गमीलमे फैला है। दक्षिणसे मोटा नदी और पश्चिमोत्तरसे मूल नदी आकर शहरके उत्तर शहर तथा छावनीके वीचमें मिल गई है। सङ्गमके पास कई एक देवमन्दिर और मोटा नदी-पर ४८२ फीट लम्बा और २८ फीट चौड़ा बेलेस्लीबिज नामक पत्थरका पुल है, जो सन् १८७५ में १११००० रुपयेके खर्चसे तैयार हुआ था। सङ्गमसे थोड़ीही दूर पर मोटा नदीके दृद्धिने किनारेपर मैदानमें शहर बसा है। शहर और छावनीके बीचमें सरकारी आफिसोके पास रेलवे स्टेशन है। शहरके दक्षिण पार्वती पहाड़ी और चन्द मील पूर्व तथा पूर्वोत्तर अनेक पहाड़ियाँ हैं, जो सतारेकी ओर गई हैं। शहरसे दक्षिण एक झील है। एक नहर शहर होकर निकली है, जिसको एक महाराष्ट्र सरदारने बनवाया था। वह लगभग २००००० रुपयेके खर्चसे सुधारी गई है, जिसमें १७५००० रुपये बम्बईके पारसी सर जमसिद जीजी माईने दिया था।

शहरकी प्रधान सड़कें, जो चौड़ी हैं, उत्तरसे दक्षिणको और तङ्ग सड़के पूर्वसें पश्चिमको गई हैं। शहरके अधिक मकान दो मिजले तथा तीन मिजले हैं। बहुतेरे मकान खपड़ेपोश हैं। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय १२२७१ मकानोंमेंसे ७१६ मकान औवल दरजेके थे। कई जगह सड़कके पास पानीकी नलमें लोहेकी प्रतली बनी हैं; जलकल-का पानी उसके शिरसे निकल कर लत्नाकार वर्षता है। और किसी किसीमें फन्नारेके समान पानी निकलता है।

पूना शहर १८ महलों में विभक्त है। पेशवाओं के राज्यके समय वह सातों दिनों के नामसे सात महल्लों में बंटा था। जिस दिनके नामसे जो महल्ला है उसी दिनको उस महलें में बाजार लगता है, जैसे कि बुधवारी पेठ अर्थात् बुधवारी महलें में बुधके दिन बुधवारी नामक बाजार होता है। शनिवारी महल्ले में पेशवाके महलका खण्डहर विद्यमान है, जिसको वहाँ के लोग जूनाबाड़ा अथवा पुराना महल कहते हैं। उसको अंतिम पेशवा बाजीरावके दादाने बनवाया था, वह बड़ी भारी इमारत थी, जो सन् १८२७ में जला दी गई; अब लगभग १७५ गज लम्बा और इतनाही चौड़ा केवल एक घरा है।

चुधवारी महल्छेमें महाराष्ट्रोंके चन्द पुराने महल तथा नाना फरनवीसकी हवेली है, जिसमें छोटा आंगन, एक होज और वहुतसी छोटी कोठिरयाँ बनी हुई हैं। उस महल्छेमें एक बहुत सुन्दर अठपहला बाजार है। उसके मध्यमें एक अठपहला मकान, जिसकी आठों दिशा-ओं में आठों पहलोंसे वाहरको निकले हुए ८ चौकोने खुले हुए मकान हैं, जिनमें एक ओरसे अर्थात् लम्बाईमें छः छः और चौड़ाईमें चार चार लकड़ीके खम्मे लगे हैं। आठोंके बाहरके छोर पर दीवार और भीतरके छोर पर अन्तर देकरके केवल ४ पहलोंमें दीवार हैं। वह बाजार सुन्दर अङ्गरेजी खपड़ोंसे छाया हुआ है। उसके भीतर ऊँचे चबूतरों पर, जो तरह दार बने हुए हैं, भांति मांतिके मेवे, फल, तरकारियां और अनेक प्रकारकी अन्य वस्तुयें विकती हैं। चबूतरोंके नीचे सड़क बनी है।

वाजारसे थोड़ीही दूरपर तुलसीवाग नामक स्थानमें राम, लक्ष्मण तथा जानकीजीका सुन्दर शिखरदार मन्दिर और बुधवारी महल्लेके पास बेलवाग नामक स्थानमें लक्ष्मीनाराय-णका मंदिर है। मंदिरके पासके कूपमें रहट लगा है।

वेछेस्ली पुलके पार होनेपर बांई ओर पुराना इंजिनियरिंग कालिज मिलता है, जिसकें पूर्व जिलेकी कचहारियां फैली हैं। पुलके पूर्व बगलसे एक रास्ता एक उत्तम बागको गया है,

जिसमें कई एक सुंदर शिवमंदिर बने हुए हैं। इजिनियरिंग कालिजसे ३०० गज दूर "सर्
एलवर्ट मैसून होस" नामक एक उत्तम इमारत है। उस जगहको लोग गार्डनरीच भी कहते.
है। वहाँ सुन्दर वाग नदीके किनारेपर फैला है। वागमें सर एलवर्ट मैसून होस है, जिसके कमरोमे मार्जुलके टुकडोके फर्श हैं। वागमें एक सुदर होज तथा पानीका टावर बना है।
मूलानदीके पास ६ एकड़ भूमि पर एक मनोरम वाग है। शहरके बाहरकी सीमाके पास एक
बडा जैन मंदिर है। किकीं कसवेकी ओर २४६००० रुपयेके खर्चसे डेकान कॉलिज बना
हुआ है, जिसका आधा खर्च सर जमसिद्जी जीजीभाईने दिया था। कालिजके मन्यका
टलक दो बाजुओंके साथ दो मजिला है। उसकी लोहेकी छत रंगी हुई है। प्रधान टलककेपश्चिमोत्तरके कोणके पास १०६ फीट ऊंचा टावर है। ७० फीट छंबा कालिजका हल है।
प्रधान इमारतमे क्लासोके कमरे है और बाजुओंके कमरोमें विद्यार्थी रहते हैं।

गहरके उत्तर फीजी छावनी है, जिसकी सीमाके भीतर सन् १८८१ की मनुष्य-गग-नाके समय ३०१२९ मनुष्य थे। छावनीमे यूरोपियन और देशी घोड़सवार तथा पैदल सेना रहती है। सीमाके भीतर मोटा और मूला नदीके किनारोंके पास तथा किकींकी छावनीको जाने वाली सडकके वगलमें दो मील तक यूरोपियन लोगोकी वहुतसी कोठियां वनी हुई है। पूना शहरसे ३५ मील दूर किकींके रेलवे स्टेशनसे १५ मील पर गवर्नमेन्ट होंस है।

पूनामे एक हाईस्कूछ, दो कालिज और कई एक छोटे स्कूछ और देशी छड़िकयों तथा यूरोपियन और यूरेशियन छड़िकयों के अलग अलग कई स्कूछ हैं। इनके अलावे एक यतीम-खाना, उत्तम चित्रशाला, एक खेती विद्याका कालिज, खेतीकी फीसलोंकी परीक्षाके लिये गर्वनमेंट बाग, तीन अझरेजी कबरगाह, अनेक अस्पताल, कई एक मिशन, बहुतेरे गिरजा, एक कागज बनानेकी मिल, दूसरे कई एक कल कारखाने और एक पिंजरापोल है, जिसमें असमर्थ तथा दुःखी पशु पाले जाते हैं। बहरकी सड़को पर रात्रिमें लालटेनोंकी रोशनी होती है। जलकल सर्वत्र लगी है।

पूनामें सुप्रसिद्ध पिण्डता रमावाईकी " आरदा सदन " नामक प्रसिद्ध पाठशाला है, जिसमें क्षियां पढ़ाई जाती हैं। रमावाई पूनाके महाराष्ट्र ब्राह्मणकी पुत्री है। उसने सस्क्रत, महाराष्ट्री, अङ्गरेजी तथा डाक्टरी विद्या अच्छी तरहसे पढ़ी है! इंगलेंड, अमेरिका आदि देशोमे पर्यटन करके क्रस्तान होकर वह अब पूना में रहती है।

यद्यपि पूनेकी सौदागरी और दस्तकारी पश्चवाओं के राज्यके समयके समान अब नहीं है, तथापि वहां अब तक कपड़े, रेशमीं वस्न, पीतल, तांबे, लोहे तथा मिट्टीके वर्त्तन इत्यादि वस्तु वहुत वनती है। वहाँके कारीगर सोने चांदीके भूपण, हाथी दांतकी कंघी इत्यादि चीनें वनानेमे वहुत प्रसिद्ध हैं। वे लोग मोरपंख लगा करके खसके सुन्दर पंखे तथा दौरी बनाते हैं। वहाँ मिट्टीकी प्रतिमा अत्युत्तम तथार होती हैं। पूना शहरका जल वायु स्वाध्यकर है। वहाँ आसतमे सालाना वर्षा लगभग २९ इश्व होती है।

गणेशचौथ का उत्सव—जैसे बङ्गाल देशमें दुर्गा पूजा, राजपूतानेमे दीवाली और पश्चिमी हिदुस्तानमें होलीकी धूमधाम होती है, वैसेही वम्बई हार्तमें गणेशचौथके महोत्सव-का समारोह दिखाई देताहै। जैसे बङ्गालमें दुर्गाकी प्रतिमा बनाकर लोग पूजते हैं और अत समयमें उसको जलमे विसर्जन कर देते हैं, वैसेही बम्बई हातके लोग गणेशकी प्रतिमाको

न्वनवाते और जलमें विसर्जन करते हैं। गणेशचौथका उत्सव भारो सुदी चौथसे चौरस तक १० दिन पर्यन्त होता है।

वस्त्रई हातेके अन्य नगरों के समान गणेशचौथका उत्सव पूनेंमें सैकड़ों जगह होता है।
कुंभार द्वारा मिट्टीकी गणेशकी सुन्दर प्रतिमा वनाई जाती हैं। भादों सुदी ४ के दिन, जिस
तिथिनें गणेशजीका जन्म हैं; वड़ी धूमधामसे गणपितजीकी प्रतिमाकी सुन्दर
सिंहासनपर प्रतिष्ठा होती है और वड़े समारोहते गणेशजीकी सवारी निकलती है। लोग
डण्डोंके तालगर मधुर स्वरसे भंजन गाते हैं। वहुतरे लोग उन्मत्त होकर नावते हैं। नाचने
वालोंमें कोई खी, कोई शरावी तथा कोई मल्लाह वनता है और सब मिल जुलकर नाचने
-लगते हैं। नित्य गणेशजीकी प्रतिमाकी पूजा होती है। उसको नेवेच चढ़ाया जाता है।
भादों सुदी १० के दिन सब मूर्तियाँ समुद्र, नदी अथवा सरोवरनें विसर्जन करदी जाती हैं।

जस दिन प्रतिमाओंको छेजाने वाले दलोंकी वड़ी मीड़ होती है। लोग नाच गान करते हुए विविध सवारियोपर प्रतिमाओंको जलके किनारेपर ले जाते है।

गणेशपुराण-( उपासना खण्ड, ५० वॉ अध्याय ) मनुष्योंको उचित है कि मानुं -मासकी दोनों चौथको वड़ा उत्सव करें; वाजा बजाते हुए तथा गान करते हुए रात्रिमें जागरण करें, प्रभात होनेपर गणेशजीकी प्रतिमाकी पूजा करके होम करें, दूसरे दिन प्रतिमाको पालकीमें रखकर लेचलें; आगे आगे किशोर अवस्थाके वालक हण्डोंसे युद्ध करते हुए चलें; प्रतिमाको लेजाकर जलमें विसर्जन करें और वाजे गाजेसे युक्त अपने गृह लौट आवें।

(८७ वॉ अध्याय )-भारों मासकी होनों चौथमे गणेशजीकी प्रतिमा बनाकर गाते वजाने आदि उत्सर्वोंके साथ सुन्दर विधानसे उस प्रतिमाकी पूजा करके रात्रिमें जागरण करना चाहिये। उत्सव करनेवालोको उचित है कि धातुकी प्रतिमा होवे तो त्राह्मणोंको देव; फिन्तु दूसरी वस्तुकी प्रतिमाको परम उत्साहसे पालकीमें रखकर जलके किनारे ले जांव। धालकीके साथ लत्र, ध्वजा, पताका तथा गान करते हुए और डण्डे वजाते हुए चालकोंका एल जाना चाहिये। इस माति प्रतिमाको ले जाकर जलमें पधरा देना उचित है।

( उत्तर खण्ड, ८१ वाँ और ८२ वाँ अध्याय ) श्रीपार्वतीजीने भागे सुनी चौथके हिन गणेशजीकी पार्थिव प्रतिमा बनाकर पूजन किया । उस समय गणेशजीके प्रसन्न होनेपर वह प्रतिमा चेतन्य होकर वाळक्ष होगई । पार्वतीजी उस वाळकको स्तन थिलाने लगीं । भागों सुनी चौथ सोमवारको गणेशजीका जन्म हुआ था; तभीसे चौथ तिथि वरहाता कहाती है । मनुष्योंको उचित है कि उस तिथिमें गणेशजीका उत्सव करें; उनकी मृत्तिकाकी प्रतिमा बनाकर यथा विधिसे पूजन करें और मण्डप बनाकर व्रत तथा रात्रिमें जागरण करें । जो मनुष्य उस तिथिमें मृण्मय गणेशकी पूजा नहीं करता, वह नाना प्रकारके रोगांसे पीड़ित होता है ।

किकीं—पूनाके रेलंब स्टेशनसे ३ मील पश्चिमोत्तर किकींका रेलंब रटेशन है। वर्म्बईकी आरटिलरीका सदर मुकाम किकीं फौजी छावनी है। सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय किकींमें १०९५१ मनुष्य थे, अर्थात् ७७०६ हिन्दू, १५३४ इस्तान, १४६० मुसलमान, १२५ जैन, ७४ पारसी, ४७ यहूदी और ५ अन्य । किकींके बारकोंके हैं मील पूर्वोत्तर

छड़ाईके सामान रखनेकी कोठी और उत्तर ओर वारूदका कारखाना है। किकींके रेलवें स्टेशनसे १३ मील दूर गणेशखण्डके पास गर्वनेमेंट हीस है। उसमें ८० फीट कँचा एक वुर्ज है, जिसपर चढ़नेसे मनोरम दृश्य देखनेमें आता है। गर्वनेमेंट हीसमें द्रवार कमरा, मेह-मानोके रहनेका कमरा, नाचका कमरा इत्यादि सुन्दर इमारतें-बनी हुई है और ९० फीट छम्बी फूलोके गमलोंकी गेलरी है।

पार्वतीका मन्दिर—पूना शहरसे दक्षिण-पश्चिम रेलवे स्टेशनसे लगभग ४ मील दूर पार्वती नामक पहाडीपर पार्वतीजीका विशाल मन्दिर वना दुं है। सिहगढ़ जानेवाली सड़क पूनासे पार्वती पहाडीके उत्तर होकर गई है, जिसके पास हीरा वागमे एक झील, मस-जिद, मन्दिर और पेशवाओका विला अर्थात बाहरका बैठक है।

पहाडीके नीचेसे पार्वतीके मन्दिरके पास तक सीढियाँ बनी हुई हैं। पूनेके वालाजी वाजीराव पेशवाने सन् १७४९ में मन्दिरको बनवाया थां। मन्दिरके बनानेमें लगभग १०००००० रुपये खर्च पडे थे, किन्तु बहुत लोग इसको सताराके राजाका मन्दिर कहते हैं। मन्दिरके पिहले बौगानमें कोनेके पास विष्णु, सूर्य, दुर्गा और स्कन्दके छोटे छोटे मन्दिर और मध्यमे पार्वतीजीके खास मन्दिरमें, जो वृहत् है, पार्वतीजी, महादेवजी तथा गणेशजी है। उस पहाडीके ऊपर इसके अलावे अन्य कई मन्दिर तथा स्थान है। वहाँ सावन मासमें वडा मेला होता है। दिवारीके दिन ऊत्तम रीतिसे मन्दिरमें रोशनी की जाती है।

मन्दिरके घेरेकी दोवारके ऊपर चढनेसे नीचे पूर्व और पार्वती तालाव, तालावके दक्षिण पार्वती गॉव, हीरावाग और संटमेरीका चर्च और दक्षिण-पश्चिम पेगवाओं के एक महलका खण्डहर देखनेमें आता है।

सिंहगढका किला—पूना गहरसे १५ मील दक्षिण-पश्चिम सह्याद्रि पर्वतके बंदे सिलिक्ति पूर्व वगलकी पहाडीपर समुद्रके जलसे ४१६२ फीट ऊपर सिंहगढका पुराना किला है। पूनासे सिंहगढ पहाडीकी नेवके पास तक १४ मील तक गाड़ी जाती है। वहाँसे टट्टू या झंपान पर जाना होता है। पूनासे १० मील आगे उस मार्गमें ६ वर्गमीलके क्षेत्रफलमे एक वढी झील, जो पत्थर वाँध वाँध करके वनाई गई थी, मिलती है। उस झीलसे किकी तथा पूना शहर और १ नहरोमे पानी जाता है। पहाड़ीके ऊपर पुरानी दीवारके मीतर लग-भग ४० एकड भूमिपर नादुक्स्त गकलमे सिंहगढका किला है। ३ फाटक होकर किलेके मीतर जाना होता है। फाटकसे थोड़ीही दूर शिवाजीके, समयका अस्तवल है, जो उसी जगहके चट्टानमें उसके भीतरसे पत्थर निकाल कर वनाया गया था। फाटकसे दै मील पूर्व रामराजाका मन्दिर है, जिसके पास पत्थर निकालकर वनाया हुआ एक सरोवर और इसी माँति वने हुए कई एक कृप है। उस पहाडीके ऊपर यूरोपियन लोगोंके गर्मीके दिनांमे रहनेके लिये कई एक वृग् है। उस पहाडीके ऊपर यूरोपियन लोगोंके गर्मीके दिनांमे रहनेके लिये कई एक वृग् है। उस पहाडीके ऊपर यूरोपियन लोगोंके गर्मीके दिनांमे रहनेके

पूनासे सीधी लाइन द्वारा १७ मील और जाने आनेके मार्गसे २४ मील दक्षिण-पूर्व पहाड़ीके वगल पर पुरंधरके २ किले हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर।

खण्डोवाका मन्दिर—पूनाके रेलवे स्टेशनसे ३२ मील दक्षिण-पूर्व जेजुरीका रेलवे स्टेशन है। जेजुरीमें खण्डोवाका, जो एक राजा था और शिवका अवतार समझा गया, प्रासिद्ध मन्दिर है। उस देशके छोगों मेसे अनेक छोग, जिनके सन्तान नहीं होतीं, मानता करते हैं कि हमारे सन्तान होगी तो पहिछी संतान हम खण्डोवाको देंगे। उस आदमीका जो प्रथम पुत्र होता है वह उस मन्दिरके पास रहा करता है और खण्डोवाका कुता समझा जाता है। अगर पहिछे पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हुई तब उसका पिता उस पुत्रीका ज्याह विधानके साथ खण्डोवासे कर देता है; वह पुत्री मुरछी कहलाती है।

पूना जिला—इसके उत्तर अहमदनगर जिला; पूर्व अहमदनगर और शोलापुर जिला, दक्षिण नीरानदी, बाद सतारा जिला और फलतानाकी मिलकियत और पश्चिम इलावा और थाना जिला है। जिलेका सदर स्थान पूना शहर है। जिलेकी सूमि ऊंची नीची है। पश्चिमकी सीमाके पास सल्लाद्रिकी प्रायः अगम चोटियाँ हैं। भीमानदी उस जिलेमें पश्चिमो-त्तरसे दक्षिण-पूर्वको वहती है। सल्लाद्रिके सिलसिलेसे बहुत धारायें निकलकर भीमानदीं गिरती है। उस जिलेमें खानिक पैदाबार बहुत नहीं हैं; किन्तु सड़क और मकान वनानेके योग्य पत्थर निकाले जाते है। पश्चिमके भागमें बाब, तेंदुए, सांभर और भाल कभी कभी मिलते है।

सन् १८८१ की मतुष्य-गणनाके समय पृता जिलेके ५३४८ वर्गमील क्षेत्रफलमें ९००६२१ मतुष्य थे; अर्थान् ८३४८४३ हिन्दू, ४२०३६ मुसलमान, १०८० जैन, ९५०३ क्यान् ८३४८४३ हिन्दू, ४२०३६ मुसलमान, १०८० जैन, ९५०३ क्यान, १५७४ पारसी, १०५८ पहाडी और जङ्गली जातियाँ, ६१९ यहूदी, ७८ बौद्ध और ३० सिक्ख। हिन्दुओंमें ३९६५८६ कुन्दी, ८८०१९ मांग और महारा, ५२५४३ माली, ४९०६० त्राह्मण, ४२८२९ कोली, १५७९० चमार, ९५३५ मुतार् (बर्ड्ड) और वाकीमें लिङ्गायत, ट्रजी इत्यादि जातियोंके लोग थे; राजपूत केवल ३३६४ थे। पूना जिलेमें महाराष्ट्री भाषा अचलित है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पूना जिलेके कसवे पूनेमें १६१३९०, जुनी-समें ११९०५ और किकींमें १०९५१ मनुष्य थे।

इतिहास—पृना, सतारा और शोलापुर इन तीनां जिलोंका प्राचीन इतिहास एकही है। ऐसा प्रसिद्ध है कि सन् ईस्त्रीके आरम्भमें राजा शालिबाहनने, जिसकी राजधानी गोदावरीके किनारे पर पैठन थी, महाराष्ट्रदेशमें हुकूमत किया। उसके पश्चात् चालुक्य वंशके वल्वान राजपूत राजाओंने महाराष्ट्र देशके एक बढ़े भागको तथा कर्नाटकको अपने अधिकारमें करिलया। उनकी राजधानी कल्यानी कसबा था। उस राज्यको नियत करनेवाले जयसिंहने पहनवंशके राजपूत राजाको जीता था। १० वी सदीमें चालुक्य वंशका एक राजा बड़ा प्रतापी हुआ। १२ वी सदीके अंतमे देविगिरिके यादत्र वंशके राजाने चालुक्य वंश वालोंको परास्त करके उस देशपर अपना अधिकार किया। वारहवीं सदीके अन्तमें एक राजा, जिसका राज्य उत्तर ओर नीरानदी तक था, कोल्हापुरके निकट पुनलामें रहता था। उसको देविगिरिके राजा सिंहनने परास्त किया।

मुसलमानोंके आक्रमणोंसे सन् १३१२ ई० तक देविगिरिके यादव वंशके राज्यका अन्त होगया। सन् १३४५ में दक्षिणके मुसलमान सरदारोंने दिल्लीके बादशाह मुहम्मद तोगलकसे बागी होकर वहमनी वंशके बादशाहको अपना शासक बनाया। उसकी राजधानी मुलबर्गा थी। सन् १४२६ में बहमनी खांदानके बादशाह अहमदशाहने गुलबर्गाको छोड़

to S ja 本 9 世 并是持 がまる य कि विकास स्वित र

कर वीदरको राजधानी बनाया । सन् १४७२ में बहमनी खांदानके पिछल स्वाधीन वादशा-हुने पश्चिमी घाटके पासके छोटे किछोंको तथा खेळनाको जीता । उनके पीछे उसने वहमनी राज्यका नया विभाग किया, जिसके अनुसार जुनीर एक सूबाका सदर स्थान बना, जिसके अधीन बाई, वेलगांव इत्यादि तथा कोकनका एक भाग था । भीमानदिके पासका अन्य देश बाजापुरके अधीन हुआ । शोलापुर, गुलबर्गा और पुरंघर एक अलग देश बना । बीजा-प्रका राज्य कायम वरनेवाला यूसफ आदिलशाह बीजापुरका गवर्नर बनाया गया। अहम-दुनगरका राजवंश कायम करनेवाला अहमदशाह जुनीर भेजा गया। दस्तुर दीनार नामक एक भविसिनियन गुलवर्गाका हाकिम बनाया गया । जीनखां तथा ख्वाजाजहां नामक हो भाइयोंके अधिकारमें प्रंघर, शोलापुर और अन्य ११ जिले हुए। सन् १४८९ में शहमद-बाह स्वाधीन बन गया । लगभग उसी समय बीजापुरका यूसफ आदिलशाह भी स्वाधीन बनकर भीमानदीके पास तकके देशका मालिक बना । सन् १४९१ में दक्षिणके नये राजाओंने एक प्रकारकी संधि की, जिसके अनुसार नीरानदीके उत्तर और करमारानदीके पूर्वके देश वर्त्तमान शोलापुर जिलेके एक भागके साथ अहमदनगरके निजामशाही बाद्शाहको और भीमा तथा नीरा नदीके दक्षिणका देश बीजापुरके बादशाहको मिला । गुलबर्गाका दस्तुरदीनार कई लड़ाइयोंके पश्चात् सन् १५०४ में मारागया और गुछवर्गाका राज्य वीजापुरके राज्यमें मिछगया । सन् १५११ में बीजापुरके राज्यमें शोलापुर मिला लिया गया। पुरंघर और उसके पासका देश बहुत वर्षीतक अहमदनगरके अधीन ख्वाजाजहांके अधिकारमें था।

वीजापुर और अहमदनगरके वादशाह आपसमें छड़ते रहे; किन्तु उन्होंने विजयानगर-के हिंदू राजा राजारामसे डरकर परस्पर मेल किया और सन् १५६५ की जनवरीमें ताली-कोटमें राजारामको परास्त करके उनका राज्य छेलिया ।

सन् १५९२ के पीछे दिर्झिके मुगल बादशाहोंने दक्षिण देश पर आक्रमण आरंभ किया । सन् १६०० में अकबरने अहमदनगरको परास्त किया । वह देश थोडे दिनोतक मगलोंके अधीन रहा।

सन् १६०४ में अहमदनगरके वादशाहने शिवाजीके दादा मालीजीको पूना देदिया। सन् १६१६ में दिल्लीके शाहजहांने अहमदनगर राज्यके बढ़े भागको जीता; 🛤 सन् १६२९ में वह राज्य अहमदनगरको छीटा दिया गया । सन् १६३३ में मुगलोंने दौलतावादको लेलिया और वहांके बादशाहको कैद किया, परंतु शिवाजीके पिता शाहजी भोंसलेने सन् १६३४ में बादशाही खानदानके एक आदमीको बादशाह बनाया; गंगा-श्ररी और पूना शहरको छ्टा तथा बीजापुरकी सेनाकी मददसे मुगलोंको पुरंधरसे भगाया। ेतन जाह जहांने सेनाओंके साथ स्वयं जाकर बीजापुर पर घेरा डाला । सन् १६३६ में वहां-का बादशाह सुलह करनेके लिये मजवूर हुआ। शाहजहांको शाहजी द्वारा छीना हुआ देश मिलगया । सन् १६३७ में अहमदनगरका बादशाह मुगलोंके अधीन बनगया । निजामशाही खानदानका अन्त होगया। जुनीरके साथ भीमानदीके उत्तरका देश मुगलोंके राज्यमें मिला िख्या गया और उसके पश्चिणका देश बोजापुरके बादशाहको मिला । शाहजी बीजापुरके अर्थीन रहकर काम करने छंगे; उनको कई वस्तियोंके साथ पूना और सूपाकी जागीर मिछी।

बीजापुरके बादशाहों के अधीन महाराष्ट्र लोग प्रसिद्ध होने छगे; और उनका वल कम कमसे बे बढ़ने छगा । शाहजी भोंसलें के पुत्र शिवाजी महाराष्ट्रों के अगुआ हुए (उनका जीवनचारित्र आगे हैं)। सन् १६६३ में और इजेवका सेनापित साइस्तालांने शिवाजींसे पूना छीन लिया, किन्तु उसके चन्द्र रोज वाद शिवाजींने अचानक चढ़ाई करके साइस्तालांके पुत्र और उसके रक्षकको मार कर उसको घायल कर दिया। मुसलमानी सेना भाग गई। उसके पीछे और इजेवने फिर पूना पर अधिकार किया। सन् १६६० में और इजेवने शिवाजींको पूना लौटा दिया। शिवाजींके पुत्र अभाजींके राज्यके समय और इजेवके अफसर खांजहांके अधिकार में पूना शहर था।

और ज़िनके मरनेके पश्चात् १८ वीं सदीमें पूना, सतारा और सोलापुर ये तीनो जिले महाराष्ट्रोके बैठक थे, जिनका राज्य पश्चाबसे बङ्गाल तक और दिल्लीसे मैसूर पर्यन्त पहुँचा था। पहिले पेशवाओंका सदर स्थान सतारा था, किन्तु जब उनका अधिकार बहुत बढ़ गया तब उन्होंने पूनाको अपना सदर स्थान बनाया। सन् १७६३ मे हैदराबादके निजामअलीने पूनाको लूटा और उसके एक भागको जलादिया। उसके पश्चात् पिछके पेशवाओं और संधिया तथा हुल्करके परस्परके झगड़ोसे बहुत वार पूनाका परिवर्त्तन हुआ था। सन् १८०२ में पेशवाने वेसीनकी संधि द्वारा अपनी सहायताके लिये अङ्गरेजी सेनाको पूनाके पास रखना स्वीकार किया। अन्तमें अङ्गरेजी गवर्नमण्टने वड़ी लड़ाइयोंके पश्चात् बाजीराव पंगवाको परास्त करके सन् १८१८ में पूनाको लेलिया। उसके उपरान्त पूना शहर अङ्गरेजी जिलेका सदर स्थान और दक्षिणमें सर्व प्रधान फौजी छावनीका मुकाम हुआ।

शिवाजीकी कथा—िचत्तीरगढ़के राणाओं वंशमें शिवरायके २ पुत्र थे, दो तो समर्में मारे गये, किन्तु तीसरे सवसे छोटे भीमसिंहने भोंसला नामक दुर्गमें भाग कर अपना जान बचाया, इसीसे उनके वंशवाले भोंसला कहाये। भीमसिंहके पुत्र विजयभातु थे। विजयभातुके पुत्र खेलकर्ण यवनोंसे दिक होकर दौलतावादके पास वेरूलमें जा वसे। उनके पुत्रका नाम जयकर्ण था। जयकर्णके पुत्र महाकर्ण, उनके पुत्र राजा शिव, राजा शिव, के पुत्र शम्भाजी और शम्भाजीके पुत्र मालीजी थे।

सन् १५५२ ईस्वीमें मालीजीका जन्म हुआ। मालीजीके पिता शम्माजी कई छोटे गांवोंके जमीन्दार थे। मालीजी २५ वर्षके होनेपर अहमदनगरके राज्यमें कुछ घुड़सवारोंके स्वामी हुए। पीछे वह ५००० घोड़सवारोंके मालिक वनाये गये।

सन् १५९४ ई० में माछीजीके पुत्र शाहूजीका जन्म हुआ । सन् १६०४ में निजा-मशाही गवर्नमेण्टने सूपा और पूनाके परगनोंको माछीजीको दे दिया । सन् १६१८ में माछीजी भोंसछाका परछोक हुआ ।

शाहजीका विवाह सन् १६०१ में छुखजी याद्वरावकी पुत्रीसे हुआ था। छुखजी याद्वरावकी पुत्रीसे हुआ था। छुखजी याद्वराव निजामगाही द्रवारके अधीन एक बड़ी जागीरके अधिकारी थे। जव दिल्लीके वाद्शाहका अधिकार अहमदनगरके राज्यपर फैला. तव सन् १६२१ ई० में छुखजी याद्व-राव सुगलोंकी तरफ चले गये। उस समय निजामशाही और सुगलोंके वीचमें घोर शतुता

चल रही थी। जमाई शाहजी निजामशाहीके पक्षमें और ससुर लुखजी मुगलोंके पक्षमें थे; किसी किसी लड़ाईमें ससुर और दमादका भी सामना हो जाता था।

सन् १६२६ की एक छड़ाईमें शाहजी हारकर माग चछे। उस समय उनके ज्येष्ठ युत्र शम्भाजी और उनकी पत्नी जीजी बाई भी युद्धस्थलमें उपस्थित थी। जीजी बाई गर्भवती थी। तीनों एक एक घोड़े पर भाग रहे थे और लुखजी यादवराव मुगल सेना लेकर अपनी बेटी, दमाद और नार्तीको पछिया रहे थे। जब गर्भवती जीजी वाई भागेनेंम असम्थे होगई, तब शाहजी उसको छोड़ अपने वालक पुत्र शंभाजीको लेकर निरापद स्थानमें चले गये।

छुखजी यादवराव अपनी पुत्री जीजीको शिवनेरी किलेमें कैद कर शाहजीसे शत्रुता साधने लगे। शाहजीके मांगने परभी उसने कन्याको उनके पास नहीं भेजा। जीजी बाई अपना समय शिवनेरी दुर्गकी शिवाई देवीके पूजनमें विताती थी। सन् १६२७ ई० की वैशाख शुक्का द्वितीयाको जुनीरके शिवनेरी किलेमें जीजीबाईके गर्भसे शिवाजीका जन्म हुआ। शिवाई देवीके प्रसादसे पुत्र जन्मा इस लिये उसका नाम शिवाजी रक्खा गया। जब दूसरे सुळतान सुरतिजा निजामशाह बालिंग होगये, तब उन्होंने सन् १६३० ई० में छुखजी यादवरावको दगासे दौळतावादमें बुळाया और वहाँ आनेपर उसको मरवाडाला ।

पीछे मुरितजा निजामशाह मुगलोंकी कैदमें पड़े और दौलतावाद मुगलोंके हाथमें गया। उसी समय शाहजीकी पत्नी जीजीवाई मुगलोंके हाथ गई, पर अनेक महाराष्ट्रोंने मिलकर-बड़ी बड़ी दिक्कतों हो जीजीवाईका उद्धार किया; तबसे जीजीवाई शिवाजीके साथ कुण्डाने दुर्गमें रहने लगी।

जब निजामशाही राज्य मुगलंके राज्यमें मिल गया । तब शाहजीने वीजापुरके आदिलशाहीकी नौकरी कवूल करली । उस समयसे वह अपनी नई व्याही पत्नी तुका बाई और बढ़े पुत्र शम्माजीको अपने साथ रखने लगे । जीजीवाई कुछ दिन पतिके साथ रहकर पीछे शिवाजीके साथ पूनामें जाकर रहने लगी । शाहजीके अधीन अनेक ब्राह्मण कर्म्यचारी थे, जिनमेंसे नारूपन्तपर कर्नाटककी जागीरका और दादाजीपर पूनाकी जागीरका भार दिया हुआ था । दादाजीकी पूनाकी जागीर तथा पूनाकी जन-संख्या दिन पर दिन बढ़ने लगी । दादाजी शिवाजीको विरोचित शिक्षा देने लगे ।

शिवाजी जब १६ वर्षके हुए, तब वह पहाड़ी मावली बीरोंके सहारेसे धनियोंका धन स्टूटकर अपने आवश्यकीय कामोंके लिये धन इकट्टा करने लगे। शाहजीकी पूनाकी जागीरमें कोई पहाड़ी किला नहीं था। सन् १६४६ ई० में शिवाजीने विना लड़ाईके तोरनका किला लेलिया, जो पूनासे २० मील दक्षिण—पश्चिम नीरानदीके किनारेपर मजबूत पहाड़ी किला था। पीछे उन्होंने किलेको मजबूत करके उसमें मावली बीरोको नियुक्त किया। और किलेका नाम पूर्णचन्द्रगढ़ रक्खा। उसके पश्चात् उन्होंने सन् १६४० में वड़ी फुर्तीके साथ एकट्टी वर्षमें वहाँसे ६ मील दूर महोर बद्ध पहाड़ीपर दूसरा किला तथ्यार करके उसका नाम राजगढ़ रक्खा। शिवाजीके उन कामोंकी खबरसे बीजापुर दरबारमें हलचल मच गई; परन्तु जब शाहजीने अपनी कर्नाटककी जागीरसे मुलायम चिट्टी लिखी, तब दरबार शान्त रह गया। दादाजीकी मृत्यु होजाने पर शिवाजीने अपनी जागीरके अन्तर्गत कोंडाने

्दुर्गनामक किलेको मुसलमान किलेदारसे छीन लिया और उसका नाम सिहगढ़ रक्खा । निया पुरंघरके हिन्दू किलेदारके मरजानेपर उस किलेको भी ले लिया । अब शिवाजीकी जागीर चाकुनसे नीरानदी तक फैल गई।

सन् १६४८ में शिवाजी बीजापुर राज्यका खजाना, जो कल्याणसे बीजापुर जाता ज्या, छट कर अपने वर्तमान वासस्थान राजगढ़मे उठालाये। उस समय उन्होंने बीजापुरके राज्यके कई छोटे किलोंको लेलिया और कल्याणके पास बीरवारी और लिङ्गाना नामक दो किले बनवाये।

उस समय कर्नाटकमें शाहजीकाभी विलक्षण प्रभाव हुआ था। सन् १६४९ में बीजापुरके सुलतान आदिलशाहकी अनुमतिसे सुघौलके वाजी घोरपुरेने, जो शाहजीके साथ काम करता था, उनको नेवता देकर घरमें बुलाया और पकडकर वीजापुरके दरवारमें भेज दिया। महन्मद आदिलशाहने शाहजीको केदखानेमें रक्खा, पर कुछ दिनोंके वाद शिवाजी-की गुप्त प्रार्थनासे जब महन्मद आदिलशाहके बाहण मन्त्री सुरार पन्तने कोशिश की, तब आदिलशाहने शाहजीको कारागारसे सुक्त करके चार वर्षके लिये राजधानीमें नजरवन्द रक्खार उधर शिवाजी सुगलोंसे लिखा पढ़ी कर रहे थे, इसी भयसे सुलतान आदिलशाहको चारों वर्ष नक शिवाजीके विकद्ध सेना भेजनेका साहस न हुआ। उथर कर्नाटककी दशा वहुत विगड़ गई। शाहजीके बड़े पुत्र शन्माजी विद्रोहियोंके हाथसे मारेगये। मन् १६५३ में सुलतानेत शाहजीको नजरवन्दसे रिहाई कर पुन: कर्नाटकमें भेजा।

शिवाजीने नये जीते हुए देशोंकी रक्षांके छिये कृष्णाके नटके पर्वत पर प्रतापगढ़ नामक किला बनाया । शिवाजींके प्रधान मंत्री द्यामराजे पन्तने राज्यका अच्छा प्रवंध रेकिया। इस लिये शिवाजींने उसको पेशवाकी पदवी दी। सन् १६५७ में शिवाजींने मुगळ राज्यके जुनीर शहरको छूट लिया, जिससे उनको बहुन धन और घोडे मिले । उसी वर्ष शिवाजींके पुत्र शम्भाजींका जन्म हुआ। सन् १६५९ में जब मंत्री ज्यामराजे पन्त कंकणके फतहला मिद्धींसे युद्धमें हारगये, तब वह मंत्रींके कामसे च्युत किये गये और मोरी त्रिमळ रिपालेको पेशवाका पद प्राप्त हुआ।

उत्तीं सालके अकर्ट्चर महीनेमें बीजापुर दरबारके सिपहसालार अफजलखाँने शिवाजी-को पकड़नेका बीड़ा उठाया और दरबारके कर्मचारी पन्तीजी गोपीनाथको दूत बनाकर शिवाजीके पास भेजा , पन्तीजीने सित्रता दृढ करनेके लिये परम्पर मिलन होनेकी बात शिवाजीसे कही । शिवाजीने दगाको जान लिया । उसनेभी ऋष्णजी भारकरको अपना दृढ नियुक्त कर अफजलखांके पास भेजा,। मिलनेका स्थान प्रतापगढ किलेके नीचे मुकरर हुआ । अफजलखांके साथ शस्त्रधारी हजारों सिपाहियोको देख शिवाजीने अपने कर्मचारियोके अधीन बहुतसी सेना छिपा रक्खी और अपने वस्त्रके नीचे जिरहबखतर पहिन लिया तथा विद्युआ और बाधनखा हथियार धारण किया । जब शिवाजी और अफजलखां नियत स्थान पर एकत्र हुए, तब शिवाजीने अपने बिछुए और वाधनखा हथियारसे अफजलखां नियत स्थान पर एकत्र हुए, तब शिवाजीने अपने बिछुए और वाधनखा हथियारसे अफजलखां को धायल करके उसको मारडाला । उसी समय छिपे हुए महाराष्ट्रोंने मुसलमानोंको सेना पर आक्रमण किया । मुसलमानी सेनाके बहुत लोग मारेगये, इन्न भाग गये और जो पकड़े गये उनको शिवाजीने छोडवा दिया । नवस्वर बीतनेसे पहिलेही अयिणत स्थान और दिसस्वरमें कोल्डापुर जिला शिवाजीके अधिकारमे होगया ।

अफजलखांकी फौज का नाश सुन कर बीजापुरकी फौजने चारों तरफसे शिवाजीके किलोंपर आक्रमण किया । पहले तो बहुत सुसलमानी सेना मारी गई; परंतु पीछे सुसलमानोंने पनालाके किलेमें शिवाजीको घर लिया । शिवाजी ४ मास तक किलेमें आत्मरक्षा करके उसके पश्चान् चुने हुए मावली वीरोंके साथ एक ओरका व्यह भेद कर निकल गये ।

सन १६६२ में शिवाजीने वम्बई हातेके उत्तरी सरहद तक वड़ा मुक्त हे लिया और वादशाही शहर सूरतको खुब छुटा। सन् १६६४ में अपने पिताके मरनेपर उन्होंने राजाकी पदवी ली और अपने नामका सिका जारी किया। सन् १६६५ में उन्होंने मुगलोंके लशकरको वीजापुरकी रियासतपर चढ़ाई करनेमे मदद दी। सन् १६७४ में शिवाजी अपनी राज्यानी राजगढ़में वड़ी धूमधामसे राज सिंहासनपर बैठे। उस समय उन्होंने सोनेका तुला-दान किया। उसके पश्चात् उन्होंने छोटे छोटे राजाओसे राज्यकर और वन्बईके अझ-रेजोंसे बहुत नजर लिया। सन् १६७६ में शिवाजीने कर्नाटक तक अपनी सेना मेजी। सन् १६८० में ५३ वर्षकी अवस्थामें उनका देहांत होगया। राजगढ़ में उनका समाधि मन्दिर वना हुआ है।

सन् १६८० में शम्भाजी, जिनका वय २३ वर्षका था, अपने बाप शिवाजीकी जगह गदीपर बैठे; परन्तु उनकी जिन्दगीका समय पोर्चुगीजों और मुगलोंकी लड़ाइयोमें कटा। औरंगजेवने सन् १६८९ में उनको पकड़ा और मार डाला। उनका पुत्र शाहूजी, जो उस समय ६ वर्षका था, गिरफ्तार होगया, जो औरज़जेवके मरने तक कैद रहा। सन् १७०७ में शाहूजी मुगलोंकी अधीनता स्वीकार करके अपने पिताके राज्य पर वहाल हुआ; किन्तु उसने रियासतका प्रवन्ध अपने दीवान वालाजी विश्वनाथके, जो ब्राह्मण थे, सिपुर्द कर दिया।

पेशवाओका वृत्तान्त—जब शिवाजीके पोते शाहजीने वालाजी विश्वनाथको अपनी रिया-सत सिपुर्द करदी, तव धीरे धीरे पेशवाका उहदा मौद्धसी होगया । शिवाजीके परिवारके अधिकारमें केवल सतारा और कोल्हापुरकी छोटी रियासत रहगई।

- (१) पहले पेशवा वालाजी विश्वनाथने सन् १७१८ में दिल्लीके वादशाहकी सहायताके लिये एक फीज भेजी और सन १७२० ई० में जोर डालकर दक्षिणकी माल-गुजारीपर वादशाह फरमानके जरियेसे चौथ हासिल की।
- (२) दूसरे पेशवा बाजीराव वालाजी अपने पिताके मरनेपर सन् १७२१ में राज-सिंहासन पर वैठे । उन्होंने सन् १६३६ में मालवापर भी अपना अधिकार कर लिया और विष्याचलके उत्तर और पश्चिमको नर्भदा और चम्मल नदीके वीचके मुल्कपर अपना राज्य फैलांया तथा सन् १७३९ में वसीनका किला पोर्चुगीजोंसे छीन लिया।
- (३) बाजीरावके मरनेपर उनके पुत्र बालाजी बाजीराव सन् १७४० में तीसरे पेशवा बने, जिनके राज्यके समय महाराष्ट्रोंका भय सम्पूर्ण मोगल राज्य पर ला गया। उनने निजामसे दो लड़ाइयाँ लड़कर अपने राज्यको बढ़ाया; सन् १७५० में पूना शहरको राजधानी बनाया और उत्तरी हिन्दको पजाब तक लूटा । उस समय पजाबका शासक अहमदशाह दुर्रानी कोध करके चढ़ आया और सन् १७६१ में पानीपतकी लड़ाईमें महा-राहोंको परास्त किया ।

- (४) दूसरे बालाजीकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र माध्वरार्व सन् १७६१ में पूताकी गृहीपर बेठे; सन् १७६३ में निजामअलीने पूनाको लट कर बरवाट किया। माध्वरावसे इतना बन पड़ा कि उसने अपने जोरको हैदराबाद, मैसूर और बरारके हाकिमोके मुका- बलेमें कायम रक्खा।
- (-५) माधवरावके देहान्त होने पर सन् १७७२ में नारायण्याव, जिसकी अवस्था १७ वर्षकी थी, पाँचवाँ पेशवा वना । वह सन् १७७३ में राज्य पानेके ९ महीने वाद अपने अज्ञ रक्षक द्वारा मारा गया ।
- (६) नारायणरावके मरनेपर उसके पुत्र मायवरावका जन्म हुआ। राज्यका सम्पूर्ण काम दीवान नानाफरनवीस करने छगा, परन्तु दूसरे वाछाजीके भाई रघोवाने माथवराव नामक छड़केको दोगला कहकर खुद छठवाँ पेशवा होनेका दावा किया। नाना फरनवीसने फ्रांसीसियोंसे सहायता माँगी और अङ्गरेजोंने वम्बईसे रघोवाकी सहायता की। मरहटों और अङ्गरेजोंसे सन् १७७९ से १७८१ तक छडाई होती रही। सन् १७८२ मे सुलह हुई, जिसके अनुसार सालसट और एलिफेंटाके टापू और दो दूसरे टापू अङ्गरेजोंके हाथ छगे, रघोवाको अच्छी पेंशन मिली और नावालिंग मायवराव अपनी हुक्मत पर पक्का हुआ, परन्तु २१ वर्षकी अवस्थामें वह फाटकके ऊपरकी वालकानीसे गिर कर मर गया।
- (७) माधनरावके मरने पर उसके चचेरे माई दूसरे वाजीराव सन् १०९५ में सातवाँ पेगवा वनकर पूनाकी गद्दीपर वेठे। उनका वल दिनपर दिन घटता गद्या। जञ-वन्तराव हुलकरने पेशवा और सिवियाकी मिली हुई फीजोंको पूनामें पराम्त किया और सिवियाकी सम्पूर्ण तोप, असवाव और मण्डारको लूट लिया।

सन् १८१७ की पहिली नवम्बरको वाजीराव पेश्वाकी फौजने पृनाकी अझरेजी छावनी और नदीके सङ्गमके पासके रेजीं हेसीको लूट करके जला दिया। ता० ५ नवम्बरको अझरेजी रेजीं हेण्ट किकीं के पास, जो उस समय एक छोटी वस्ती थी, जला गया। पेश्वाकी सेनामें १४ तोपों के साथ ८००० पैटल सेना और १८००० घोढ सवार थे। उनके अलावे पार्वती पहाडीके निकट पेश्वाके साथ २००० पैटल फौज और ५००० सवार थे। अंगरे-जों के पास केवल २८०० सेना थी, जिनमें ८०० यूरोपियन थे। कई लडाइयां हुई, जिनमें पेशवाकी ओरके बहुत लोग मारे गये। तारीख ११ नवम्बरको जब अझरेजी जनरल इस्मी-थक अधीनकी सेना सिरूरसे आगई तथ थोडी लडाईके पश्चात पेशवाकी सेना पीछे हटी। अन्तमे पेशवा परास्त हुए। सन् १८१८ में उनका राज्य अझरेजी राज्यमें मिला लिया गया। वाजीराव पेशवाको वार्षिक ८ लाख पेंशन नियत हुआ। वह कानपुरके पास विट्र-रमे रहने लगे, जो सन् १८५३ में वहाँही मर गये।

वाजीरावकी मृत्यु होनेपर अङ्गरंजी सरकारने उनके दत्तक पुत्र नाना धुधूपन्तको उनका उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और वाजीरावकी पंजन वन्द कर दी । सन् १८५७ के वछवेके समय नाना धुंधूपन्तने कानपुरमें बहुतसे अङ्गरेजोको मार डाळा १ (कानपुरमें देखिये)।

रेखवे-पृतासे रेखवे खाइन ३ तरफ गई है;-

(१) पूनासे पश्चिमोत्तर घेट इण्डियन पीनन-सूला रेखने, जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील २ पाई है;—

मील-प्रसिद्ध स्टेशन ।

३ किकी।

१० चिचवाड़ा ।

२१ तलेगाँव ।

३३ वाङ्गाँव ।

३४ कार्छी ।

्र३९ छोनव्छी ।

४१ खण्डांला ।

५७ कर्जत।

्र६५ नेरछ ।

८१ अमरनाथ।

-८६ कल्याण जंकशन ।

९८ थाना ।

१०२ भंडूप।

११३ दाद्र जंक्शन ।

११९ वम्बई (विकटोरिया टार्मिनस )।

कल्याण जंक्शनसे पूर्वोत्तर ८३ मील नासिक, १२९ मील मनमार जंक्शन, और २४३ भुसावल

जंक्शन ।

(२) पूना जंक्शनसे पूर्व-दक्षिण प्रेट इण्डियन

पेनिन सुला रेलवे;-

,मील-प्रसिद्ध स्टेशन ।

४८ धोंद जंक्शन । ६६ डिकसल ।

१०५ केम।

११६ बारसी रोड ।

१४५ मोहल ।

१६५ शोळापुर ।

्र७४ होतगी जं<del>क्</del>शन ।

२३५ गुलवर्गा ।

२५२ शाहाबादं ।

२५८ वाडी जंक्शन। ३२५ रायचूर।

धोदं जंक्शनसे उत्तर ५१ मील अहमदं नगरं और १४६ मील मनमार जंक्शन ।

होतगी जंक्शनसे दक्षिण सदनं मरहटा रेख्वे पर ५८ मीछ बीजा-पुर, १३१ मीछ बादामी और १७३ मीछ गदग जंक्शन।

वाडी जंक्झनसे पूर्व निजाम स्टेट रेळवे पर ११५ मील हंदरा-बाद १२१ मील सिकन्दरावाद और २०८ मील वारंगल।

आर २०८ मीछ वारगछ । (३) पूना जंक्शनसे दक्षिण सदर्न मरहटा

> रेलवे, जिसके तीसरे दर्जेका महस्ल प्रति मील २ पाई है,-

मील-प्रसिद्ध स्टेशन । ६९ वाथर ।

७८ सितारारोड १

१६० मीराज जंक्शने।

२०९ गोकाकरोड ।

२४५ वेलगाँव ।

२७८ लोंडा जंक्शन । मीराज जंक्शनसे २९ मील

पश्चिम कोल्हापुर।

ळोंडा जंक्शनसे ६६ मीछ पश्चिम मोरमुगांव बन्दरगाह।

लोंडा जंक्शनसे पूर्व ४४ मील धारवाड़, ५६ मील हुबली जंक्शन,

९२ मीछ गदग जंक्शन; १४<sup>५</sup>

मील होसपेट, १८५ मील वल्लारी और२१५ मील गुण्टकल जंक्शन

हुबली जंक्शनसे दक्षिण-पूर्व ८१ मील हरिहर, १७८ मीर्व

वनावार, ३४८ मील तमकूर औ

२८८ मील बङ्गलोर शहर।

## भीमशङ्कर।

पूनाके रेखवे स्टेशनसे ३१ मील पश्चिमोत्तर तलेगॉवका रेखवे स्टेशन है। स्टेशनसे २४ मील दूर भीमशङ्कर महादेवका मन्दिर है। मार्गर्में पहाडकी चढ़ाई उतराई नहीं मिलती। भीमशङ्करके पास जानेका दूसरा मार्ग तलेगांवके स्टेशनसे ४४ मील पश्चिमोत्तर नेरलके रेखवे स्टेशनसे है। उस स्टेशनसे केवल१६मील दूर भीमशङ्कर हैं, किन्तु उस मार्गमें १० मील गाड़ी जाने वाली सड़कके बाद ६ मील पहाड़ीकी चढ़ाई उतराई मिलती है।

इस भीमशङ्करको छोग ज्ञिवके १२ ज्योतिर्छिङ्गोका भीमशङ्कर कहते हैं, परन्तु शिव पुराणमें, जहां १२ ज्योतिर्छिङ्गोकी कथा हैं,कामरूपदेश अर्थात् आसामदेशके कामरूप जिलेमें भीमशङ्कर छिखा हुआ है, जो नीचे छिखी हुई कथासे विदित होगा।

शिवपुराण—( ज्ञानसंहिता, ३८ वां अध्याय ) शिवजीके १२ ज्योतिर्छिगोमेंसे भीम-शंकर शिवलिंग डाकनीमें विराजते है । ( ४८ वां अध्याय ) लकाके कुन्भकर्णका पुत्र भीम नामक राक्ष्स अपनी माता कर्कटीके सिहत सहााचल पर रहता था। उसने १० हजार वर्ष तक कठोर तप करके ब्रह्माजीचे अप्रमेय वर पाया । उसके प्रधात वह कामरूपके राजाको परास्त कर उसको वंदीखानेमें रख कामरूप देशका स्वामी वनगया और देवगण तथा ऋषी-श्वरोंको हेश देने लगा । कामरूपका राजा वंदीखानेमे पड़ा हुआ अपनी स्नीके सहित पार्थिव बना कर शिवजीकी आराधना करने लगा । उधर देवताओने शिवजीको प्रसन्न करके भीम देत्यके विनाशके लिये उनसे प्रार्थना की । भीमने जब सुना कि राजा बंदीगृहमे भी शिवका पूजन करता है, तब राजाके निकट जाकर उसके ऊपर तछबार चलाई। शिवजीने उसी समय पार्थिवसे निकल कर भीमकी तलवारका अपने पिनाकसे सी टुकडे करडाला । तव महादेवजी और भीमका भयंकर युद्ध होने छगा। उस समय पृथ्वी डोलने छगी, समुद्र उछ-उने लगा और देवता गण भयसे अति त्रसित हुए । जब नारदने आकर दैत्यके वधके लिये शिवजीकी प्रार्थना की, तब भगवान् शंकरने हुंकाररूपी अस्त्रसे संपूर्ण राक्षसोंके सहित भीम-को भस्म कर दिया । उस समय देवताओने शिवजीसे प्रार्थना की कि हे भगवन । आप लाकेके हितके अर्थ इस स्थानमे निवास करके इस दुष्ट देशको पित्रत्र कीजिये । शिवजी देवताओं के वचन स्वीकार करके उस स्थानमें रहगये और भीमशंकर नामसे प्रसिद्ध हुए। उनके दर्शन और स्मरण करनेसे संपूर्ण पापका विनाश होता है।

# कारलीके गुफामंदिर ।

तलेगांवके रेलवे स्टेशनसे १३ मील (पूनाशहरके रेलवे स्टेशनसे १४ मील) पश्चिमो-त्तर कारलीका रेलवे स्टेशन और कारलीके रेलवे स्टेशनसे ५ मील पश्चिमोत्तर लोनवलीका रखने स्टेशन है। दोनों स्टेशनोंसे ६ मील दूर आसपासके मैदानसे लगभग ६०० फीट ऊंची पहाड़ीके वगलमें कारलीके प्रसिद्ध गुफा मन्दिर हैं। लोनवलीसे ४३ मील तक तांगा जाने लायक मांग और १३ मील टट्टू जानेकी राह है।



वम्बई हातेके पूना जिलेमें (१८ अंज, ४५ कला,२०विकला उत्तर अक्षांश और ७३ अंग, ३१ कला, १६ त्रिकला पूर्व देशांतरमें ) कारलीके गुफामंदिर है। वहां अनेक त्रिहार गुफा-ओंके सिहत एक वृहत् चैत्यगुफा अर्थात् वीद्ध मंदिर निशन पहाडी चट्टानमे पत्थर खोद कर अर्थात् भीतरसे पत्थरं निकाल कर वनाया हुआ है। इतनी वड़ी तथा सुन्दर चेत्यगुका भार-त्तवर्षमें दूसरी नहीं है। गुफाके पेशगाह अर्थात् आगेके ओसारेके वगलम और आगेके सिंह स्तंभपर पुराने छेख हैं, जिनसे विदित हुआ है कि महाराज भूतिने ( जो सन् ईस्तीके आरंभ-से ७८ वर्ष पहिले राज्य करते थे ) इसको वनवाया था। वह गुफा अपने पेशगाहके पीछिसे अपनी पीछेकी दीवार तक १२५ फीट छवी और दिहने वार्येकी दीवारके भीतर ४५ फीट चौडी तथा नीचेके तलसे छतके तल तक ४६ फीट ऊंची है। उसके भीतरकी पिछली दीवार गोलाकार है। गुफाके भीतर चारो ओरकी दीवारोंसे लगभग ६ फीट भीतर चट्टानके वेन हुए स्तंभोकी एक पंक्ति है, जिनमेसे दहिने और वार्ये पंदरह पंदरह अठपहले स्तम हैं। प्रत्येक स्तंभोकी नेव छंत्री, मध्य भाग अठपहला और ऊपरका भाग सुन्दर नकाशीसे भूपित है, जिसमें दो हाथी दो दो सुन्दर सवारोंके सिहत वने हुए हैं । गुफाके पीछेके भागके ७-स्तंभ सादे अठपहले हैं। गुफाके आगे पेशगाहकी और ४ अठपहले स्तंभ हैं। स्तंभोंके भीतर उस गुफाका मध्य भाग लगभग १०५ फीट लंबा और २५ फीट चौड़ा है । वह गुफा अब श्चिवका मन्दिर समझी जाती है। सामने उसके पीछेके भागमें प्राय. शिवल्यिके समान द्योव है। द्घीव छोटे स्तूपके समान होता है; पर उसमें युद्धदेव अथवा उनके शिष्यकी अस्थि रहतीहै। गुफा और उसके पेशगाहके बीचकी दीवारमे ३ दुरवाजे है; मध्यका बड़ा और वगलोंके दोनो छोटे। पेशगाह दहिने वार्ये ५२ फीट छंवा और आगेसे पीछे तक १५ फीट चौड़ा है। उसके आगे पहलदार मोटे मोटे ४ स्तंम वने हुए है । पेशगाहके आगे उसके दिहने वगलमें १ मोटा सिहस्तंभ, जिसके शिरोभागमें ४ सिंह बने हुए हैं, और वार्ये एक छोटा मन्दिर है।

अन्य गुफाये—कारलीके पास बहुतसी विद्वार गुफा भी हैं। प्रधान विद्वार नीचे कपर ३ पिक्तयों में हैं। उनके मध्यमें छतके नीचे वड़ा कमरा और कमरेके वगलों में छोटी कोठिरियाँ बनी हुई हैं। ऊपरवालें में केवल एक वरण्डा है, जिसके पास भवानीका छोटा मिन्दर है। पहाड़ीके कदमके पास एक छोटा गाँव है, जिसकी गुफा एकविराकी गुफा कहलाती है।

रेखने स्टेशनसे ३ मील दक्षिण मैदानसे १२०० फीट उँचाई पर लोगड़ और ईशापुरके पहाड़ी किले हैं।

भाजाकी गुफायें—कारली गाँवसे ३ मील दक्षिण-पूर्व भाजा नामक वस्तीसे लगभग १ मील दूर सन् ईस्वीके २०० वर्ष पहलेकी वनी हुई १२ जगह १८ गुफायें हैं। वह स्थान भारतवर्षके दिलचस्प स्थानोंमेंसे एक है।

वदसाकी गुफाये—भाजागाँवसे ५३ मील पूर्व और वाडगाँवके रेलवे स्टेशनसे ६ मील दक्षिण-पश्चिम वेदसा गाँव है। वहाँकी गुफायें भाजाकी गुफाओंसे थोडे पीलेकी हैं। वहाँके प्रधान गुफा मन्दिरमें एक दघीव है, छतके नीचे २७ सादे स्तम्भ चने हुए हैं। स्थानके दोनों वगलोपर पत्थर काट कर दो मिजली गुफा वनी हुई हैं, जिनमें छोटी कोठ-रियोंके साथ मामूली कमरे हैं। वहाँ १४ दघीवोंमें अजीव सङ्गतरासीके काम हैं, जिनमेंसे

५ भीतर और दूसरे सब गुकाके बाहर हैं। गुकाके आगे महराव दार ४ स्तम्भोंपर बहुतेरे वोहे, बैल और हाथी बने हैं। गुका मिन्दरका नकशा कार्लीकी चैत्य गुकाके समान है, लेकिक न तो उतना बड़ा है और न उसके समान उत्तम है और उससे यह नया जान पड़ता है। इसमें एक दघोव है, जिसकी छतके नीचे १० फीट ऊँचे २६ स्तंम बने हुए हैं। आगेमें करीब २५ फीट ऊँचे ४ स्तम्म हैं, जिनके शिरके पास बहुतसे घोड़े, बैल और हाथी बने है। मिन्दरके पास महराव दार छतवाला अण्डाकार शकलका एक हल है, जिसके बगलोमें ११ छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं।

खण्डाला—लोनवलीरेलवे स्टेशनसे २ मील खण्डालागांवका रेलवे स्टेशन है। खण्डाला एक बड़ा गाँव है। उसके पास एक अस्पताल एक अङ्गरेजी वॅगला और एक तालाव है। गर्मीके दिनोंमें बम्बेके बहुतेरे धनी लोग उस गाँवमें रहते हैं। डाक बंगलेसे सीधी लाइनमें आधा मील और एक नालेके घुमावकी राहसे १३ मील दूर एक जलप्रपात है, जो नीचे और उपर दो भागोंमें बँटा हुआ है, जिनमेंसे उपरवाला जलप्रपात उपरसे ३०० फीट नीचे गिरता है।

### अमरनाथ।

लोनवलीके स्टेशनसे ४२ मील (पूनाके स्टेशनसे ८१ मील) पश्चिमोत्तर और कल्याण जंक्शनसे ५ मील दक्षिण अमरनाथका रेलवे स्टेशन है। लोनवलीसे कर्नतके रेलवे स्टेशन तक १८ मीलके भीतर रेलगाड़ी चलनेके लिये १६ जगह पहाड़ फोड कर उसके भीतर रेलवे सड़क बनी है। सम्पूर्ण सुरंगी सड़ककी लम्बाई ३५३५ गज है, जिसके बनानेमें लगभग ६० लाख रुपये खर्च पड़े थे। लाइन चढ़ाव, उतार तथा घुमावकी है। बोर घाटकी चढ़ाईकी जगहपर दोनों ओरसे गाडियोंमें जोरावर एजिन लगाया जाता है। कर्जतसे दक्षिण ९ मीलकी लाइन कम्पवलीको गई है, जिसपर वषाकालमें गाड़ी नहीं चलती है।

अमरनाथ नामक स्टेशनके पास बम्बई हातेके थाना जिलेमें अमरनाथ नामक छोटा गाँव है, जिसमें लगभग २०० मनुष्य बसते हैं। गाँवसे हैं मील पूर्व एक सुन्दर घाटोमें अमराग्य शिवका विचित्र मन्दिर है। उसके एक दरवाजेके पास शिलालेख हैं, जिससे विदित होता है कि वह मन्दिर शाका ९८२ (सन् १०६०) ई० में बना। निज मन्दिरमें खाण्डत तथा चिपटा शिवलिझ है। उत्तर बगलके ताकमें एक पुरुषकी तीन शिरवाली प्रतिमा है, उसकी जंघापर एक छी बैठी है। अनुमानसे जान पड़ता है कि शिव पावतीकी प्रतिमा होगी। मन्दिरके दक्षिण-पूर्व बगलपर कालीजीकी प्रतिमा है। मन्दिरके आगे अर्थात् पश्चिम २२ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा मण्डपम् अर्थात् जगमोहन है, जिसमें पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर हार बने हुए हैं। प्रत्येक द्वारके आगे एक ओसारा और प्रत्येक ओसारेमें ४ स्तम्म लगे हैं, जिनमेंसे २ स्तम्म दीवारसे मिले हुए है। मण्डपम्की छतमें उत्तम कारीगरीसे विविध मातिके फूल, पत्ते, चिड़ियायें तथा सिंहके शिर बने हुए हैं। मन्दिरके द्वारपर विचित्र शिल्प-कारीका काम है। वन्बई हातेके किसी मन्दिरमें इससे बढ़कर काम नही देखपड़ता। कारीगरीका काम है। वन्बई हातेके किसी मन्दिरमें इससे बढ़कर काम नही देखपड़ता। दरवाजेका, फाटक, जिससे अमरनाथके निज मन्दिरमें जाना होता है, अनेक हाथी और स्रवाजेका, फाटक, जिससे अमरनाथके निज मन्दिरमें जाना होता है, अनेक हाथी और सिंहोंसे, जिनके बीचमें महादेवकी प्रतिमा है, भूषित है।

# इक्रीसवाँ अध्याय।

(बम्बई हातेमें) कल्याण, नासिक, व्यंबक, थाना, और अलीवाग।

## कल्याण ।

अमरनाथके रेलवे स्टेशनसे ५ मील उत्तर (पूना शहरसे ८६ मील पश्चिमोत्तर)नासिकसे ८२ मील और मनमार जंक्शनसे १२९ मील दक्षिण-पश्चिम तथा बम्बईके
विक्टोरिया स्टेशनसे ३३ मील पूर्वीत्तर कल्याणमें रेलवेका जंक्शन है। वम्बई हातेके
उत्तरीय विभागके थाना जिलेमें (१९ अंश, १४ कला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, १०कला पूर्व देशान्तरमें) सबडिवीजनका सद्द स्थान कल्याण नामक तिजारती कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कल्याणमें १२६०८ मनुष्य थे, अर्थात् ९७०२ हिन्दू; २४५३ मुसलमान, २७२ पारसी, ११५ कृस्तान, ४६- जैन; ७ यहूदी और १३ अन्य।

कल्याणमें सबजजकी कचहरी, अस्पताल, स्कूल, ८ छोटे जलाशय, एक जलाशयके पास सदानन्दका मन्दिर और बहुतसे कूप है। म्युनिसिपल्टीने एक बाजार बनवाया है, जिस-में तरकारी आदि बस्तु विकती है। कल्याणमें नमक, चावल, तम्बाकू इत्यादिकी बडी तिजारत होती है। सड़के पक्की बनी हैं।

इतिहास—पहिली, दूसरी, पांचवीं तथा छठवी सदीके शिलालेखों में कल्याणका नाम मिलता है। दूसरी सदीके अन्तमे कल्याण प्रसिद्ध हुआ। छठवी सदीमे वह एक प्रतापी राजाका सदर स्थान और भारतवर्षके ५ प्रसिद्ध वाजारों में से एक वाजार था। १४ वीं सदीके आरम्भमें वह एक जिलेका सदर स्थान इस्लामावाद नामसे प्रसिद्ध था। सन् १५३६ में पोर्चुगल वालोंने कल्याणको ले लिया, किन्तु सन् १५७० में उनको छोड़ देना पड़ा। उसके पश्चात् वह अहमदनगरके राज्यके अधीन हुआ। सन्। १६३६ में वीजापुर वालोंने उसको अपने राज्यमें मिला लिया। सन् १६४८ में शिवाजीने कल्याणको ले लिया, किन्तु सन् १६० में मुसलमानोंने किर उसपर अपना अधिकार कर लिया। सन् १६६२ में शिवाजीने किर उसपर अपना अधिकार किया। सन् १६६२ में शिवाजीने किर उसपर अपना अधिकार किया। उन्होंने सन् १६०४ में अङ्गरेजोंको कल्याण में एक कोठी नियत करनेकी आज्ञा दी। सन् १७८० में अङ्गरेजोने महाराष्ट्रोसे कल्याण ले लिया, तवसे वह उनके अधिकारमें है। पहिले कल्याणकी चारोओर दीवार थी; जिसमें ११ वुर्ज ४ फाटक वने थे।

## नासिक।

कल्याण जंक्यानसे २६ मील पूर्वोत्तर अठगांवके रेलवे स्टेशनके पास बांध बनाकर एक बड़ी झील बनाई गई है, जिसको सन् १८९२ में भारतवर्षके गवर्नर जनरल लाई छैसडौनने खोला था। झीलका बांध २ मील लम्बा और ११८ फीट ऊचा है, जिसकी चौड़ाई नेवके पास १०३ फीट और शिरके समीप २४ फीट है। बांधसे टन्सा नदीका जल रुककेरें ८ वर्गमीलके विस्तारकी झील बन गई है, जो ३ करोड ३० लाख गेलन पानी जुमा सकती है। उस झीलसे वम्बई शहरमें पानी जाता है।

अठगांवके रेलवे स्टेशनसे १६ मील (कल्याण जंक्शनसे ४२ मील) पूर्वोत्तर कसाराके रेलवे स्टेशनसे तालघाटकी चढ़ाई आरम्भ होती है। उस जगहसे पूर्वोत्तर इगतपुरीके स्टेशनके पास तक ९३ मीलमें रेलवे छाइन १०५० फीट ऊपर गई है। एक खास एश्जिन कसारा स्टेशन पर गाड़ियोमें जोड़ा जाता है और इगतपुरीके पास हटा दिया जाता है। कसारा और इगतपुरीके बीचमें ११ जगह पहाडियोमें छेद करके उनके भीतर रेलवे लाइन बैठाई गई है, जिसपर रेलगाड़ी चलती हैं।

इगतपुरीसे २८ मील (कल्याण जंक्शनसे ८० मील ) पूर्वोत्तर और नासिकरोडसे ३ मील दक्षिण-पश्चिम देवलालीका रेलवे स्टेशन है। देवलालीसे ७ मीलकी सुन्दर सड़क नोसिक कसबेको गई है। देवलालीमें १००० सेनाके रहने लायक वारक अर्थात सैनिक गृह बने हैं। - यूरोपको जाती हुई अथवा वहाँसे आती हुई सेना वारकोंमें ठहरती हैं।

देवलालीके रेलवे स्टेशनसे ३ मील, कल्याण जंक्शनसे ८३ मील और वर्म्यके विक्टोरिया स्टेशनसे ११६ मील पूर्वोत्तर और अनमार जंक्शनसे ४६ मील दक्षिण-पश्चिम नासिकरोडका रेलवे स्टेशन है। स्टेशनके पास धर्मशाला बनी हुई है। वस्वई हातेके मध्य विभागमें नासिकरोडके रेलवे स्टेशनसे ५ मील पश्चिमोत्तर गोदावरी नदीके दोनों किनारोंपर समुद्रके जलसे १९०० फीट ऊपर जिलेका सदर स्थान तथा एक प्रसिद्ध तीर्थ नासिक कसवा है। रेलवे रेटेशन और नासिक कसवेके वीचमें सन् १८९१ से ट्रामगाड़ी चलती है; प्रति आदमीका महसूल एक आना लगता है। सवारीके लिये वैलगाड़ी तथा तांगे बहुत मिलते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नासिक कसवेमें २४४२९ मनुष्य थे, अर्थात् १२५४० पुरुप और ११८८९ स्त्रियां । इनमें २०६९७ हिन्दू, ३४५२ मुसलमान, १७५ जैन, ७३ कृस्तान, २८ पारसी और ४ यहदी थे ।

नासिक कसवेका वड़ा भाग गोदावरी नदीके दिहने; अर्थात् उसके दक्षिण-पूर्वक किनारेपर ३ छोटे टीलों पर फैलता हुआ लगभग १ मील चला गया है, जिसका क्षेत्रफल २ वर्गमील होगा। उसके दक्षिणके भागको पुराना कसवा और उत्तरके भागको नया कसवा कहते हैं। कसवेके बहुतेरे मकानोंके अगवासीमें उत्तम नकाशीदार लकड़ीके काम हैं और जाह जगह गिल्योंमें फाटक बने हें। पेशवाके महलोंमें कलकररकी कचहरी और अनेक आफिस हैं। नासिकमें एक अस्पताल, एक हाईस्कूल और ८ देशी भाषाके स्कूल हैं। उस-में कागज, कपड़ा, लंप, वाकस, चेन, मूर्तियां आदि चीजें वनती हैं। पीतल और तांबेके वर्त्तनकी दस्तकारीके लिये नासिक प्रसिद्ध है। भारतवर्षके किसी कसबेमें नासिकसे बढ़कर अर्तन नहीं बनते। वहाँ पाव भरका एक लोटा दस रुपये तक विकता है। कसवेकी सड़कों, पर रात्रिमें लालटेनोंकी रोशनी होती है।

लोग कहते हैं कि नासिकमें लगभग १३०० घर ब्राह्मण हैं । वहांके बहुत ब्राह्मण विद्यानान् तथा शुद्धाचरण होते हैं । वहांकी क्षियाँ पेंदेमें नहीं रहतीं । ब्राह्मण और ब्राह्मणी एकहीं पंक्तिमें बैठकर भोजन करते हैं । उस देशके लोग नासिकको पश्चिमी भारतकी काशी कहते हैं। नासिकतीर्थमें बहुत यात्री जाते हैं। १२ वर्ष पर जब सिहराशिके वृहस्पति होतेहैं तब नासिकमें बहुत वडा मेळा होता है।

गोदावरीके वाय किनारेके नासिक कसवेका छोग पंचवटी कहते हैं। नासिक कसवेके छगभग सातवां भाग मनुष्य उसमें वसते हैं। उसमें बहुतेरे मन्दिर और मकान हैं, जिनमें वास करके बाह्यण छोग रहते हैं।

गोदावरी नदी—नासिकसे १८ मील पश्चिम गोदावरीके निकासका स्थान ज्यंक है। वहांसे ६ मील पर चक्रतीर्थिमे गोदावरी नदी प्रकट हुई है। चक्रतीर्थसे नासिक, पैठन, गगा-खेद, नादेद, राजमेंहेंनी और धवलेश्वरम् होती हुई करीव ९०० मील पूर्व-दक्षिण वहनेके उपरान्त राजमहेंन्रिके पास समुद्रमें मिल गई है। वह निजाम राज्यमें ओरसे छोर तक वहती है।

नासिकके पास नदीकी थारा सूखे मोसिसमें बहुत छोटी रहती है। करीव ४५० गजन की लम्बाईमें गोदाबरीके किनारोपर पत्थरकी सीढियां वनी हुई हैं और नदीके मध्यमे १२ पक्षे कुंड तथा पोखरे वने हैं, जिनमेंसे एकका नाम रामकुण्ड और रामगया है। गोदाबरी-का जल कमसे एक कुण्डसे दृसरेमें गिरकर वाहर निकलता है। नदी पार जानेमें नावकी आवज्यकता नहीं होती। उस प्रदेशके हिन्दू छोग कपडोको अपन हाथसे थोते हैं। मैंने एकही समयमें पचासो मनुष्योको गोदाबरीमें वस्न थोते हुए देखा जिनमें छी बहुत श्री।

लोग कहते हैं कि बनवामके समय-श्रीरासचन्द्रने जिस स्थानपर गोदावरीमे स्तान कर दशरथलीको पिंड दिया, उसी स्थानका नाम रामगया वा रामछण्ड हुआ। वहाँ पिडदान नका वड़ा माहात्म्य है। बार्चे किनारेसे एक छोटे झरनेका जल आलर पत्थरके गोमुखीसे रामछण्डमे गिरता है, उस स्थानको अरुणसंगम कहते हैं। रामछण्डके सामने एक धर्मशाला है, जिसमें पानी कम होने पर साधू लोग रहते हैं। रामछण्डके एक किनारेपर मुर्देकी राखीं लोग डालते हैं। एक दृसरे झरनेका जल रामछण्डके पूर्व एक छुण्डमे गिरता है, उस स्थानको वरुणासंगम लोग कहते हैं। गोदावरी नदीके किनारेपर कई छत्तरी वनी हैं। कपूरवलेके महाराज इंगलेंड जाते समय अदनमें मरगये, उनकी छत्तरी अर्थात् समायिमन्दिर वहां बना हुआ है। यात्री लोग प्रथम नारियल फलसे गोदावरीकी मेट करके तव स्नान करते हैं। गोदावरीकी उत्पात्ती आदिका वृत्तान्त ज्यस्वककी प्राचीन कथामे लिखा है।

देवमिन्दर—गोदावरीके किनारोपर तथा उसके भीतर बहुतसे मिन्दर और स्थान हैं। सुन्दरनारायणका मिन्दर रामके मिन्दरसे छोटा है, छेंकिन उसमें कारीगरीका काम उससे अविक है। उस मिन्दरको सन् १७२५ में होछकरके एक सरदारने वनवाया। उसके निचे एक वाछाजीका मिन्दर और एक दूसरों मिन्दर है। नदीके वार्ये किनारेपर रामकुण्डके पास ५० सीढ़ियोंके उपर ६०० वर्षका पुराना कपाछेश्वर शिवका मिन्दर है।

नदीके वार्ये किनारेसे है मील दूर ९३ फीट लम्बा; ६५ फीट चौडा और ६० फीट कंबा रामचन्द्रजीका उत्तम मन्दिर है। उसके वाहरका घेरा २६० फीट लम्बा और १२० फीट चौड़ा है, जिसके भीतर ९६ मेहराब वने हैं। वर्तमान मन्दिर करीब १०० वर्षका वना हुआ है। मन्दिरके पासका मण्डप वहुत सुन्दर है। वहाँके लोग कहते है कि इस मन्दिरके वननेमें ७ लाख रुपये खर्च पढ़े थे।

पश्चवटी—गोदावरीके बार्ये किनारेसे दें भील दूर कई ऑठियोंका एक वटवृक्ष है, जिसको लोग पश्चवटी कहते हैं।

वटवृक्षके पास सीतागुका नामक एक भुवेवरा है, जिसमें सूत, बैठकर कर प्रवेश करना होता है। वहाँका पुजारी प्रति यात्रीसे गुकाके द्वारपर एक पाई लेता है। गुकाके भीतर एक दूसरी गुका है। प्रत्येक गुका करीब ५ फीट लम्बी चौड़ी और ४ फीट कँची है। पहली गुकामें ९ सीढ़ियोंके नीचे राम, लक्ष्मण, जानकीकी छोटी मूर्तियाँ और ७ सीढ़ि-योंके नीचे दूसरी गुकामें पञ्चरतेश्वर महादेव हैं।

तपोवन—नासिक कसबेसे २ मील दूर गोदावरीनदीके बायें गौतमऋषिका तपोवन है। पञ्चवटीसे आगे जानेपर लक्ष्मणजीका स्थान -मिलता है, जिससे आगे हनूमानजीकी मूर्ति है। उससे आगे पहाड़से गिरती हुई गोदावरी और किपलानदीका संगम है। वहाँ पञ्चतीर्थ नामके ५ छुण्ड हैं; (१) ब्रह्मयोनि, (२) विष्णुयोनि, (३) रुद्रयोनि, (४) मुक्तियोनि और (५) अग्नियोनि । पहलेके तीनों छुण्ड एक साथ मिले हैं, अन्दर अन्दर एकसे दूसरेमें और दूसरेसे तीसरेमें जाना होता है। अग्नियोनि विशेष गहिरा है।

पूर्वकथित पञ्चतीर्थोंमें सौभाग्यतीर्थ, किपछा संगम और सूर्पणखातीर्थ मिलकर अष्ट-तीर्थ बनते हैं । गोदावरी और किपछाके संगमके पार सप्तऋषियोका स्थान है। एक जगह गोदावरीके किनारेपर सूर्पणखाकी पाषाण प्रतिमा है।

होग कहते हैं कि पञ्चवटीसे कई एक कोस दक्षिण जटायुकी मृत्युका स्थान और कई एक कोस पूर्व अकोल्हा नामक गांवमें अगस्त्यसुनिके आश्रमका स्थान, अगस्त्यकुण्ड, सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रमका स्थान और अमृतवाहिनीनदी तीर्थ है। अकोल्हासे कई एक कोस यश्रिम साईखेड़ा नामक गांवमें मारीचकी मृत्युका स्थान है।

पाण्डव गुफा—इसको अङ्गरेज लोग लेनाकेन्ज अर्थात् लेनाकी गुफा कहते हैं। नासिक कसबेसे ४३ मील पश्चिम-दक्षिण एक पहाड़ीके पादमूलके पास तक पक्की सड़क है। पहाड़ीके नीचेसे गुफाके पास तक पगडण्डी मार्ग है। पासकी भूमिसे लगभग ४५० फीट उपर उस पहाड़ीके उत्तर बगलपर लगभग ५०० गजकी लम्बाईमें छोटी बड़ी २१ गुफा हैं; जिनको चौथी सदीमें बौद्ध लोगोने बनवाया था, जो अब पाण्डव गुफा करके प्रसिद्ध हैं। उनमंकी अनेक बौद्ध मूर्तियोंको लोग हिन्दुओंके देवता कहते हैं। गुफाओंमे जोड़ किसी जगह नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ीके भीतरसे पत्थर निकालनेसे वे सम्पूर्ण गुफा मन्दिर तैयार हुए है। पग-डण्डी मार्गके शिरके पास ३७ फीट लम्बी, २९ फीट चौड़ी और १० फीट कॅची चिपटी छत वाली एक गुफा है। उसके मध्यके कमरेके चारों ओर १६ कोठरी और मध्यमें भैर-वक्षी मूर्ति है जिसके दोनों तरफ एक एक खीकी प्रतिमा बनी हुई हैं।

दूसरी गुफा अर्थात् कमरा ५७ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है। उसके वीत वगलों मे १८ कोठरियाँ और आगे ६ लम्भे लगे हुए मुन्दर दालान है। पश्चिम ओर एक गुफामें विश्वकर्मा आदिकी १२ मूर्तियाँ हैं। विश्वकर्मा के दहिने तथा बार्गे एक एक स्वी अर्थिर सामने उसके माई और पिताकी प्रतिमा है। पश्चिम ३ फीट ऊँची गौतमकी मूर्ति है। वहाँ जलसे पूर्ण २० फीट लम्बा एक सीताकुण्ड है। उसके बाद एक दूसरा कुण्ड मिलता है। उससे आगे सीढ़ियों द्वारा एक कमरेमें जाना होता है, जिसके चारों बंग-लोंमें ७ छोटी कोठरियाँ और उत्तर अखीरमें पावतीकी धिसी हुई मूर्ति है।

उससे पूर्व ४६ फीट लम्बी और २७ फीट चीडी एक वड़ी गुफा है, जिसके चारों विगलों २२ कोठिरियाँ वनी हुई हैं। उस गुफामे भीम, अर्जुन, युधिप्टिर, नकुल, सहदेव, द्रीपदी और कुष्णकी पुरानी मूर्ति है।

कभी कभी एक आदमी वहाँ रहता है। गुफा निर्जन स्थानमें है। बहुत छोग देखनेके छिये वहाँ जाते हैं।

नासिक शहरसे करीव २ मील पूर्व रामसेजकी पहाड़ीमें गुफाओका एक झुण्ड है, परन्तु वह प्रसिद्ध नहीं है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत— ( वनपर्व, ८३ वाँ अध्याय ) पंचवटी तर्थिसें जानेसे वड़ा फल होता है 'और स्वर्ग मिलता है। वहाँ साक्षात् युपवाहन शिव निवास करते हैं, उनकी पूजा करनेसे मनुष्य सिद्ध होजाता है।

(८४ वॉ अध्याय) गोदावरी नदीमें स्तान करनेसे गोमेध यज्ञका फल होता है और वासुकीका उत्तम लोक मिलता है। वहाँ वेणनदीके सङ्गममें स्तान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता है।

वालमीकिरामायण—( अरण्य काण्ड, १ दे वॉ सर्ग ) रामचन्द्रजीने अगस्य मुनिकें आश्रम पर जाकर उनसे अपने रहनेका स्थान पूछा। मुनि वोले कि हे राघव । यहाँसे एक योजन पर गोदावरी नदीके समीप पंचवटी नामसे विख्यात एकांत पवित्र तथा रमणीय देश है, तुम वहाँ जाकर आश्रम बनाकर रहो। देखो वह महुऑकां महावन देख पड़ता है, उत्तरकी ओरसे जानेपर एक वटका वृक्ष मिलेगा, उसीके पास पर्वतके समीप पंच-वटी नामक वन है।

राम और छक्ष्मण अगस्य मुनिसे विदा हो ऋषिके कहे हुए मार्गसे पंचवटीकों पधारे। (१४ वाँ सर्ग, रास्तेमें जटायु गृद्धसे मेंट हुई। (१५) रामचन्द्रजी पंचवटी पहुँच कर छक्ष्मणसे वोले कि देखों यह गोदावरी नदी, जो अति दूर भी नहीं है, देख पड़ती है। यहाँके पर्वत अनेक कन्द्रों तथा स्थान स्थानमें सुवर्ण, रजत और ताम्र धातुओं सुशोभित हैं, जान पड़ता है कि इनमें खिड़िकयाँ बनी हैं। वे शृद्धार किये हुए हाथियों समान मनोरम देख पढ़ते है। उस समय छक्ष्मणजीने मिट्टीके अनेक स्थान और वॉसके खम्माओं, जमी वृक्षकी शाखाओं की टिट्टियों की दीवारों और पत्तों के छप्परसे मनोहर पर्णकुटी वनाई। उसमें व लोग निवास करने लगे। (१६ वॉ सर्ग) शरदऋतु वीत कर हेमन्तऋतु प्राप्त हुई।

(१७ वाँ सर्ग) एक समय रावणकी विहन शूर्पणखा नामक राक्षसी वहाँ आई। वह रामचन्द्रकी सुन्दरता देख कामसे मोहित होगई। ससेन रामचन्द्रसे कहा कि में तुम्हारे भाई सिहत सीताको खा जाऊंगी; तुम मेरे पित होकर मेरे साथ दण्डक वनमें विहार करो। (१८ वाँ सर्ग) रामचन्द्र बोले कि में तो ज्याहा हूँ, मेरा छोटा भाई छक्ष्मण यदि भार्ज्याकी आकांक्षा रखता हो, तो तुम स्तीको अपना पित वनाओ। तव वह राक्षसी शीघ छक्ष्मणके पास जाकर स्नसे बोली कि तुम्हारे रूपके योग्य में भार्ज्या हूँ, सुम मेरे साथ दण्डकारण्यमें विहार करो। छक्ष्मणने कहा कि में तो रामचन्द्रका दास पराधीन और असमर्थ हूँ, तुम सन्हींकी छोटी पत्नी बनो। तव शूर्पणखा रामचन्द्रके पास जाकर बोली कि हे राम! तुम अपनी पत्नीको अङ्गीकार कर सुझे नहीं मानते हो; में अभी इस

मानुषीका मक्षण कर जाऊंगी । ऐसा कह वह सीतापर झपटी । रामचन्द्र उसको रोककर छक्ष्मणसे बोले कि इस राक्षसीको कुरूप करो । तव छक्ष्मणने क्रोध कर खड़ा निकाल शूर्ष-णखाके नाक और कान काट लिये।

शूर्यणखा महाभारी नाद करती हुई महावनें घुस गई। उसके अनन्तर उसने जनस्थानमें खर नामक अपने भाईके समीप जाकर उससे सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। (१९ वाँ सर्ग) खरने रामचन्द्रको मारनेके छिये शूर्पणखाके साथ १४ महावछी राक्षसोंको भेजा। (२० वाँ सर्ग) जिनको रामचन्द्रने मार डाला। शूर्पणखाने खरके पास जाकर सब वृत्तान्त कह सुनाया। (२२ वाँ सर्ग) खरने चुने हुए १४००० राक्षसोंकी सेना लेकर प्रस्थान किया। (२३ वाँ सर्ग) राक्षस वीरोंकी सेना शीव आकर राम, लक्ष्मणके पास उपस्थित हुई। (२४ वाँ सर्ग) रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि तुम वेदेहीको लेकर हुर्गम पर्वतकी सुहामें जा वैठो। तब लक्ष्मण सीताको लेकर धनुष वाण धारण कर, बड़ी दुर्गम गृहामें चले गये। (२५ वाँ सर्ग) रामचन्द्र और राक्षसोंको साथ दूषणको मार डाला। उस समय संग्राम भूमिमें खर और त्रिशिरा वच गये थे। (२० वाँ सर्ग) रामचन्द्रने तीन वाणोंसे त्रिशिरा सेना-पितके तीनों मस्तक काट गिराये। (३० वाँ सर्ग) खर राक्षसभी बड़ा युद्ध करनेके उप-रान्त रामचन्द्रके हाथसे सारा गया।

(३१ वाँ सर्ग ) रावणने अकम्पन राक्षसके मुखसे जल-स्थानके रहनेवाले खर आहि राक्षसोंके मारे जानेका वृत्तान्त सुना। उसी समय वह खर युक्त रथ पर चढ़ मारीचके आश्रममें जा पहुँचा। रावण मारीचसे बोला कि रामने मेरा समाज नष्ट कर डाला; में उसकी खीको हर लाऊंगा; तुम मेरी सहायता करो। मारीचने रावणको जब बहुत समझाया, तब वह जानकी हरणके कामसे निवृत्त हो लंकामें लौट गया।

(३२ वॉ सर्ग) अर्पणखा खर आदि राश्चसोंके वधसे वड़ी व्याकुछ हो छंकामें गई। (३५ वॉ सर्ग) उसने रावणसे सब वृत्तान्त कह कर उसको धिकार दिया। तब रावण रथारूढ़ हो समुद्रके पार एकान्त पित्र वनमें तपस्वी रूपी मारीचके पास फिर पहुँचा। (३६ वॉ सर्ग) रावण बोछा कि हे मारीच! जिसने मेरी बहिनकी नाक और कान काट-कर उसको विरूप कर दिया है; मैं उसकी भार्या सीताको हर छाऊंगा। इस काममें तुम मेरी सहायता करो। (४० वॉ सर्ग) मारीचने फिर बहुत समझाया; तब रावण बोछा कि यहि तुम मेरा यह कार्य्य नहीं करोंगे, तो मैं अभी तुम्हें मार डार्छ्गा।

(४२ वॉ सर्ग) जप किसी तरहसे रावणने मारीचका वचन नहीं माना तब वह रावणके साथ रथमें वैठ रामचन्द्रके आश्रममें पहुँचा और झट मृग बनकर रामचन्द्रके द्वारपर
चरने लगा। उस कालमें वह अति अद्भुत रूप मृग बना था। (४३ वॉ सर्ग) सीता
मृगको देख प्रसन्न हो रामचन्द्रको देख लक्ष्मणको पुकारने लगी। तब दोनों भाई उधर
देखने लगे। मृगको देख लक्ष्मण शंका युक्त हो बोले कि मैं तो इसको मारीच राक्षस जानता
हूँ, यह मायासे चमकीला रूप बना है। सीताने लक्ष्मणकी वातको सुनी, अनुसुनी कर रामचंद्रसे कहा कि हे आर्थ्य पुत्र! यह परम मनोहर मृग मेरे मनको हरे लेता है, तुम इसको हमारी
कीडाके लिये ले आओ, यदि यह जीतान मिलेगा, तब भी इसकी खाल बहुत सुन्दर होगी।

(४४ वॉ सर्ग) रामचन्द्र भाईको सावधान कर धनुप वाण और खङ्ग छे मृगके पीछे दौड़े। वह सृग वारवार छिप जाता था और दूर जाकर प्रकट होता था। इस प्रकारसे वह रामको आश्रमसे दूर छेगया। तव रामचन्द्रने मृगकी छातीमें वाणसे मारा, जिससे वह राक्षस उछठ-कर भूमिपर गिर पड़ा। वह मरनेके समय रामचन्द्रके तुल्य शब्द चिहाकर वोछा कि हा सीते! हा छक्ष्मण! परनेके समय वह मृगक्षको छोड़कर विशाछक्ष राक्षस होगया। (४५ वॉ सर्ग) सीता अपने पितके तुल्य आर्त नादको सुन छक्ष्मणसे वोछी कि तुम शीछ दौड़ो, रामचन्द्रको वचाओ। जव छक्ष्मण रामचन्द्रके शासनका स्मरण कर सीताके कह्ने परभी नहीं गये, तव सीता कुद्ध होकर वोछी कि तुम अपने भाईके मित्र क्ष शत्रु हो इत्यादि। छक्ष्मण सीताके दुर्वचनसे कुद्ध हो शिव्रतासे रामके पास चछे।

र्वण एकान्त अवसर पाकर संन्यासीका वेप धर सीताके पास पहुँचा। वैदेहीने रावणका; जो बाह्मण अतिथिके वेषसे आया था, अतिथि सत्कार किया (४७ वाँ सर्ग) और उससे अनेक बातें की। उसके पश्चात् रावण बोछा कि हे सीते! में राक्षसोंका राजा रावण हूँ; तुम मेरी पटरानी वनो। (४९ वाँ सर्ग) ऐसा कह रावणने संन्यासी वेष छोड़ अपने रूपको धारण कर सीताको पकड़ रथमे वैठाकर वहाँसे चल दिया। सीता किसी वन वृक्ष पर वैठे हुए जटायुको देखकर वोछी कि हे जटायु । देखो यह पापी रावण अनाथके समान मुझको हर लेजाता है। (५१ वाँ सर्ग) ऐसा सुन जटायु रावणसे युद्ध करने लगा। प्रथम तो उसने रावणके रथको चूर कर दिया, परन्तु अन्तमे रावणने उसके दोनों पक्षो, परों सौरै अगल वगलके देहके मागोको खड्गसे काट डाला। तव जटायु गिर पड़ा, उसकी थोड़ी सांस रह गई। (५२ वाँ सर्ग) रावण सीताको लेकर आकाश मार्गसे चला और (५४ वाँ सर्ग) लड़ामे जा पहुँचा।

(६० वॉ सर्ग) रामचन्द्रने छक्ष्मणके साथ अपने आश्रममें आकर अपनी पर्णकुटीको शून्य पाया। (६० वॉ सर्ग) छक्ष्मणने कहा कि हे प्रभो! आप इसी जन स्थानमें सीताको हूँ हिये; क्योंकि यहाँ बहुत राक्षस निवास करते हैं और अनेक वृक्ष, छता, दुर्गमपर्वत, गड़हे और कन्द्रायें हैं। यहाँकी भयंकर कन्द्रायें नाना मृगगणोसे भरी है। उसके अनन्तर राम-चन्द्रने उस वनमें हूँ हते २ रुधिरसे भरे हुए जटायुको देखा।

(६८ वाँ सर्ग) जटायु वोला कि हे राघव ! राक्षसराज रावण माया करके सीताको हर लगया । वह मेरे दोनों पक्षोको काट कर सीताको दक्षिण दिशामें लगया है । ऐसा कह-कर गृथ्रराज जटायु मरगया । रामचन्द्रने चितामें जटायुका अग्निसंस्कार करके उसके नामसे पिण्डदान दिया । उसके पश्चात्दोनों भाइयोने गोदावरी नदीमे स्नान करके गृथ्नके नामसे तर्पण किया । उसके अनन्तर श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण सीताको हुँढनेके लिये उससे आगे चले ।

(अध्यात्मरामायणमें आरण्यकाण्डके तीसरे अध्यायसे ८ वें अध्याय तक यह कथा है; किन्तु उसमें छिखा है कि जब मारीच नामक राक्षस मायाका विचित्र मृग बनकर सीताके सन्मुख दौड़ने लगा, तब रामचन्द्रने जानकीजीसे कहा कि हे सीते । तुमको हर लेजानेके लिये रावण यहाँ आवेगा, इस लिये तुम अपनी आकृतिकी छाया कुटीमें छोड़कर एक वर्ष पर्येत अग्निमें निवास करो । सीताजी अपनी पर्णकुटीमें अपनी मायाका स्वरूप छोड़कर आग्निमें प्रवेश करगई । मायाकी सीताको रावण हर लेगया )

कूर्मपुराण—( उपिर-भाग, ३६ वॉ अध्याय ) गोदावरी नदी सब पापींका नाश करने वाली है । उसमें स्नान तथा पितर और देवताओं के तर्पण करनेसे सम्पूर्ण प्रायश्चित्त छूट जाता है और सहस्र गोदानका फल मिलता है।

नासिक जिला—इसके एत्तर खानदेश जिला; पूर्व हैदराबादका राज्य; दक्षिण अहमदनगर जिला और पश्चिम थाना जिला है। सदर स्थान नाधिक कसवा है। इस जिलेके पश्चिम भागके चन्दगांपके अतिरिक्त जिलेके सम्पूर्ण गाँव ऊँची भूमिपर हैं। पश्चिमी भाग, जिसमें बहुत छोटी पहाड़ियाँ तथा नाले हैं, डांग और पूर्वका भाग, जिसमें अच्छी तरहसे खेती होती है, येश कहलाता है। इस जिलेमें बहुतरे पहाड़ी किले और लगभग १६०० वर्गमील जङ्गल है, जिसमें बाघ, तेंदुए, हरिन, भाळ इत्यादि वनैले जन्तु रहते हैं।

सन्१८८१की मनुष्य-गणनाके समय नासिक जिलेके ५९४० वर्गमील क्षेत्रफलमें ७८१२०६ मनुष्य थे; अर्थात् ६८३५७९ हिंदू, ५१६८७ एनिमिष्टिक (जिनमें प्राय: सब भील है), ३५२९४ मुसलमान, ७६०९ जैन, २६४४ क्रस्तान, २८८ पारसी, १०१ यहूदी, २ सिक्स और २ बीद्ध। हिंदुओं में २७६३५९ क्यन्ती, ७८५५८ कोली, ७०३५१ घेद, २९३९३ वन-जारा, २९०५३ त्राह्मण, २५०९४ माली, १४८८९ धांगर, १११५८ तेली, १०००३ चमार और बाकी में राजपूत, विराध, मंडारी, जंगम, कोस्टी, लिंगायत, मांग, सुतार इत्यादि जातियों के लोग थे। नासिक जिलेमें महाराष्ट्री भाषा प्रचलित है।

संन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नासिक जिलेके कसबे नासिकमें २४४२९, मालेगांवमें १९२६१, योलामें १८८६१ और सिन्नेरमें १००१२ मनुष्य थे। इनके अतिरिक्त इगतपुरी और ज्यंवक छोटे कसवे है।

सहाद्रि पर्वतके वगलके नीचेके पश्चिमकी वस्तियोंके कोली, भील, कथोड़ी; वारली, ठाकुर इत्यादि जंगली जातियोंके निवासी प्रायः सर्वदा एक स्थानपर नहीं रहते। जब उनके खेतोंके अन्न खर्च होजाते हैं, तब वे लोग खास करके गर्मीके दिनोंमें वनामें जाकर अपना निर्वाह करते हैं। वहाँ वे लोग बनोंकी ककड़ी काट २ वेंचते हैं और फल, मूल तथा जड़ली जानवर और मलली खा करके रहते हैं।

इतिहास—जिस स्थान पर लंकाके राजा रावणकी बहिन श्र्षणकाकी नासिका अर्थात् नाक काटी गई, उस स्थानका नाम नासिक होगया। सन् ईस्वोके आरम्भसे लगभग २०० वर्ष पहिलेसे २०० वर्ष पीले तक नासिक जिला अन्प्रभूत्य वंशके राजा-ओंके, जो बोद्ध मतके थे, अधिकारमें था। उसके पीले वह जिला समय समय पर चालुक्य, राठौर, चण्डोर और देविगिरिक यादव वंशवाले हिन्दू राजाओंके अवीन था। सन् १२९५ से सन् १७६० तक वह मुसलमानोंके अधिकारमें था, अर्थात क्रमसे देविगिर्र सेनापित; गुलवर्गाके बहमनी खानदानके बादशाहके अहमदनगरके निजामशाही खानदानवाले और औरङ्गाबादके मुगल बादशाहके अफसर उस पर हुकूमत करते थे। मुसलमानोंने नासिक कसबेको अपने राज्यके एक विभागका सदर स्थान बनाया था। सन् १७६० से सन् १८१७ तक नासिक जिला महाराष्ट्रोंके अधीन था। पेशवाने नासिक कसबेको अपने राज्यकी एक राजधानी बनाई थी। उस समय कसबेकी उन्नति हुई थी। सन् १८१८ में वाजीरात्र पेश-वाके परास्त होनेपर वह जिला अङ्गरेजी राज्यमें मिल गया। अङ्गरेजी राज्यमें होनेपर कस- वेकी घटती होने छगी; किन्तु उसके पीछे रेछवे वन जानेसे तथा जिलेका सद्र स्थान् वन-वेसे कसवेकी अब वड़ी उन्नति हुई ।

#### इयम्बक।

नासिक कसवेसे १८ मील पश्चिम फुछ दक्षिण (२९ अंश, ५४ कला, ५० विकला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ३३ कला, ५० विकला पूर्व देशान्तरमे) नासिक जिलेमें ज्यम्बक एक न्युनिसिपल कसवा तथा पवित्र तीथे स्यान है। नासिकसे ज्यम्बक तक पक्की सडक बनी है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ज्यम्बक कसवेमें ३८३९ मनुष्य थे; अर्थात् ३६८४ हिंदू, १३० मुसलमान, १६ जैन और ९ क्रस्तान ।

ज्यम्बक जाने आनेके लिये मेंने नासिकमें ४ रुपये पर एक तांगा किराया किया था। मार्गमें पत्थरके कई एक कूप; सड़ककी दिहनी ओर निर्वादीके समीप अहिल्याबाईका वन्वाया हुआ पत्थरका एक सुन्दर तालाब और दो छोटे मिन्दर और वाड़ीके पास लगभग ९०० फीट ऊँची २ गाबदुमी पहाड़ियाँ हैं। सड़कके दोनो तरफ जगह जगह स्वाभाविक सुन्दर शकलकी कई पहाड़ियाँ देखनेमें आती हैं। वाल्मीकिरामायणके आरण्य काण्डमें लिखा है कि रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि देखो यहाँके पर्वत शृङ्गार किये हुए हाथियोके समान मनोरम देख पड़ते हैं। ज्यम्बक कसवेके आस पास द्वितीयाके चन्द्रमाकी शक्लमें १२०० फीटसे १५०० फीट तक ऊँची पहाड़ियोंकी श्रेणी है। एक पहाड़ी पर प्राना किला है।

ज्यम्बक कसवेमें अनेक जलाशय, देवमिन्दर तथा बढ़े मकान हैं। वहाँ बहुतसे पण्डोके मकान बन हुए हैं और खाने पीनेकी सब वस्तु सर्वदा मिलती हैं। उसके पासकी पहाड़ीसे सुप्रसिद्ध गोदावरी नदी निकली है। वहाँ शिवजीके १२ ज्योतिर्लिङ्गोंमेंसे ज्यंवक शिवका सुन्दर मिन्दर बना हुआ है। नासिक जानेवाले प्रायः सब यात्री ज्यंवक जाते हैं। जब १२ वर्ष पर सिंह राशिके वृहस्पति और सूर्य होते हैं, तब ज्यंवक तथा नासिकमें कुम्भन्योगका वडा मेला होता है, जो संवत १९४१ (सन् १८८४ ईस्वी) के सिंहमासमें हुवा था और संवत १९५३ (सन् १८९६ ईस्वी) के सिंहमासमें होगा। (कुम्भयोगकी कथा भारत श्रमणके पहिले खण्डमें प्रयागके वृत्तान्तमें देखियेगा)। उस मेलेके समय भारतवर्षके सब प्रान्तोंसे सब सम्प्रदाय बाले लाखों यात्री ज्यंवकमें आकर स्नान करते हैं। ज्यंवकतीर्थकी परिक्रमा करनेके समय पहाड़ियोंकी चढ़ाई उतराई मिलती है।

कुशानते तालाव-ज्यवक वस्तीके पास कुशानते कुण्ड नामक चौकोना तालाव है। उसके चारों वगलोंपर पत्थरकी सीढ़ियाँ, तीन वगलोंमें २५ फीट ऊँचा महरावदार दालान, अनेक देवालय तथा धर्मशालायें, प्रत्येक कोनेके पास एक मन्दिर, पूर्व ओर पत्थरका फर्श और पूर्वोत्तर कनखलतीर्थ नामक पत्थरका छोटा तालाव है। वहाँके स्नानका सुख्य स्थान कुशावते तालाव है। गोदावरी नदीका जल पर्वतके शिखरसे उसके भीतर आता है। और भूगर्भमें बहता हुआ उस स्थानसे ६ मील दूर चक्रतीर्थमे जाकर प्रगट होता है। यात्रीगण कुशावतेंमें नारियल भेट देकर स्नान करते हैं। उसमें स्नानके समय धोती कचारना निपेव है।

कुशावर्तसे दृर एक पहाड़ीके पास गंगासागर नामक वड़ा तालाब है। उसके किनारे पर निवृत्ति देवीका मंदिर बना हुआ है।

ज्यम्बक शिवका मन्दिर — कुशावर्तसे पूर्व २२५ फीट छम्बे घेरेके मीतर छगभग ८० फीट ऊँचा शिवजीके १२ ज्योतिर्छिङ्गोंमेंसे ज्यम्बक शिवका शिखर दार मन्दिर है । मंदिर अच्छे डीछका पहछदार है । उसके आगेका जगमोहन अर्थात् मंडप ४० फीट ऊंचा है, जिसके फर्शमें मार्चुछका एक कछुआ वना हुआ है । जगमोहनके आगे एक छोटे मंदिरमें नंदी बैछ है । घेरेके भीतर सर्वत्र पत्थरका फर्श और मन्दिरके पश्चिम-दक्षिण अमृतकुण्ड नामक ताद्याव है । ज्यंबक शिवके वर्तमान मंदिरको पहिछे वाजीराव पेशवाने, जिसका राज्य सन् १७२१ से सन् १७४० तक था, बनवाया । उसके बनवानेमें ९ छाख रुपये खर्च पड़े थे । सर्व साधारण यात्री ज्यम्बक शिवके निज मंदिरके भीतर नहीं जाने पाते हैं; जगमोहनमें खड़े होकर दर्शन करते हैं; पूजा वहांके पुजारी द्वारा चढ़ाई जाती हैं, किंतु ऐसा नियम मेछेके दिनोंमें नहीं रहता । छोग कहते हैं कि ज्यंबक शिवके मंदिरके खर्चके छिये सरकारसे मासिक १००० रुपये मिछते हैं । प्रति सोमवारको शिवकी प्रतिनिधि मूर्तिकी पाछकी धूमधामसे निकछती है ।

ब्रह्मगिरि—ज्यम्बक गांवके तीन ओर पहाड़ियां हैं। जिनमेंसे कुशावर्तसे हैं मीछ दूर गोदावारी नदीका मूछ स्थान ब्रह्मगिरि नामक पहाड़ी है। वह वहांकी सब पहाड़ियोंसे ऊँची है। पहाड़िके नीचेसे गोसुखी तक बम्बईके करमजी नामक भाटियाने सीढियां बनवा दी हैं। छगभग ३५७ सीढ़ियोंके ऊपर रामकुण्ड और छक्ष्मणकुण्ड और ६९० सीढ़ियोंके ऊपर गोदावरीके निकासका स्थान है। वहां एक मंडपमें डेढ़ हाथ छम्बा, १ हाथ चौड़ा और १ हाथ गीहरा पत्थरका छण्ड है, जिसमें एक गोसुखीसे गोदावारीकी घारा गिरती है। उस स्थानको बहांके छोग गंगाद्वार्र कहते है। कितने छोग उस जलको कांवरमें भर कर दूर दूर तक छे जाते हैं। वहां गंगाजीकी मूर्ति है। यात्री छोग उस कुण्डमें पैसे तथा रेजकी डाछके हैं। उसी छण्डका जल नीचे होकर रामकुण्डमें, रामकुण्डसे छक्ष्मणकुण्डसे परथरकी नाछी द्वारा, जो लगभग ९०० फीट लम्बी और १५ फीट चौड़ी है, ज्यम्बक गांवके पास आया है। वह धारा कुशावर्तमें गुप्त होकर चक्रतीर्थके कूपमें प्रकट होती है। उस वड़े कूपसे सर्वदा जल निकलता है और नासिककी ओर जाता है।

त्रह्मिगिरिके पास जटाफटका और नील पर्वत नामक पहाड़ी है। जटाफटकासे झरनेका पानी गिरता है; नीलपर्वत पर धर्मशाला बनी है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-पद्मपुराण-( सृष्टि खंड, १२ वां अध्याय )त्र्यंवक तीर्थमें त्रिलो-चन महादेव सदा निवास करते हैं।

कूर्मपुराण-( ब्राह्मी संहिता, उत्तरार्छ, ३४ वां अध्याय ) व्यंवक तीर्थमें रुद्रकी पूजा करनेसे ज्योतिष्टोम यज्ञका फल मिलता है।

स्कंदपुराण-( सेतुवंध खंड, २० वां अध्याय )सिंहके बृहस्पति होने पर गोदावरी नदीमें स्नान करनेसे महत पुण्य होता है।

जैमिनिपुराण-(११ वां अध्याय) सिंह राशि पर सूर्यके होने पर गोदावरी नदीमें स्नान करनेके अन्य तीर्थोंमें स्नान करनेकी आवश्यता नहीं रहती।

सौरपुराण-( ६९ वां अध्याय ) गोदावरी नदीके निकास स्थान पर ज्यम्बक नामक शिविंछिंग है। उसके निकट ब्रह्मिंगिरि पर स्नान, जप, दान तथा ब्रह्मयङ्ग करनेसे सवका फल अक्षय होता है। जो मनुष्य वहाँ स्नान और शिवजीका दर्शन करता है, वह स्कंद और नंदीके समान शिवजीके समीप खेलता है।

वायुपुराण-( ४३ वां अध्याय ) सिंह राशिके वृहस्पति होने पर संपूर्ण तीर्थ गौतम क्षेत्रमें निवास करते हैं। सिंहस्थ वृहस्पतिमें गौतम क्षेत्रके अतिरिक्त अन्य तीर्थमे जाना निपेध - हैं, किन्तु उससमय भी गयामें पिंडदान करना निपेध नहीं है।

वाराह पुराण—(७० वां अध्याय) गौतम ऋषिने दंडक वनमें घोर तप करके ब्रह्माजीसे ऐसा वर मांग छिया कि हमारे यहाँ अन्न आदि सव पदार्थ सर्वदा परिपूर्ण रहे । उसके
पश्चात् वह भजनमं तत्पर रह कर अभ्यागतोको भोजन देने छेग । एक समय जव १२ वर्षका
अवर्षण हुआ, तब वनके ऋषिगण गौतमके आश्रम पर जाकर इच्छा भोजन करते हुए दारुण
समयको विताने छगे । जव घृष्टि होने पर पृथ्वी पर अन्न तथा जाक उत्पन्न हुए, तव ऋषियोंने गौतमके शाण्डित्य नामक शिष्यसे अपने जानेकी आज्ञा माँगी । जांडित्यने कहा कि
तुम छोग महर्षि गौतमसे आज्ञा छेकर जाओ । ऐसा सुन मरीचि ऋषि क्रोध युक्त होकर
बाछ कि क्या हम छोगोंने भोजनके छिये अपनी देहको वेंच दिये हैं, हम छोग अपनी इच्छासे
जव चाहेंगे तव चछे जॉयगे । उस समय सव ऋषियोंने मायाकी एक गौ प्रकट करके
उसको गौतमकी अन्नशालामें छोढ़ दिया । गौतमजीने गौको देख कर उसके ऊपर जलका
छीटा दिया । छिट्टाके छगनेसे वह गौ मर गई । ऋषियोंने कहा कि हे गौतम ! तुमने
गोवध किया, जव तक तुम्हारी गौहत्या नहीं छुटेगी तव तक हमछोग तुम्हारा अन्न नहीं
भोजन करेंगे । उसके पश्चात् गोतमकी प्रार्थना करने पर ऋषियोंने कहा कि जब तुम इस
गौको गंगाके जलसे स्नान कराओगे, तव यह मूर्छाको छोड़ कर सजीव होजायगी।

गौतमजी हिमाल्यमें जाकर गंगाके पानेके लिये जिनजीका तप करने लगे। कुछ कालके उपरान्त महादेवजी प्रकट हुए। गौतमने उनसे गंगाको मांगा। शिवजीने गौतमको अपनी जटाका एक खंड दिया। गौतमने अपने आश्रममें आकर उस जटाका जलविंदु गौके ऊपर छिटका, जिससे वह मायाकी गौ जीवित होगई और उस जलविंदुसे पवित्र नदीं वह चली, जिसका नाम गोदावरी है। जिनजी प्रकट होकर गौतमजीसे वोले कि जो मनुष्य इस गोदावरी नदीमें स्नान करके पितरोंका पिंडदान और सर्पण करेगा उसके पितरगण नरकसे मुक्त हो स्वर्गमें जा वसेंगे।

शिवपुराण-( ज्ञान संहिता, ३८ वां अध्याय ) शिवजीके १२ ज्योतिर्छिङ्गीमेंसे त्र्यंवक शिवछिङ्ग गोदावरीके तट पर विराजते हैं।

(५२ वां अध्याय) पूर्वकालें महार्प गौतमने अपनी पत्नी अहस्याके साथ दक्षिण दिशाम ब्रह्मिगरिके पास दशसहस्त्र वर्प तक तप किया था। एक समय १०० वर्ष तक वर्षा नहीं हुई; उस समय बहुतेरे जीव मर गये और बहुतेरे वहाँसे माग कर देशांतरोमें चले गये। तब गौतमजीने वरुण देवताकी तपस्या की। वरुण प्रसन्न होकर प्रकट हुये। गौतमजीने वरुणसे यह वर मांगा कि यहाँ वर्षा होने और मेघका जल मुझको मिले। उस समय वरुणकी आज्ञानुसार गौतमने एक गढ़ा खोदा; वरुणने उसको अक्षय जलसे पूर्ण कर दिया।

**उसके पश्चात् वरुण बोले कि हे गौतम** ! आजसे यह गढ़ा तीर्थ रूप होगा; यह क्षेत्र तुम्हारे नामसे लोकमें विख्यात होगा; इस क्षेत्रमें दान, हवन, जप तथा श्राद्ध करनेसे उनका फल अक्षय होगा । वरुणजीके चले जानेपर दुर्लभ जलको पाकर गौतमजी अपना नित्य नैमि-त्तिक कर्म करने लगे। उस स्थानपर अनेक प्रकारके दृक्ष, फल; फूल और धान्य उत्पन्न होने। छगे। पृथ्वीमंडलमें गौतमका वन सबसे श्रेष्ठ हुआ। बहुतसे महार्ष अपने शिष्यों तथा स्त्री पुत्रोंके सिहत वहां आकर निवास करने छगे। उन्होंने वहां घान्यकी खेती भी की। कुछ समयके पश्चात् ऋषियोकी पत्नियोंने ऋषियोंसे झूठ मूठ कहा कि अहल्या जल लानेके समय हम लोगोंको नित्य दुर्वचन कहती है; हम लोगोंके जीनेको धिकार है। (५३ वां अध्याय ) उस समय ऋषिगण गणेशजीकी आराधना करने छो। गणेशजीके प्रकट होनेपर उन्होंने उनसे ऐसा वर मांगा कि हे देवेश ! तुम ऐसा उपाय करो जिससे गौतम इस आश्र-मसे निकाल दिए जायँ । गणेशजी दुर्वल गौका रूप धारण करके गौतमके यवके खेतमें चरने छगे। यह देख गौतमजी हाथमे एक तृण छेकर गौको निवारण करने छगे। उस तृणसे छूतेही वह गौ गिर कर प्राण रहित होगई । तव ऋषिगण अपने शिष्य और अपनी पत्नियों सिहत गौतमको दुर्वचन कहने लग तथा पाषाणोंसे उनकी ताड़ना करने लगे और कहने लगे कि तुम अपने परिवार सहित इस वनसे चले जाओ; तुम्हारे आश्रममें रहनेसे आप्न तथा पितर हमारे दिये हुए अन्नको महण नहीं करेंगे। गौतमने ऋषियोकी अज्ञानसार अपने आश्रमसे एक कोस दूर आश्रम बनाया । कुछ दिनोंके उपरान्त गौतमकी बड़ी प्रार्थना करने पर ऋषियोंने गौतमको प्रायश्चित्तका विधान वतलाया । ऋषियोंकी आज्ञानुसार गौतमने ब्रह्म गिरिकी परिक्रमा करके विधि पूर्विक पार्थिव पूजनका काम आरंभ किया । कुछ समयके पश्चात पार्वतीके सिहत महादेवजी प्रकट होकर गौतमसे बोले कि तुम इच्छित वर मांगो। गौतम बोले कि हे स्वामिन ! आप मुझको पापसे रहित कीजिये और गंगाको दीजिये। पूर्व कालमे अपने व्याहके समय जिवजीने ब्रह्माको गङ्गाजल दिया था और उसका कुछ भाग रखिळया था। उन्होंने वही गङ्गाजल गौतमको दिया। तब गङ्गाजी स्त्री रूप होकर वोलीं कि हे ऋषीश्वरो ! मैं गीतमको पवित्र करके यहाँसे चली जाऊँगी। उस समय शिवजी बोले कि हे देवी ! २८ वें युगके वैवस्वत मन्वन्तर तक तुम यहाँ निवास करो । गङ्गाने कहा कि हे गौतम ! यदि पार्वती और अपने गणों सहित महादेवजी इस स्थानपर निवास करें, तो मैं यहाँ रहसकती हूं। गङ्गाका ऐसा वचन सुन शिवजी बोले कि हे देवी! मैं यहाँ स्थित होऊँगा। गङ्गाने भी शिवका वचन स्वीकार किया। (५४ वाँ अध्याय) उसी समय देवगण, ऋषिगण, अनेक तीर्थ तथा क्षेत्र वहाँ आकर गङ्गा और शिनकी स्तुति करने छगे। उन्होंने कहा कि हे गङ्गे ! जिस समय वृहस्पतिजी सिंह राशि पर स्थित होंगे, उस समय हम सब यहाँ आवेंगे और मनुष्योंके ११ वर्षके धोये हुए पापोंको दूर करदेगे। अब लोकके िहितके लिये तुम और शिवजी यहाँ निवास करो। जब तक सिंह राशिके बृहस्पति रहेंगे, तब तक हम छोग यहाँ निवास करेंगे। ऐसा सुन शिवजी वहाँ रह गये और गङ्गा भी ॅस्थित होगई। उस समयसे जब सिंहके वृहस्पति होते हैं, तब सब क्षेत्र, पुष्करादि तीर्थ, गिङ्गादि नदी और वासुदेवादिक देवता गोदावरीके तीर पर निवास करते हैं। जब तक वे वहाँ स्थित रहते हैं तब तक उनके स्थानोंमें जानेसे कुछ फर्ल नहीं मिछता। जब तक सिंहके

गुरु रहें तब तक अन्य किसी तीर्थमें जाना उचित नहीं है। गौतमीके निकट महापातकके नाश करने वाछे ज्यंबक नामक ज्योतिर्छिग शिव विख्यात हुए। त्रह्म पर्वतके उद्धुम्बर वृक्षकी शाखासे गङ्गाकी घारा निकछी। गौतमजीने उसमें स्नान किया। उसी दिनसे उस स्थानका नाम गङ्गाद्वार हुआ। जब गौतमके द्वेपी ऋपिगण गङ्गामें स्नान करने आये तव गङ्गा वहाँ अन्तर्द्धान होगई। जब आकाशवाणीके अनुसार गौतमके द्वेपी ऋपियोंने १०१ वार त्रह्म- गिरिकी प्रदक्षिणा की और गङ्गाकी आज्ञासे गौतमने गङ्गाद्वारसे कुछ आगे कुशाओंसे आवर्त किया, तव वहाँ गङ्गाजी प्रकट हुई। उस दिनसे वह तीर्थ कुशावर्तके नामसे विख्यात होगया। उसमें स्नान करने वाला मनुष्य मुक्त होजाता है। गङ्गाद्वार, कुशावर्त और ज्यंबक शिवके निकट कोटितीर्थमे स्नान करनेसे फिर जन्म नही होताहै। जो मनुष्य प्रथम (नासिकमे) रामचन्द्रका दर्शन करके ज्यंबक शिव और गङ्गाद्वारका दर्शन करता है, उसका सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाता है।

( विद्येश्वरसंहिता, १० वॉ अध्याय ) महापवित्र गोदावरी नदी ब्रह्महत्या और गोहत्या पापको छुड़ानेवाँछी तथा रुद्रछोकको देनेवाछी है। सिंह राशिपर वृहस्पति और सूर्यके होनेपर गोदावरीनदींमें स्नान करनेसे शिवछोक मिछता है।

#### थाना ।

कल्याण जंक्शनसे १२ मील (नासिक रोडके रेलवे स्टेशनसे ९५ मील) पश्चिम-दक्षिण और वम्बईके विक्टोरिया स्टेशनसे २१ मील पूर्वोत्तर थानाका रेलवे स्टेशन है। वम्बई हातेके उत्तरी विभागमें सालसटके कोलके पश्चिम किनारेपर जिलेका सद्र स्थान थाना नामक कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय थाना कसवेमें १७४५५ मनुष्य थे, अर्थात् १३९१८ हिन्दू, १६११ मुसलमान, ११५८ कृस्तान, ३७८ पारसी, २,७९ यहूदी १४३ जैन और ३८ अन्य।

थाना कसवेमें एक किला, पोर्चुगलवालोंका कथेड्ल, सरकारी कचहरी, खजाना, अस्पताल और कई एक जलाशय है। वहुतेरे सरकारी अफसर और अन्य लोग भी थाना कसवेमें रहते है और प्रतिदिन वम्बई शहरमें जाकर अपना अपना काम करते हैं। पूर्व समयमें थाना कसवेमें रेशमका बढ़ा काम होता था, अब उसमें केवल १४ लूम अर्थात् वीननेकी कल हैं।

थाना जिला—इसके उत्तर पोर्चुगलके वादशाहके राज्यका दमन और अङ्गरेजी राज्यका सूरत जिला, पूर्व नासिक, अहमदनगर और पूना जिला, दक्षिण कुलावा जिला जौर पश्चिम समुद्र है। जिलेमें वितरणी नामक एक छोटी नदी वहती है। सम्पूर्ण जिलेमें पहा- डिक्योंके सिलासिके देखनेमें आते हैं। जिलेसे जलानेकी बहुत लकडी वम्चई शहरमे जाती है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय थाना जिलेके ४२४३ वर्गमील क्षेत्रफलेंमें ९०८५४८ मनुष्य थे, अर्थात् ८०६८४५ हिन्दू, ४२३५१ मुसलमान, ३९५४५ इस्तान, ११३०८ पहाड़ी और जङ्गली जातियोंके लोग, ३३१५ पारसी, २५१७ जैन, ८९२ यहूदी और अन्य। हिन्दुओमे २२१३३५ कुन्नी, ११७७३२ अप्रिया (खेती करनेवाले),

८९४६७ कोली, ५२६४५ महारा, २४२९५ त्राह्मण और बाकीमें भण्डारी, दुवला, वनजारा इत्यादि जातिके लोग थे; उनमें राजपूत केवल २७७२ थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय थाना जिलेके कसवे बन्द्रामें १८३१७, थानामें १७४५५, भिनाड़ीमें १४३८७, कल्याणमें १२६०८, कुरलामें ११४६९ और बसीनमें ११२९१ सनुष्य थे।

इतिहास—१३ वीं सदीमें थाना कसवा एक प्रसिद्ध शहर तथा एक स्वाधीन राज्यकी राजधानी था। सन् १३१८ में मुबारकाखिळजीने थानाको जीता। सन् १५२९ से थानाका माळिक पोर्चुगीजोंको कर देने छगा। सन् १५३३ में पोर्चुगीजोंने उसको छे छिया। १६ वीं सदीमें थाना कसबेमें ६००० आदमी रेशमका काम करते थे। सन् १७३७ में महाराष्ट्रोंने पोर्चुगीजोसे थाना छीन छिया। सन् १७७४ में अङ्गरेजोंने थाना पर अपना अधिकार किया; किन्तु उसके पीछे महाराष्ट्रोंने उसको अङ्गरेजोंसे छे छिया। सन् १८१८ में बाजीराव पेश-वाके परास्त होनेपर थाना जिछा अङ्गरेजी राज्यमें मिळ गया।

# अलीबाग ।

बम्बई शहरसे १९ मील दक्षिण समुद्रके किनारेपर बम्बई हातेके कुलाबा जिलेका प्रधान कसवा और अलीवाग सबिडवीजनका सदर स्थान अलीवाग नामक छोटा कसबा है। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय अलीवागमें ६३७६ मनुष्य थे; अर्थात् ५६७४ हिन्द्, ४०७ मुसलमान, ६६ जैन, ५५ कुस्तान, २ पारसी और १७२ अन्य लोग।

अलीबागमें सवजजकी कचहरी, जेलखाना, अरपताल, स्कूल, कष्टमहाँस और एक उत्तम वाग है। कसवेसे लगभग १ मील पूर्वोत्तर सन् १८७६ की बनी हुई एक झील है, जिससे कसवेमें पानी आता है। वह २० फीट गहरी ७ एकड सूमिपर है। समुद्रके किनारेसे लगभग २०० गज दूर एक छोटे चट्टानी टापूपर कुलावाका पुराना किला है। किलेसे दक्षिण पश्चिम समुद्रके जलमे लगभग ६० फीट ऊँचा गोलाकार चट्टान है, जिसपर अनेक जहाज ठोकर खाकर डूव गये हैं।

कुळाबा जिळा-यह बम्बई हातेके कोकत अर्थात् दक्षिणी विभागमें एक जिळा है। इसके उत्तर और पूर्वोत्तर वम्बईका बन्द्रगाह और थाना जिळा, पूर्व सहाद्रि पहाड़ी और पूना तथा सतारा जिळा, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम रत्नागिरि जिळा और पश्चिम जंजीराका राज्य और थोड़ी दूर तक समुद्र है। जिळेका प्रधान कसवा अळीबाग है। यह जिळा १५ मीळसे ३० मीळ तककी चढ़ाईमें वम्बईके वन्द्रगाहसे ७५ सीळ दक्षिण-पूर्व महाबळेश्वर पहाड़ीके पास तक सहाद्रि पर्वत और समुद्रके बीचमें फैळा हुआ है। समुद्रके पास बहुत जळाशय हैं; जिनमेंसे चन्द जळाशय भूमिसे पत्थर निकाळकर बनाये गये हैं। इस जिळेमें बाघ और तेंदुए बहुत हैं। समुद्रके किनारेके पासके गांवोंमें बहुतसे मछहे बम्बई भेजनेके छिये मछळियाँ एकत्र करते हैं। इसी जिळेमें रायगढ़का किळा है, जहां सुप्रसिद्ध शिवाजी सन् १६७४ में राजसिंहासनपर बैठे और सोनेका तुळादान किया।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कुलाबा जिलेके १४९६ वर्गमील क्षेत्रफलमें १८१६४९ मनुष्य थे; अर्थात् ३६०११७ हिन्दू, १७८९१ मुसलमान, २१३९ यहूदी, ११६४ ्जैन, ३०५ क्रस्तान और ३३ पारसी । हिन्दुओंमें १५९३३५ क्रुन्वी, ४४१९१ अप्रिया, ३४८४७ महारा, १४८६९ कोली, १३७८९ ब्राह्मण, ११२६० माली, ७३३२ गावली और वाकीमें मंडारी, लिङ्गायत, घांगर, जङ्गम आदि जातियोंके लोग थे; राजपूत केवल १६७ थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कुलावा जिलेके कसवे ऊरनमें ११४२२ और पनवेलमें १०४२० मनुष्य थे । अलीवाग इत्यादि कई इनसे छोटे कसवे हैं ।

इतिहास—सन् ईस्वीके आरम्भके बाद् अंप्रमृत्य वंशके राजा, जिनकी राजधानी कोल्हापुर था, कुळावाके मालिक थे। ६ ठीं सदीमें सम्पूर्ण 'उत्तरीय कोकनके सहित वह् वालुक्य वंशके राजाके अधीन हुआ। १३ वी सदीमें कुळावा जिलेपर देविगिरिके राजाका, १४ वी सदीमें बहुमनी वंशके चादशाहका और उसके पश्चात् क्रमसे गुजरातके वादशाह, मुगल वादशाह और महाराष्ट्र लोगोंका अधिकार हुआ। शिवाजीने २ छोटे किले वनवाये। जिनमेंसे एक रायगढ़का किला है। उन्होंने सन् १६६२ में कुलावाके किलेकी मरम्मत करवाई।

अग्रिया जातिका कांधोजी सन् १६९८ में महाराष्ट्रोंके जहाजोका अफसर था। उसका सदर स्थान वर्तमान वम्बई शहरसे दो तीन मील दूर कुलाबाके किलेमें था। उसने सन् १७१३ में पेशवाकी अधीनता छोड़कर और जंजीराके सीदियोको परास्त करके कोकनके किनारेके आस पास अपनी हुकूमत कायम की। उसकी राजधानी "विजयदुर्ग" था। सन् १७५६ में पेशवा और अङ्गरेजोंकी संमिलित सेनाओंने कांधोजीके वंशघरोंको परास्त करके विजयदुर्ग किलेको ले लिया। विजयदुर्ग पेशवाके अधीन हुआ। सन् १८१८ में जब पूनाके पेशवाका राज्य अङ्गरेजी सरकारने ले लिया, तब कांधोजीके वशके मानाजी और रायोजी पेशवाके अधीन कुलावाके अधिकारी थे; जो उस समयसे अङ्गरेजी गवर्नमेंटके अधीन हुए। सन्१८४०में उस खानदानके दूसरे कांधोजीकी मृत्यु होने पर उसका राज्य वस्वईके अङ्गरेजी राज्यमें मिल गया।

लगभग २०० वर्ष हुए कि अली नामक एक धनी मुसलमानने वर्तमान अलीवाग कसवेके पास बहुतसे कूप और वाग वनवाये, जिनमेंसे बहुतेरे अवतक विद्यमान हैं, उसी कसवेका नाम अलीवाग पड़गया।

# बाइसवां अध्याय। ——\*\*> ( बंबई हातेमें ) बंबई और पिलफेंटाके गुफामंदिर। बंबई

पश्चिमके समुद्रके किनारे पर (१८ अंश, ५५ कला, ५ विकला उत्तर अक्षांत्र और ७२ अश, ५३ कला, ५५ विकला पूर्व देशान्तरमें) प्राय द्वीपके भीतर वंबई हातेकी राजधानी और उस हातेका प्रधान शहर तथा पश्चिमी भारतका वन्दरगाह वम्बई है। वम्बई शहरके विक्टोरिया नामक रेलवे स्टेशनसे पूना जंक्शन, घोंद जंक्शन और रायचुर होकर

७९५ मील दक्षिण-पूर्व मदरास शहर; पूना जंक्शन, घोंदजंक्शन, वाड़ीजंक्शन, सिकन्द्राः बाद और देजवाड़ा जंक्शन होकर १२१९ मील पूर्व कुछ उत्तर कटक शहर; भुसावल जंक्शन, नागपुर, विलासपुर जंक्शन और आसनसोल जंक्शन होकर १२७८ मील पूर्वे तर कलकत्ता शहर; और अहमदाबाद, अजमेर, बॉदीकुई जंक्शन और रेवाड़ी जंक्शन होकर ८८८ मील उत्तर कुछ पूर्व दिल्ली शहर है।

बम्बई शहरसे पश्चिमोत्तर समुद्रके मार्गसे १९२ मील वेरावल बन्दर, ३४२ मील द्वारिका, ५०० मील करांची बन्दर, १६६४ मील अदन और ७९४७ मील इङ्गलैण्डका लन्दन शहर है।

वन्बई शहरसे एक सड़क पूर्वोत्तर कल्याण, अठगाँव, नासिक, धूळिया, मऊ, इन्दौर, फतेहाबाद, ग्वालियर इत्यादि नगर होकर आगे गई है और दूसरी सडक पूर्व कुछ उत्तर अहमदनगर, पैठन; नागपुर, भण्डारा, राजनन्दगाँव, रायपुर, फुलझर, सम्भलपुर, क्यौझोर, मेदनीपुर, उल्जबिया होकर कलकत्तेमें पहुँची है।

बहुतसे आगबोट और जहाज बम्बईके बन्दरगाहोंमें छगते हैं तथा बन्दरगाहोंसे खुछते हैं। उनमेंसे "वृदिस इिंडया स्टीम नेविंगेसन कंपनी" का आगबोट एक सप्ताहपर बम्बईसे खुछता है और गोआ, कारबार, मङ्गळूर, कछोकोट, तुितकुड़ी इत्यादि पश्चिमी किनारेंचे बन्दरगाहोंमें होकर सिछोनके कांछम्बो शहरको जाता है। एक कम्पनीके आगबोट सप्ताहमें दिन वम्बईके वन्दरगाहसे खुछते हैं और विरावछ, बंगछोर, पोरवन्दर, द्वारिका, मांडव इत्यादि बन्दरगाह होकर करांची वन्दरमें पहुँचते हैं। उन आगबोटोंमें द्वारिकाके बहुए यात्री जाते हैं। द्वारिकाके यात्री २५ अथवा ३५ घंटेमें वम्बईसे द्वारिका पहुँच जारे हैं। आगबोटका महसूछ एक आदमीका दूसरे छासके ४ रुपये और तीसरे छासके इरुपये, छगते हैं।

वम्बई शहरसे दो रेलवेकी दो लाइन दो तरफ गई हैं, तीसरे दरजेक। महसूल प्रा मील २ पाई लगता हैं;—

(१) वम्बई शहरके कुलाबांक रेलवे स्टेश-नसे उत्तर बन्बे, वड़ोदा और सेंट्रल इाण्डियन रेखवे;---मीछ-प्रसिद्ध-स्टेशन। चरनी रोड । 3 C दाद्र । माहिम । १० ११ बान्द्रा कसवा। 36 गुरगाँव । बोर्वली। २२ २८ भयद्र । वेसीन रोड । ३३ ९५ संजान ।

१०९ दमनरोड ।
११५ उदबादा ।
१२५ वरुसर कसवा ।
१४९ नवसारी ।
१६७ सूरत ।
१९८ अङ्कलेश्वर ।
२०४ महींच ।
२२९ मियागाँव जंक्शन ।
२४६ विश्वामित्री जंक्शन ।
२४८ बड़ोदा ।
२७० आनन्द जंक्शन ।
२८१ नहियाद ।
२९२ महम्मदाबाद ।

३१० अहमदावाद जंक्शन।

भियागाँव जंक्शनसे २० मीछ पूर्वोत्तर डभोई जंक्शन; डभोईसे १० मीछ दक्षिण चन्दोद और ९ मीछ पूर्व वहा-दुरपुर।

विश्वामित्री जंक्शनसे पूर्व१२मील डमोई जंक्शन और २१ मील वहादुरपुर ।

आनन्द जंक्शनसे पूर्व कुछ उत्तर १४ मील अमरेठ कसवा, १९ मील डाकौर, ४९ मील गोवड़ा, ९४ मील दोहड कसवा, और १६४ मील रतलाम जंक्शन और आन-न्द्से पश्चिम-दक्षिण १४ मील पतलाद कसवा। (आगे अह-मदावादमें देखों)।

(२) वम्बई शहरके विक्टोरिया नामक रेखवे स्टेशनमे पूर्वोत्तर श्रेट इण्डियन पेनिनसूला रेखवे,—— मीख-प्रसिद्ध स्टेशन ।

६ दादर।

१७ भण्डूप।

२१ थाना

३३ कल्याण जंक्शन।

५९ अठगाँम।

७५ कसारा।

८५ इगतपुरी।

११३ देवलाली।

११६ नासिक।

१४६ लासलगाँव।

१६२ मनमार जक्शन।

१७८ नन्दगाँव।

२०४ चालीस गाँव।

३३२ पचौरा।

२६१ जलगांव कसवा।
२७६ भुसावल जंक्जत।
३१० बुरहानपुर।
३२२ चाँदनी।
३'५३ खण्डवा जंक्जन।
४१६ हर्दा।
४४२ सिउनी।
४६३ इटारसी।
५३६ गाडरवाडा जंक्जन।
५६४ नरसिंहपुर।
६१६ जवलपुर।

कल्याण जंक्शनसे दृक्षिण पूर्व ४ मील अमरनाथ, २१
मील नेरल, २९ मील कर्जन,
४५ मील खण्डाला, ४० मील
लोनवली, ५२ मील कारली,
६३ मील वाडगॉव, ६५ मील
तलेगॉव, ०६ मील चिचवाड़ा,
८३ मील किकी और ८६ मील
पूना जंक्शन।

मनमार जंक्शनसे दक्षि-ण ९५ मील अहमदनगर और १४६ मील धोद जंक्शन।

भुसावल जंक्शनसे पूर्व ओर ५६ मील जलंब जंक्शन, ६४ मील सेगॉव, ८० मील अकोला, १३६ मील वहनेरा जंक्शन, ९५ मील वरघा जंक्शन और २४४ मील नाग-पुर शहर।

खंडवा जंक्शनसे पश्चि-मोत्तर राजपूताना मालवा रेलवे पर ३७ मील मोरतका, ७३ मील मऊ, ८६ मील इन्दौर, १११ मील फतेहावाद जंक्शन १६० मील रतलाम जंक्शन और २७७ मीछ चित्तौरगढ़।

इटारसी जंक्शनसे उत्त-रकी ओर इण्डियना मेडळेण्ड रेलवे पर ११ मील हुशङ्गाचाद, ५७ मील भोपाल जंक्शन, ९० मील भिलसा, १४३ मील वीना जंक्शन, १७९ मील लिलपुर और २३८ मील झाँसी जंक्शन।

जवलपुरसे पूर्वेत्तर ईष्ट इण्डियन रेलवे पर ५७ मील कटनी जंक्जन, १६६ मील मानिकपुर जंक्जन २२४ मील नैनी जंक्जन और २२८ मील इलाहावाद ।

वस्वई शहरमें रेळवेक १३ स्टेशन है;—शहरके उत्तरके दादरके स्टेशनसे दक्षिण-पश्चिम ग्रेटइण्डियन पेनिनसुळा रेळवे पर १ मीळ परेळ, २ मीळ कर्रारोड, ३ मीळ चिंच-पोकळी, ४ मीळ मायखळा, ५ मीळ मसजिद और ६ मीळ विक्टोरिया स्टेशन और दाद-रके स्टेशनसे दक्षिण बक्वे, बड़ोदा, सेंट्रळ इण्यिन रेळवेपर १ मीळ एळफिस्टोन रोड, ३ मीळ महाळक्मी, ४३ मीळ ग्रेंटरोड, ५ मीळ चरनीरोड, ६ मीळ मरीन ठाइन, ६३ मीळ चर्चाट और ८ मीळ कुळावाका रेळवे स्टेशन है।

मोलेक्वर अथवा माधोदासकी धर्मशालामें उतरनेवालोंको मसजिदके रेलवे स्टेशनमें उतरना उचित है। विकटोरिया स्टेशनपर वहुत लोग रेलगाड़ियोसे उतरते है।

वस्वईमें ट्रामत्रे कम्पनीका काम कलकत्तेके ट्रामवेसे अधिक कैश हुआ है। कुळावामें ट्रामवेका खतमी स्टेशन है, जिसके अस्तवलमें लगभग ६५० घोड़े रहते हैं। अ

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वम्बई शहरमें ८२१७६४ मनुष्य थे; अर्थात् ५१८०९३ पुरुष और ३०३६७१ खियां । इनमें ५४३२७६ हिन्दू, १५५२४७ मुसलमान, ४७४५८ पारसी, ४५३१० क्रस्तान, २५३२५ जैन, ५०२१ यहूदी, १९० वौद्ध और ३७ अन्य थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें पहिला शहर है, किन्तु कटकत्तेमें हबद्धा-को मिला देनेसे वही पहिला शहर होता है।

वम्बई शहरका क्षेत्रफल २२ वर्गमील है। उसकी लम्बाई कोलाबाकी दक्षिणी सीमासे जियन कसवे तक, जिसपर होकर रेलवे लाइन सालसट टापूको गई है, ११९ मील और जियन कसवे तक, जिसपर होकर रेलवे लाइन सालसट टापूको गई है, ११९ मील और इस्लेनेड (कोटका मैदान) के उत्तरके भागकी चौड़ाई ३ मीलसे ४ मील तक है। उत्तरके अतिरिक्त वम्बई टापूके तीन तरफ समुद्र है। उसके दक्षिणका भाग क्रम क्रमसे घटकर अतिरिक्त वम्बई टापूके तीन तरफ समुद्र है। उसके दक्षिणका भाग क्रम क्रमसे घटकर अतिरिक्त वम्बई टापूके तीन तरफ समुद्र है। उसके क्रिलारेकी दक्षिणमें नोकके समान होगया है, जिसको लोग कुलावा पाइन्ट कहते हैं। टापूके किनारेकी दक्षिणमें नोची है। वहाँका सबसे ऊँचा मालावार नामक शिखर समुद्रके जलसे केवल १८० फीट ऊँचा है।

बम्बई टापूके आस पास खास करके उसके उत्तर और पूर्व बेसीन, ड्राबी, वरसोवा, सालसट, ट्रम्बे, बोल्ड, बोमन्स, आइलेंड, कुलाबा, एलिफेंटा; वुचरस आइलेंड, जीवेंट सालसट, ट्रम्बे, बोल्ड, बोमन्स, आइलेंड, कुलाबा, एलिफेंटा; वुचरस आइलेंड, जीवेंट सालसट, ट्रम्बे, बोल्ड, बोमन्स, आइलेंड, कुलाबा, एलिफेंटा; वुचरस आइलेंड, जीवेंट सालसट, बोवेंट सालसट, ट्राइंट और क्रेंड प्राइट और सालसटके बीचमें वम्बई शहर से उत्तर सालसट नामक बड़ा टापू है। बम्बई शहर और सालसटके बीचमें

<sup>%</sup> १९०९ सन्से ट्रामवे विजलीसे चलने लगी है।

कजबे और पुछ बना है, जिसपर होकर रेखवे छाइन निकछी है। सालसट टापू थाना जिले-का एक सविद्योजन है, उसका क्षेत्रफल २४१ वर्गमील है। उसके मध्य भागमें उत्तरसे दक्षिण तक पहाड़ियांका चौडा सिल्सिला है, जिसका एक शिखर समुद्रके जलसे लगभग १५३५ फीट ऊँचा है। सालसटकी पहाड़ियोंमे बहुतसे गुफा मन्दिर वने हुए है, जिनमें कनारीके गुफामन्दिर अधिक प्रसिद्ध है।

वम्बई शहरके देशी महल्लोंकी सख़के कम चौड़ी तथा जगह जगह पर टेढ़ी है, किन्तु वे वहत साफ रहती हैं। सड़कोके वगलोमें तीन मिजले, चौमि जले तथा पश्चमित्रिले. कोई कोई छः मिक्कि मकान वने हुए हैं, जिनमेंसे चन्द मकानोंमे बहुत कारीगरीका काम है। जगह जगह मन्दिर और मसजिद देखनेमें आती है। शहरका वह भाग, जो किला कहलाता है, शहरके सम्पूर्ण भागोंसे अधिक प्रसिद्ध है। उसमें अधिक यूरोपियन लोग रहते हैं, चौड़ी संड्कें तथा वड़े वड़े मकान बने है और वड़ी भीड़ देखनेमें आती है। उस भागमें बहुतसे सरकारी आफिस, कारोवारके मकान और दूकाने घनापनके साथ वनी हुई हैं। इनमेसे बहुतेरे मकान बहुत बड़े है, उनके मुकाबलेके मकान कलकत्तेके अतिरिक्त हिन्दुस्तानके दूसरे शहरोंमें प्रायः देखनेमें नहीं आते हैं। उस भागके और खास देशी शहरके वीचमे एक वड़ा मैदान है। वम्बई शहरकी सड़कोंपर आदिमयोंकी वडी भीड रहती है। वहां प्राय. सव देशों तथा टापुओं के छोग अपनी अपनी पोशाक पहने हुए देखनेमें आते हैं। कोटके मैदानमें सरकारी इमारतोंकी सुम्दर छाइने हैं, जिनमें सेकेटरियट, यूनिवरसिटी, सिनेटहाछ, नई हाईकोर्ट, पोष्टआफिस, टेलीप्राफ आफिस, सरकारी कामोंके मुहकमेके अनेक आफिस इत्यादि उत्तम इमारतें हैं । किलेकी भूमिपर रात्रिमें विजुलीकी रोशनी होती है । वम्वईके वहुत प्रसिद्ध इमारतों मेंसे एल्फिप्टोन सिकेल, कप्टमहीस, टाउनहाल, टकसाल और कथेड्ल है। वन्दरगा-हमें भांति भांतिके जहाजों और आगवोटोंका उत्तम दृश्य दृष्टिगोचर होता है।

पश्चिम किनारेपर कुलावाचर्च और यूनिवरसिटी अर्थात् विश्वविद्यायल, जिसमें वडीका वड़ा चुर्ज है, देखने लायक है। प्रेंटरोडपर नार्थवुक वाग, मुम्वा देवीसे दक्षिण जुमा मसजिद है।

किलेकी जगहसे २५ मील पश्चिमोत्तर मालावार पहाडी है; जिसपर यूरोपियन, पारसी तथा अन्य अमीर लोगोके विले और वक्षले वने हुए हैं और सुन्दर वाग लगे है। उसके दक्षिणी नोकपर गवर्नमेट हौस। पहाड़ीके चारोओर यूरोपियन लोगोकी वहुतसी को विख्या हैं। शहरके पश्चिम वेकुला और मेंजगन, शहरतली में बहुतसे कल कारखाने हैं।

वन्वईमें बहुतसे स्कूछ हैं, जिनमें कई एक स्कूछोमें खास करके छड़िक्याँ पढ़ती है। वहाँ "आर्यमहिला समाज" नामक खियोंकी एक सभा है, जिसमें प्रायः शिक्षिता खीही वक्तृता देती हैं। पहिले पूनावाली पंडिता रमावाई उस समाकी सम्पादिका थी, उसके पश्चात् अहिल्यावाई नामक एक महाराष्ट्री खी उस पद्पर नियुक्त हुई। वन्वई शहरमें महाराष्ट्री, गुजराती इसादि भाषा प्रचिलत हैं।

वम्बई शहरमे प्रति वर्ष भादों सुदी चौथसे चौदस तक बहुत स्थानोंमें धूमधामसे गणेशचौथका महोत्सव होता है (पूनाके वृत्तान्तमें देखिये)। कार्तिकमें ५ दिनों तक दिवा-लीका जत्सव रहता है। दिवालीके दिन लोग वड़े धूम धामसे समुद्रकी पूजा करते हैं। वस- न्तोत्सव बड़े समारोहसे होकर चैत्र वदी पंचमीको समाप्त होता है। दादरकेरेलने स्टेशनसे एक मीछ दूर मादुंगा नामक स्थानमें आषाढ़ सुदी एकादशीको विठोबा देवके उत्सवका मेला होता है। वहाँ विठोबा देव और अन्य देव देवियोंके मन्दिर वेने हुए हैं।

वम्बईकी म्युनिसिपल्टीकी सकाई सराहनीय है। उसकी लगभग ८० लाख रुपयेकी वार्षिक आमदनी और इसी भांति खर्च है। शहरमें सर्वत्र जलकलकी नले फैली हैं। रात्रिमें सड़कोंपर गैशकी रोशनी होती है। शहरका जल वायु उत्तम है। वहाँ न जाड़ेके दिनोंमें बहुत सदी और न घूपके दिनोंमें बहुत गर्मी पड़ती है। औसतमें सालाना वर्षा लगभग ७० इश्व होती है। वहाँ समुद्रका साधारण ब्वार १४ फीट और पूर्णिमासीका ब्वार १७ फीट केंचा होता है।

कलकत्त्रेक सूर्योद्यसे १ घण्टा और ३ मिनट पीछे वस्वई शहरमें सूर्योद्य होता है। जब वस्वई शहरकी लोकल घड़ीसें ५ वजके ३० मिनट होते हैं; उस समय दिल्लीमें ५ वजके ४७ मिनट; आगरोम ५ वजके ५० मिनट, मदरास शहरमें ६ वजके शून्य ० मिनट, इलाहा-वादमें ६ वजके ७ मिनट और कलकत्तामें ६ वजके ३३ मिनटका समय रहता है; अर्थात् धन्दई शहरके सूर्योद्यसे १७ मिनट पहिले दिल्लीमें, २० मिनट पहिले आगरोमें, ३० मिनट पहिले मदरास शहरमें, ३० मिनट पहिले इलाहावादमें और १ घण्टा ३ मिनट पहिले कल-कत्तामें सूर्योद्य होता है।

धर्मशालियं—मॉर्केट (वाजार) के पास माधोदासजीकी धर्मशाला मुसाफिरोंके आरा-मकी जगह है। मोलेश्वर महादेवके मन्दिरके पास एक वड़ा मकान बना है, उसमें भी मुसा-फिर उतरते हैं। बन्या देवीके सरोवरके पास कुछ छोग टिकते हैं श्वर । में माधोदासजीकी धर्मशालेमें टिका था।

महारानी बाग—( विक्टोरिया गार्डन)—शहरके उत्तरी भागमें परेल रेडिके पूर्व किनारेपर ३४ एकड भूमिपर महारानी बाग है, जिसमें म्युनिसपिलटीके प्रति वर्ष १०००० रूपये खर्व पड़ते हैं। बागमे एक घड़ीका टावर है। बागके वृक्ष, झाड़ी और फूल सभी ख़ब-सूरतीके साथ लगाये तथा सजाये गये हैं। उसके भीतर सड़के और फीआरे उत्तम रीतिसे बनाये गये है। बागके एक भागमें जगह जगह पशु पक्षी और जल जन्तुओं के रहनेकी जगह बनी है, जिनमें बहुतेरे बाब, भाल, हरन, सर्प, मूसा, सुतुरमुर्ग आदि जन्तु रहते हैं। एक गोलाकार ही जमें पत्थरके ढोंकों के नीचे और छोटे अशोकके वृक्षेंपर बहुत सर्प हैं।

अजायवाना—महारनी वागके पश्चिमी हिस्सेमें सड़कसे थोड़ेही पूर्व एछवर्ट मिडजियमकी दो मिजली इमारत है, जिसका काम सन् १८६२ में आरम्भ और सन् १८७१
में समाप्त हुआ। भीतर मार्चुलका फर्श और दीवार, छत तथा खम्मोंमें जगह जगह सुनहरा काम है। उसके नीचेकी मिजलमें महारानी विक्टोरियाके स्वामी प्रिन्स एछवर्टकी
मार्चुलकी प्रतिमा है। छोटा अजायवाता होनेपर भी उसमें बहुतसी मनोहर वस्तुयें देखनेमें आती हैं। उसमें विविध मांतिके अन्न, बीज, लकड़ी, पत्थर, धातु, हथियार, कपड़ा,
नकली फल तथा तरकारी, दरियाई चीज, प्रतिमा, मरी हुई चिड़ियायें और बड़ीबड़ी हडियाँ,
एक बखतर, एक बखतर पहना हुआ घोडसवार इत्यादि सामान रक्खे हुए है।

<sup>🛨</sup> पासही हीरावाग नामकथर्मशाला वहुन उत्तम सवके टिकनेलायक वनगई है।

महालक्ष्मीका मन्दिर-परेलसे दक्षिण-पश्चिम महालक्ष्मी स्थानमें महालक्ष्मीजीका सुन्दर मन्दिर वना हुआ है। महालक्ष्मीजीका स्थान प्राचीन है।

पिश्वरापोछ-मोलेक्वर नामक स्थानमें पिश्वरापोछ अर्थात् पशु आश्रम है । बम्बेके धार्मिक छोग चन्दा करके वहाँ जन्तुओंको पाछते हैं। वम्बेके छोग रास्तेमें कुत्तेको भी पानेपर पिश्वरापोछमें रख देते हैं, इसी तरह दुर्बछ जन्तु प्रतिपाछित होते हैं। वह कई एकड़ भूमिपर बना है। पहले भागमें रोगी और बूढ़े जानवर, दूसरेमें बकरे, भेड़ और गदहे, तीस-रेमें भैंस और चौथे भागमें कुत्ते रहते हैं।

मुन्ता देवी-उसी देवीके नामसे शहरका नाम मुन्त्रई और वन्त्रई है। कालबा देवी सड़क पास एक सरोवरके समीप वन्त्रा देवीका लन्त्रा मिन्दर है। उसमें मुख्या देवी, शिव, हनूमान और गणेशकी अलग २ कोठरी हैं; सबके आगे एक दालान है, जिसका फर्श उजले और वाले मार्बुलके दुकडोंसे बना है। मुन्त्रा देवीके सिंहासनमें चाँदी पत्र जड़ा है, उनका मुक्ट सुनहरा है। मिन्दरमें समय समय पर दर्शकोंकी भीड़ रहती है।

द्वारिकाधीशका मन्दिर-इस्लेनेडके पास परेल जानेवाली सड़कके दृहिन तरफ ४० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा द्वारिकाधीशका मन्दिर है। मन्दिरके दरवाजेपर चॉदीका पत्तर जड़ा हुआ है। वह मन्दिर वर्म्बई शहरमे प्रसिद्ध है।

मालावार पहाड़ी—जैसे वम्बेका दक्षिणी भाग दोनों तरफसे घटता हुआ समुद्रमें चला गया है, जिसके दक्षिणके नोकको कुलावा पाइन्ट कहते हैं, वैसेही मालावार पहाडी वम्बेके पश्चिम प्रान्तसे समुद्रमें दक्षिण-पश्चिम गई है, जो समुद्रके जलसे १८० फीट ऊँची है। उस पर पारिसयोंका समाधि स्थान, वालकेश्वरका मन्दिर और गर्वनेमेंट हौस आदि उत्तम इमारत बनो हुई हैं। मालावारके उत्तर कम्बाला पहाड़ी है, दोनोंके बीचमें होकर एक राह पश्चिम ओर समुद्रके किनारे तक चली गई है।

पारिसर्योका दोखमा—प्रेंटरोडके रेखने स्टेशनसे पश्चिम-दक्षिण और चरनीरोड स्टेशनसे सीधा पश्चिम मालावार पहाड़ीके ऊँचे शिखरपर समुद्रसे करीब १०० फीट ऊपर पारिसर्थों का दोखमा अर्थात् मुद्दें रखनेका मकान है। पारिसी जातिके अतिरिक्त दूसरे मनुष्योंकी पारिसी पंचायतके सेकेटरीसे दोखमा देखनेके लिये आज्ञा लेनी होती है। एक सड़क दोखमा-के टावरोंके उत्तर तरफ गई है, जिसको सर जमिसद्जी जीजी भाईने वनवाया। उसने टावरोंके पूर्व और उत्तर १००००० गज मुरच्या भूमिमी दी थी। वह दोखमा देखने लायक उत्तम इमारत है।

' दोखमाके वाहरीके हातेके फाटकके भीतर ८० सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियोंको छांघ कर हातेके दिहने ओर फिरनेपर एक पत्थरकी इमारत मिलती है, जिसमें पारसी लोग मृतककी कियाके समय एवादत करते हैं। उस स्थानसे बम्बे शहरका उत्तम दृश्य हासिल होता है। समुद्रके पास रहनेसे वहाँकी हवा ठण्डी रहती है। वहाँ एकही जगह गोलाकार ५ मीनार हैं। उनमेसे एक मीनारके बनानेमें जो १७६ फीट कॅबी है ३००००० रुपये और चार मीनारोंमेंसे प्रत्येकमें २००००० रुपये खर्च पड़े हैं।

प्रत्येक मीनारके भीतर मध्यमें कूपके समान गाड़ है। उनमें नीचेसे रास्ता है। गाड़के चारों तरफ मृत पुरुष, स्त्री और लड़कोंके रख़नेके लिये जलग अलग पत्थरके वहुतेरे गोला- कार स्थान वने हुए हैं। एक स्थानमें एक पारसीका मुद्दां रख दिया जाता है। मांसभक्षी पिक्षियों के आने के लिये उत्पर रास्ते हैं। दोखमाके समीपके दृक्षोंपर गृद्ध, काक, सकुनी आदि पक्षी झुण्डके झुण्ड रहते हैं। वे मृतकको खा लेते हैं। पीछे उसकी हिंडुयाँ बीचवाले गाड़में जलसे बहादी जाती हैं। उसके पश्चात् गाड़के निचेके मार्गसे हिंडुयोंको निकालकर गाड़ साफ किया जाता है। पारसी लोग अपने मृतकोंको न जलते हैं और न मूमिमें गाड़ते हैं। वे लोग इसी मांति दोखमामें रखकर उनको पिक्षयोंको खिला देते हैं। कोई कोई घनी पारसी अपने मकानहींमें खास दोखमा बना लिये हैं।

पारिसयोंका वृत्तान्त-छठवीं सद्कि पीछे जब मुसलमान लोग दूसरे देशोंमें जाकर बलसे लोगोंको अपने धर्ममें लाने लगे, तब बहुतसे पारसी अपने देश पारसको त्यागकर ख़ुरासानमें जा बसे और बहुतेरे अपने प्राणके डरसे मुसलमान होगये । पारसके वर्तमान मुसलमान उन्हीके वंशधर हैं। भागे हुएं पारिसयोंने कुछ समयके पश्चात् मुसलमानोंके अत्या-चारसे ख़रासानसे भागकर पारसके समुद्रके अर्मज द्वीपमें आश्रय छिया। उसके कुछ दिन पीछे करीब ७०० पारसी मुसलमानोंके अत्याचारसे पीड़ित हो वहाँसे पूर्व दिशाको चले और समुद्रके रास्तेसे हिन्दुस्तानके निकट आकर काम्बे समुद्रके डिऊ नामक टापूमें रहने छो: किन्तु वह द्वीप रहने योग्य नहीं था इस लिये वे वहाँ कुछ दिन रहकर सन् ७१७ ई० में दमनसे प्रायः २० मील दक्षिण संजान नामक स्थानमें आये। वहाँके राजा जयदेव राणाने उनको अपने राज्यमें रहनेकी आज्ञा दी । सुसलमानोंने हिन्दुस्तानमें आनेपर पारसियोंकों मुसळमान बनानेके छिये जयदेव राणासे युद्ध किया। राणाके पराजय और निहत होनेपर भारसीगण संजानसे भागकर बाहारत नामक पहाड्पर १२ वर्ष तक छिपे रहे । उसके पश्चात् क्रमशः वंश विस्तार होनेपर पारसी छोग वहाँसे बान्सा और बान्सासे नौसारीमें जाकर रहने लगे । कुछ दिनोंके पीछे वे लोग नौसारीसे बारियामें चले गये । वहाँ कुछ समयके पश्चात् उन्होने सबल होकर वहाँके राजाको कर देनेसे इनकार किया । राजाने एक विवाहके समय बहुतेरे पारिसर्योंको मार्डाला । जो पारसी वहाँसे प्राण लेकर भागे, उन्हींकी सन्तान कमशः बढकर भडौच, सूरत, बम्बे आदि शहरोंमें फैल गई । वर्तमान पारसी उन्हींकें वंशघर हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हिन्दुस्तानमें ८९९०४ पारसी थे; जिनमेंसे ४७४५८ वस्वे शहरहीमें रहते थे। इस समय भी थोड़े पारसी, पारस (ईरान) देशमें देखनेमें आते हैं।

पहले पारसी भी हिन्दुओं के समान अनेक देव देवीकी उपासना करते थे; परन्तु जीराष्ट्रा स्पिटामाके नये धर्म प्रचारके पीछेसे वे अहुर मञ्दा नामक एक ईश्वरके उपासक हुए । पारसी कहते हैं कि जौरास्ट्रा स्पिटामा एक पवित्र अग्निको स्वर्गसे पृथ्वीमें लाया; इससे वे लोग अग्निको अति पवित्र समझकर पूजते हैं और अग्नि पूजक कहे जाते हैं।

बन्त्रेमें प्रायः प्रति पारसी आवासके निकट अग्नि पूजाके छिये एक २ अग्निमन्दिर प्रति-ष्ठित हैं । उनमें नवसारीके अग्निमन्दिर सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं । सब मन्दिरोंमें जौरास्ट्रा रिपटामाकी छाई हुई पवित्र अग्नि दिन राति प्रव्वित रहती हैं । किसी घटनासे किसीमन्दि-रकी आग्नि बुझ जाय तो पारसी छोग अमङ्गल सूचक समझते हैं और दूसरे मन्दिरसे आग्नि छाकर उस मिन्दिरमे पुनः संस्थापन करते हैं। वर्तमान पारसी जल और सूर्य्यकी उपासना भी करते हैं। वे लोग अपने प्रत्येक अग्निमिन्दिरमें एक एक श्वेत वृषम पालते है और गोमूत्रसे निराङ्ग नामक एक पदार्थ बनाकर अग्निमिन्दिरमें रखते हैं।

पारसियों के रीति ज्यवहार हिन्दुओं के रीत ज्यवहारसे कुछ मिछे हुए और कुछ भिन्न हैं। कोई कोई पारसी किसी हिन्दूसे अपना जल नहीं छुआता और कोई मुसलमानका बनाया पाक खा लेता है। उनमें कन्याका विवाह चचेरे माईके साथ होता है। पारसी मद्य-पान करते हैं, पर चुरट अथवा किसी तरहका धृम्रपान कोई नहीं करता। कृस्तान, हिन्दू, मुसलमान, जैन, सिक्ख इत्यादि सब लोगों में बहुत भिक्षुक देख पडते हैं, किन्तु पारसी जातिमें सिक्षुक अथवा वेदया एक भी नहीं है। पारसियों में दूसरी जातियों से अधिक विद्याकी रिवाज है। उनमें बेहतेरोंने अङ्गरेजी विद्या पढ़कर बड़े बड़े सरकारी ओहदे पाय है। लगभग ९० हजार पारसियों में दस पन्द्रह करोड़पित, सैकड़ो लसपित और हजारों पारसी सहस्रपति हैं। बहुतेरे पारसी अपनी कीर्तिके लिये लाखों रुपये दान कर देते हैं।

पारसियों में बहुत लोग गुजराती पोशाक और वहुत लोग कोट पतल्ल पहनते हैं। उनकी टोपी दो तरहकी होती हैं, वडी टोपी सन्मानित लोग पहनते हैं। पारसियों की खियाँ रेशमी साडी पहनती हैं, पाँवमें जूता या बूट, लगाती हैं और शिरपर सर्वदा एक सादा कमाल बांधती हैं। उनमें हीरा मोतीके मूचण पहनते की चाल अधिक है। किसी पारसी-की मृत्युके समय पारसी लोग उस रोगीके मुख पर कोई गन्य द्रव्य लगाकर उसको एक कुत्तेसे चटवाते हैं। जिस रोगीके मुखलो कुत्ता नहीं चाटता उनके शरीर में पाप समझा जाता है। उस समय उस रोगीके स्वजन किसी उपायसे रोगीका मुख चटाकर उसको निः-पाप करते हैं। उस कामके किये प्रायः सब पारसीके गृहमें एक या अधिक कुत्ते पाले जाते हैं।

पारिसयोंकी धर्म पुस्तकोंमे छिखा है कि मृत आत्मा मरनेके तीन दिन पीछे मित्थ नामक देवताके पास जाता है। वाजे वेशो नामक अप देवता वहाँसे उसको भारत वर्षमें छाता है, जहांसे सदात्मा और असदात्मा दोनो एक रास्तेसे आत्मसंत्राहक सेतुके निकट पहुँचते हैं। वहाँसे कुत्ता सदात्माको स्वर्गमें छेजाता है और असदात्मा अन्धकार पूर्ण नर्कमें गिरता है। जान पडता है कि इसीसे पारसी कुत्तोंका मान करते हैं।

पारसी धर्मशाला—दोखमासे दक्षिण गाँवदेवीरोडपर गरीव पारसियोके लिये पारसी धर्मशाला वनी है। एक बढ़े बागमें वह साफ सुन्दर इमारत है। बागमें एक सरोवर है। धर्मशालामें कभी कभी 300 तक पारसी स्त्री, पुरुष और लड़के रहते है।

जल कलके होज—दोखमासे थोड़ी दूरपर वम्बईकी जलकलके हीज हैं। सालसट टापूके विहारशील और तुलसीझीलसे पानी आकर वहाँके होजोंमें रहता है और वहाँसे नल द्वारा सम्पूर्ण शहरमें जाता है।

वालकेश्वरका मन्दिर—मलावार पहाड़ीके दक्षिणी भागमें पश्चिम किनारेपर वालकेश्वर शिवका दर्शनीय मन्दिर है। वह मन्दिर बम्बेके सम्पूर्ण मन्दिरोमें प्रसिद्ध है। वहाँ वाणगङ्गा विधि नामक एक वहुत सुन्दर छोटा सरोवर है, जिसके चारों तरफ ब्राह्मणोंके मकान और देव स्थान वने हुए हैं।

वहाँ ने छोग कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रने सीताहरण होनेके पश्चात् यहाँ आ करके वाळ्का शिवलिङ्ग स्थापित किया । जब प्यास लगनेपर उनको यहाँ पानी नहीं मिला, तब उन्होंने एक बाण पृथ्वीमें चलाया; जिससे एक सरोवर वन गया, जिसको बाणतीर्थ कहते हैं।

गवर्नमेंट होस-मलावार पोंइन्टके अखीर दक्षिण-पश्चिम गवर्नमेंट होस है, जिसको वालकेश्वरका गवर्नमेंट होस कहते हैं। समुद्रकी तरफ बड़े बढ़े ठण्डे कसरे और वरण्डे बते हैं। सन् १८८० से बन्बेके गवर्नर खास करके उस कोठांमें रहते हैं और कभी कभी जाड़ेमें बागकी सैरके लिये परेलकी कोठोंमें ठहरते हैं। मलावार पोइन्टमें दूसरे अङ्गरेजोंकीभी कई कोठियाँ बनी हुई है। गवर्नमेंट होसके दक्षिण एक बैटरी है।

प्रिस आफ बेल्स वाग—उसको साधारण छोग चरनी रोडका बाग कहते हैं। मला-वार पहाड़ी और कुलाबाके बीचके पश्चिमी किनारेको बेकबे कहते है। उसके पूर्व तरफ प्रिंस आफ बेल्स बाग है, बाग छोटा होने परभी समुद्रके तीरमें रहनेके कारण बहुत मनोरम बना है।

कैफोर्ड मॉर्केट—विक्टोरिया स्टेशनसे लगभग आधा मील उत्तर वम्बेम बहुत प्रसिद्ध और देखने योग्य कैफोर्ड मॉर्केट नामक एक उत्तम बाजार है। कैफोर्ड नामक किमअरके नामसे १११८००० रुपयेके खर्चसे वह बाजार बना। लम्बे चौड़े मकानमें बाजार सजा है। फर्समें मार्बुलके दुकड़े जड़े गये है। दीवारोंपर खूबसूरत फूलोंकी लता चड़ी हुई हैं। हिन्दू, मुसलमान, इसाई आदि सब मजहबके लोगोंके खानेकी हर किसिमको वस्तु अलग अलग कमरोंमें सजी रहती है। एकसे दूसरीका सम्बन्ध नहीं रहता। किसीके धर्ममें किसी तरहका फर्क नहीं पडता। चीजोंके मोल करनेकी कुछ जरूरतही नहीं है। सब चीजोंका भाव मोटे कागजपर लपा हुआ या लिखा हुआ रहता है।

विक्टोरिया स्टेशन-एस्लेनेड मार्केट रोड और वोरीवन्द्र रोडके बीचके कोनेपर किलेकी जगहसे थोड़ा उत्तर प्रेटइण्टियन पेनिनसुला रेलवेका विक्टोरिया नामक खतमी स्टेशन है, जिसको बोरीवन्दरका स्टेशन भी लोग कहते हैं। स्टेशनकी इमारत बम्बेकी सबसे उत्तम इमारतोंमेंसे एक है। वह सन् १८८८ में २,७००००० रुपयेके खर्चसे तण्यार हुई थो। वह दो माजिली तथा तीन माजिली इमारत है। उसके लतमें सुनहरी मीनाकारी की-हुई है। मारवरी पत्थरके खूबसूरत खम्मे लगे हैं। ऊपर एक ऊँचे गुम्ब्जपर बड़ी घड़ी लगा है, जिसकी आवाज दूरसे सुन पड़ती है। घड़ीके पास महारानी विक्टोरियाकी सुन्दर तस्वीर है। स्टेशनमें रातको विजलीकी रोशनी होती है। स्टेशनकी इमारत १५०० फीट लम्बी है। यह स्टेशन मारतके सब रेलोंके स्टेशनोंसे बड़ा और सुन्दर है।

यूरोपियन जनरळ अस्पताळ—वह विक्टोरिया स्टेशनके पासही दक्षिणपूर्व बोरीबन्दर रोडके दरवाजेपर है। मुसाफिर बीमार पड़े तो उसमें जानसे दूसरी जगहोंसे अधिक सुभीता है। मुक्तमे और दाम लेकर दोनों तरहके मरीज उसमें रखे जात हैं। उसके पास उसके अधीन सेंट जर्जका नया अस्पताल है।

म्युनिसिपल आफिस-वह विक्टोरिया स्टेशनके पश्चिम वन रहा है, जो बम्बेमें सबसे मशहूर इमारत है। उसके खर्चके लिये १३ लाख रूपये अनुमान किये गये हैं। उसका गुम्ब- जदार टावर २५५ फोट ऊँचा है, जो वम्बेके हर हिस्सोंसे देख पडता है, । उसमें १३ फीट ऊँची एक अझरेजी प्रतिमा है। बड़े सीढी घरके ऊपर एक गुम्बज बना है।

गवर्नमेण्ट इमारतोंकी वड़ी छाइनका अगवास वैकवेकी तरफ है, जो उत्तरसे दक्षिण

क्रमसे लिखी जाती है,—

महारानी विक्टोरियाकी प्रतिमा-टेळीयाक आफिसके पास सफेद मार्चुछकी वनी हुई महारानी विकटोरियाकी प्रतिमा वैठी है। प्रतिमाके ऊपर गथिक ढांचेकी चाँदनी बनी हुई है। वह प्रतिमा सन् १८७२ में १८२००० रुपयेके खर्चसे तैयार हुई, जिसमें खांडोजी राव गायकवाडने १६५००० रुपये दिये थे। यही न्याय परायण महारानी विक्टोरिया, जिनका जन्म सन् १८१९ ईस्वीकी चौबीस मईको हुआ था, भारतवर्षकी स्वामिनी हैं।

टेलीगाफ आफिस-यह एक उत्तम हमारत है, इसका अगवास मार्नुलंसे वना हुआ १८२ फीट लंबा है, जिसमे नीले रङ्गके परथरके स्तम्भ लगे हुए हैं।

पोस्ट आफिस-यह टेळीप्राफ आफिसके दक्षिण २४२ फीट लम्बा तीन मिखला है। इसके उत्तर तरफ गिर्जा है। जिस पत्यरका टेळीब्राफ आफिस है, उसीसे यह भी बना है। पत्रिक वक्स सेकेटरियट—यह पोस्ट आफिसके दक्षिण है इसमें रेळवे, सिंचाई

इसादि कामोंके महकते हैं। इसका अगवास २८८ फीट छन्ना और मध्यका हिस्सा ६

मिजला है।

हाईकोर्ट-यह पत्रालेक वक्से सेन्नेटारेयटसे दक्षिण ५६० भीट लम्बी पांच मिलली इसारत है। इसकी चौडाई एक तरहकी नहीं है। बाहर चारों तरफ वालकानी वनी हैं, जिनमें जगह जगह एक एक, दो दा तथा चार चार मेहरावदार स्तम्भ छगे हैं। १७५ फीट ऊँचा १ टावर है। प्रधान दरवाजेके दोनों तरफ १२० फीट ऊँचा टावर है। ऊपर न्याय और द्याकी श्रतिमा वनी हैं। प्रवान सीढी पूर्व है। काले, सकेंद्र और सुर्ख पत्थरोंका फर्श है। यह इमारत १०००० पाउंडके खर्चसे तय्यार होकर सन् १८७९ में खुळी । इस इमारतकी पहली और नीसरी मिन्जलमे इप्तदाई कचहारियाँ, दूसरी मिन्जलमें अपीलकी कचहारियाँ और मध्य भागमें फीजदारीकी कचहारियाँ हैं। कचहारियोंके सकातोंसे सब साधारण छोगोंके वैठनेको बहुतसी कुर्सियाँ रक्खी हैं। हाईकोर्टके पूर्व बम्बे छव है।

राजावाईका टावर-हाईकोर्टसे दक्षिण यूनिवरासिटाके पास ३६० फीट ऊँचा और १५२ फीट छम्या पोरवन्दरके खूबसुरत पत्थरोंसे बना हुआ राजाबाईका (टावर ( वुर्ज ) है, जिसको रायचन्द्र प्रेमचन्द्र नामक एक गुजराती धनीने सन् १८७८ ई० में अपनी माता राजावाईकी यादगारके लिये ३००००० रुपयेके खर्चसे वनवाया और पुस्तकालयके लिये भी १००००० हपया दिया । उसके नीचेकी मश्जिल्लमें यूनिवरासिटीके दफ्तर, मध्यकी मश्जिल में यूनिवरसिटीका पुस्तकालय और सबसे ऊपर टावरका बुर्ज है, जिसपर चढ़नेसे बम्बे शहरका उत्तम दृश्य हासिल होता है। टावरके अपर एक वड़ी घड़ी लगी है, जिसके पास

रात्रे विजलीकी रोशनी होती है।

उसके पास १०४ फीट छम्त्रा, ४४ फीट चीड़ा और ६४ फीट ऊँचा यूनिवरसिटीका हाल है, जो सन् १८७४ में तय्यार हुआ था।

प्रेसोडेसियल सेकेटरियट-यूनिवरसिटीके दक्षिण ४४३ फीट लम्बा प्रेसी**डें**सियल सेकेटरियट है। उसके २ वाजू ८१ फीट छम्ने हैं। सीढ़ीयरके ऊरर १७० फीट ऊँच

टावर है। पहली मिखलमें कौंसिल हाल कमेटीके कमरे, गवर्नर और कौंसिलके मेम्बरोंके छिये खानगी कमरे और मालगुजारी मुहकमेके अनेक आफिस और दूसरी मिखलमें जुडि-सियल और फौजी मुहकमे है।

कालेज-प्रसीडेसियल सेक्रेटरियटके पूर्व कालिज है।

प्रिंस आफ वेल्सकी प्रतिमा—काल्जिके पूर्व संसन इष्टीटिउटके सामने महारानी विक्टोरियाके वड़े पुत्र प्रिंस आफ वेल्सकी धातुकी प्रतिमा है, जो सन् १८७९ में करीव १५०००० परुयेके खर्चसे तज्यार हुई।

तैरनेका होज-प्रेसीडेसियल सेक्रेटरियटसे पश्चिम-दक्षिण समुद्रके तीर्पर तैरनेका होज बना है।

सेंटजानका मेमोरियल चर्च-यह सन् १८५८ में बुलावामें बना। इसका टावर १९८ फीट ऊँचा है, जो समुद्रमें दूरसे देख पड़ता है।

अपीछो बन्दर—बम्बेके दक्षिणी भागके पूर्व किनारेपर अपीछो बन्दर है। वहाँ समुद्रके किनारे किनारे दूर तक एक वड़ी चौड़ी मजबूत दीवार बनाई गई है, जिसको समुद्र किसी तरह तोड़ नहीं सकता। थोडी थोड़ी दूर पर नीचे उतरनेको सीढ़ियाँ वनी हैं। विलायतसे आये हुए जहाज वहाँ खड़े होते है और मुसाफिरोंको उतारकर डौकयार्डमे चले जाते हैं और विलायत जानेवाले लोग उसी जगह जहाजमें बैठते हैं। शामके वक्त बहुतेरे अङ्गरेज और हिन्दुस्तानी अमीर लोग विगयोंपर या पैदल समुद्रकी हवा खाने वहाँ जाते हैं। वहाँ निल्ल अङ्गरेजी वाजा वजता है। वन्दरगाहके पास नया यूरोपियन महला है।

गवर्नमेंट डौकयार्ड-वन्वेक वन्द्रगाहों में छोटे वड़े वहुत डौक हैं, जिनमें रहनेसे जहाजोंको समुद्रके त्रानका डर नहीं रहता। समुद्रके जलमें वहकर चारों तरफसे दीवार खेंच दी गई है, एक तरफ जहाजोंके प्रवेश करनेका रास्ता है। जब ब्वारके साथ जहाज भोतर चले जाते हे तब रास्तेको लोहेके तखतेसे वन्द कर देते हैं। उनमें गवर्नमेंटडौक, प्रिंसेस डौक, विक्टोरिया डौक प्रधान है। अपोलोगेटसे उत्तर और कप्टमहौससे दक्षिण समुद्रके किनारेपर लगभग ७०० गज लम्बा गवर्नमेंट डौकयार्ड है। उसके पास रात्रिमें विजलीकी रोजनी होती है। जब ईप्टइण्डियन कम्पनीने सन् १७३५ ई० में उसको वनवाया था तब वह बहुत छोटा था, जो बढ़ते बढ़ते हदसे वाहर अवस्थाको पहुँच गया है। डौकयार्ट उसे घरके मुतअलुक करीव २०० एकड़ भूमि है। उसमें ५ भेवी डौक हैं, जिनमेंसे ३ मिलकर एक बड़ा बम्बे डौक वन जाता है, जिसकी लम्बाई ६४८फीट; चौडाई शिरके पास ५७ फीट और तलीमें ३४ फीट और खड़ी गहिराई १२ फीट है। दूसरे २ भेवी डौक एकडौक वनता है, जिसकी लम्बाई ५५० फीट, चौडाई शिरके पास ६८ फीट और तलीमें ४६ फीट और खड़ी गहराई २६ फीट है।

किनारेपर वड़ी वड़ी कल है, जो जहाजोंपरसे मालको जंजीरों द्वारा उठाकर किनारपर गिरा देती है। डोकोंके पास वड़े २ मकान वने है, जिनमें जहाजोंके माल हिफाजतसे रक्खे जाते हैं। डोकके पास दिन भर आदिमयोंकी भीड़ रहती है। सुबह और शामको बहुत लोग हवा खानेके लियं वहाँ जाते हैं।

टकशाल-किलेकी तवाहीके उत्तर बम्बेका टकशाल घर है, जो सन् १८२९ में वना । इमारत सादी है। उसके आगे एक सरोवर है। एलिफ्टोन सिकल-टकशालसे पिश्चम किलेकी भूमिके प्रायः मध्य भागमे एलिफ्टोल सिकल है । वहाँ मध्यमें वृत्ताकार छोटा वाग सड़कसे घरा हुआ है, सड़कके वाहर 'गोलाकार मकान वने हैं।

टाउनहाल-एलफिस्टोन सिकिलके पूर्व भागमें वन्त्रेका टाउनहाल है, जो सन् १८३५ में ६०००० पाउंडके खर्चसे तैय्यार हुआ। उसमें वन्त्रेके गर्वनर और दूसरे प्रसिद्ध लोगोंकी पत्थरकी प्रतिमा वनी हैं इमारतके आगे स्तम्भोंका कतार है। अगवास २६० फीट लम्बा है। पहली मिक्किलमें मेडिकल वोर्डके आफिस और मिलीटरी आढिटर जनरलका आफिस है। अपरकी मिक्किलका कमरा १०० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है, जिसमें कमेटी होती है खार समय समय पर अङ्गरेज लोग नाचते हैं।

किलेकी तवाही—टकशाल और कप्टमहौसके वीचमें वन्द्रगाहकी तरफ अब केवल किलेकी छोटी दीवार है। वहाँ एक झण्डा है, जिससे जहाजोंको इसारा दिया जाता है। और छव टावर भी है। दक्षिण तोपखाना है। पश्चिम किलेकी लम्बी चौड़ी मूमिपर शहर वस गया है। पहले वहाँ सेंट देविड किला था, जो छोड दिया गया। अङ्गरेजी सरकारने वम्बेकी रक्षाके लिये समुद्रके तीरके छोटे टापुओं में बैटरी (मोर्चा) वनाई है। प्रत्येक बैटरी पर २ या ३ तोपैं रखी हुई हैं।

जड़ी जहाज—ससुद्रके अपोलो वन्द्रके सन्मुख अविसिनिया और मेगडैला नामक २ जड़ी जहाज रहते हैं। कप्तानसे आज्ञा लेकर उनको देखनेके लिये वोट द्वारा जाना होता है। वे जहाज जलके ऊपर केवल २ हाथ रहते हैं। उनके पहले तहमें युद्धके हथियार और सिपाहियों के रहनेके स्थान, दूसरे तहमें अस्पताल और जेलखाना और तिसरे तहमें खानेकी सामग्री और पीनेका जल रहता है। आगे और पीलेके हिस्सों में २ किले हैं। प्रत्येक किलेमें २ वडी तोपें रहती हैं। जहाजो में एक एक कल हैं, जब शतुओं के अधिक गोले वर्षने लगते हैं, तब उससे जहाजको डेक तक जलमें हुवा दिया जाता है। एक तलसे दूसरे तलके आदमीसे वातचीत करनेके लिये तार लगा है।

प्रिंसेस डौक—मसजिदके रेखवे स्टेशनसे पूर्व ४८५ गज छम्वा और ३३३ गज चौडा प्रिंसेस डौक है, जिसका पानी ३० एकड भूमि पर फैला हुआ है। महारानी विक्टोरियाके बढे पुत्र, हम लोगोके मावी वादशाह प्रिंस आफ वेल्सने सन् १८७५ में उसकी नेव दी थी। सन् १८८० में ६८ लाख रुपयेके खर्चसे वह तैयार हुआ।

विक्टोरिया डींक—प्रिंसेसडींकके दक्षिण ४२४ गज छम्वा और ३३३ गज चौडा २५ एकड भूमिपर विक्टोरिया डौंक है। प्रिंसेसडींकसे विक्टोरिया डौंकमें जहाज जानेके छिये दोनोंके वीचमें ६४ फीट चौड़ा जहाजी मार्ग बना है।

लाइटहाउस-( रोशनीघर ) वम्बेमें ३ लाइट हाउस हैं, — प्रंग्स, सेंकराक और डाल-फिन लाइटहाउस । उनमें प्रंग्स लाइटहाउस सबसे ऊँचा और दर्शनीय है। उसको देखनेके लिये पार्टकिमिश्ररसे पास लेना चाहिये। वह बम्बेसे दश बारह मील दक्षिण-पश्चिम एक जन्डीरे पर बना है। अपोलो बन्दरसे नाव पर चढ़कर वहाँ जाना होता है। उस लाइट-हाउसके बनानेमें ७५०००० इपये खर्च पड़े हैं। वह १५० फीट ऊँचा, तीन तला है। सके नीचेके तहकी दीवारकी मुटाई १७ फीट है। उसके ऊपर जहाँ रातमें रोशनी होती है, और दिनमें झण्डा खड़ा किया जाता है, उसकी रोशनी चढ़नेकी सीढ़ियाँ बनी हैं। १८ मीछ तक देख पड़ती है। जहाजवाले उस रोशनी या झण्डेसे जहाजोंके छे आने या रोक रखनेके छिये इशारा समझ छेते हैं।

बम्बेका व्यापार और दस्तकारी—रुईका बहुत बड़ा वाजार कोलावामें है। वहाँसे प्रतिसाल बहुतसी रुई दूसरे मुल्कोंमें भेजी जाती हैं और बहुतसी वंम्वेके लगभग ७० कल कारखानोंमें खर्च होती है। लगभग ३० हजार आदमी रुईका काम करते हैं।

परेलमें कपड़ों के बहुत मिल अर्थात् कल कारखाने हैं। वहाँ वड़े बड़े मकानों में कल द्वारा एक जगह कपाससे रुई निकाली, दूसरी जगह तूमी और तीसरी जगह धुनी जाती है; वौथी जगह उसकी पिउनी; पांचवीं जगह पतली पिउनी और छठवीं जगह उससे भी पतली पिउनी होती है। इसी क्रमसे सूता तय्यार होकर एक कलमें करची बनती है। किसी जगह करिचयोंसे नारा बनते हैं, किसी जगह नाराओंसे कपड़ेकी तानी, किसी जगह भरनी होती है; इस तरहसे कपड़े तथ्यार होते हैं। एक जगह कलहीं द्वारा कपड़ोंकी तह लगती है। इसी तरहसे रेशमके मिलमें रेशमी कपड़े तथ्यार होते हैं।

वम्बेमें करीव ३००० जवाहिरी हैं, जिनका काम सर्वदा जारी रहता है । वहाँकी प्रसिद्ध दस्तकारियोंमेंसे पीतल और ताम्बाके वर्तनकी दस्तकारी है । मुम्बा देवीके तालावके सामने ताम्बाका बाजार है। बम्बेकी काली लकड़ीकी नकाशी प्रसिद्ध है। चन्दनकी लकड़ी और दूसरी लकड़ियोंमें खासकर नकाशी होती है। वंबईका आम बहुत प्रसिद्ध है; वहासे दूर दूर तक रेलगाड़ीमें आम भेजे जाते हैं। वंबईमें सोना और चाँदीके तारका लैस वनता है। कारचोवीका बेश कीमत काम होता है। कुम्हारके काम सीखनेका स्कूल है। २८, ५६-और ८० रुपये भरीके सेर चलते हैं। वम्बे शहरमें कारवारकी २१९ कम्पनी हैं, जिनकी पूजी १३ कोटि रुपयेसे अधिक है।

देशी सीदागरोंमें पारसी प्रधान हे; उनके वाद मारवाड़ी और गुजराती हैं । . वंन्हेंमें अरव, पारस, अफगानिस्तान, तुरिकस्तान, अफ्रिका इत्यादिके मुसलमान सौदागर रहते हैं, जो खास करके पारसकी खाड़ी, जञ्जीवार और अफ्रिकांक पूर्व किनारेके साथ तिजारत करते हैं। पारसी और यहूदी यूरपके साथ तिजारत करते हैं।

वम्बई शहरका इतिहास—मुम्बा शब्दका अपभ्रंश वम्बे तथा वम्बई है । महाराष्ट्र भाषामें महाअम्बाको मुम्बा कहते हैं । महाअम्बा शिवरानी देवीजीका नाम है । कुछ लोगोंका मत है कि जब पोर्चुगल बालोंने बम्बईमें अपना वाणिज्य कायम किया, तब उन्होंने उसक नाम बन्वे अर्थात् उत्तम बन्दर रक्खा । उसके पीछे लोग बन्वेको बम्बे कहने लगे, जिसको मुम्बई तथा बम्बई भी कहते हैं ।

सन् १५३२ में पोर्चुगल वालोंने वम्बई टापूपर अपना अधिकार किया। सन् १६६१ में पोर्चुगलके वादशाहने लंदनके शाहजादे दूसरे चार्लससे अपनी लड़की कैथरिनका ज्याह किया और दूसरी वस्तुओंके साथ वम्बई टापूको भी दहेजमें दिया; किन्तु पोर्चुगीजोंने सन् १६६५ तक वम्बई अझरेजोंके हवाले नहीं किया। सन् १६६८ में चार्लसने ईष्टइंडियन कम्पनीको १० पाउंड सालाना खिराजपर वम्बईको ठीका देदिया। उस समय वम्बई शहर-में केवल लगभग १०००० मनुष्य वसते थे; किन्तु उसकी उन्नति बड़ी तेजीसे होने लगी।

कम्पनीने किछेबन्दीको दृढ किया; और यूरोपियन छोगोंको बसाया । दस्तकारी और तिजा-रतकी उन्नति होने छगी ।

सन् १६७३ मे वम्बईके किलेमें १२० तोपें और टापूमे पोर्चुगानोंको कई एक गिरजा थीं । उस समय वम्बईको मनुष्य-सख्या लगभग ६०००० होगई थी और कम्पनीकी प्रधान कोठी सूरत शहरमें थी, किन्तु सन्१६८७ में कम्पनीका सदर स्थान वम्बई हुई।सन् १७०८ में बम्बई एक स्वाधीन हाता बनाई गई। सन् १७७३ में वह कलकत्ताके गर्वतर जनरलके अधीन बनी। सन् १७८० में वम्बई शहरकी मनुष्य-संख्या लगभग ६००००० होगई। सन् १८१८ में पूनाके वाजीराव पेशवाके परास्त होनेके पश्चात् वम्बई पश्चिमी भारतमे बहुत प्रसिद्ध और भारतबर्षके एक वहे देशकी राजधानी हुई।

बम्बई हाता—यह भारतवर्षके पश्चिम भागमे एक हाता है। इसके पश्चिमोत्तर और उत्तर बलोचिस्तान, और खिलात, उत्तर और पूर्वोत्तर पश्चाब देश और राजपूतानेके देशी राज्य, पूर्व मध्यदेशके देशी राज्य, मध्यदेश, बरार और हैदरावादका राज्य, दक्षिण मैसूरकी राज्य और मदरास हाता और पश्चिम अरवका समुद्र है। इसकी चौडाई वहुत कम है, किन्तु छम्बाई उत्तरसे दक्षिणं तक १०००मीलसे अधिक होगी। वम्बई हातेके उत्तर भागमें सिन्ध, मध्यमें गुजरात और दक्षिण भागमें महाराष्ट्र देश है। गुजरात के पश्चिमी भागको काठियावार प्राय:द्वीप कहते हैं। वम्बई हातेके गवर्नर लगभग ८ मास वम्बई शहरमें और जुलाईसे लगभग ४ मास तक पूनामें रहते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिन्ध छोड करके वम्बई हातेका क्षेत्रफल ७७२७५ वर्गमील और सिन्धदेशका क्षेत्रफल ४७७८९ वर्गमील और दोनो मिल कर अङ्गरेजी राज्यका क्षेत्रफल १२५०६४ वर्गमील और वहोदाको छोड़ करके वम्बई हातेके देशी राज्योंका क्षेत्रफल ६९०४५ वर्गमील तथा बड़ोदाका क्षेत्रफल ८२२६ वर्गमील और दोनों मिलकर देशी राज्योंका क्षेत्रफल ७७२७१ वर्गमील और अङ्गरेजी राज्य तथा देशी राज्योंके साथ वम्बई हातेका क्षेत्रफल २०२३३५ वर्गमील था।

वम्बई हातेमें पहाड वहुत हैं, —हातेके पश्चिमोत्तर सिन्धनदीके दहिने किनारेपर सुलेमांने पर्वतका माग हाला और खरतरी पहाडी, सिन्ध प्रदेशमें वाल्द्वार नीची पहाडियोंके सिल्धिले, कच्छ और काठियावारमें अर्वली पहाडके भागकी वहुतसी छोटी पहाड़ियां, उससे दक्षिण-पूर्व गुजरात और मध्य भारतके वीचमें केला हुआ पहाडका जंजोरा, असीरगढ़के किलेके पड़ोससे गुजरात तक सत्तपुडा पहाड़का सिल्सिला, खानदेश और हैद्रावादके राज्यकी सीमाके पास अजन्ता पहाडियाँ और पश्चिमीवाटपर सहादि पहाड है।

सिन्धदेशपें सिन्धनदी, गुजरातमें सावरमती और माही, जो माहीकण्ठा वहाडियोंसे निकलकर दक्षिण ओर वहती हुई कांबेकी खाडीमें गिरती है, और माहीसे दक्षिण नर्मदा, तापती, सरावती, गोदावरी, कृष्णा और भीमा इत्यादि निद्या वहती हैं। वन्बई हातेमें कच्छकी खाड़ी और कांबेकी खाडी, कच्छ कारन, सिन्धनदीके दिहने किनारेपर सेहवन कसवेके पास मच्छर झील और वन्बई शहरके पास वनाई हुई विहार झील तथा तुलसी झील है।

वम्बई हातेकी प्रधान फिसल अन्न और कपास है। समुद्रके पासके जिलोंमें नारियलके फल बहुत होते हैं, काली मिट्टीकी मूमिमें कपास और मूरी मिट्टीमें अन्न आदि फिसल होती है। गुजरात और उसके दक्षिणके देशमें कपास और ज्वार बाजड़ा बहुत उत्पन्न होता है। एकही समयमें किसी खेतमें ज्वार बोया जाता है और किसीमें काटा जाता है। कपासकों खिलहान लगता है। पश्चिमी घाटपर अधिक वर्षा होनेके कारण गर्मी अधिक पड़ती है, किन्तु सिन्ध प्रदेशमें पानी कम वर्षता है और गर्मी बहुत अधिक होती है। गुजरातके बैल तथा गाय प्रसिद्ध हैं। वहाँके बैल और गाय बहुत बड़े बड़े तथा सुन्दर होते हैं। महाराष्ट्र देशमें शोलापुरके आसपास बहुत बड़ी सींग वाली मैंस देखनेमें आई, जिनमेंसे किसी किसीकी सींग रे फीटसे अधिक लम्बी थीं। बम्बई हातेके सिन्ध प्रदेश और राजपू-तानेमें बहुतसे ऊंट लोदे जाते हैं और सवारीके काममें आते हैं।

भारतवर्षके अन्य प्रदेशोंकी अपेक्षा बम्बई हातेमें कल कारखाने बहुत अधिक हैं। कपड़े आदि अनेक भांतिकी बस्तु कल द्वारा तैयार करके वहाँसे भारतवर्षके शहरों तथा चीन आदि परदेशोंमें भेजी जाती हैं। इस समय बम्बई हातेके लगभग ९० कारखानोंमें ७०००० आदमी काम करते हैं।

महाराष्ट्र छोगोंमें अधिक छोग शैव और गुजरातियोंमें अधिक छोग वैष्णव मतके होते हैं। महाराष्ट्री और गुजराती छोगोंमें पुरुष धोती पहनते है और शिरपर बहुत बड़ी पगैड़ी बॉधते हैं। महाराष्ट्र छोगोंकी खियाँ कच्छा देकर कमरमें रंगीन कपड़ा और देहमें चोछी पहनती हैं तथा शिर उचार रखती हैं और गुजराती खियाँ घांघरी पहनकर उपरसे सारी ओढ़ती हैं। महाराष्ट्र और गुजराती हिन्दू प्राय: सब छोग अपने वस्त्र आपही धोते हैं। शहरोंमें निद्योंके किनारोपर कपड़े धोने वाछोंका दछ देखनेमें आता है। वे छोग भीगाहुआ वस्त्र छू जानेपर उसको अपवित्र समझते हैं। बंबई हातेमें खीकी स्वाधीनता अति प्रबल है; उनमें महाराष्ट्री और पारिसयोंकी खियाँ प्रधान हैं। ब्याहकी वरातके साथ पुत्री वाछेके घर खियाँभी जाती हैं। खियोंमें सोनेके भूषण पइननेकी अधिक चाछ है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वंबई हातेकी जातियों में से नीचे लिखी हुई जातियों के लोग इस भांति पढ़े हुए थे, प्रतिहजारमें ७५१ प्रभु और १६४ प्रभु जातिकी स्त्रियाँ, ६९७ वनिया श्रीमाली और १५ उस जातिकी स्त्रियाँ, ६८७ कायस्य और २१२ उनकी स्त्रियाँ; ६४८ ब्रह्मशास्त्री और २६८ उनकी स्त्रियाँ; ६४५ ब्राह्मण और ३३ ब्राह्मणी और ५१८ साधारण वनियाँ और १८ उनकी स्त्रियाँ।

बम्बई हातेके (सिन्धको छोड़कर) महाराष्ट्री, गुजराती, पारसी आदि सब छोग अपने नामके पीछे अपने पिताका नाम छिखते हैं तथा उचारण करते हैं। प्रत्येक आदमीके नामके बाद एक अन्य नाम सुना जाता है, वह पीछेवाछा नाम उसके पिताका रहता है।

जैसे उत्तरी भारतमें विक्रमीय संवत् छिखनेकी बहुत चाछ है, वैसे गुजरात और महाराष्ट्र तथा उसके पड़ोसके देशोंके सर्व साधारण छोगोंमें शालिवाहन शाकाका प्रचार है। वे छोग चैत सुदी एकमसे चैत मासका आरम्भ मानते हैं, इस कारणसे फागुनकी महा शिवरात्रिकों वे छोग माधकी शिवरात्रि कहते है, क्योंकि उनका फागुन-फागुन सुदी एकमसे आरम्भ होता है।

विक्रमीय संवत्का प्रारम्भ उत्तरीय भारतमे चैत सुदी एकमसे होता है, किन्तु पश्चिमी भारतके छोग उसका आरम्भ कार्तिक सुदी एकमसे मानते हैं, इस छिये पश्चिमी विक्रमी संवत् उत्तरी विक्रमी संवत्से ७ मास पीछे आरम्भ होता है। जान पडता है कि विक्रमी संवत्का आरम्भ कार्तिक सुदी १ से और शक संवत्का चैत सुदी १ से था, किन्तु उत्तरी भारतवाछोंने पीछे विक्रमी संवत्का आरम्भ भी शक संवत्के साथ चैत सुदी १ को मान छिया।

वर्म्बई आदि पश्चिमी भारतमें वडी धूमधामसे होली होती है। फाल्गुनकी पूर्णिमाको प्रायः प्रति महल्लों अथवा टोलोमें लोग पवित्र लकड़ियाँ या गोइठोंसे, होलिका दहन करते हैं। चैत्रकी प्रतिपदाके दिन सब लोग इकट्ठे होकर परस्पर डण्डेका खेल खेलते हैं, अर्थात् अपने दोनों हाथोंमें एक एक डण्डा लेकर एक आदमी दूसरे तथा तीसरे आदमीके ढंडोमें और दूसरा तथा तीसरा आदमी उसके डण्डोंमें मारता है। चैतवदी पश्चमीको फाग उत्सव समाप्त होता है। महाराष्ट्र लोग प्रतिवर्ष भादोंमे बड़ी धूमधामसे गणपति उत्सव करते हें (पूनाके चुत्तान्तमें देखिये)।

वम्बई हातेके अङ्गरेजी राज्यमे वम्बई शहरको छोड़ करके ४ विमागमे २३ जिले हैं;—दक्षिणी विभागमें शोलापुर, सतारा, वेलगांव, धारवाड, वीजापुर, उत्तरी किनारा और रत्नागिरि नामक ७ जिले, मध्य विभागमें खानदेश, नासिक, अहमदनगर और पृना नामक ४ जिले, उत्तरी विभागमें अहमदावाद, रोडा, पञ्चमहाल, भडाच, सूरत, थाना, और कुलावा ये ७ जिले, जिनमेंसे अहमदावाद, खेड़ा, पंचमहाल, मडीच और सूरत ये ५ जिले गुजरातमें हैं, और सिन्ध देशमे करांची, हैदरावाद, "थर और परखर," सिकारपुर और अपरसिन्ध फन्टियर थे ५ जिले।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिन्धको छोड़ करके वन्त्रई हातेके अङ्गरेजी राज्यों १५९८५२७० मनुष्य थे अर्थात् ८१९४४७७ पुरुष और ७७९०७९३ स्त्रियां। इनमें १४०८९६७४ हिन्दू, १२८६७६३ मुसलमान, २३९५१३ जैन, १५१००१ छस्तान, १३५६८३ जङ्गली जातियाँ इत्यादि, ७२४११ पारसी, ९४२९ यहूदी, ६७१ वौद्ध, ९८ सिक्ख और २७ अन्य थे। इनमें सैकड़े पीछे ५३ महाराष्ट्री भाषावाले २० गुजराती भाषावाले, १५३ कनड़ी भाषावाले, ५ इर्दू भाषावाले और ४३ अन्य भाषा वोलनेवाले मनुष्य थे।

वम्बई हातेके सिन्ध प्रदेशमें २८७७७४ मनुष्य थ, अर्थात् १५६८५९० पुरुप और १३०३१८४ स्त्रियाँ । इनमें २२१५१४७ मुसलमान, ५६७५३९, हिन्दू, ७७९३५ जङ्गली जातियाँ, ७७६४ क्रस्तान, १५३४ पारसी, ९२३ जैन, ७२० सिक्स, २१० यहूनी और २ बौद्ध थे, जिनमें सैकड़े पीछे ८३ सिन्धी भाषावाले, ६३ वलोच भाषावाले, ४६ माडवारी भाषावाले और ६ अन्य भाषा बोलनेवाले मनुष्य थे ।

वम्बई हातेके अङ्गरेजी राज्यके शहर और कसवे, जिनमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १०००० से अधिक मनुष्य थे:—

| सं० | नाम शहर                      | नाम जिल्रा | जन-संख्या               | नं० न        | ाम शहर             | नाम जिला          | जन-संख्या             |
|-----|------------------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| g   | ब्म्बई                       | वम्बई      | ८२१७६४                  | <b>३६</b> व  | <b>म्पड्:व</b> ञ्ज | खेड़ा .           | १४८०५                 |
| २   | पूना                         | पूना       | १६१३९०                  |              | ग्लसर              | सूरत              | १४७७९                 |
| રૂ  | अहमदावाद                     | अहमदाबाद   | १४८४१२                  | 1            | गोधड़ा             | पंचमहाल           | १४६९१                 |
| 8   | सूरत                         | सूरत       | १०९२२९                  | ३९           | जलगाँव             | खानदेश            | १४६७ऱ                 |
| ų   | करांची                       | करांची     | १०५१९९                  | 1            | कारवार             | उत्तरी किना       | ारा १४५७९             |
| Ę   | हैदरावाद                     | हैदराबाद   | ५८०४८                   | 1            | परोला              | खानदेश            | १४४७८                 |
| v   | शोलापुर                      | शोलापुर    | ६१९१५                   | ī            | भिम्बाड़ी          | थाना              | १४३८७                 |
| 6   |                              | घारवाड़    | <b>પ</b> રુષ <b>્</b> ષ | 1            | रत्नागिरि          | रत्नागार          | १४३०३                 |
| Š   | •                            | अद्न       | १४०७९                   | ١.           | रतबेतूर            | धारवाड            | १३७६१                 |
| -   | ० शिकारपुर                   | शिकारपुर   | ४२००४                   |              | १ भुसावल           | खानदेश            | १३१६९                 |
|     | १ अहमदनगर                    | अहमद्नगर   | ४१६८०                   |              | ६ दोहड़            | पंचमहाल           | १२९३५                 |
|     | २ बेलगाँव                    | वेलगाँक    | ४०७३५                   |              | ९ कल्याण           | थाना              | १२६०८                 |
|     | (३ भड़ौंच                    | भड़ोंच     | ४०१६                    |              | ८ राण्डोल          | खानदेश            | १२५५७                 |
|     | १४ घारवाड                    | धारवाड्    | ३२८४                    | - 1          | ९ बाई              | सतारा             | १२४३८                 |
|     | १५ सतारा                     | सतारा      | २९६०                    | • •          | ० जकोबाबाद         | _                 |                       |
|     | १६ सकर                       | शिकारपुर   | २९३०                    |              | .१ बोरसाद '        |                   | १२१५९                 |
|     | १५ सन्तर<br>१७ नड़ियाद       | खेड़ा      | २९०४                    | 20           | २ गोकाक            | वेलगॉव            | १२१०६                 |
|     | १८ नासिक                     | नासिक      | <b>૨</b> ૪૪૨            | १९ ।         | <b>५३</b> करदा '   | सतारा             | ् १२०८ <b>६</b>       |
|     | १८ गाराम                     | धारवाड     | २३८ <sup>०</sup>        | 38 6         | ५४ जम्बुसर         | भड़ोंच            | १२०७ऱ                 |
|     | २० वीरमगॉव                   | अहमदाव     | ाद २३२ <sup>०</sup>     | ~ ,          | ५५ हरखना           | ् शिकार <b>पु</b> |                       |
|     | २१ घृद्धिया                  | खानदेश     |                         | 60           | ५६ जुनीर           | े पूना            | ११९०५                 |
|     | २१ बारसी<br>२२ बारसी         | शोलापुर    | - •                     |              | ५७ निपानी          | वेलगॉव            |                       |
|     | २२ जारसा<br>२३ पण्डरपुर      | शोलापुर    | •                       |              | ५८ चिपॡ्त          | रत्नागि           | <sub>रि</sub> ११७१७   |
|     | २२ पण्डे पुर<br>२४ मालेगॉव   | नासिक      | -                       |              | ५९ कुरला           | थाना              | ११४६९                 |
|     | ९४ मालगान<br><b>६</b> ५ योला | नासिक      |                         | •            | ६० नसीराव          | ाद् खानदे         | * * * * *             |
|     | -                            | थाना       | -                       | ११७          | ६१ ऊरन             | कुछाब             | 0017-3                |
|     | २६ बन्दरा<br>२७ बगलकोट       |            | _                       | 25 व         | ६२ अस्ता           | सतार              |                       |
|     | २८ थाना                      | थाना       |                         | રુપ્ષ        | ६३ सङ्गमने         | र अहमव            |                       |
|     | २९ मालवन                     | रत्नागि    | रि १७                   | ०५३          | ६४ बसीन            | थाना              |                       |
|     | ३० बीजापुर                   | A          |                         | ७५९          | ६५ तासगॉ           | व सता             | रा ११२६१              |
|     | २० नाजापुर<br>३१ घोळका       | अहमद       |                         | ४९४          | ६६ इलका            | Λ                 | ापुर ११२१६            |
|     | ३२ घोपड़ा                    | खानदेः     |                         | ६५५          | 1                  | -                 | 0049                  |
|     | ३२ वागका<br>३३ अमरेठ         | खेड़ा      | १्ष                     | ६३८          |                    |                   | ನದರ್ಧ                 |
|     | ३४ जनस्य<br>३४ कलाडा         |            | पर १७                   | ,४८१         | ६८ नान्दर          |                   |                       |
|     | ३५ धरनगाँ                    | _ ,        |                         | <b>५०७</b> ३ | ६९ यावल            | ; હા              | ादेश <sup>१०८००</sup> |

जन-संख्या जन-संख्या । नं ० नाम शहर नाम जिला - नं० नाम शहर नाम जिला १०१४३ खानदेश ७५ शेरपर उत्तरी कनारा १०७१४ ७० कुमटा रत्नागिरि ७६ विगुरङा १०१३४ ७१ अंकलेश्वर भडौंच १०६९२ ७७ खेडा ७२ इसलामपुर १०६५७ खेदा १०१०१ सतारा ७८ घोलेडा ७३ पनवेळ १०४२० अहमदावाद 2006 कुलाबा २०९१६ ७९ शिनर रासिक ७४ अथनी १००१२ वेलगाव

वम्बई हातेमे बहुत देशी राज्य तथा जागीर हैं, किन्तु उनमेंसे बहुतसे अत्यन्त छोटे है।
सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वडोदा राज्यको छोड़ करके वम्बई हातेके देशी
राज्योंमें ८०५९२९८ मनुष्य थे, अर्थात् ४१२०१२५ पुरुष और ३९३९१७३ खियाँ। इनमे
६७८१०६५ हिन्दू, ८५३८९२ मुसलमान, ३१४७७३ जैन, ९७६४१ जंगली जानियाँ,८२३९
कुस्तान, २५११ पारसी, १०८२ यहूदी और ९५ सिक्ख थे, जिनमे सैकड़े पीछे ६०३ गुजराती भाषा वाले, २२३ महाराष्ट्री भाषा वाले, ७३ कनडी भाषा वाले, ४३ कच्छी भाषा
वाले, ३ उर्दू वाले और २ अन्य भाषा वोलने वाले मनुष्य थे।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके अनुसार वम्बई हातेके गवर्नमेण्टके अधीनके देशी राज्योंका चिक्त--

| नं०    | देशी राज्य           | क्षेत्रफ <b>छ</b><br>वर्गमीछ | कसवा<br>और गॉव | मकान `  | मनुष्य-संख्या  |
|--------|----------------------|------------------------------|----------------|---------|----------------|
| 18     | काठियावाड एजेसी      | २०५५९                        | ४१६८           | ४७९४३५  | <b>२३४३८९९</b> |
|        | कोल्हापुर            | २८१६                         | १०६१           | १२९१४८  | ८००१८९         |
|        | पालनपुर एजेंसी       | 6000                         | ११०८           | १२५२३७  | ५७६४७८         |
|        | रवाकण्ठा एजेसी       | ४७९२                         | ११०४           | १०९७३८  | ५४३४५२         |
| 4      | दक्षिणी मरहटा जागीरे | २७३४                         | ६०२            | ९०७९९   | ५२३७५३         |
| Ę      | माहीकण्ठा एजेसी      | ११०४९                        | १८१६           | ११७११२  | ५१७४८५         |
| હ      | कच्छ                 | ६५००                         | ८९७            | १८२००७  | ५१२०८४         |
| C      | सताराकी जागीरे.      | ३३१४                         | ७३६            | ४५६४६   | ३१८६८७         |
| ९      | सावंत वाडी           | ९००                          | २२६            | ३०४४४   | १७४४३३         |
| १०     | सूरत एजेसी           | १२२०                         | ३७९            | २७८९४   | १५११३२         |
| ११     | खेरपुर (सिन्ध)       | ६१०९                         | ٥              | २५७२०   | १२९१५३         |
|        | कांवे                | ३५०                          | ८५             | २१७०२   | ८६०५४          |
| ı ' 'I | जजीरा ,              | ३२५                          | २२६            | १४४२१   | ७६३६१          |
|        | खानदेश एजेसी         | १८४०                         | ४८६            | ११३१३   | ६०२७०          |
| १५     | अकलकोट               | ४९८                          | १०५            | ८४९३    | ५८०४०          |
|        | जवहर                 | ५३५                          | ११६            | ८३०७    | ४८५५६          |
|        | सवानूर               | ७०                           | २४             | २६४६    | १४७६३          |
| १८     | नारूकोट्             | १४३                          | ५२             | १३१३    | ६४४०           |
|        | <u> </u>             | ७३७५४                        | १३१५१          | १३५१३६७ | ६९४१२४९        |

# बम्बई हातेके वड़े देशी राज्योका त्रिज;—

|     | 1          |                    |           | 44,           |                 |
|-----|------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|
| न०  | देशी-राज्य | देश                | क्षेत्रफल | मनुष्य-संख्या |                 |
| -   |            |                    | वर्गमील   | सन् १८८१      | मालगुजारी       |
| १   | भावनगर     | काठियावाड़         | २८६०      | ४००३२३        | ३४०००००         |
| २   | कच्छ       | কच्छ               | ६५००      | ५१२०८४        | ३०००००          |
| ३   |            | काठियावाड़         | ३७९१      | ३१६१४७        | २४००००          |
| 8   | कोल्हापुर  | महाराष्ट्र         | `२८१६     | ८००१८९        | २३००००          |
| 4   | जूनागढ़    | काठियावाड़         | ३२७९      | ३८७४९९        | 3200000         |
| 17  |            | तथा                | १०२४      | १३५६०४        | १२००००          |
| b   | [ [        | तथा                | ८२१       | ८९९६४         | १०००००          |
| 6   | सङ्गर्छी   | दक्षिणी महाराष्ट्र | ८९६       | १९६८३२        | 968000          |
| ९   | ध्रांगड्रा | काठियावाड़         | ११५६      | ९९६८६         | ७५०००           |
| १०  | कांबे      | गुजरात             | ३५०       | ८६०७४         | ६२५०००          |
| K 1 |            | पाछनपुर एजेंसी     | ११५०      | ५८१२९         | <b>600000</b> . |
| १२  | खैरपुर     | सिन्ध              | ६१०९      | १२९१५३        | ५५००००          |
| १३  | पोरवन्दर   | काठियावाङ्         | ६३६       | ७१०७२         | 440000          |
| 18  | पाछनपुर    | पालनपुर एजेंसी     | ३१५०      | २३६४८१        | 400000          |
| १५  | वाढ्वान    | काठियावाड़         | २३६       | ४२५००         | ४५००००          |
| १६, |            | महाराष्ट्र         | ९००       | १७४४३३        | ३२५०००          |
| १७  |            | दक्षिणी महाराष्ट्र | ३४० '     | ६९६७२         | ३०००००          |
| 35  | लिबड़ी     | काठियावाड़         | ३४४       | ४३०६३         | २६४०००          |
| १९  |            | तथा                | २८३       | ४६५४०         | २०५०००          |
| २०  | बङ्गॉव     | दक्षिणमहाराष्ट्र   | २०८       | ३०५४१         | १६००००          |
|     | ]          |                    | }         |               |                 |

वस्वई हातेके देशी राज्योंके शहर और कसवे, जिनमें सन् १८९१ की मनुष्य-गण-

|     |             | - ,       | -                   |               |
|-----|-------------|-----------|---------------------|---------------|
| સં૦ | नाम कसवा    | नाम राज्य | नाम, एजेंसी         | मनुष्य-संख्या |
| ţ   | भावनगर      | भावनगर    | कााठेयावाड्         | ५७६५३         |
| २   | नवानगर      | नवानगर    | काठियावाड्          | ४८५३०         |
| ३   | क्रोल्हापुर | कोल्हापुर | महाराष्ट् <u>र</u>  | ४५८१५         |
| 8   | मांडवी      | _ ক্ব্য   | कच्छ                | ३८१५५         |
| ų   | जूनागढ़     | जूनागढ़   | काठियावाड्          | ३१६४०         |
| દ્  | कांबे       | कांबे     | गुजरात              | ३१३९०         |
| v   | राजकोट      | राजकोट    | काठियावाडु          | २९२४७         |
| 6   | मीराज       | मीराज     | दक्षिणी मरहटा जागीर | ् २६०६०       |

| નં૦        | नाम कसवा              | नाम राज्य                    | नाम एजेसी मर्        | पुष्य-संख्या  |
|------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| ς          | भुज                   | कच्छ                         | कच्छ                 | <b>२</b> ५४२१ |
| १०         | वाढ्वान               | वाढवान                       | <b>ं काठियावा</b> ङ् | १८६०४         |
| 33         | पारुनपुर              | पालनपुर                      | पालनपुर              | <b>२१०</b> ९२ |
| १३         | धोराजी                | घोराजी                       | काठियावाङ्           | २०४०६.        |
| १३         | पोरवन्द् <b>र</b>     | पोरवन्दर                     | काठियावाङ्           | १८८०५         |
| १४         | महुआ                  | महुआ                         | काठियावाड            | १६७०७         |
| १५         | मोरवी                 | मोरवी                        | काठियावाड्           | १६३२५         |
| १६         | गोंडल                 | गोंडल '                      | े काठियावाड़         | १५३४३         |
| १७         | विरावछ                | जूनागढ़                      | काठियावाड्           | १५३३९         |
| १८         | श्रांगड्रा            | धांगड्रा                     | काठियावाड            | १५२०९         |
| १९         | सङ्गर्छी              | सङ्गर्छी                     | दक्षिणी मरहटा जागीर  | १४७९८         |
| २०         | अञ्जर                 | कच्छ                         | <b>क्</b> च्छ        | १४४३३         |
| २१         | राधनपुर               | राधनपुर                      | पालनपुर              | १४१७५         |
| <b>२</b> २ | जैतपुर                | जैतपुर                       | काठियावाड़           | १३६४६         |
| २३         | <b>छिंवड़ी</b>        | <b>छिं</b> वडी               | काठियावाड्           | १३४९७         |
| ર્જ        | मङ्गरोल               | मङ्गरोल                      | काठियावाड            | १३००५         |
| २५         | जमखण्डी               | जमखण्डी                      | दक्षिणी मरहटा जागीर  | १२५०४         |
| ऱ्६        | मङ्गलदेधा             | मङ्गलवेधा                    | तथा                  | १२२७०         |
| २७         | शाहपुर                | शाहपुर                       | तथा                  | ११९६१         |
| २८         | लक्ष्मणेश्वर          | <b>छक्ष्मणेश्वर</b>          | तथा                  | ११८४३         |
| २९         | ् <b>इचलकरं</b> जी    | कोल्हापुर                    | महाराष्ट्र           | ११२००         |
| ३०         | नांदोद                | नांदोद                       | रेवाकण्ठा            | १०८१९         |
| ३१         | फलताना                | फलताना                       | सताराकी जागीर        | १०५६४         |
| ३२         | पालीटाणा              | पाळीटाणा ी                   | काठियावाड़           | १०४४२         |
| ३३         | मांडवा                | कच्छ                         | कच्छ                 | १०४३३         |
| ३४-        | <b>छनवाड़ा</b>        | <b>छनवा</b> ड़ा <sup>र</sup> | रेवाकण्ठा            | १०१०१         |
| રૂપ        | सिहोर<br><sup>९</sup> | सिहोर                        | काठियावाड्           | १०००५         |

वम्बई हातेका इतिहास-प्राचीन समयमे वर्त्तमान वम्बई हाता बहुतसे स्वाधीन राजाओं अधिकारमें वॅटा हुआ था। अजंता आदिकी गुफाओ और गिरिनार आदिके चट्टानी छेखोंसे विदित होता है कि सन् ईस्तीके आरम्भके पहिछे तथा आरम्भके समय बम्बई हातेमें बौद्ध तथा जैन छोगोंके मतकी प्रवछता थी। अब तक वम्बई हातेमें जैन छोग बहुत हैं। महाभारत तथा पुराणोंसे विदित होता है कि अति पूर्वकाछमें भारकच्छ, कच्छिक, आनर्त, सिन्ध, सौबीर, महाराष्ट्र, गुजराष्ट्र या गुर्जर, जिसको अब गुजरात कहते हैं, सौराष्ट्र, जिसको काठियाबाड़ कहते हैं, इत्यादि देशोंके नामसे वर्त्तमान वम्बई हाता बहुतसे हिन्दू राजाओंके राज्यमे विभक्त था। पुराने सिक्को, शिछा छेखों और तांवेके दानपत्रोंके छेखोंसे, जो कई एक स्थानोंमें बहुत मिछे हैं, ज्ञात हुआ

ह कि सन् ईस्वीके आरम्भसे छगभग १००० वर्षसे भीतर उन देशोंमें राजपूतीने राज्य किया था। उनमें अधिक प्रतापी वरूछभी और चालुक्य वंशके राजा थे।

मुसलमानोंने पहिले सिन्धमें अपना अधिकार किया। सन् १०२४ में गजनीके महमूद्ने गुजरातपर चढ़ाई करके सोमनाथके मन्दिरका घन छटा। उस समय गुजरातके हिन्दू
राजा, जिनकी राजधानी अनिहलवाड़ा, जिसको अब पाटन कहते है, था, मुसलमानोंके
आक्रमणसे बच गये। सन् १२९० में दिल्लीके अलाडदीनके सेनापित अलफलाँने उनके
राज्यका विनाश किया। उस समयसे सन् १४०३ तक दिल्लीके नियत किये हुए
डिपोटी लोग गुजरातपर हुकूमत करते रहे। उनमेंसे जाफरलाँने एक स्वाधीन राज्य कायम
किया। सन् १४१३ में पहिले मुलतान अहमदने असावलके पास अहमदाबाद शहरको बसा
कर उसको अपनी राजधानी बनाया। अहमदके वंशधर बड़े प्रतापी और विमवशाली हुए
था। सन् १५७३ में दिल्लीके अकबरने स्वयं सेनापित बनकर गुजरातको जीता। १० वीं
सदीमें महाराष्ट्रोंके प्रभाव बढ़नेपर भी उस देशके दक्षिण भागमें मुसलमानोंका अधिकार
कायम था; किन्तु सन् १७०० में औरङ्गजनके मरनेके पश्चात् उनके सम्पूर्ण देखलाऊ अधिकार जाते रहे। सन् १७५७ में महाराष्ट्रोंने अहमदावादके साथ गुजरातको लेलिया।

सन् १२९४—१२९५ में अलाउद्दीनने डेकान अर्थात् विक्षणके कई शहरोंको जीता।
१४ वीं सदीमें महम्मद् तुगलकके राज्यके समय वहमनी खानदानके अहमदशाहने तुगलकसे
वागी होकर अपना एक स्वाधीन राज्य कायम किया। उसकी राजधानी पहिले गुलवर्गा
छीर पीछे बीदर था। लगभग सन् १४९० में वहमनी बादशाहत दूट गई और बीजापुर
तथा अहमदनगरका राज्य कायम हुआ। १६ वीं सदीके अन्तके भागमें दिल्लीके बादशाहने
उन-स्वाधीन राज्योंका द्वाना आरम्भ किया। सन् १६२७ में अहमदनगरका राज्य दिल्ली
और वीजापुरके वादशाहोमें वांट लिया गया। सन् १६८४ में दिल्लीके औरक्षजेबने
बीजापुरको ले लिया। महाराष्ट्र प्रधान शिवाजी, जिनका जन्म, सन् १६२७ में था।
औरक्षजेबसे लड़ते हुए दक्षिणमें स्वाधीन वनकर सन् १६७४ में रायगढ़में वड़े शानसे
राजसिंहांसनपर वेठे। सन् १६८० में शिवाजीका देहान्त होगया। १८ वीं सदीमें
पूनाके पेशवा और बड़ोदांके गायकवाड़ वम्बई हातेमें अधिक प्रसिद्ध हुए; उन्होंने उसदेशके
बड़े हिस्सेसे 'कर' लिया।

यूरोपियन छोगोंमें पोर्चुगाछ वाछे पहिले पहिल हिन्दुस्तानमें आये। सन् १४९८ में धोर्चुगलका "वास्कोडीगामा" पश्चिमी किनारेके कछीकोटमें उतरा । उसके ५ वर्ष बाद खड़े अटबुक्किने गोआको जीता। सन् १५२२ में पोर्चुगाछ वाछोंने वन्बई टापूको अपने अधिकारमें किया। सन् १६०८ में अङ्गरेजोंका जहाज सूरत शहरमे पहुँचा। उस समय सूरत इहिन्दुस्तानकी तिजारतका प्रधान स्थान थी। सन् १६१३ में अङ्गरेजोंने दिल्छीके बादशाह अहाँगीरसे इजाजत छेकर सूरतमें अपनी कोठी कायम की। सन् १६१८ में हाछेण्ड वाछोने अभी वैसीही इजाजत छी। सन् १६६१ में पोर्चुगालके बादशाहने छन्दनके वादशाहको दहेजमें अस्वईका टापू देदिया (वन्बई शहरके इतिहासमें देखिये)। सन् १७०८ में ईष्टइण्डियन इन्दनिया विस्वई हाता नियत किया। सन् १७०३ में वंबई हाता कळकत्तेके गर्वनर जनरलके

अधीन वनाया गया।

सन् १७५६ में वर्न्बईके गवर्नरने पेशवाके साथ मिलकर सुवर्णदुर्गके वन्द्रगाहकों छीन लिया और अङ्गरेजोन विजयदुर्गको जीता, जिससे समुद्रके डाकू निर्वल होगये । सन् १०७४ में महाराष्ट्रोके साथ अङ्गरेजोंकी लडाई आरम्भ हुई । सन् १०८२ में सालवाईकी सिन्ध द्वारा अङ्गरेजोंको सालसट, एलिकेंटा, करंजा और हाग इन ४ टापुओंपर अधिकार होगया। वसीन और गुजरातकी जीती हुई सब वस्तु अङ्गरेजोने पेशवाको लौटा दीं। सिन्धियाको मङ्गेच शहर मिला। स्रतका किला सन् १०५९ में अङ्गरेजोंके अधिकारमें होचुका था। सन् १८०० में वहांके नव्वावने उस शहरका सम्पूर्ण प्रवन्ध अङ्गरेजोंके अधीन करिदया। सन् १८०३ और १८०४ में दूसरी वार महाराष्ट्रोसे अङ्गरेजोंकी लड़ाई हुई, जिससे वर्तमान सूरत, भड़ोच और खेड़ा जिलेके साथ गुजरातका बहुत वड़ा भाग अङ्गरेजी अधिकारमें होगया। सन् १८१० में महाराष्ट्रोको तीसरी लडाई आरम्भ हुई। पेशवाके परास्त होनेपर पूना, अहमदनगर, नासिक, शोलापुर, बेलगांव, बीजापुर, धारवाड, अहम-दावाद और कोकन जिला अङ्गरेजों राज्यमे सब मिल गये। उसी समय हुलकरने खानदेश जिलेका अपना अधिकार अङ्गरेजोंको दे दिया। सन् १८४८ में सतारा जिला अङ्गरेजी राज्यमें मिला लिया गया। सन् १८६१ में उत्तरी किनारा जिला महरास हातेसे वम्बई हातेमें कर दिया गया।

लिंफटाके ग्रुफामनिद्र।

वम्बई शहरके किलेके स्थानसे ६ मील दूर (१८ अंश, ५७ कला उत्तर अक्षांश और ७३ अश, पूर्व देशान्तरमें) थाना जिलेमे एिलफेटा नामक टापू है, जिसको देशी लोग धारापुरी तथा गोरापुरीका टापू कहते हैं। टापूका घेरा समुद्रके ज्वार और भाटाके अनुसार ४ मीलसे ४३ मील तक और क्षेत्रफल ४ वर्गमीलसे ६ वर्गमील तक रहता है। उस टापूमें एक तक्ष घाटीके दोनों ओर एक एक लम्बी पहाड़ी हैं। पहाड़ीका सबसे ऊँचा शृक्ष समुद्रके जलसे ५६७ फीट ऊँचा है। पूर्व और पूर्वीचरके अतिरिक्त टापूके सम्पूर्ण वगलोंमें जङ्गली - झाडी लगी है। टापूके पश्चिमोत्तर वगलमें नाव लगनेकी जगह है। प्रतिवर्ष हजारों आदमी वम्बईके अपोलो वन्दरसे नावमें अथवा स्टीमलंचमें सवार होकर एलिफेटाकी गुकाओंको - देखनेके लिये उस टापूमें जाते हैं। शिवरात्रिको वहाँ एक मेश्रा होता है। शिवके त्यौहारोंमें वहुत लोग त्रिमूर्त्तिके दर्शनको जाते हैं। इस टापूमें पानीका एक गाड है।

गुफामन्दिरोंके होनेके कारण एिक हा टापू प्रसिद्ध है। वहाँ हिन्दु ओके ५ गुफा मन्दिर हैं, जिनमेसे ४ दुरुस्त अथवा प्रायः दुरुस्त हैं, किन्तु पांचवाँ (एक बड़ा गुफा मन्दिर) पत्थरोसे भर गया है। वहाँके गुफामन्दिरों तथा देव मूर्तियों में पत्थर अथवा ईटोंके जोड़ नहीं हैं, उसी पहाड़ीके भीतरसे पत्थर खनकर, उसी जगह मन्दिर, स्तम्भ और प्रतिमासर्व छुछ बनाई गई थीं, जो अवतक विद्यमान हैं।

उनमें टापूके पश्चिमवाली वड़ी पहाड़ीके वगलमें समुद्रके ज्वारके पानीसे २५० फीट ऊपर त्रिमूर्त्तिकी गुफा अधिक मनोरम है। उसमें बहुत यात्री जांत हैं! नावसे उतरनेके स्थानसे हैं मील दूर उस गुफाका दरवाजा है। उत्तर मुखकी गुफा है। वह आगेके दरवा-जेसे पीछेकी दीवार तक १३० फीट लम्बी और पूर्वके वगलसे पश्चिमके वगल तक इतनीही चौड़ी है, किन्तु उसका फर्श चीकोना नहीं है। आगेका ओसारा, जो तीन ओरसे खुला हुआ है, ५५ फीट लंबा और आगसे पीछे तक १६ फीट चौड़ा है। ओसारे और पीछेके भागको छोड़ करके गुफाका खास अंग ९१ फीट लंबा और इतनाही चौड़ा है। उसमें ६ पंक्तियों में २६ रतंभ और १६ वर्गलवाले स्तंभ थे, जिनमेंसे ८ स्तंभ टूट फूट गये हैं और दुसरोंको भी हानि पहुँची हं । नीचेका फर्श और ऊपरकी छतकी ऊँचाई एक समान नहीं है, इससे स्तंभ १५ फीटसे १७ फीट तक ऊँचे होते है।

गुफा अर्थात गुफामन्दिरके भीतर उसकी पिछली दीवारके पास एकही साथ नहा, विच्लु और रहकी मूर्ति बनी हुई है, जिनको त्रिमूर्ति कहते हैं। उनमेसे सामने अर्थात् उत्तर नहा, पश्चिम विच्लु और पूर्व रहकी मूर्ति है। तीनों मूर्तियों के केवल गले और मुख-मण्डल मात्र हैं। इस मूर्तिकी उचाई १८ फीट और आंखके सामनेके सिरका घेरा २३ फीट है। त्रिमूर्तिके पास अङ्ग भङ्ग किये हुए तेरह तेरह फीट ऊँचे दो द्वारपाल हैं। त्रिमूर्तिके दोनो तरफ दो कमरोमें बहुतसी मूर्तियाँ वनाई हुई हैं, जिनमेसे पूर्ववाले कमरेमें १७ फीट ऊँचा अर्द्धनारीक्वर शिव, शिवके दिहने कमलासन पर वैठे हुए नहा। और कमलासनके नीचे हंसोंकी ५ प्रतिमा और अर्द्धनारीक्वरके वायें गरुड़पर चढ़े हुए विच्लु हैं। त्रिमूर्तिके पश्चिमवाले कमरेमें १६ फीट ऊँची शिवकी और १२ फीट ऊँची पार्वतीकी प्रतिमा है। एक दूसरे कमरेमें शिव और पार्वतीके व्र्युहके समयकी प्रतिमा बनी हुई हैं;—शिवजीके दिहने पार्वती खड़ी हैं। हिमवान् और उनकी भार्या शिवको पार्वतीको समर्पण कर रह है। एक कमरेमें शिवलिंग और अनेक वेड द्वारपाल है। गुफाके पश्चिम मागके कमरेमें कपालमृत् शिवकी ११ फीट ऊँची मूर्ति है। गुफाके भीतर एक स्थानमें रावण केलास पर्वतको उठा रहा है। पर्वतपर शिव और पार्वतीकी मूर्ति है। एक स्थानपर शिवके गण दक्षके यज्ञका विश्वंस कर रहे है।

व्याच्र मिन्द्र लगभग ५० फीट लम्बा और १८ फीट ऊँचा है। उसके आगे ६ स्तम्भ बने हैं। सीदिक दोनों ओर वाघकी प्रतिमा खड़ी हैं। भीतर शिवलिङ्ग और वहुत देवमूर्तियाँ हैं। अन्य गुफा मिन्द्र हीन दशामें विद्यमान हैं, जिनमेंसे एक वड़ी गुफासे दक्षिण-पूर्व उत्तर-वाले मिन्द्रिक साथ ११० फीट लम्बा है, उसका अगवास ८० फीट लम्बा है। एक गुफा एलि-फेण्टा टापूकी दुसरी पहाड़ीके वगलमें है। गुफाओंकी वहुतसी मूर्तियोंके अङ्ग मझ होगये हैं।

इतिहास—उस टापूके दक्षिण वगलमें १३ फीट लम्वा और ७ फीट लॅचा पत्थरका हाथी था; इस लिये पोर्चुगाल वालोंने उस टापूका नाम एलिफेण्टा रक्खा; क्योंकि अझरे-जीमें हाथीको एलिफेण्ट कहते हैं। सन् १८१४ में उस हाथीका गला और सिर गिर गया। सन् १८६४ में. उसका थड़ वंबईके विक्टोरिया बागमें रक्खा गया।

अतुमान किया जाता है कि तिसरी सदीसे दशवीं सदी तक उस टापूपर एक नगर और प्रसिद्ध पवित्र स्थान था, जहाँ वहुत यात्री लोग जाते थे। पहाड़ीके पास घानके खेतमें ईटे और पत्थरकी नेव, दूटे हुए स्तम्भ; शिवकी अनेक प्रतिमा और एक पुराने नगरके अनेक चिह्न मिले हैं।

पिलफेण्टाकी गुफाओके बनानेका ठीक समय जान नहीं पड़ता; उनको कोई कोई पाण्डवोकी गुफा, कोई कोई किनाराके बाणासुर नामक राजाकी बनवायी हुई और कोई बड़े सिकन्दरकी बनवाई हुई कहते हैं। गुफाओमें कोई शिला लेख नहीं है। अझरेज वैज्ञा-निक लोग त्रिमूर्तिकी बड़ी गुफाको ९ वीं अथवा १० वीं सदीकी बनी हुई कहते हैं।

# तेइसवां अध्याय।

**₩** 

(बर्म्बई हातेमें) योगश्वरका ग्रुकामन्दिर, मण्डपेश्वरके ग्रुकामन्दिर, बसीन, (पोर्चुगीजोंके ग्रुक्यमें) दमन, (बर्म्बई हातेक ग्रुजरात देशमें) नौसारी, सूरत, भड़ींच, शुक्कतीर्थ, डभोई, चन्द्रोदय तथि और बड़ोदा। योगश्वरका ग्रुका मन्दिर।

वम्बईके विक्टोरिया स्टेशनसे ६ मील पूर्वोत्तर और कुलावाके रेलवे स्टेशनसे ८ मील उत्तर दादरका रेलवे स्टेशन है। दादरमें 'ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे' और 'बम्बे बड़ोदा सेण्ट्रल डाण्डियन रेलवे' का अलग अलग स्टेशन बना है। स्टेशनके पास एक धर्मशाला है। मैं दादरसे वम्बे बड़ोदा सेंट्रल इण्डियन रेलवेकी गाड़ीमे सवार हो उत्तरकी और चला।

दादरके रेलवे स्टेशनसे २ मीछ उत्तर माहिमके स्टेशनके पास वम्बई टापू और साल-सटके टापूके वीच वाले कजबे अर्थात् पहाड़ी पुलको रेलगाड़ी पार होती हैं । माहिमके स्टेशनसे १ मील उत्तर वान्दरा कसवेका रेलवे स्टेशन है। थाना जिलेमें वान्दरा सबसे बड़ा कसवा है। उसमे सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १८३१ ७ मनुष्य थे । वान्दराके रेलवे स्टेशनसे ७ मील (वम्बईके कुलाबोक स्टेशनसे १८ मील ) उत्तर गुरगाँवका रेलवे स्टेशन है।

गुरगॅवके रेलेंन स्टेशनसे २ मील दक्षिण और योगेश्वर गाँवसे २ मील पूर्ने त्तर थाना जिलेंक सालसट टापूमे अम्बोली नामक गाँवने पास योगेश्वरका गुफा मिन्द्र है । यह इलो-राकें कैलासको छोड़ करके भारत वर्षके सब गुफा मिन्द्रोसे बढ़ा है । लोग अनुमान करते हैं कि यह गुफा ८ वीं सदीकी बनी हुई है। इसकी लम्बाई २४० फीट और चौड़ाई २०० फीट है। पूर्वके दरवाजेंकी बनावट अच्छी है; किन्तु पश्चिम वाले दरवाजेंसे प्राय: सब लोग आते जाते हैं। प्रथम४ सीढ़ियों के ऊपर एक लोटे कमरेमें दृटी हुई बहुत प्रतिमा देख-नेमें आती हैं। उसके आगे एक दरवाजे होकर मध्य वाले बड़े कमरेमें, जो १२० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है, जाना होता है। कमरेमें २० स्तम्भ बने हुए हैं। बड़े कमरेके भीतर २४ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा महादेवका निज मिन्दर है, जिसमें ४ द्वार बने हुए है। गुफामिन्दरके पूर्वके दरवाजेंके ऊपर एक आश्चर्य प्रतिमा है, जो तैयार नहीं हुई थी। इनके अतिरिक्त उस गुफामें जगह जगह बहुतसी पुरानी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। योगेश्वरगुफासे ६ मील उत्तर मगथानाकी गुफा है।

मण्डपेश्वरके गुफामन्दिर ।

गुरगाँवके रेळवे स्टेशनसे ४ मील (वन्वईके कुलावाके स्टेशनसे २२ मील ) उत्तर बोरवलीका रेलवे स्टेशन है। बोरवलीसे १ मील दूर और कनारीकी पहाड़ीसे, जिसमें कनारीके गुफा मन्दिर हैं, ४ मील पश्चिम मण्डपेश्वरकी गुफायें हैं । रेलवे स्टेशनसे घोडे जानेका मार्ग है।

वहाँ पहांड़ीमें काटकर बनाये हुए ३ गुफामन्दिर हैं। छोग अनुमान करते हैं कि वे९ वीं सदीके बने हुए हैं। पूर्व वाला पहला गुफामन्दिर ५७ फीट लम्बा और १८ फीट चौड़ा है। उसके पश्चिम पत्थरका कुण्ड है, जिसमें सर्वदा पानी रहता है। दूसरा गुफामान्दिर २७ फीट लम्बा और १५ फीट चौड़ा है। उसके पश्चिमकी दीवारमें २५ श्रीतमाओंके साथ एक चतुर्मुज मूर्ति है, जिसको लोग भीम कहते हैं; कदाचित् अपने गणोंके साथ वह शिव होर्ने । बहुत प्रतिमाओंके अंग भक्त हैं, पश्चिम बाले तीसरे गुफा मन्दिरमें ताला बन्दं करके उसका पुजारी अपने घर चला जाता है। उसमें कमरे और अनेक छोटी कोठ-रियाँ बनी हुई हैं। दक्षिण और उससे अधिक उँचाईपर ४० फीट ऊँचा गोलाकार टावर है। चाहरसे उसपर चढ़नेकी सीढ़ी बनी है। पूर्व वाली गुफाके दक्षिण-पश्चिम पोर्चुगीजोंका उजडा पुजडा गिरजा है।

कनारीके ग्रुफामन्दिर।

बोरवलीके रेलवे स्टेशनसे, जो वम्बईके कुलाबा स्टेशनसे २२ मील उत्तर है, ५ मील दूर और तुलसी झीलके बाँधसे २ मील उत्तर तथा थानाके डाक बङ्गेलेसे ६ मील दूर साल-सट टापूके मध्य भागकी एक पहाड़ीके बगलमें तीचे ऊपर छोटे बड़े १०९ गुका मन्दिर बने हुए हैं । बोरवलीके स्टेशनसे वहाँ तक घोड़े जाने लायक मार्ग है । सम्पूर्ण गुफामन्दिर पहा-ड़ीसे पत्थर खोदकर बनाये गये थे, उनमें कोई जोड़ नहीं है । वहाँके गुफा मन्दिर इलोरा, अजंता तथा कारलीके गुफामन्दिरोंके समान मनोहर नहीं हैं; तिसपर भी दर्शनीय वस्तु हैं। पहाड़ीके नीचेसे सब गुफाओंके पास पत्थरमें काटकर पगडण्डी राह बनाई हुई है । गुफा मन्दिरोंमें स्थान स्थानपर बुद्धदेव और बहुत बौद्ध मूर्त्तियाँ बनी हुई हैं। छोग अनुमान करते हैं कि बड़ा चैत्य ५ वीं सदीका है; किन्तु ९ विहार उससे पहिलेके होंगे ( विहार उसे कहते हैं, जिसके मध्यमें बड़ा कमरा और वगलोंमें बौद्ध मतके भिक्षकोंके रहनेके छिये कोठ-रियाँ हों )। ९ वीं सदीके पीछे तक कनारीकी गुफा बनी थीं। वहाँ बुद्ध देवका एक दाँत था, इस लिये वह स्थान-पवित्र समझा गया।

कनारीके गुफामन्दिरमें बड़ा चेल गुफा अर्थात् बौद्ध मन्दिर प्रधान और दिलचस्प है। वह कारलीके बड़े चैत्यके नकलका है, किन्तु उसके समान यह सुन्दर नहीं है। इसके दोनों बगलोंमें बुद्ध देवकी २३ फीट ऊँची एक एक प्रतिमा है। बरण्डाके दरवाजेके स्तम्भपर चौथी सदीका शिलालेल है। बरण्डा और गुफामन्दिरके बीचमें पानीका एक कुण्ड है।

बड़े चैत्यसे थोड़ी दूरपर वहाँके विहार गुफाओंमें सबसे उत्तम 'दरबार गुफा है। छोटो कोठरियोंको छोड़ करके एसकी लम्बाई ९६ फीट और चौड़ाई ४२ फीट है। एक गुफा मन्दिरमें बुद्ध देव कमलासनपर बेठे हैं, उनके पास ७ पुजारी और सेवकोंकी छोटी मुसियाँ हैं।

तुलसी शील-कनारीके गुफामन्दिरोंसे २ मील दक्षिण सालसट टापूमें तुलसीझीलका बाँध है। वह झील सन् १८७२ में ४ लाख रुपयेके खर्चसे तैयार हुई । उससे बम्बईके

पासकी मालावार पहाखीपर पानी पहेँचाया जाता है।

विहारझीं ल-तुलसीझीलसे २ मील दक्षिण ओर भण्डूपके रेलवे स्टेंगनसे लगभग ५ मील दूर सालसट टापूमें २ मील लम्बी और ११ मील चौड़ी तथा १४०० एकड़ भूमिपर विहारझील बनी है। उसको एक अझरेजने गरपर नदीको बाँघ करके लगभग ३८०००० रुपयेफे लचेसे बनवाया था। झीलका बाँघ २० फीट चौड़ा और पानीके ऊपर २० फीट ऊँचा है। उसमें ७५ फीट तक गहरा पानी रहता है पानीमें बहुत मललियाँ हैं।

#### बसीन।

बोरवलीके रेलवे स्टेशनसे ६ मील उत्तर भयंदरके स्टेशनके पास एक वड़ी नदीपर रेलवेका पुल वना हुआ है। बोरवलीसे ११ मील (बम्बईके कुलाबाके रेलवे स्टेशनसे ३३ मील) उत्तर वसीनरोडका रेलवे स्टेशन है।स्टेशनसे ५ मील दूर (२९ अंश, २० कला, २० विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ५१ कला, २० विकला पूर्व देशान्तरमें) वस्बई होतेके थाना जिलेमें समुद्रके पूर्व सबडिवीजनका सदर स्थान वसीन एक कसवा है।

सन् १८९१ की मतुष्य-गणनाके समय बसीनमें ११९९१ मतुष्य थे, अर्थात् ७१४७ विन्दू, ३०८९ इस्तान, १०३२ मुसलमान, १५ जैन और ८ पारसी ।

पुराने शहरके चारों तरफ दीवार है। उसके भीतर १४ वी और १५ वी सदीके बने हुए कई एक गिरजे उजड़ रहे हैं। समुद्रके किनारेसे थोड़ीही दूर पर वसीनका खण्डहर और किला विद्यमान है। वहाँ हालका बना हुआ एफ शिव मन्दिर है। वसीनमे सरकारी कचहारियाँ बनी हुई हैं।

इतिहास—सन् १५३४ में पोर्चुगालवालोंने गुजरातके सुछतात वहादुरशाहसे दमनके साथ, जो अब तक पोर्चुगीजोंके अधिकारमें है, बसीनको लेलिया। उसके २ वर्ष पीछे वसीनमें एक किला बनाया गया। लगभग २०० वर्ष वंसीन पोर्चुगालवालोंके अधिकारमें था। उस समय उसका विभव बहुत बढ़ गया था। अन्य शहरोंके धनी लोगोंको वसीनके धनी लोगोंकी एपमा दी जाती थी। बहुतसे उत्तम मकान बने थे। उस समय वहाँ १ यतीमखाना, १ कैथेड्ल और १३ गिरजे थे। सन् १६९५ में महामारीसे शहरके निवासियों मेंसे एक तिहाई लोग मर गये। सन् १७६५ में महाराष्ट्रोंने वसीनको लेलिया। सन् १७८० में अङ्गरेजोंने वसीनको महाराष्ट्रोंसे छीन लिया था, किन्तु सन् १७८२ में उनको लोटादिया। सन् १८१८ में पेशवाके परास्त होजानेपर वह फिर अङ्गरेजोंको मिल गया।

#### दुमन ।

वसीन रोडके रेखने स्टेशनसे ७६ मीठ (वम्बईके कुळावाके स्टेशनसे १०९ मीठ) उत्तर दमन रोडका रेखने स्टेशनसे है। वम्बई हातेके गुजरात प्रदेशमें पोर्चुगाळके वादशाहके हिन्दुस्तानके राज्यका एक भाग, गोआके गवर्नरके अधीन दमन एक राज्य है। उस राज्यके हो भाग हैं, एक खास दमन परगना और दूसरा नागरहवेली परगना। सन् १७८१ की मनुष्य-गणनाके समय दोनों परगनोंके ८२ वर्गमीठ क्षेत्रफलमे १०२०२ मकान और ४९०८४ मनुष्य थे।

सास दमन परगनेका क्षेत्रफल २२ वर्गमील है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २९ गाँवोंमे २१६२२ मनुष्य थे । दमन परगना दमन गंगा नामक नदी द्वारा दो भागोंभें विभक्त है;—नदीके दक्षिण थाना जिलेके पास बडा दमन और नदीके उत्तर सूरत जिलेकी सीमाके पास छोटा दमन है।

द्मन गंगा नामक नदीके दोनों बगलोंपर एक एक किला है। दोनोंकी दीवारोंपर तोपें रक्खी हुई हैं। नदीके बायेंका पत्थरका किला, जिसके बगलमें जमीनकी ओर खाई है, प्राय: मुरव्या शकलमें है; उसमें वहाँके गवर्नर और उनके अधीन कर्मचारियों के आफिस तथा मकान बने हुए हैं और म्युनिसिपल आफिस, अस्पताल, जलखाना, अनेक बारक, ६ नया चर्च और बहुतसे खानगी मकान हैं। उस किलेमें पोर्चुगीजों के गवर्नर, फीजी सामान, पोर्चुगाल सरकारके कर्मचारी लोग और चन्द खानगी निवासी रहते हैं, जो प्राय: सब क्रस्तान हैं। नदीके दिहनेका छोटा किला नये बनावटका है। उसकी दीवार बढ़े किलेकी दीवारसे अधिक ऊँची है। उसके भीतर एक गिरजा, एक पादड़ीकी कोठी, एक भजनालय इत्यादि इमारतें हैं।

दमन परगनेके पूर्व ओर ६० वर्गमील क्षेत्रफलमें नागरहवेली परगना है, जिसमें सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ७२ गाँव और २७४६२ मनुष्य थे।

इतिहास-सन् १५३१ में पोर्चुगाल वालोंने दमनको छ्टा । देशियोंने फिर उसको संवारा । सन् १५५९ में पोर्चुगाल वालोंने उसको ले लिया । सन् १७८० में पूनाकी सन्धिके अनुसार महाराष्ट्रोंने पोर्चुगीजोंको नागरहवेलीका परगना दे दिया । पोर्चुगाल वालोंके हिन्दुस्तानके राज्यकी बढ़तीके समय दमनमें बड़ी सौदागरी होती थी, किन्तु अब बहुत कम होती है ।

नौसारी।

दमनरोडके रेळवे स्टेशनसे ६ मील उत्तर उदवादाका रेळवे स्टेशन है। उदवादा बस्ती में पारसी लोगोंका सबसे पुराना अग्नि मन्दिर है। लगभग सन् ७०० ईस्वीमें पारसी लोगोंने पारससे आग्नि लाकर वहाँ स्थापित किया था; वही अग्नि अबतक वहाँ जलता है। उदवादासे १० मील उत्तर सूरत जिलेके बलसर कसबेका रेलवे स्टेशन है।

उद्वादाके म्टेशनसे ३४ मील और दमनरोडके स्टेशनसे ४० मील (बम्बईके पासके दादरसे १४१ मील) उत्तर नौसारीका रेलवे स्टेशन है। वम्बई हातेके सूरत जिलेके भीतर बड़ीवाके राज्यमें पूर्ना नदीके वार्थे अर्थात् दक्षिण किनारेपर समुद्रसे लगभग १२ मील पूर्व नौसारी एक सुन्दर कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नीसारीमें १६२७६ मनुष्य थे, अर्थात् ९२८२ हिन्दू, ४४५२ पारसी, २३२९ मुसलमान, २१२ जैन और १ क्रस्तान।

नौसारीमं एक उत्तम टाउनहाल, पारसी लोगोंका एक सुन्दर मन्दिर, अस्पताल, लायत्रेरी और महाराज गायकवाड़का जेलखाना है। उसमें पारसी लोग बहुत वसते हैं। पारसी लोगोंने यूरोपियन तरीके पर वहाँ अर्क और साजुनका कारखाना जारी किया है। समुद्रसे पूर्ना नदी होकर नौसारीमें बहुत माल आता है। मलाह लोग पूर्नी नदीको नौसारी नदी कहते है। पारसी लोग नौसारीमें तांवा, पीतल, लोहा, कपड़ा; लकड़ी आदिके काम करते है। नौसारीकी खाड़ीके पास पारसी लोगोंके मुद्दे रखनेका दोखमा अर्थात् रमशान मन्दिर बना हुआ है। पारसियोंके आनेके समयसे नौसारी उनकी जमायतका सदर स्थान है।

#### सूरत।

नौसारीके रेलवे स्टेशनसे १८ मील (वन्चईके कुलाबाके स्टेशनसे १६७ मील) उत्तर आर भड़ीचके स्टेशनसे ३७ मील दक्षिण सूरतका रेलवे स्टेशन है। वन्बई हातेके गुजरात अदेशमें तापती नदीके बायें अर्थात् दक्षिण किनारेपर (२१ अंश, ९ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ५४ कला, १५ विकला पूर्व देशान्तरमें) समुद्रसे १० मील पूर्व जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा सूरत है,। अ

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौंनी छावनीके साथ सूरत शहरमे १०९२९९ मनुष्य थे, अर्थात् ५६०७४ पुरुष और ५३१५५ स्त्रियाँ । इनमें ७८२४० हिन्दू, २०४२० मुसलमान, ५८९३ पारसी, ४२६३ जैन, ३७७ छातान और ३६ यहूदी थे । मनुष्य-संख्या-के अनुसार यह भारतवर्षमें २६ वाँ और वंबई हातेके अङ्गरेजी राज्यमें चौथा शहर है ।

सूरत शहर तापती नदीके झुकावपर है। वह नदी वहाँसे पश्चिम अपने मुहातेकी ओर घूम गई है। नदीके किनारेकी ओर छोड़ करके शहरके वगलोंमें पुरामी दीवार है। एक अच्छी सड़क स्टेशन रोडसे किलेकी ओर गई है। दूसरी सड़कें कम चौडी हैं। रेलवे स्टेशनकें पास एक सरकारी धमशाला बनी हुई है।

खास शहरके भीतर घनी वस्ती है। सड़कोंके वगलोंमें पारसी लोगों, उच जातिके हिन्दुओं तथा बोरा मुसलमानोंके मकान सुन्दर बने हुए है। सूरतमें ये तीनों खास करके घनी है। शहरके पश्चिम नदीके पास परेडकी लगहके साथ फौजी लावनी फैली है। नदीकी ओर जिलेकी कचहारियाँ हैं।

सूरत शहरमें तापती नदीके किनारेके पास सन् १५४० का बना हुआ एक किला है। किलेकी दीवार ८ फीट मोटी है, उसके प्रत्येक कोनेपर गोलाकार बुर्ज बना हुआ है। किलेके पूर्व वाले फाटकके अपर शिलालेख है। किलेके पास उससे लगा हुआ ८ एकड़ भूमिपर विक्टोरिया वाग है। किले और कप्टम हौसके वीचमें सन् १८२० का बना हुआ अङ्गरेजी गिरजा है, जिसमें १०० आदमी वैठ सकते हैं।

सूरतमें हिन्दुओं के अनेक मिन्दर हैं, जिनमेंसे स्वामीनारायणका मन्दिर और हनूमान जीके २ मन्दिर प्रधान हैं। स्वामीनारायणके विशाल मन्दिरमें ३ गुंवज हैं, वह शहरके सब स्थानोंसे देख पड़ते हैं।

सूरतमें मुसलमानोंकी वहुत मसीजदें हैं, जिनमें ४ प्रधान हैं—(१) गोपीझील नामक पुराने तालाक पश्चिम किनारेपर नवसैयद साहवकी मसीजद है, जो एक समय गुजरातकी अत्युत्तम इमारतोंमें गिनी जाती थीं।(२) सैयद्पुराम सैयद इद्रुसकी मसाजद सूरतकी प्रसिद्ध इमारतोंमेंसे एक है, जिसको सन् १६४० में एक मुसलमान सौदागरने वनवाया था। उस मसजिदमें एक वड़ा मीनार है। सैयद इद्रुस सूरतके वर्तमान काजी साहवके पुरुषे थे। (३) मिर्जा सामियाकी मसजिद है, जिसको सूरतके किलेको वनत्राने वाले खोदाबन्द-खाँने सन् १५४० में वनवाया था। उसमें संगतरासीका अच्छा काम है। (४) सन्

इन्हालमें एक रेलवे लाइन सूरत शहरसे पूर्व खानदेश क्लिके जलगावके रेलवे स्टेशनमें जा मिली है। उस लाइन पर सूरत शहरसे १५९ मील अमलनेर १७५ मील घरनगाव और १९४ मील जलगावका स्टेशन है।

१५३० की बनी हुई ख्वाजा दीवान साहबकी मसजिद है। इनके अतिरिक्त वोरा मुसलमा-नोंके अनेक सुन्दर मेकबरे हैं।

सूरतमे पारसियोंके २ अग्नि मन्दिर, जैन छोगोंके ४० से अधिक मन्दिर और अब्न-रेजोंके कई एक गिरजे और बहुतसी कबरें हैं। दिल्छी जाने वाछी सड़कके निकट सन् १८७१ का बना हुआ ८० फीट ऊँचा घड़ीका चुर्ज है, जिसपर चढ़नेसे सूरत शहरकी सुन्दर शोभा देखनेमें आती है। इनके अतिरिक्त सूरतमें एक हाई स्कूछ, जिसमें ५०० छड़के बैठ सकते हैं, २ खैराती अस्पताछ, जानवरोंके छिये १ अस्पताछ और कई तथा कपड़ेके कई एक मिछ अर्थात् कछ कारखाने हैं। शहरसे १२ मीछ पश्चिम सूरतका बन्दरगाह है।

प्रधान सड़कोंपर रातमें छ।छटेनोकी रोशनी होती है। स्रतकी चन्द्रमती छक्ड़ीकी नकाशीदार चीजें प्रसिद्ध हैं। वहाँका सामुद्रिक ज्यापार पिहछेसे अब बहुत घट गया है। सन् १८०१ में वहाँकी आमदनी और रफतनीके माछका दाम १०४३२२२ पाउंड था, किन्तु सन् १८८३–१८८४ में वह केवछ ३२७२२१ पाउंड रह गया, इसमेंसे १४६६९५ पाउंडका माछ आया और १८०५२६ पाउंडका माछ स्रतसे अन्य स्थानोंभें गया। बहुत कई और अन्न स्रतसे अन्य शहरोंमें भेजे जाते हैं। शहरमें ३६ रुपये और ७२ रुपये भरके सेरसे सौदा बिकते हैं। शहरके कई एक मीछ दूर देहातेंमें एक मेछा होता है।

तापती नदी—रेखने स्टेशन और तापती नदीके बीचमें सूरत शहर है । स्टेशनसे १ में मील दूर तापती नदीका प्रधान घाट है। वहाँ शहरकी ओर दूर तक पत्थरकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिसपर पचासहाँ आदमी अपने कपड़े धोते हुए देखनेमें आये; क्योंकि नहाँके प्राय: सब हिन्दू अपने कपड़े आप धोते हैं। घाटके पास तापती नदीपर १७ पायोंका पुल है। उस घाटपर आषा ह मासों एक महीना स्नानका मेला होता है।

तापती नदी सतपुडाकी पहाड़ीसे निकलकर लगभग ४४० मील पश्चिम वहनेके पश्चात् सुरत, शहरसे १४ मील पश्चिम डुमसा गाँवके पास खंमातकी खाडीमें गिरती है। बुरहानपुर, सूरत इत्यादि नगर उसके किनारे पर हैं। तापी अर्थात् तापती नदीका निकास स्थान किसी पुराणमें विन्ध्याचल; किसीमें ऋक्षवान् पर्वत और किसी पुराणमें पारिपात्र पहाड़ लिखाहै।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—मिविध्यपुराण—( पूर्वार्ड, ४२ वॉ अध्याय ) सूर्यकी पत्नी संज्ञासे यम नामक पुत्र और यमुना नामक पुत्री और छायासे साविण मनु और ज्ञानिश्चर दो पुत्र और तपती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन यमुना और तपतीका परस्पर विवाद हुआ। उस सयय परस्परके ज्ञापसे दोनों नदी होगई। सूर्य भगवानने कहा कि यमुनाका जल्ल गङ्गानललेके समान और तपतीका जल नर्मदाके जलके तुल्य माना जायगा।

आश्चर्य फकीर-जिस समय में सूरतकी धर्मशालामें टिका था; उसी समय एक मुसल-मान फकीर, जिसकी अवस्था ४० वर्षकी होगी, रेलगाड़ीसे उतर कर वैलगाड़ीमें सवार हो धर्मशालामें पहुँचा और धर्मशालाके एक भागमें उतरा। उसके जाने पर शहरसे दृशिकोंका तंता लग गया। सैकड़ों मनुष्योंकी भीड लग गई। कई मुसलमान उसकी सेवामें नियुक्त होगये। बहुतेरे लोग फकीरके पास पैसा रखने लगे। मैंने पहिले अखनारोमें पढ़ा था कि एक फकीर, जिसकी देहमें लोहेके बहुत सीकड़ हैं, जब रेलगाड़ीमें बैठा तब रेल कर्मचारियोंने उसको माल समझकर पसंजर गाड़ीसे उतारकर मालगाड़ीमें चढ़ा दिया। मुझको अनुमान होता है कि यह वहीं फकीर है।

फकीरके शरीरमें ३ मनसे अधिक छोहेके सींकड़, मेख तथा कड़ियां थी. उसके गछे, कमर, जंघाओं तथा भुजाओं में मोटी मोटी कड़ी छगी थीं, जिनमेंसे गछेकी कड़ियों में ४ फीटसे अधिक छम्बे पचीस तीस मोटे मोटे सींकड़, जिनके नीचेके छोरोंपर छोहेके मेख थे। और दोनो भुजाओंकी दोनो कडियों में ग्यारह सींकड़ छटके थे। इसी मांति उसकी कमर और जंघाओंकी कड़ियों में बहुत सींकड़ छगे थे। वह फकीर सींकड़ोंके बोझसे चछ फिर नहीं सकता था; दो आदामियोंके सहारेसे थोड़ी दूर चळता था।

सूरत जिला—यह जिला गुजरात देशके दृक्षिण भागमें है। इसके उत्तर भड़ोंच जिला और बड़ौदाका राज्य, पूर्व बड़ौदा, राजिपिला, बांसड़ा और धर्मपुरके देशी राज्य; दिक्षण थाना जिला और पोर्चुगीजोंका स्वतन्त्र दमन राज्य और पश्चिम अरबका समुद्र है। जिलेका सदर स्थान सूरत शहर है। डांगा पहाड़ियों और समुद्रके बीचमे केम नदीसे दक्षिण और दमनगंगासे उत्तर जिलेका मैदान लगभग ८० मील फैला है। जिलेकी औसत उच्चई समुद्रके जलसे लगभग १६० फीट है। जिलेमें चन्द छोटी पहाडियाँ हैं। निद्योंमे तापती और केमनदी वड़ी हैं। पहाड़ियोंमे मकान बनाने लायक पत्थर बहुत ह। कोई प्रसिद्ध जङ्गल नहीं है। जड़िलोंमें तेंदुए, भाल, बनैले शूअर, भेड़िया इत्यादि बनजंतु रहते हैं। सूरत जिलेमे गुजराती और कुछ महाराष्ट्री भाषा प्रचलित है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सुरत जिलेके १६६२ वर्गमील क्षेत्रफलमें ६१४१९८ मनुष्य थे; अर्थात् ४१५०३१ हिन्दू, ११८६६४ पहाडी भीर जङ्गली जातियाँ, '५५५४७ मुसलमान, १२५९३ पारसी, ११६७० जैन, ६२१ ऋतान, ६१ यहूदी, और ११अन्य । हिन्दुओमें ७६८६३ दुवला, ४९४५२ कोली (खेतिहर), ४००५९ त्राह्मण, ३६८०१ कुन्वी (खेतिहर), ३१५०६ महारा, ९५८१ तेली, ८६५९ राजपूत, केवल १४१६ घोषी और वाकीमें अन्य जातियों के लोग थे ।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सूरत जिलेके कसवे सूरतमे १०९२२९, बल-सरमे १४७७९ और रांडेरमे १०९२६ मनुष्य थे। बलसर एक वन्दरगाह है। सूरत शहरसे २ मील दूर तापतीके पींछे उसके किनारे पर रांडेरमें रुईकी तिजारत होती है। बुढ़ानमें एक बढ़ा मन्दिर हैं; वहाँ हिन्दू यात्री जांत है। उनाईमे एक सालाना मेला होता है।

इतिहास—१३ वीं सदीके आरम्भमें दिल्लीका कुतबुद्दीन अनिहिल्लाको राजा भीमदेवको परास्त करनेके पश्चात् सूरत शहर तक गया। उस समय यह जिला एक हिन्दू राजाके राज्यका एक भाग था। वह राजा सूरत शहरसे १३ मील पूर्व कारेंजके किलेमें रहता था। उसने मुसलमानेकी अधीनता स्वीकार की। सन् १३४० में महम्मदुगलककी फौजने सुरत शहरको लूटा। सन् १३७३ में फीरोज तुगलकने सुरतमें एक किला वनवाया। १६ वी सदीके आरम्भमे जब गोपी नामक एक धनी हिन्दू सौदागर वहाँ बसा, तब सूरतका वर्तमान शहर कायम हुआ। उस समय सूरतमें वडी तिजारत होती थी। पोर्चुगाल वालोने अपने हिन्दुस्तानमें आनेके वाद जब सूरत शहरको लूटा, तब अहमदाबादके सुल-तानने मजबूत किला बनानेकी आज्ञा दी। सन् १५४० में खुदाबन्दखां नामक तुर्कीने सूरतमें किला बनवाया। सन् १५७३ में अकबरने स्वयं जाकर ४७-दिन घरा देनेके बाद सूरत शहरको ले लिया। उस सन्से १६० वर्ष तक मुगलोंके नियत किये हुए अफसर

सूरत शहर और जिलेका प्रबन्ध करते थे। अकबर, जहांगीर और शाहजहांके राट्यके समय सूरतमें सर्वेदा शांति बनीरही। १७ वीं सदीमें सूरत भारतवर्षके प्रथम तिजारती शहरोमेंसे एक थी, बहुतेरे यूरोपियन सीदागर वहाँ आते थे।

सन् १५७३ से पोर्चुगाल वाले सूरतमें तिजारत करते थे। सन् १६०८ में एक अङ्गरेजी जहाज तापतीके मुहानेपर पहुँचा। सन् १६१२ में दिल्लीके बादशाह जहांगीरने ईष्ट इण्डियन कम्पनीको सूरत, कांवे, अहमदाबाद और गोगोमें तिजारत करनेकी आज्ञा दी। सन् १६१५ में अङ्गरेजोंने पोर्चुगीजोंको परास्त किया। उस सयय अङ्गरेजोंकी ओर ४ जहाजोंपर ८० तोपें थीं और पोर्चुगीजोंकी ओर ४ गैलियन, ३ अन्य बढ़े जहाज और ६० छोटे जहाज तथा १३४ तोपें थीं। उस समय अङ्गरेजोंकी कोठी सूरतमें कायम हुई। सन् १६१६ में हालेंड वालोंने वादशाहसे आज्ञा लेकर सूरतमें अपनी कोठी नियत की। इन्छ फरांसीसीभी सूरतमें रहने लगे।

सन् १६६४ की ५ जनवरीको शिवाजी ४००० घोड्सवारोंक साथ म्र्तमें आपहुँचे उन्होंने ६ दिनों तक शहरको खूप छटा । शिवाजी अङ्गरेजी कोठी पर महासरा करके कामयाब नहीं हुए, इस लिये मुगल वादशाह औरङ्गजेबने अङ्गरेजो पर प्रसन्न होकर उनका महसूल माफ कर दिया। सन् १६६८ में फरांसीसियोंकी कोठी स्रतमें कायम हुई। सन् १६७० में महाराष्ट्रोंने सूरत शहरको फिर छटा। उसके वाद सन् १७०२ और १७०७ में सूरत शहर महाराष्ट्रों द्वारा छटा गया। सूरत शहर १७ वीं सदीके अन्तम सर्वदासे अधिक धनी था; उस समय उसमें पृथ्वीके प्रायः सव देशोंके लोग तिजारत करते थे। उसके पश्चात् वम्बईकी वढ़तीके साथ साथ स्रतकी घटती होने लगी। सन् १७५९ में स्रतके नवाबने २ लाख रुपये वार्षिक पेंशन क्वूल करके अङ्गरेजोंको वहर और किला दे दिया। उस प्रवन्धको दिल्लीके वादशाहने स्वीकार किया। सन् १८०० में स्रत और सर्व शर्थ कसवा अङ्गरेजी अधिकारमे होगया। सन् १८११ में स्रतमें २५०००० और सन् १८१६ में १२४४०६ मनुष्य थे। सन् १८३७ में स्रतमें आग लगी, जिससे ९३०३ मकान बरवाद होगये। आग १० मील तक फैल गई थी। उसी साल तापतीकी वाढ़ने सम्पूर्ण शहरमें फैल कर लोगोंको निरालम्ब कर दिया। बहुतेरे सीदागर स्रतको छोड़कर बम्बई चले गये। सन् १८४२ तक नवावके उत्तराधिकारी नवाब कहलाते थे। सन् १८४७ से स्रत शहरकी धीरे धीरे फिर उन्नति होने लगी। सन् १८६२ में म्रतके किलेसे फीज उठा ली गई।

भड़ौचं ।

सूरतके रेलवे स्टेशनसे २ मील उत्तर तापती नदी पर रेलवेका बड़ा पुल और ३१ मील उत्तर भड़ीच जिलेमें अङ्कलेश्वर कसवा है क्ष । अङ्कलेश्वरसे ६ मील और सूरतसे ३७ मील (बम्बईके कुलावाके रेलवे स्टेशनसे २०४ मील ) उत्तर और बड़ादाके रेलवे स्टेशनसे ४४ मील दक्षिण कुल पश्चिम भड़ीचका रेलवे स्टेशन है । बम्बई हातेके गुजरात

<sup>#</sup> अंकलेश्वरसे पूर्वोत्तर एक लाइन राजपरदी होकर रेलवे एजेंसीमे राजिपनलांक राज्यकी राजधानी नंदं'द कसवेको गई है। अङ्गलेश्वरसे १९ मील राजपरदी और ३७ मील नंदोद कसवा है।

दरामे (२१ अश, ४३ कछा उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, २ कछा पूर्व देशान्तरमे ) नर्मदा नदीके दिहने अर्थात् उत्तर किनारेपर उसके मुहानेसे छगभग ३० मील पूर्व भडीच जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधात कसवा भड़ीच है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय भड़ोंच कसवेमें ४०१६८ मनुष्य थे, अर्थात् २०७९० पुरुष और १९३७८ कियाँ। इनमे २५२५० हिन्दू, ११३५४ मुसलमान, २२४३ पारसी, ७३२ जैन, ४८८ एनिमिष्टिक अर्थात् जङ्गली जातियाँ, और ९४ ऋरतान थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें २६ वाँ और वस्वई हातेके अङ्गरेजी राज्यमे १३ वाँ शहर है।

पहिले भड़ीच कसबेके चाराओर पक्षी टीवार थी; अय जमीनकी ओरफी दीवार गिर रही है, चन्द स्थानोमें उसकी निशानी भी नहीं है, किन्तु नर्मदाके वाढ़में कमबेको वचानेके लिये कसबेके दक्षिण नदीके पासकी दीवार मरम्मत करके रक्खी हुई है। वह लगभग १ मील लम्बी और ३० फीटसे ४० मीट तक ऊँची पत्थरसे बनी हुई है। नर्मदाके पास १०० फीटसे अधिक ऊँची पहाड़ीपर पुराना किला है। उसमें जेलखाना, अस्पताल, गिरजा, स्कूल, म्युनिसिपल आफिस, लायबेरी, हालेंड वालोंकी पुरानी कोठी और जिलेकी कचहरियाँ हैं।

कसबेके अधिक मकान ईंटोके, दो मिलले तथा खपड़ेपोश हैं। कसबेके पूर्व भागमें चन्द वड़े मकान हैं। कसबेके पास नर्मदा नदीकी चौड़ाई १ मील है, 1 कसबेके दक्षिण नर्मदा नदीपर रेलवेका सुन्दर पुल बना हुआ है, ऐसा पुल उस रेलवेपर किसी जगह नहीं है। पूर्व वाले फाटकके बाहर नर्मदाके तीरपर भृगुऋषिका मन्दिर है, जिसको लोग कसबेसे पहिलेका बना हुआ कहते हैं। कसबेमें पत्थरकी एक सुन्दर मसजिद, रुई कातने और कपड़े विननेकी ३ भिल (कल कारखान) और रुई ओटने तथा दबानेके कई कारखाने हैं।

किलेसे २०० गज पश्चिमोत्तर एक मकवरा, और २ मील पश्चिम (सडकसे १०० गज बायें) हालेडवीलोंकी चन्द् वडी कबरें हैं। उनके सामने पारिस्योंके ५ दोखमा अर्थान् मुद्दें रखनेके मकान हैं। उनमेंसे ४ पुराने हैं और पाँचवेंको बम्बईके एक धनी पारिस्तिन हालमें बनवाया है।

मड़ोंच पश्चिमी भारतके पुराने बन्दरगाहों मेंसे एक है। नर्मदानदी मध्य देशमें अमर कंटकके पाससे निकलकर लगभग ७५० मील पश्चिम बहनेके पश्चात् मड़ोंचसे ३० मील पश्चिम लोहार नामक गाँवके पास समुद्रमें मिली है। सन् १८८०-१८८१ में लगभग ४५ लाख रुपयेका महुआ, गेंहूँ, रुई, जलानेकी लकड़ी इत्यादि चीजें मडोंचसे नर्मदा तथा समुद्र द्वारा अन्य स्थानोंमें भेजी गई और लगभग १५ लाख रुपयेका चावल,कसइली, कोयला, लोहा, पत्थर, मकान बनानेकी लकड़ी इत्यादि वस्तु अन्य जगहोसे समुद्र तथा नर्मदा द्वारा महुँचमें लाई गई।

भक्कों च जिला-यह जिला गुजरात देशों है। इसके उत्तर माही नदी बाद कावे; पूर्व और पूर्व-दक्षिण वहोदा और राजिपलाका राज्य, दक्षिण केम नदी बाद सूरत जिला और पिश्चम कांबेकी खाड़ी है। इस जिलेकी लम्बाई कांबेकी खाड़ी के किनारेपर ५४ मील और चौड़ाई २० मीलसे ४० मील तक है। जिलेमें केवल समुद्रके किनारेके पास चन्द छोटी

पहाड़ियाँ और भड़ोंच शहरके पड़ोसमें चन्द टीले हैं। भड़ोंच जिलेके बेल बहुत अच्छे हाते हैं।

मड़ोंच जिलेमें मड़ोंच कसबेसे लगभग ८ मील दूर नर्मदा नदीके किनारेपर भादभूत गाँवमें भादेश्वर महादेवका मन्दिर है। भादोंके मलमासमें वहाँ एक मास मेला होता है, जिसमें लगभग ६० हर्जार आदमी जाते हैं। भड़ोंच जिलेके जम्बुसर सबडिवीजनमें घाँघर नदीके मुहानेके पास देवजा गाँवमें दीवारस घरा हुआ मन्दिर है। वहाँ सालमें २ बार मेला होता है। प्रति मेलेमें लगभग २ हजार मनुष्य जाते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय भड़ोंच जिलेके १४५३ वर्गमील क्षेत्रफलमें ३२६९३० मनुष्य थे, अर्थात् २२२८३८ हिन्दू, ६७२४८ सुसलमान, २९८९६ पहाड़ी जातियाँ, जिनमें प्रायः सब भील हैं, ३७६८ जैन, ३०४२ पारसी, ११५क्रस्तान,१८ यहूदी और ५ अन्य । हिन्दुओंमें ५२५०० कोली, २७१४२ कुन्वी, १६७१९ राजपूत, १५५५३ महारा और घर, १३१६१ ब्राह्मण, ८०३७ दुबला, ४४५१ कुन्मार, केवल १०९४ घोबी. और बाकीमें अन्य जातियोंके लोग थे। मड़ीच जिलेमें गुजराती मापा प्रचलित है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मड़ोंच जिलेके कसने भड़ोंचमें ४०१६८, जम्बुसरमें १२०७२ और अंकलेश्वरमें १०६९२ मनुष्य थे।

इतिहास—उस देशके लोग कहते हैं कि भड़ोंचको भृगु ऋषिने बसाया था; यह पूर्वकालमें भृगुपुरेक नामसे प्रसिद्ध था। सन् ६० से सन् २१० तक भड़ोंचका नाम बड़ाजा
था। उस समय एक जैनमत वाला राजपूत वहाँका स्वाधीन राजा था। चीनका हायनशांग,
जो सन् ६२९ से सन् ६४५ तक भारतवर्षमें रहा था, लिखा है कि भड़ोंच कसबेमें १०
बौद्ध-मठ, ३०० बौद्ध फकीर और १० मन्दिर हैं। सन् ७४६ से सन् १२९७ तक मड़ोंचका बन्दरगाह अनिहिल्लाड़ाके राजपूत राजाओंके अधिकारमें था। सन् १३९१ से
सन् १५७२ तक भड़ोंच शहर अहमदाबादके गुसल्मान बादशाहोंके अधिकारमें था। सन्
१५७३ में दिल्लीके बादशाह अकबरने भड़ोंचको अहमदाबादके तीसरे मुजफ्फरशाहसे
छीन लिया।

सन् १६१६ में बाद्शाह जहांगीरकी आज्ञासे अङ्गरेजोंने और सन् १६१७ में हालंड-वालोंने भद्रौंचमें कोठी कायम की। सन् १६७५ और सन् १६८६ में महाराष्ट्रोंने भड़ोंचको छूटा। सन् १७७२ में अङ्गरेजोंने भड़ोंचके नवाबसे मड़ोंच शहर और जिलेको छीन लिया, किन्तु उनका सेनापित मारागया, जिसकी कबर किलेके पश्चिमोत्तरके कोनेके पास है। सन् १७७३ में अङ्गरेजोंने सिंधियाको भड़ोंच दे दिया था; किन्तु सन् १८०३ में उससे हे लिया।

शुक्रतीर्थ।

भड़ोंच कसबेसे १० मील पूर्व नर्मेदा नदीके दिहने किनारेपर प्रसिद्ध गुड़तीर्थ है। वहाँ किन, ओंकारेश्वर और गुड़ नामक ३ पिनत्र कुण्ड और अनेक देवमिन्दर हैं। ओंकारेश्वर किन स्वार्म गुड़नारायणकी मूर्ति है। वहाँ कार्तिकमें एक मेला होता है, जिसमें लगभग २५००० मनुष्य आते हैं। चन्द्रगुप्तने अपने ८ भाइयोंके मारनेके पातकसे

छूटनेके लिये गुक्कतीर्थमं जाकर स्तान किया था। ११ वी सदीमें अनाहिलवाड़ाके राजाने प्रश्नात्ताप करके शुक्कतीर्थमं निवास कर अपना जीवन व्यतीत किया था।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—कूर्मपुराण—( उत्तरार्द्ध, ३९ वॉ अध्याय ) नर्मदा नदीमें शुक्रतीर्थके तुल्य अन्य तीर्थ नही है । उसके दर्शन, स्पर्श तथा स्नान करनेसे महान फल लाभ
होता है । उस तीर्थका परिमाण एक योजन है । उस तीर्थके वृक्षोके शिखरोंके दर्शन मात्रसे
बहाहला पाप छूट जाता है । प्रतिवर्ष वैशाख वदी १४ को पार्वतीके सिहत महादेवजी
शिवलोकसे आकर वहाँ निवास करते हैं । उस तीर्थमें अहोरात्र उपवास करनेसे सम्पूर्ण पाप
विनष्ट होजाता है । जो मनुष्य कार्तिक बदी १४ को उपवास के वहाँ परमेश्वरको छतसे
स्नान कराता है, वह अपने २१ पुर्पाओंके सिहत ईश्वरके समीप निवास करता है । उस
तीर्थमें स्नान करनेसे फिर जन्म नहीं होता । अयन संक्रांति, चतुर्दशी अथवा विषुवत् संक्रांतिको वहाँ उपवास करके स्नान करनेसे मनुष्य हारी और शंकरजीका प्रिय होता है ।

कबीरवट-शुक्रतिर्थसे १ मील पूर्व मङ्गलेखरके सामने नर्मदा नदीके टापूमें कवीर-वट नामसे प्रसिद्ध एक बहुत वडा वटवृक्ष है। लोग कहानी कहेंत हैं कि कवीरजीकी दातुअ-नसे यह वृक्ष हुआ था। वृक्षकी प्रधान जड़के पास १ मन्दिर है।

एक आदमीने, जिसको सन् १००६ और १०८३ के बीचमें उस वृक्षको देखा था, लिखा है कि कवीरवटमे ३५० बडी और लगभग ३००० छोटी जटा अर्थात् बरोह हैं और इसके प्रधान भागकी शाखाओंका घेरा २००० फीट है। मार्गमें जाते समय ७००० सेना इसकी सायामें बैठती है। सन् १८२५ में कवीरवटका बडा भाग नर्मदाकी वाढसे वहगया, तिसपर भी वह संसारके उत्तम वृक्षोंमेंसे एक था, किन्तु बहुत पुराना होजानेसे तथा नदीकी बाढ़ोसे कम कममे उस वृक्षका विस्तार अव बहुत घट गया है।

### डमोई ।

भड़ीचके रेलवे स्टेशनसे २५ मील उत्तर कुछ पूर्व मियागांवका रेलवे जक्शन है। मियागांवसे २० मील पूर्व और बड़ोदाके रेलवे स्टेशनसे १४ मील दक्षिण-पूर्व डमोईमें रेलवेका जंक्शन है। गुजरात देश बडोदाके राज्यमें (२० अंश, १० कला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, २८ कला पूर्व देशान्तरमें) डमोई एक कसवा है।

सन् १८९१ की मतुष्य-गणनाके समय डमोईमे १४५३९ मतुष्य थे, अर्थात् १०७४९ हिन्दू, ३०८२ मुसलमान, ५०१ जैन, १९५ एनिसिष्टिक और १२ पारसी ।

कसबेके चाराओर शहरपनाहकी पुरानी दीवार है। वड़ोदाकी ओरका वड़ोदाफाटक ३१ फीट ऊँचा है, उसके दोनो बाजुओंपर सुन्दर नकाशीका काम वना हुआ है, जिसमें विष्णुके अनेक अवतार और स्वर्गीय घड़ियाछोंके साथ खेळती हुई खियोंकी मूर्त्तियाँ बनी हुई हैं। फाटकके मीतर किळेकी दीवारमें दाळानोंके स्तम्मोंकी सुन्दर पंक्तियां हैं। कची सड़कसे उससे आगे जानेपर ईटोके मकान मिळते हैं। उससे और आगे कसबेके दक्षिणका फाटक २० फीट ऊँचा है। कसबेके पूर्वका हीराफाटक २६ फीट ऊँचा है, उसमें बारीक नकाशीका काम है। उसके पास महाकाळीका मन्दिर है, जो नया रहने पर बहुत सुन्दर होगा। कसबेसे उत्तरके पुराने महलमें अब बढोदाके महाराजकी कचहरी होती है। उस तरफ एक उत्तम तालाब है। इनके अलावे डमोईमें नरनारायणका मन्दिर, लक्ष्मीवंकटेशका मन्दिर, एक बङ्गला, एक अस्पताल, एक जेलखाना, एक कपास ओटनेकी कोठा, पुलिस लाइन और कई एक स्कूल हैं। वहाँ खिनीके गृक्षमें एक खोखला है। लोग कहते हैं कि पापी आदमी उससे होकरके नहीं निकल सकता है। डमोईमें पगड़ी और सारी अच्छी बनती हैं।

ऐसा प्रसिद्ध है कि ११ वी सदीमें डमोईका नाम घर्मवती था। १३ वी सदीमें अत-हिलवाड़ाके राजाने वहाँके किलेको बनवाया।

डभोईसे पूर्व ९ मील बहादुरपुर और १८ मील सोनगिरिका रेलवे स्टेशन है। सोन-गिरिके पास मार्बुलकी उत्तम खानि है। बहादुरपुरके पास एक किला है।

वश्चदुरपुरके रेखवे स्टेशनसं १५ मील पूर्वोत्तर चम्पानीरका पुराना किला है। चम्पानीरमें बहुतसे मकबरों, मसिजदों और तालाबोंके खण्डहर विद्यमान है। चारों ओर जङ्गलमें अनेक दीवार, मीनार तथा महलोंकी निशानियाँ देख पड़ती हैं। लोग कहते हैं कि अनिहल वाड़ाके राजाने ८ वी सदीमें चंपानीरकों बसाया था। १२९७ तक यह उस वंशके राजाओंके अधिकारमें था।

# चन्द्रोदय।

डमोईके रेलवे स्टेशनसे १० मील ( बड़ोदासे २४ मील ) दक्षिण कुछ पूर्व चन्द्रोद्यका रेलवे स्टेशन है। गुजरातदेशके बड़ोदा राज्यमें नर्मदा नदीके दिन किनारेपर नर्मदा और ऊर्ज नदीके सङ्गमके पास चन्द्रोदय नामक एक बडा गॉव और पिवत्र तीर्थ स्थान है। उसमें लगभग ४२०० मनुष्य बसते हैं। चन्द्रोदयके निकट नर्मदाके किनारेपर करनाली नामक एक पिवत्र गाँव है। चन्द्रोदयमें बहुत देव मन्दिर; स्थान, पाठशाला; और दो धर्मशालायें हैं।

चन्द्रोद्य पश्चिम भारतमें सबसे अधिक पिवत्र स्थानोमेंसे एक है। उस देशके लोग कहते हैं कि नर्भदाके किनारेपर चन्द्रोद्यके समान कोई पिवत्र तीर्थ स्थान नहीं है। जैसे गङ्गाके किनारेपर विद्वान् पण्डितोंका मुख्य स्थान काशी है, वैसेही नर्भदाके किनारेपर चन्द्रोदय है।

चन्द्रोद्य यात्राका प्रसिद्ध स्थान है। प्रति पूर्णिमाको वहाँ हजारों मनुष्य स्नानके छिये जाते हैं। कार्तिक और चैतकी पूर्णिमाको वहां प्रधान मेळा होता है। प्रति मेळेमें बहां २० हजारसे २५ हजारतक यात्री जाते हैं।

### बङ्गेदा ।

मियागाँव जंक्शनसे १७ मील पूर्वोत्तर विश्वामित्री जंक्शन है। विश्वामित्री जंक्शनसे २ मील, मियागाँव जंक्शनसे १९ मील, सूरतसे ८१ मील और वम्बईके कुलाबाके स्टेशन से २४८ मील बतार बढ़ोदाका रेलवे स्टेशन है। बढ़ोदा राज्यके गुजरात प्रदेशमें खम्भातकी खाड़ीसे पूर्व (२२ अंश, १७ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, १६ कला पूर्व देशान्तरमें ) विश्वामित्री नामक छोटी नदिके पूर्व बढ़ोदाके महाराजकी राजधानी और उस राज्यका प्रधान शहर बढ़ोदा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साथ बड़ोदा शहरमे ११६४२० मनुष्य थे, अर्थात् ६२८७१ पुरुष और ५३५४९ स्वियाँ । इनमे ९१९३८ हिन्दू, २०८७९ मुसलमान. २४७५ जैन, ५८२ पारसी, ५०४ कृस्तान, ३० यहूदी, ९ एनिमिष्टिक और ३ अन्य थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें २५ वाँ, बम्बई हातेमें चौथा और गुज-रातमें दूसरा शहर है ।

रेलवे स्टेशनके पास २ धर्मशालायें हैं,जिनमेंसे दीवान साहवकी धर्मशाले वड़ी है। रेलवे स्टेशनसे १ मील उत्तर फौजी छावनी और रेजीडेंसी और छावनीसे १ मील दक्षिण-पूर्व शहर है। छावनी और शहरके मध्यमें शहरके पश्चिम विश्वामित्री नदी बहती है, जिसपर पत्थरके ४ पुल वने क्रुप हैं।

वडोदाका खास शहर शहरपनाहके भीतर १७ महल्डोंमें विभक्त है। वह शहरपनाहसे वाहर नदी तथा छावनीकी ओर पश्चिमको फैला है, जिसमें महाराज, गायकवाडकी सेनाकी रसदका महकमा है। सियाजी, रावजी, आपाजी, बप्पाजी, आनन्दराव, गङ्गाधरशास्त्री इत्यादि प्रसिद्ध लोगोके नामसे महल्लोंके नाम हैं। उत्तरकी शहर तल्लियोंमें १२ महल्ले हैं, जिनमेंसे फतहसिंह महल्लेमें मृत महाराज खण्डेजीरावके दीवान भाऊ सिन्धियाका मकान, अस्तबल, गाड़ीके मकान, महाराजका हाथीखाना और मल्लोंके-२ स्कूल हैं। पूर्वकी शहर-तलीमें, जिसमें अखाड़ा, जन्तुशाला और आनन्दरावका पुराना महल्हे हैं, केवल ५ महल्ले हैं। दक्षिणकी शहरतलीमें ११ महल्ले हैं, जिनमेंसे एक खण्डोवाके मन्दिरका महल्ला कहलावा है।

गहरके अधिक मकान बहुत तङ्ग हैं, किन्तु हालमें कई एक अत्युत्तम इमारतें बनी हैं। इस सदीमें राजधानी बहुत बढ़ गई है। शहर तिल्योंमें सरकारी तथा शरीफोके बहुतसे अच्छे मकान बने है। शहरतिलेके पश्चिम और दक्षिण तरफ बङ्गलोंके साथ महाराजके सुन्दर वाग हैं। शहरतिलेयोंमें जेलखाना, सरकारी आफिस, हाईस्कूल, यसुनावाईका अस्पताल, महाराजकी लायनेरी इत्यादि सुन्दर मकान हैं। बड़ोदेमें हई कातनेकी कल है; कपड़ा बुननेकी मिल अर्थात् कल कारखाना बना हुआ है और बहुत कोठीवाल तथा जवाहिरी रहते हैं। महाराजकी ओरसे सटावर्त जारी है। जल कल ३५ लाख हपयेके खर्चसे तैयार होकर सन् १८९२ में खुली। शहरसे १८ मील दूर अजवा झील, जिसका क्षेत्रफल ४३ वर्गमील है, बनाई गई है, उसीसे नलो द्वारा शहरमे पानी आता है। रात्रिमें बड़ी सड़कोपर लालटेनोंकी रोशनी होती है।

शहरके गेण्डाकाटकसे ३ मील दक्षिण मकरपुरामें महाराज खण्डेजीरावका बनवाया हुआ एक सुन्दर महल है। शहरसे पूर्व ओर १४ मील डमोईका, २३ मील बहाँदुरपुरकी और ३८ मील चम्पानीरका किला है।

देवमन्दिर—बडोटा गहरमें विद्वलजीका मन्दिर (जिसके खर्चके लियं महाराजकी ओरसे बहुतसी जागीर निकाली हुई है), गायकवाड़के वशकी रक्षक खण्डांवा देवीका मन्दिर, स्वामीनारायणका मन्दिर, सिद्धनाथका मन्दिर, कालिकाका मन्दिर, रामचन्द्रकों मन्दिर, गाविर्द्धननाथजीका मन्दिर, बलदेवजीका मन्दिर, काशीविश्वश्वरका मन्दिर, गणपातिजीका मन्दिर, वेचराजीका मन्दिर, मीमनाथका मन्दिर, इत्यादि बहुतसे देव मन्दिर है ।

भीमनाथके मन्दिरके पास महाराज गायकवाड़की ओरसे ब्राह्मण छोग पुरश्चरण करते हैं। एक स्थानमें दो शिव मन्दिर और बड़ोदांके राजा गोविन्दराव और आनन्दराव तथा रानी गेनाबाई और मृत मल्हाररावकी रानी इन चारोंकी ४ छत्तरियाँ हैं। छत्तरियोंमें उनके सम्पूर्ण शरीर अथवा शरीरके एक भागकी प्रतिमा है। देवताओं से समान उनका मान किया जाता है। वहाँ उनकी प्रसन्नताके छिये बहुतसे ब्राह्मण और ब्राह्मणियोंको नित्यही खिचरी खिछाई जाती है।

बड़ोदा-फाछिज—रेखने स्टेशनसे थोड़ी दूर आगे शहरके मार्गनें सड़कके बाँचे बड़ोदा काछिजकी उत्तम इमारत है; जिसको वर्तमान बड़ोदा नरेशने बनवाया है। वह इमारत छगभग ४०० फीट छम्बी और दोनों छोरोंके पास तथा मध्यमें छगभग १९५ फीट चीड़ी है। उसके दोनों मिजलोंमें चारोंओर मेहराबदार सुन्दर ओसारे बने हैं। इमारतके ऊँपर ७ बड़े गुंबज हैं। उस काछिजमें बी. ए. तककी शिक्षा दी जाती है।

बड़ा बाग—छावनी और शहरके बीचमें एक उत्तम बाग है, जिसमें होकर विश्वा-मित्री नदी निकली है। बागमें भांति भांतिके वृक्ष, पीधे और फूल लगे हुए हैं और जगह जगह फूलों और पित्तयों के गमलोंकी पंक्तियाँ सजी हुई हैं। फूल पित्तयोंका एक बङ्गला है, जिसमें छोटी सड़कें निकाली गई हैं, उनके बगलों में भांति भांतिके फूल पित्तयां लगी हैं तथा गमले रक्खे हुए हैं। उस बागमें एक छोटा चिडियाखाना है, जिसमें बाघ इत्यादि बनैले जन्तु और अनेक भांतिके पक्षी रक्खे हुए हैं।

खास शहर-खास शहरके चारोंओर प्रत्येक वगलमें हैं मील लम्बी एक्की दीवार है। चारों वगलोंके मध्यमें एक एक फाटक हैं। पूर्वके फाटकसे पश्चिमके फाटक तक और उत्तरके फाटकसे दक्षिणके फाटकतक सड़क बनी हुई हैं; जिससे शहर ठीक चार चौखुटे भागमें वट गया है। मध्यमें चारों सड़कोंके मछपर एक छोटा चौखुटा बङ्गला है, जिसके चारोंओर तीन तीन महराबियाँ बनी हुई हैं। उत्तर वाली सड़कके बेंगलोंमें महाराज पहिले सियाजी रावका बनवाया हुआ पुराना महल और अन्य लोगोंके मकान तथा दूकानें और अन्य सड़कोंके बगलोंपर शहरके मकान और दूकाने हैं। शहरपनाहके बाहर चारोंओर शहर-तिलयाँ हैं। पश्चिमके फाटकसे बाहर एक बड़ा तालाब है।

राममहल—शहरपनाहके भीतर उत्तर वाली सड़कके दोनों बगलोंमें पिहले सियाजी-राव गायकवाड़का बनवाया हुआ तीन मिल्ला राजमहल है। महलका विस्तार बड़ा है किन्तु उसमें पुराने ढबके छोटे छोटे कमरे तथा घुमावकी सीढ़ियाँ हैं।

नजरबागका महल—राजमहलके पासही पूर्व नजरबाग नामक उत्तम उद्यान है। पूर्व वाली सड़कके बगलमें बागके दक्षिणका फाटक है। बागमें पक्की सड़कें बनी हैं और सांति भांतिके वृक्ष, पौषे तथा फूल उत्तम रीतिसे लगे हैं।

नजरबार्गमें मृत महाराज मल्हारराव गायकवाडका वनवाया हुआ चौमिखिला महरू है। कोई बड़े हािकम अथवा राजा आते हैं तो उसी महलमें उनका स्वागत होता है। उस महलमें महाराजके २ करोड़ रुपयेसे अधिककी जवाहिरात और भूषण रक्खे हुए हैं। महलके निचेकी मिक्किमें मार्बुलका फर्श है। मैं पहरे वालोंसे इजाजत लेकर अपरकी मिक्किंगोंगर बनात लेकिन स्वाहिष्टोंपर बनात

बिछे हैं, किसी जगह गळीचेका फर्श है; िक्सी किसी स्थानमें भांति भांतिके सुन्दर टेवुळ, बेच, पळंग, आळमारी, आइने, सोने चाँदीसे सूपित कुशियाँ इत्यादि सामान रक्खे हुए हैं। छतोंमे सुनहरा रङ्ग दिया हुआ है।

सोने और चॉविकी तोप-पूर्व वाली सड़क दिश्चण बगलमें नजरवागके दिश्चणके फाटक से लगभग २० गज पूर्व एक अस्तवलके मकानमें महाराज मल्हारराव गायकवाड़की बनवाई हुई २ सोनेकी और २ चॉविकी तोपे रक्खी हुई हैं। दो गाडियों पर, जिनमें चॉविके पत्तर जड़े हुए हैं, तीन तीन हाथ लम्बी २ सोनेकी और दो गाड़ियोंगर, जिनमें पीतलके पत्तर जड़े हुए हैं, तीन तीन हाथसे कुछ कम लम्बी २ चॉविकी तोपें रक्खी हैं। उस समय उस अस्तवलमें अनेक गाडियाँ और पंदरह बीस घोड़े थे।

अखाड़ा—नजरबागसे पीछे शहरके पूर्ववाले फाटकके पास अखाडा है, जिसमें समय समय पर हाथी, गेंडे, मैंसे, भेंडे तथा मल्ल लड़ाये जाते हैं। वहाँ घेरेके भीतर एक बड़ा आंगत है। घेरेकी दीवारमें जगह जगह छोटे द्वार वने हैं। दीवारमें लगा हुआ घेरेसे बाहर एक ओर महाराज तथा सरदार लोगोंके वैठनेका मकान और तीन ओर साधारण दर्शकों के वैठनेके लिये ऊँची छत है। आँगतके मध्यकी बड़ी कोठरीमें कई एक छोटे द्वार हैं। हाथियों तथा गड़ोकी लड़ाईके समय आवश्यक होने पर लड़ानेवाले उन छोटे द्वारोंसे आँगनकी कोठरीमें चले जाते हैं अथवा दीवारके छोटे द्वारोंसे बाहर निकल जाते हैं।

हाथीखाना—चम्पानीर फाटकसे उत्तर, उत्तरकी शहरतलीमें हाथीखाना है, जिसमें महाराज खण्डेजीरावके समय लगभग १०० हाथी रहते थे, किन्तु अब बहुत कम हाथी हैं। हमारे जानेके समय उसमें २३ हाथी थे। वहाँ हाथियोंके रहनेके लिये वडा घेरा वना हुआ है।

चम्पानीर फाटकसे थोडीही दूर पर शहरपनाहसे बाहर शेरशाह नामक बडा तालाव है। छड़ीपुरा फाटकके पास वाले सुरसागर नामक बड़े तालावसे उस तालाव तक लोहेकी नल लगी है।

लक्ष्मीविलास महल—शहरसे पश्चिम एक वहे मैदानमे वर्त्तमान बहोदा नरेश महा-राज सर सियाजीराव वहादुरका वनवाया हुआ लक्ष्मीविलास नामक राजमहल है। महारा-जने २७ लाख रुपयेके खर्चसे उस महलको वनवाया है। रेलवे स्टेशनसे वह महल विस्तृत भूमिपर शहरके मकानोंसे ऊँचा देख पडता है। महलका मध्य भाग ११ मिजलका और चारों ओरके भाग तीनमिजले चौमंजिले हैं, जिनमें स्थान स्थानपर बहुत गुम्बज वने हैं।

महलसे ५० गज उत्तर बावलीकी शंकलका नवलखा क्र्प है, उसका पानी धुर्चेकी कलसे उठा करके नालोद्वारा मोतीबाग, नजरवाग तथा शहरके अन्य स्थानोंमें पहुँचाया जाता है। महलके मैदानके पूर्व बगलमें सड़कके पासकी दो मंजिली और तीन मंजिली इमा-रतोंमें महाराजकी न्याय विभागकी कचहरियाँ होती हैं तथा दफतर रहते हैं।

वड़ोदाका राज्य-यह राज्य गुजरात देशके अनेक भागोंमें और काठियावाडमें है। राज्यके ४ डिवीजन अर्थात् विभाग हैं; जिनमेंसे (१) बड़ोदा विभागमें बड़ोदा, चोरंदा, पेटलाद, डभोई आदि ८ सबडिवीजन, (२) काड़ी विभागमें काड़ी, पाटन, बीजापुर बीसनवर, देहगांव, सिद्धपुर, कलोल, महसाना आदि १० सबडिवीजन, (२) नौसारी विभागमे नौसारी, टोनगढ़ इत्यादि ८ सबिडिवीजन, और (४) अमरेछी विभागमे अमरेछी, ऊखमण्डल, धारी इत्यादि ५ सबिडिवीजन हैं। इनमें अमरेछी विभागके अतिरिक्त, जो काठियावाड़में हैं, अन्य तीनों विभाग अङ्गरेजी राज्य और बड़ोदाको कर देनेवाले छोटे प्रधानोंके राज्योंमें मिले हुए हैं। बड़ोदाके राज्यका क्षेत्रफल ८२२६ वर्गमील है। राज्यसे महाराजको वार्षिक मालगुजारी एक करोड़४० लाख रुएये आती है। बड़ोदा राज्यकी आमदनी हैदरावादको छोड़ करके हिन्दुस्तानके सम्पूर्ण देशी राज्योंकी आमदनीसे अधिक है। बड़ोदाके महाराजको अङ्गरेजी गर्वनमेन्टको 'कर' नहीं देना पड़ता है। बम्बई हातेके अन्य देशी राजाओंके समान यह वम्बईके गर्वनरके अधीन नहीं हैं; वह भारतवर्षके गर्वनर जनरलके अधीन हैं। बड़ोदाका राज्य खुला हुआ मेदान है। उसमें सरस्वती, सावरमती, माही, नर्मदा, तापती, पूर्ता, केम इत्यादि बहुतसी निद्यां बहती हैं। काठियावाड़के अमरेली विभागका ऊखमण्डल सबिडिवीजन, जिसमें द्वारिका है, तीन ओरसे समुद्रसे घेरा हुआं है। राज्यके प्रायः सब मागों अच्छे अच्छे जलाशय और देवमन्दिर हैं। राजिपपला पहाड़ियोंके अतिरिक्त राज्यके किसी मागमें पहाड़ियोका कोई सिल्लिला नहीं है। काठियावाड़के ऊखमण्डल सबिडिवीजनको छोड़ करके राज्यकी प्राय: सब मूमि उपजाऊ हैं। वड़ीदाके राज्यमें कपास बहुत होती है।

नीसारी सविडवीजनके सोनागढ़ और सालेरमें २ पहाड़ी किले हैं सोनागढ़से १० मील दक्षिण रूपागढ़ भी पहाड़ी किला है, किन्तु उसमें फौज नहीं रहती है। इनके जलावे डभोई, वहादुरपुर और चम्पानीरमें भी किले हैं। बढ़ोदा राज्यका सोजित्रा गाँव चाकूके लिये, डभोई पगड़ी और सारीके लिये और पाटन छुरी तथा मिट्टीके वर्तनके लिये प्रसिद्ध है।

वड़ोदाके राज्यमें कई मेले होते हैं;—बड़ोदा विभागमें तर्मदाके किनारेपर चन्द्रोदयमें कार्त्तिक और चैत्रकी पूर्णिमाको, राजपुताना मालवा केलनेपर कलोलके स्टेशनसे १४ मील पश्चिम काडी विभागके काडी कसबेमें सालमें कई वार, सिद्धपुरसे ८ मील दक्षिण काडी विभागके कँझा कसबेमें वर्षमें एक बार और वीरमगाँवसे २५ मील दूर काडी विभागकेपाटन सवडिवीजनमें बचराजीके मन्दिरके पास आश्विनमें मेला होता है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बड़ोदाके राज्यसे २४१५३९६ मनुष्य थे; अर्थात् १२५२९८३ पुरुष और ११६२४१३ क्रियाँ। इनमें २१३७५६८ हिन्दू, १८८७४० मुसलमान, ५०३३२ जैन, ३९८५४ जङ्गली जातियाँ, ८२०६ पारसी, ६४६ क्रस्तान, ३६ यहूदी, ११ सिक्ख और ३ अन्य थे। इनमें सैकड़े पीछे ९३ गुजराती भाषा नाले, ३६ उर्दू भाषा नाले, २ महाराष्ट्री भाषा नाले और १३ अन्य भाषा नोलनेनाले थे। उस समय बडोदा राज्यके हिन्दूकी जातियोंमेंसे नीचे लिखी हुई जातियोंके लोग इस भाँति पढ़े हुए थे;—प्रति हजारमें ७९० प्रभु और ८७ उस जातिकी क्षियाँ; ७७६ वनिया और ११ उनकी क्षियाँ, और ५५९ ब्राह्मण और २४ ब्राह्मणी।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय बडोदा राज्यमें १९५४३९० हिन्दू थे; जिनमें ३९१९८४ कुन्वी, १३८५०६ ब्राह्मण, ७९८५३ राजपूत, ५७०२७ बनिया,१४८३५ मलाह इत्यादि और शेषमें अन्य जातियोंके लोग थे।

बड़ोदा राज्यके शहर और कसबे जिनमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १०००० से अधिक मनुष्य थे, बड़ोदा विभागके बड़ोदा शहरमें ११६४२०, पेटलादमें १५५२८ डमोईने १४५३९, सोजित्रामें ११४१२ और वासोमे १०३७१, काडी विभागके पाटनमें ३२६४६, वीसनगरमें २१३७६, काडीमें १६३३१, सिद्धपुरमें १६२२४,वाडनगरमें १५९४१ और ऊँझामें १९८८७, नौसारी विभागके नौसारीमें १६२७६, और अमरेळी विभागके अमरे-ळीमें १५६५३।

वहीदाके-राज्यमें कपडे और लोहेकी चीजें तथा मिट्टीके वर्तन वहुत तैयार होते है। सैकडो आदमी दङ्गल कुस्तीके पेशे करते हैं। राज्यमें ३५ से अधिक अस्पताल हैं। राज्यके ५११ स्कूलोंमें ५४००० से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें बम्बेकी यूनिवरसिटीके अधीन एक कालिज है। लडकियोंके ४२ स्कूलोंमें लगभग ५०००लड़िकयाँ और खियोंके ५स्कूलोंमें लगभग २२० खियां पढ़ती हैं।

वडोदा राज्यके मामूळी सैनिक विभागमें ३८ तोषें, स्रोने और चाँदीकी ४ तोषे, १५४ गोलन्दाज, आरटिल्सीकी २ बैटरी, २४० घोड़सवार सेना, और पैदलकी ६ रेजीमेण्ट है। ये सब सेना अङ्गरेजी तरीकेसे सिखलाई गई हैं। इनके अलावे गैर मामूली फीजमे लगभग ४४०० सवार और १८०० पैदल है। प्रतिवर्ष मामूली फीजमें लगभग ७५०००० रुपये और गैर मामूली फीजमें लगभग २८००००० रुपये खर्च पहते है।

इतिहास—नडोदाके राजा लोग गायकवाड़ कहलाते है, जिसका अर्थ गायका पार्लन वाला है। उनको अङ्गरेजी गवर्नमेण्टकी ओरसे २१ तोपोकी सलामी मिलती है। बडोदाके किसी राजाने किसी समय अङ्गरेजोके विरुद्ध युद्ध नहीं किया था। सन् १७२०—१७२१ में केरूजीराव पटेलके पुत्र दामाजी पटेलने वालापुरकी लडाईमें वडी वीरता दिखलाई। महाराज शिवाजीके पौत्र साहूजीने, जिसकी राजधानी सतारा था अपने सेनापित खण्डेराव धव रेके मुखसे दामाजीकी प्रशंसा मुनकर उनको शमशेर बहादुरकी पदवीसे भूपित करके अपना सहायक सेनापित बनाया। थोडेही दिनोंके वाद दामाजीका देहान्त होगया, तव उनके भतीजे पीलाजी राव गायकवाड़ उनके पदपर नियुक्त होकर सेनापितके पुत्र ज्यम्बक धवरेके सहा- यक सेनापित वने।

सन् १७३१ में ज्यम्बक धनरे और पीछाजी पूनाके पेशवाके शत्रु महाराष्ट्रोंमे मिलकर पेशवाके विरुद्ध खड़े हुए । तारीख पहिछी अपरैलको बढ़ोदाके पास छड़ाई हुई, जिसमें ज्यम्बक धनरे मारा गया और उसकी सेना परास्त हुई। उसके पश्चात् ज्यम्बकका वचा पुत्र यश्वन्तराव सेनापित बनाया गया और पीछाजीको सेना खास खेलकी एक और पद्वी मिछी । शमशेर बहादुर और सेना खास खेल ये दोनो उपाधिया अबतक बड़ोदाके राजवंशमे चली आती है। पीछाजीने बादशाही अफसरोको संग्राममे परास्त करके गुजरातके बहुतसे प्रधान नगरोको अपने अधिकारमे कर लिया।

सन् १७३२ में मुगल वादशाहके कर्मचारी जोधपुरके राजा अभयसिंहने पीलाजी-रावको छलसे मारडाला । उस समय पीलाजीके दो पुत्र थे, दामाजी और प्रतापराव, जिनमें-से बड़े पुत्र दामाजी उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने अपने ३६ वर्षके अधिकारमें मुगलोंसे सम्पूर्ण गुजरात देश छीन लिया था । सन् १७३२ में पीलाजीके भाई महाजी गायकवाड़ने वड़ोदा नगरको अपने अधिकारमे कर लिया, तबसे वह शहर गायकवाड राजाओंकी राजधानी है। सयाना होने पर यशवन्तराव सेनापितके योग्य नहीं था; इसिलेये धवरेवंशके स्थान पर दामाजी सेनापित नियत हुए । दामाजीने सताराकी ताराबाईकी, जो अपने पोतेको पेशवाकी अधीनतासे निकाल कर स्वतन्त्र बनानेका उद्योग करती थी, सहायता की; किन्तु पेशवाने दामाजीको छलसे पकड लिया। जब दामाजीने "राजकर" का ६५ लाख वकाया रुपया और अपने भिवष्यजीतका आधा भाग देनेको इकरार किया तब पेशवाने उत्तको छोड़ दिया। उसके दूसरे वर्ष दामाजीने अपने अधिकारमें किये हुए काठियावाड देशका एक भाग पेशवाको दे दिया और आवश्यक समयमें पेशवाकी सहायता करनेका एकरार किया। सन् १७५३ में अहमदाबाद जीता गया; उसकी मालगुजारीको दामाजी और पेशवाने बांट लिया। सन् १७६१ में पानीपतकी छढ़ाईके समय एक बड़ी सेना दामाजीके अधीन थी। दामाजीने अपने राज्यको बहुत बढ़ाया। सन् १७६८ में उनका दहान्त होगया।

दामाजीकी ३ स्त्रियां थीं; -पहिली स्त्रीके पुत्र गोविन्दराव, दूसरीके पुत्र सियाजीराव और फनहसिंह; और तीसरी स्त्रीके पुत्र मानाजी थे। इनमें सियाजी और फतेहसिंह बड़े पुत्र थे।दामाजी की घट्युके समय गोविन्दराव पूनामें थे। वह माधवराव पेशवाको नजर देकर अपने पिताके उत्तराधिकारी बने। उधर बुद्धिमान फतहसिंहने अपने भाई सियाजीरावको बड़ोदाकी गद्दी पर वैठा दिया और पूनामें जाकर उनको राजा स्वीकार करनेके लिये पेशवा माधवरावसे विनय किया। माधवरावने परस्परके झगड़ेसे उनके वल घटानेके निमित्त सियाजीको राजा स्वीकार कर लिया। गोविन्दराव और फतहसिंहका परस्पर झगड़ा होने लगा। सन् १७८९ में जब फतहसिंहका देहान्त होगया, तब मानाजी पेशवाको नजर देकर सियाजीरावके राज्यका प्रवन्ध करने लगे। सन् १७९३ में मानाजीकी मृत्यु होने पर गोविन्दराव उत्तराधिकारी बने, जिनको पेशवाने अहमदाबादके जिलोंकी मालगुजारीका अपना भाग ठेका दे दिया। सन् १८०० में गोविन्दरावके देहान्त होने पर पेशवाने उनके पुत्र आनन्दरावको उत्तराधिकारी स्वीकार किया।

सन् १८१५ में जब बढ़ोदांके राजपूत प्रसिद्ध गङ्गाधर शास्त्री मारे गये तबसे पेशवा और गायकवाढ़के बीचका सम्बन्ध टूट गया । पेशवाने केवल ४ लाख रुपये वार्षिक खिजाब स्वीकार करली । गायकवाढ़ स्वतन्त्र बन गये । सन् १८१७ में अङ्गरेजोने पेशवाको परास्त किया; इस समयसे गायकवाढ़ अङ्गरेजोंके करद मित्र बने ।

सन् १८१९ में आनन्दराव गायकवाड़के देहान्त होने पर उनके छोटे भाई सियाजी-राव और सन् १८४७ में सियाजीरावकी मृत्यु होने पर उनके बढे पुत्र गणपितराव राज्या-धिकारी हुए। सन् १८५६ में गणपितरावके अपुत्र मरनेपर उनके भाई खांडेरावको राज-सिहासन मिला। सन् १८५७-५८ के बळवेके समय खांडेराव गायकवाड़ने अङ्गरेजी सरकारकी सहायता की, इस लिये उनकी खिराज, जो ३ लाख रुपये थे, सब माफ कर दी

्र राजा तर्वार जरतेक अवस्थित संहर्छ कड् वर्षीतक ्राम सल्हाररावने सांने जॉपोना ४ तीप, होरेका हार, हीरेका पगड़ी, तदे वर्मुल्य वस्सु बनाकर अपनी उदारताका सूत्र परिचय दिया। उससे बहुत

मुजन असंतुष्ट होगई; राज्यमें अप्रवध फैला । उनके राज्यके ३ वर्षके भीतरही अङ्गरेजी गव-

नेमेंटने उनके अप्रबंधके विचार करनेके छिये एक कमीशन नियत किया। कमीशनकी रिपोर्ट देनेपर भारत गवर्नमेण्टने आज्ञा दी कि महाराज मल्हारराव १७ महीनेके भीतर अपना प्रचन्ध सुधारैं। उस अवधिके भीतरही सन् १८७४ में मल्हाररावपर जङ्गरेजी रेजी-डेण्ट कर्नल आर फेअरको विप देनेके उद्योग करनेका सन्देह हुआ । उसकी जॉॅंचके लिये ६ मेम्बरोका एक कमीशन नियत हुआ, जिनमेसे ३ ने महाराजको दोषी कहा। भारत गवर्नमेण्टने मल्हाररावको राज्यकार्यमें अयोग्य समझ कर सन् १८७५ की २२ वी अपरै-लको पदच्युत करके मदरास भेज दिया । अड़रेज गवर्नमेण्टकी आज्ञासे महाराज खांडेरावकी विधवा महारानी यमना बाईने खानदेशके एक छोटे गाँवके एक साधारण ऋपकके पुत्र गोपालरावको दत्तक पुत्र बनाया। बढोदा राज्यके नियत करनेवाले पीलाजीरावके पुत्र और दामाजीरावके छोटे माई प्रतापराव थे, जिनके वंशधर गोपालराव हैं। जब दामाजीराव बडोदाके राजा हुए तब उनके माई प्रतापराव अपनी हीन आर्थिक अवस्थाके कारण खान-देशके किसी गाँवमे जा बसे। प्रतापरावसे पाँचवी पीढीमें काशीराव हुए, उन्हीके पुत्र गोपालराव हैं। सन् १८७५ की १७ वीं मईको गोपालराव वड़ोदाके सिंहासनपर वैठाये गये, जो महराज सर सियाजीराव गायकवाड सेना खास खेल श्रमशेर वहादर जी० सी० एस० आई० के नामसे विख्यात हुए हैं। सन् १८८१ में उनको राज्यकार्यका पूर्ण अधिकार मिछ गया । महाराजकी अवस्था ३१ वर्षकी है । यह अङ्गरेजी आदि विद्याओं में अति निपुण है । कई वार विलायतसे हो आये हैं। इनके राज्यमे विद्याकी वड़ी उन्नति हुई है। प्रति वडे गाँवोंसे एक स्कूल कायम होनेका प्रवन्ध हुआ है।

# चौबीसवां अध्याय।

**─~\*}**\*\***<**\*~

(बम्बई हातेके गुजरात देशमें) डाकौर, गोधड़ा, कांवे, नड़ियाद, खेड़ा और अहमदाबाद।

### डाकौर।

वड़ोदाके रेलवे स्टेशनसे २२ मील उत्तर कुछ पश्चिम आनंद जंक्शन है, जहाँसे पूर्व कुछ उत्तर रेलवे लाइन अमरेठ, डाकौर, गोधडा, दोहड इत्यादि स्टेशन होकर रतलाम जंक्शनको गई है (अहमदाबादके रेलवेकी फिहारिस्तमें देखिये)। बडोदा और आनंदके बीचमे माही नदीपर रेलवेका पुल मिलता है। आनन्द 'जंक्शनसे पूर्व कुछ उत्तर १४ मील अमरेठ कसवेका रेलवे स्टेशन हैं। खेड़ा जिलेमें अमरेठ एक कसवा है, जिसमे सन् १८९१ की मतुष्य-गणनाके समय १५६३८ मतुष्य थे। अमरेठसे ५ मील और आनन्द जंक्शनसे १९ मील डाकौर कसवेका रेलवे स्टेशन हैं। वम्बई हातेमे गुजरात प्रदेशके खेडा जिलेमें (२२ अंश, ४५ कला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ११ कला, पूर्व देशान्तरमें) डाकौर एक छोटा कसवा तथा तीथेस्थान है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय डाकौरमें ७७७१ मनुष्य थे; अर्थात् ७४०१ हिन्दू, ३५४ मुसलमान, ८ जैन, ५ पारसी और ३ अन्य । डाकौरमें एक तालाब, जिसको गोमती तड़ाग कहते हैं; रणछोड़ भगवान्का वड़ा मन्दिर; त्रिविक्रमजीका मन्दिर; एक अस्पताल और पोष्टआफिस है। डाकौर पश्चिमी भार-तमें यात्राका एक प्रधान स्थान है। वहाँ मन्दिरोंमें भगवान्के भोगरागका बड़ा प्रवंध रहता था। प्रतिमहीनेमें वहाँ बहुतसे यात्री जाते हैं। कार्तिककी पूर्णमाको वहाँ बड़ा मेला होता है, जिसमें लगभग १००००० मनुष्य जाते हैं।

डाकौरकी कथा—ऐसा प्रसिद्ध है कि बुढ़ानभक्त नामक एक न्राह्मण, जिसको रामदास भी कहते हैं, डाकौरमें रहता था। वह प्रतिवर्ष गोमती द्वारिकामें जाकर बड़ी श्रद्धा, भक्तिसे रणछोड़जीका दर्शन किया करता। संवत् १२७२ (सन् १२१५ ईस्वी) में रणछोड़ भगवान्ने उससे कहा कि है विप्र! तुम अति दृद्ध होगये; इस लिये यहाँ आनेमें तुमको छेश होता है। तुम आधीरातके समय गाड़ा लेआओ, में तुम्हारे संग तुम्हारे नगरमे चल्ल्गा। तुम वहाँही हमारा दर्शन करते रहना। भगवान्की आज्ञानुसार वह नाह्मण आधीरातमें गाडा लाया। रणछोड़जीकी मूर्त्त गाड़ापर विराजमान हुई। नाह्मण गाड़ा लेकर डाकौरमे पहुँचा।

मोर होनेपर गोमतीद्वारिकाक पुजारी छोग बुढ़ानमक्तपर सन्देह करके रणछोड़जीको खोजते हुंए डाकौरकी ओर दौड़े। रणछोड़जीने बुढ़ानमक्तसे कहा कि द्वारिकाके पुजारी आते हैं; तुम मुझको ताछाबमें छिपा दो। ब्राह्मणने वैसाही किया। पुजारियोंने जब बुढ़ान मक्तके गृहमें मूर्तिको नहीं पाया; तब ताछाबमें माछेसे टटोछकर मूर्तिको निकाछ छिया। साछेकी नोकका चिह्न मूर्तिके किट स्थानमें देख पड़ता है। बुढ़ानमक्तने पुजारियोंसे कहा कि तुम छोग मुझसे मूर्तिके बराबर सोना छेकर इसको छोड़ दो। पुजारियोंने छोभवश यह बात स्वीकार की। ब्राह्मण बहुतसा सोना छाकर मूर्तिको तौछने छगा, किन्तु मूर्तिका पछरा नहीं उठा। जब रणछोड़जीके स्वप्नके अनुसार उसने सब सोनेको पछरसे उतारकर अपनी क्रीके कानकी बारी उस पछरेपर रक्खी, तब मूर्तिका पछरा उठ गया।

इस समय रणछोड़जीने पुजारियोंको स्वप्न दिया कि तुम छोग यहाँसे चले जाओ। गीमतीद्वारिकामें गोमतीगङ्गाका माहात्म्य रहेगा। छाडुवा गॉवके पास पृथ्वीके गर्भमें एक मेरी मूर्ति है। तुम छोग उसको निकाछकर बेटद्वारिकामें स्थापित करो। मैं नित्यही ७ पहर डाकै। से शौर १ पहर बेटद्वारिकामें निवास करूँगा। पुजारियोंने भगवानकी आज्ञानुसार छाडुवा गॉवसे मूर्तिको छाकर बेटद्वारिकामें स्थापित किया। एक दूसरी मूर्ति गोमतीद्वारिकामें स्थापित किया। एक दूसरी मूर्ति गोमतीद्वारिकामें स्थापित की गई।

गोधङ्ग ।

हाकीरके रेलवे स्टेशनसे २० मील (आनन्द जंक्शनसे ४९ मील) पूर्व कुछ उत्तर और बड़ोदा शहरसे सड़कद्वारा ५२ मील पूर्वीत्तर गोधड़ाका रेलवे स्टेशन है। एक सड़क नीमच छावनीसे गोधड़ा होकर बड़ोदा शहरको गई है। वम्बई हातेके गुजरात देशमें (२२ अंश, ४६ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ४० कला पूर्व देशान्तरमें) पंचमहाल जिले तथा रेवाकण्ठाके पोलिटिकल एजेंसीका सदर स्थान और जिलेमें सबसे बड़ा कसवा गोधड़ा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाक समय गौधड़ामें १४६९१ मनुष्य थे; अर्थात् ७५३३ मुसलमान, ६४५२ हिन्दू, ५२५ जैन, १०९ एनिमिष्टिक, ४६ पारसी और २६ क्रस्तान। गोघडा कसनेके आसपास जंगल है। गोघड़ामें एक अस्पताल, ३ स्कूल, एक मातहत जेलखाना और सरकारी कचहारियाँ हैं। कसनेके पास एक वडा तालाव है, जिससे धानके खेत पटाये जाते है। गोघडासे ४५ मील पूर्व रेलवे स्टेशनके पास पंचमहाल जिलेका दोहड कसना है।

पंचर्गहाल जिला—यह गुजरात देशके पूर्वी विभागमे वारियां राज्य द्वारा दो भागों में विभक्त है। दक्षिण-पश्चिम वाले भागके उत्तर लोनवाल, सुन्य और संजेलिके राज्य, पूर्व धारियां राज्य, दक्षिण बंदोदाका राज्य और पश्चिम वंदोदाका राज्य और माही नदी है, नदीं के वाद खेला जिला है और पंचमहाल जिलेके पूर्वीत्तर वाले भागके उत्तर चिलकारी और कुशालगढ़का राज्य; दक्षिण-पूर्व मालवा देश और अनासनदी, दक्षिण ओर पश्चिम मालवा और पश्चिम सुन्थ, सजेली और बारियां राज्य है। जिलेका सदर स्थान गोधला है। जिलेके गोधला, कलोल और देहद ये तीन सविद्योजन हैं। जिलेके मन्य भागमें खास करके जङ्गल है। जिलेकें १,५०० फीटसे अधिक ऊँची कोई पहाली नहीं है। पंचमहाल जिलेमें गुजराती भाग प्रचिलत है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय पंचमहाल जिलेके १६१३ वर्गमोलमें २५५४७९ मनुष्य थे, अर्थात् '१५९६२४ हिन्दू, ७७८४० जङ्गली जातियां, १६०६० ससलमान, १८६७ जैन, ४४ क्रस्तान, ३० पारसी, ७ यहूदी और ७ अन्य । हिन्दुओमे ८१७३७ कोली, ६०८६ ब्राह्मण, ५५५४ कुन्वी, ५५९५ राजपूत, ५०२३ महारा, २१७७ चमार, १८५८ नापित (नाई) और वाकी में अन्य जातियोके लोग थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पंचमहाल जिलेके कसवे गोधलामे १४६९१ और दोहदमे १२९३५ मनुष्य थे।

इतिहास-पचमहाल जिलेका इतिहास चम्पानेरके इतिहासमे शामिल है। चम्पानेर अन्न पुराने शहरका खण्डहर है। लगभग सन् ३५०से लगभग सन् १३०० ई० तक चंपानेर अनिहल्लाख़के तोमर राजपूतोंका किला था। उसके पश्चात् सन् १४८४ तक चम्पानेर और उसके चारांआरेका देश चौहान राजपूतोंके अधिकारमें था। सन् १४८४ से सन् १५३६ तक चम्पानेर गुजरातकी राजधानी था। सन् । १५३५में दिल्लीके हुमायूने चम्पानेर शहरको ल्हा। सन् १५३६ में अहम राजाद गुजरातकी राजधानी बना। १८ वीं सदीमें महाराष्ट्रोंने जिलेको अपने अधिकारमें कर लिया। सन् १८५३ में अङ्गरेजी प्रवन्ध हुआ। सन् १८६१ में सिंधियाने अङ्गरेजी गर्वनेमेण्टसे झांसीके पासकी मूमि लेकर पंचमहाल उनको दे दिया। वह देश रेवाकण्ठाके पुलिटिकल एजेण्टके अधीन रक्ला गथा। सन् १८०० में पंचमहाल एक अलग जिला कायम हुआ। एक समय गोधड़ा कसवा अहमदाबादके मुसलमान वाद-शाहोंके राज्यके एक भागका सदर स्थान था।

#### कांबे।

आनन्द जंक्शनसे दक्षिण-पश्चिम १४ मीलकी रेलवे शाखा पेटलाद तक गई है। पेटलाद बढोदाके राज्यमें सबिडवीजनका सदर स्थान और एक तिजारती कसवा है, जिसमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १५५२८ मनुष्य थे, अर्थात् १०९८२ हिन्दू, ४२०२ मुसळमान, ३१८ जैन, २० पारसी और ५ क्रस्तान । वहाँ पुलिस-स्टेशन, जेलखाना, स्कूल, कष्टम हौस और बहुतसी सराय हैं।

पेटलाद कसबेसे १५ मील दक्षिण-पश्चिस बम्बई हातेके गुजरात देशमें कांबेकी खोड़ीके शिरके पास (२२ अंश, १८ कला, ३० विकृला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ४० कला पूर्व देशान्तरमे) माही नदीके मुहानेसे उत्तर कांबे नामक देशी राज्यकी राजधानी कांबे कसबा है, जिसको खम्भातभी कहते हैं। अ

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कांचे कसवेमें ३१३९० मनुष्य थे, अर्थात् १५२७३ पुरुष और १६११७ स्त्रियां । इनमे २०९५२ हिन्दू, ७४६६ मुसलमान, २८२५ जैन, १३५ पारसी और १२ क्रस्तान थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह ( बडोदा राज्यको छोड करके ) वश्वई हातेके देशी राज्योंमें ६ वॉ कसवा है ।

पहिले कसबेके चारों और ईटोंकी दीवारका ३ मीलका घरा था। अब तक किसी किसी जगह दीवारके हिस्से और उसके पासके टावर देखनें में आते हैं। नवाबका महल, जिसकी बनावट अच्छी नहीं है, अच्छे प्रकारसे मरम्मत है। महम्मदशाहके राज्यके समय सन् १३२५ की बनी हुई जामामसिजद है, जिसमें जैन मिन्दरके खम्मे लगे हुए हैं। बहुतेरी इमारतों के खण्डहर काबेके पूर्वके विभवको जनाते है। कावेमें लकडी और पत्थरकी चीजें अच्छी तैयार होती हैं। वहाँ के बने हुए भूषण वहुत सुन्दर होते हैं। वहाँ समुद्रके साधारण ज्वारका पानी २५ फीट और बड़े ज्वारका पानी ३३ फीट ऊँचा होता है; इस कारणसे वहाँ जहाजोंके आनेमें बड़ा भय रहता है और माही तथा सावरमती नदीकी मिट्टी आनेसे कांवे-की खाडीमें पानी कम होगया है, इस लिये कांवे कसबेके पास जहाज नहीं आसकते, इन्हीं कारणोंसे कांवेकी तिजारत अब घट गई है।

कांवेका राज्य-गुजरातके पश्चिमी भागमें कांवेकी खाडीके पास कांवेका राज्य है। इसके उत्तर खेड़ा जिला, पूर्व खेडा जिला और बडोदा राज्यका पेटलाद सबडिवीजन और दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम कांवेकी खाड़ी है। बड़ौदाके राज्य और अङ्गरिजी राज्यके कई गाँव कांवेके राज्यके भीतर तथा कांवेके राज्यके चन्द गाँव अङ्गरेजी राज्यके खेडा जिलेमें है। देश खुला हुआ मैदान है। मूमि उपजाऊ है। गुजराती भाषा प्रचलित है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कांबे राज्यके ३५० वर्गमील क्षेत्रफलमें २ कसबे ८३ गाँव और ८६०७४ मनुष्य थे, अर्थात् ७०७०८ हिन्दू, १२४१७ मुसलमान और २९४९ अन्य । कांबेके नवाव मुगल खानदानके सीया मुसलमान है। उनको अङ्गरेजी गवर्नमण्टकी ओरसे ११ तोपोंकी सलामी नियत है। नवाबको लगभग ६२५००० रुपया वार्षिक मालगुजारी आती है, जिसमेसे महसूल इत्यादि छोड करके २६००० रुपये अङ्गरेज महाराजको राज कर दिया जाता है। उनका सैनिक बल २०० सवार और ९०० पैदल है। नवाब जाफरअलीखाँ साहब बहादुर, जिनकी अवस्था लगभग ४२ वर्षकी है, कांबेके वर्त्त-मान नवाब है।

क्ष पेटलाद्से कांवे तक रेलवे वनगई। पेटलाद्से १८ मील कांवेका रेलवे स्टेशन है।

इतिहास—एक मुसाफिरने सन् ९१३ में कांबेको देखा था। जान पडता है कि ११ वी भीर १२ वीं सदीमें कांबे अनिहलवाडा राज्यके प्रधान वन्दरगाहों में एक था। सन् १२९७ में जब मुसलमानें अनिहलवाडा राज्यको जीता तब कांबे हिन्दुस्तानके सबसे बढे धनी कसबों में एक था। सन् १३०४ में दिल्लों अलाउदीनेन कांबे कसबेको लूटा और वहाँ क मिन्द्रों को बरवाद किया। १५ वीं सदीमें गुजरातके गुसलमान बावजाहों के अधीन गुजरातकी एक्नातके साथ कांबेको फिर उन्नति हुई। १६ वीं सदीके आरम्भे वह भारतवर्षमें तिजार-तका एक प्रधान केन्द्र बना था। सन् १६१३ में जन अङ्गरेज लोग आये, तब पोर्चुगाल और हालेण्डवाले अपनी अपनी कोठो वहाँ कायम कर चुके थ। पीले स्रतकी बढती होनेसे कांबेकी घटती आरम्भ हुई। कांबेके वर्त्तमान नवावका मूल पुरुपा मोमिनलां गुजरातके अन्तिम गवर्नरसे पहिले गुजरातका गवर्नर था। उस समय मोमिनलांका दामाव निजामलाँ कांबेका हाकिम था। सन् १७४२ में मोमिनलांके मरनेपर उसके पुत्र मुफ्तका-रलाँने दगासे निजामलाँको मार कर कांबेको अपने अधिकारमें कर लिया। १८ वीं सदीमें महाराष्ट्राने कांबेको लुटा था।

# ें निड़ियाद ।

आनन्द जंक्शनसे ११ मीछ ( घडीदा शहरके स्टेशनसे ३३ मीछ ) पश्चिमोत्तर, और अहमदावादके रेछवे स्टेशनसे २९ मीछ दक्षिण-पूर्व निडयादका रेछवे स्टेशन हैं। वस्वई हातेके गुजरात प्रदेशमें (२२ अंश, ४० कछा, ४५ विकछा उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ५५ कछा, २० विकछा पूर्व देशान्तरमें ) खेडा जिछेमें निडयाद सविडवीजनका सहर स्थान और उस जिछेमें सबसे बडा कसवा निडयाद है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय निष्यादमें २९०४८ मनुष्य थे, अर्थात् १५०४२ प्रुरुष और १४००६ स्त्रियाँ । इनमें २४८४१ हिन्दू, ३८७४ मुसलमान, २३२ जैन, ५२ पारसी और ४९ कृस्तान थे।

नड़ियादमें सवजजकी कचहरी, खफीफा कचहरी, एक हाईस्कृळ, एक अस्पताल और एक रुईका फल कारखाना है। वहाँ तम्बाकू और घीकी वड़ी तिजारत होती है।

### खेड़ा।

निवादसे ११ मील ( बडोदा शहरसे ४४ मील ) पश्चिमोत्तर और अहमदावाद जंक्शनसे १८ मील दक्षिण-पूर्व महम्मदावादका रेलवे स्टेशन है । सन् १४७९ में अहमदा-बादके महम्मद वेगडाने महम्मदावादको वसाया था । उसकी वनवाई हुई भवंरवावली महम्मदावादमें विद्यमान है । वह वावली ७५ फीट लम्बी और २५ फीट चौडी है । चक्करदार सीढ़ियोसे नीचे जाना होता है । नीचे ८ कमरे बने हुए हैं । वावलीमें पत्थरकी २ महरीवियाँ हैं, जिनमें वादशाहका झूलन लगता था ।

महम्मदावादके स्टेशनसे ५ मीठ दक्षिण-पश्चिम खेडा कसवे तक सुन्दर सडक वनी है। वस्बई हातेके गुजरात प्रदेशमें (२२ अंश, ४४ कछा, ३० विकछा उत्तर अक्षाश और ७२ अंश, ४४ कछा, ३ विकछा पूर्व देशान्तरमें ) जिल्लेका सदर स्थान खेड़ा कसवा है, जिसको कैरा भी कहते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय खेड़ा कसबेमें १०१०१ मनुष्य थे,अर्थात्६४९७ हिन्दू, २१९० जैन, १३९२ मुसलमान, १२ सिक्ख और १० हम्त.न ।

खेड़ा कसनेमें सरकारी कचहारियों के मुन्दर मकान बने हुए हैं। कचहरी के पास एक बड़ा जैन-मिन्दर; पूर्व वाले फाटक के बाहर जेलखाना और दक्षिण के फाटक के बाहर घड़ी का युर्ज और लाय मेरी है। इनके अलावे खेडामें १ अस्पताल और चार पांच सरकारी स्कूल है। खेड़ा जड़की मुहक मे के कलक्टरका सदर स्थान है। वहाँ उस मुहक मे के हाकि में के मकान बने हुए हैं। खेड़ा में सारी और देशी लोगों के पहने ने क कपड़े बहुत लागे जाते हैं।

खेडा जिला—गुजरातके उत्तरीय विभागमें खेड़ा जिला है। इसके उत्तर अहमदाबाद जिला और एक छोटा देशी राज्य; पश्चिम अहमदाबाद जिला और कांवेका राज्य और दक्षिण तथा पूर्व माही नदी और बडोदाका राज्य है। जिलेमें गुजराती भाषा प्रचलित है।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाक समय खेडा जिलेके १६०९ वर्गमील क्षेत्रफलमें ८०४८०० मनुष्य थे, अर्थात् ७२०८६६ हिन्दू, ७२९५४ मुसलमान, ९६०३ जैन, १०४१ इस्तान, १३१ पारसी, ७ यहूदी और १९८ पहाड़ी जातियाँ इत्यादि । हिन्दुओं में २७९३४४ कोली (खेतिहर), १४३१५१ कुन्वी (खेतिहर), ४२८०० महारा और धर, ४१४९९ ब्राह्मण, २५७७३ राजपूत, १०८७४ चमार, १०८५९ हजाम, ८९८२ कुम्भार और वालीमें अन्य जातियों के लोग थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय खेडा जिलेके कसवे निडयादमें २९०४८, अम• रेडमें १५६३८, कपडवंजमें १४८०५, बोरसादमें १२१५९] और खेड़ामें १०१०१ मनुष्य थे। डाकीर कसवा भी इसी जिलेम है।

इतिहास—खेडा कसवा वहुत पुराना है। छोग कहते हैं कि यह महाभारतके समयमें था। ताम्बेक दानपत्रसे निश्चय होता है कि ५ वीं सदीमें खेडा विद्यमान था। सन् ७४६ से सन् १२९० तक खेडा जिछा राजपूत राजाओं के अधिकारमे था, जितमें अनिहलवाड़ा के राजा अधिक प्रसिद्ध थे। १४ वी सदीके अन्तमें खेडा जिछा अहमदाबादके मुसलमान के अधीन हुआ। सन् १५७३ में अकबरने उसको छे छिया। सन् १७५० से उस जिछेमें महाराष्ट्र और मुसलमान स्वेदार परस्पर झगड़ा करते रहे। सन् १७५३ में दामाजीराव गायक वाड़ने खेड़ा कसवे और जिछको जीता, तब पेशवा तथा गायकवाड़ने जिछको बाँट छिया। अङ्गरेजी सरकारने सन् १८०२ में पेशवासे खेड़ा जिछको हिस्सा, सन् १८०३ में आनन्दराव गायकवाड़ने खेडा कसवा और खेड़ा जिछको एक भाग और सन् १८०३ में गायकवाड़ने खेड़ा जिछका शेष भाग छे छिया। सन् १७३० तक खेड़ा कसवेकी छावनीमें अङ्गरेजी सेना रहती थी।

अहमदाबाद ।

महम्मदाबासे १८ मील (बम्बई शहरके कुलावाके स्टेशनसे ३१० मील) उत्तर अहम-दाबादका रेखवे स्टेशन है। बम्बई हातेके गुजरात प्रदेशमें साबरमती नदीके बार्ये अर्थात् पूर्व किनारेपर (२३ अंश, १ कला, ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ३८ कला ३० विकला पूर्व देशान्तरमें ) जिलेका सदर स्थान और जिलेमें सबसे बड़ा शहर अहम-दाबाद है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समये फीजी छावनीके साथ अहमदावाद शहरमें १४८४१२ मनुष्य थे, अर्थात् ७६६३० पुरुप और ७१७८२ खियाँ। इनमें१०२६१९ हिन्दू, ३०९४६ मुसलमान, १२७४७ जैन, १०३१ क्रस्तान, ७३३ पारसी, १५६एनिमिष्टिक, १५३ थहूदी और ३७ अन्य थे। मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें १८ वाँ, वम्बई हातेमें तीसरा और गुजरातमे पहला शहर है।

अहमदाबाद शहरसे "वरने वडोदा और सेट्रल इण्डियन रेलवे" ३ ओर गई है, जिसके वीसरे वर्जेका महसूल प्रति मीलं २ पाई लगता है;—

(१) अहमदाबादसे पश्चिम-दक्षिणके वाद-वान तक ''वम्बे वडोदा और सेंट्रल इण्डियन रेलवे'' और उससे आगे काठियावाडके देशी राजाओकी रेलवे हैं.—

> अहमदावादसे पश्चिम ४० मील बीरमगॉव जक्शन, ५७ मील पत्री और ६२ मील खारागोडा ।

> वीरमगाँव जंक्शनसे पूर्वोत्तर ४१ मील महसाना जक्शन और पश्चिम दक्षिण ३९ मील वाढ्वान जंक्शन । वाढ्वान, जंक्शनसे दक्षिण-पश्चिम-५२ मील वंकानीर जंक्शन, ७७ मील राजकोट, १०१ मील गोडल और १२४ मील जितलसर जक्शन।

वंकानीर जंक्शनसे उत्तर १६ मीछ मोरनी।

जितलसर जंक्शनसे पश्चिम १० मील घोराजी, २१ मील उपलेटा और ७८ मील पोरवन्दर, जितलसरसे टक्षिण १७ मील जूनागढ़, २४ मील शाहपुर, ३९ मील केशोद और ६८ मील विरावलवन्दर और जितलसरसे पूर्व ३ मील जेतपुर, ५६ मील लाठी, ८० मील घोला जंक्शन, ९३ मील सोनगढ, ९८ मील सिहारा कसवा और ११२ मील मावनगर। धोला जंक्शनसे उत्तर ५५ मील लिवडी, ६८ मील बाढ़वान कसवा और ७२ मील वाढ़वान जंक्शन । (२) वाढ़वान जंक्शनसे रेलवेके प्रसिद्ध

स्टेशनोंके फासिले;वाढ़वानसे दक्षिण ४ मील वाढ़वान
शहर, १७ मील लिंबडी और ७२

शहर, १७ माल लियहा आर ७९ मील घोला जंक्शन । घोला जंक्शनसे पूर्व १३ मील सोनगढ़, १८ मील सिहोर कसवा, २९ मील भावनगरका तिकट स्टेशन और ३९ मील भावनगरका स्टेशन

और घोला जंक्शनसेपश्चिम २४ मील लाठी, ७७ मील जेतपुर और ८० मील जितलसर जंक्शन।

(३) अहमदाबाद जंक्शनसे उत्तर पालनपुर और पालनपुरसे पूर्वोत्तर अजमेर जंक्शन;—— मील-प्रसिद्ध स्टेशन । ४ सावरमती । १६ ककोल । ४३ महसाना जंक्शन । ५६ ऊंझा क्सवा । ६४ सिद्धपुर ।

८३ पालनपुर जंक्गन । ११५ आयूरोड । २१८ मारवाड़ रेलवे जंक्शन । २५१ हरिपुर । २७२ वियावर । २०५ अजमेर जंक्शन ।

> महसाना जंक्शनसे पश्चिमोत्तर २५ मीळपाटन; पूर्वोत्तर १३ मीळ बीसनगर कसवा, २१ मीळ वाड़-नगर कसवा और २८ मीळ खेराळू और दक्षिण-पश्चिम ४१ मीळ वीरमगाव जंक्शन।

पालनपुर जंक्शनसे पश्चिमोत्तर १७ मील जीसा ।

मारवाड़ रेलवे जंक्शनसे जो-धपुर बीकानेर रेलवेपर उत्तर कुछ पश्चिम ४४ मील ल्ली जंक्शन और ६५ मील जोधपुर महलका स्टेशन।

छूनी जंक्शनसे पश्चिम ६० मोल पश्चमंदा ।

जोधपुरसे पूर्वे त्तर २८ मील पिपरारोड, ६३ मील मार्तारोड जंक्शन, १३६ मील कुचामनरोड, १५१ मील सांभर और १५५ मील वांदीकुई जंक्शन।

मतीरोड जंक्शनसे उत्तर कुछ पश्चिम १०३ मील बीकानेर।

(४) अस्मदाबादसे राक्षिण,— मील-प्रसिद्ध स्टेशम । १८ यहमदावाद । २९ निङ्याद । ४० आतन्द जंक्शन । ६२ बङ्गेदा । ६४ विश्वामित्री जंक्शन । ८१ मियांगांव जंक्शन । १०६ भड़ौच। ११२ अंकलेश्वर । १४३ सरत। १६१ ववसारी। १८५ बलसर । १९५ उदबाडा। २०१ दमनरोड । २१५ संजान । २७७ वेसीनरोड । २८२ भयंदर । २८८ बोरवली। २९२ गुरगांव । २५९ बॉदरा कसवा। ३०० माहिम। ३०२ दाद्र। ३०७ चरनी रोड। ३१० बम्बईमें कुळावा ।

आनन्द जंक्शनसे पूर्व कुछ उत्तर १४ मील अमरेठ कसवा, १९ मील डाकौर, ४९ मील गोधड़ा, ९४ मील दोहद कसवा और १६४ मील रत-लाम जंक्शन और आन द जंक्शनसे पश्चिम-दक्षिण १४ मील पेटलाइ कसवा।

विश्वामित्री जंक्शनसे पूर्व १२ मील हमोई जंक्शन और २१ मील बहा-हुरपुर।

भियागांव जैक्शनसे पूर्वोत्तर २० मील डमोई जंक्शन; डमोईसे दक्षिण १० मील चन्द्रोदय और पूर्व ९ मील बहाद्धरपुर। अहमदाबादमें रेलवे स्टेशनके पास धर्मशाला है। रेलवे सड़कके पश्चिम और सावर-मती नदीसे पूर्व १५ फीटसे २० फीट तक ऊँचे शहरपनाहके भीतर २ वर्गमीलके क्षेत्रफलमें अहमदाबादका खास शहर है। शहरपनाहकी दीवारमें प्रायः ५० गजके अन्तर पर पाये वने हुए हैं और चारो ओर १२ फाटक हैं;—पूर्व ओर सारंगपुर, काल्पुर और प्रेममाई फाटक; उत्तर दरियापुर, दिल्ली और शाहपुर फाटक, पश्चिम खांपुर और मद्र फाटक और दिक्षण जमालपुर, स्टोरिया और राजपुर फाटक। इनके अलावे २ छोटे फाटक हैं।

शहरमें अनेक चौड़ी सहकें बनी हैं। म्युनिसिपल्टीकी सीमाके भीतर २८ मीलसे अधिक लम्बी गाड़ी चलनेके लायक सहक हैं। प्रधान सहक शहरके आरपार उत्तरसे दक्षिणको गई है। एक सहक, जो बगलोके फुटपाथोके साथ ४० फीट चौड़ी है, पश्चिमसे पूर्वको गई है। सहकोंपर रातमे लालटेनोंकी रोशनी होती है। सहकोंके बगलोमें सुन्दर मकान और दुर्जाने वनी हुई हैं। शहरमें १४ बाजार हैं। शहरके मध्य भागके खुले हुए स्थानमे गल्लेका वहा बाजार है।

शहरमें लगभग १२५ जैनमिन्दर और अनेक हिन्दूमिन्दर हैं। हिन्दू मिन्द्रोमे स्वामीनारायणका मिन्दर सबसे वहा है। जामामसाजिद, रानी सिप्री, दस्तूरखां, अहमद्शाह,
मुहाफिजखां, हैवतखां, सैयद्आलम, मिलकआलम, सीदीसैयद, कृतवशाह, सैयद्ख्सानी,
मियाखां, चिस्ती, सीदीवसीर, अहमद्यूस इत्यादि लोगोंकी बहुतसी मसजिदे और पहिला
अहमद्गाह, शाहआलम, आजिप्र और मवजिम, दरियाखां, असमखां, मीरआवुल अजिरदीन इत्यादिके मकबरे हैं। इनके अलावे २ लायबेरी, जिलेकी कचहरियाँ, अस्पताल,
पागलखाना, कोढ़ीखाना, दवाखाना, ४ लड़कियोंके स्कूल १४ लड़कोंके स्कूल, और लगभग
१०० खानगी स्कूल हैं।

गहर तथा उसके आस पास भी वहुतसी दर्शनीय वस्तु हैं,—भाता भवानीका पुराना कूप, दादाहरिका कूप, काकरिया झील, शांतिदासका मन्दिर, अजीमखांका महल, जो अव जेळखानेके काममे आता है इत्यादि।

शहरसे ३ मील पूर्वोत्तर फौजी छावनी है। शहर और छावनीके वीचमे उत्तम सड़क वनी है। सडकके वनलोंमे वटग्रक्षोंकी मनोरम श्रेणी हैं। नित्य शामको वहुत लोग वहाँ हवा खाने जाते हैं। दिल्ली फाटक रो ५०० गज दक्षिण २ गिरजे और शहरसे ५ मील दिखण-पश्चिम सावरमतीके दूसरे पार सरखेज हैं। माधवपुर शहरतलीमें बहुत तिजारती लोग रहते हैं। रेलव स्टेशनसे पूर्व सारसपुर नामक एक सुन्दर शहरतली है, उसके चारों ओर दीवार है। सारसपुरमे चिन्तामिणका उत्तम जैनमन्दिर है; जिसको सन् १८६८ में शांतिदास नामक धनी सोदागरने पुराने जैनमन्दिरके स्थान पर ९ लाख रूपयेके खर्चसे वनवाया। अहमदावादके चारों ओर १२ मीलमें दिलचस्प तवाहियाँ हैं।

भद्र फाटकके समीपके जेलखानेके पास एक कोठर्रामें कालीजीकी मूर्ति है। फाटकले बाहरकी साबरमतीका पुल टूट गया है। नदीके तीरपर अपने अपने कपड़े धोती हुई स्त्रियोंके झुण्ड देख पडते हैं, जिन्में अनेक पुरुपर्भा कपडे धोते हैं।

जसमानपुरके सामनेसे सावरमती नदीका पानी जल कलद्वार शहरमें आता है। प्रतिवर्ष शहरमें छोटे बड़े लगभग २५ मेले होते है। अहमवाबादके सोनार, ठठेरे, जवाहिरी, बद्र्ह, कुम्मार, संगतरास, कागज बनाने वाले और हाथीदांतके काम बनानेवाले कारीगर प्रसिद्ध है। वहां देव मूर्त्तियोंके भूषण वक्स, सूतके कपड़े, मुनहरी रेशमी कमस्त्राव, सोना चाँदिके लैस, गलीचे, चमड़ेकी ढाल इत्यादि वस्तु अत्युत्तम तैयार होती हैं। यशिष अहम-दाबादकी दस्तकारियाँ पहिलेसे अब कम हैं; तथापि वहाँके वहुत लोगोंका निर्वाह उन्हींसे होता है। शहरमें बड़े बड़े कोठीवाले रहते हैं। अनेक भांतिके बहुतसे कल कारखाने हैं, जिनमें १३ से अधिक केवल कपड़े बीननेके हैं।

छगभग ३५० वर्ष हुए अहमदावाद शहरमें विनोदीराम ब्राह्मणके गृह दादूपन्थी संप्रदायके नियत करनेवाले दादूजीका जन्म हुआ था। भारत-भ्रमण पहिला खण्ड चौदहवें अध्यायके निरानामें दादूजीका चृत्तान्त लिखा हुआ है।

स्वामीनारायणका मन्दिर-शहरके पूर्वोत्तर भागमं, शहरसे उत्तरके दिरापुर नामक फाटकसे दक्षिण जानेवाली चौड़ी सड़कके किनारेके पास सन् १८५० का बना हुआ, स्वामीनारायणका विशाल मन्दिर है। मन्दिरका गुम्बज अठपहला है। मन्दिरमें भोगरागकी वही तैयारी रहती है, उसके खर्चके लिये भारी आमदनीका प्रवन्य है। १९ वीं सदीमें स्वामीनारायणकी संप्रदाय चली है। इस संप्रदायके नियत करनेवाले स्वामीनारायण नामक ब्राह्मण सन् १८२५ के पीछे तक थे। गुजरात और काठियावाड़के अनेक नगरोंमें स्वामीनारायणके मन्दिर बने हुए हैं। स्वामीनारायणकी आज्ञानुसार उनके मन्दिरमें कोई स्वी नहीं जाने पाती है।

मन्दिरके पास पिनरापोछ नामक पशुशासा है, जिसमें धार्मिक छोगोके चन्देसे छगभग १००० जानवर पाले गये है। एक कमरेमें कीड़ेभी हैं। वससे दक्षिण ओर नवगज-पीर नामक ९ कवरें हैं। प्रत्येक कवर १८ फीट सम्बी है। छोग कहते है कि ये कवरें अहमदाबाद शहर वसनेके समयसे वहुत पहिलेकी हैं।

मोहाफिजखॉकी मसजिद—स्वामीनारायणके मन्दिरसे पश्चिमोत्तर शहरके दिल्ली फाटकसे दक्षिण मोहाफिजखॉकी मसजिद है, जिसको सन् १४६५ में महम्मद्वेगडाके स्वे-दार जमालुद्दीन मोहाफिजखांने बनवाया था। उसकी मीनार सुन्दर हैं। वह मसजिद वहाँ-को सब मसजिदोंसे अधिक मरम्मत है।

हाथीसिंहका जैन मन्दिर-शहरके उत्तरके दिल्ली फाटकसे लगभग ६०० गज उत्तर, सङ्कसे पूर्व, हाथीिंहका बड़ा जैन मन्दिर है। वह मन्दिर सन् १८४८ में १० लाख रुपयेके खर्चसे तैयार हुआ था। लगभग १३० फीट लम्बे और १०० फीट चौडे आंगनमें जैनोंके १५ वें तीर्थकर धर्मनाथजीका उत्तम मन्दिर है। मन्दिरके नीचेका साग मार्बुलसे बना हुआ है। मन्दिरमें धर्मनाथजीकी मार्बुलकी सुन्दर प्रतिमा बैठी है, उसके शिरपर नकली हिरोंसे भूषित सुनहरा सुकुट है। मन्दिरके आगेके जगमोहन अर्थात् पेशगाहमें उत्तम नकाशीका काम बना है। मन्दिर और जगमोहनमे इवेत तथा नील रंगके मार्बुलके दुकड़ोंसे फर्श बना है और रंगदार वेश कीमती पत्थरोकी पचीकारीसे फूल वेल बनाये गये हैं।

आंगनके चारों बगलोंमें दीनारके स्थानपर एकही तरहके ५३ शिखरदार मन्दिर हैं। प्रति मन्दिरमें एक, दो अथवा तीन मार्जुलकी जिन मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। उनकी छाती,

कंन्धाओ इत्यादि अंगोपर रत्न और सोने जहे हुए है। सब मिन्दरोमें पीतल अथवा लोहेके जालीदार छोटे किवाड़ लो हैं। मिन्दरोंके आगे आंगनकी तरफ सुन्दर ओसारे हैं। मिन्दरके घेरेके आगे एक विश्राम गृह और एक दूसरा मकान है।

हाथीसिंहके मन्दिरसे लगभग १ मील पूर्वोत्तर दादाहरिका प्रसिद्ध कुँआ और उससे पूर्वोत्तर असरवागावमें माता भवानीका सुन्दर कुआं है।

नया जैन मन्दिर-शहरके भीतर एक सडकके वगलमें एक मुन्दर जैन मन्दिर है।

एक घेरेके भीतर खास मन्दिर है। उसके आगेकी दीवारमें अनेक द्वार वने हुए हैं। मन्दिरमें
प्रित द्वारके सामने मार्चुलकी एक जैन मूर्ति है, जिनमेंसे मध्यके द्वारके सामनेकी मूर्ति
वड़ी है। मन्दिरके आगे मुन्दर जगमोहन और वाकी तीन वगलोंमें परिक्रमांके मार्गके बादकी
दीवारमें पिकसे बड़े वहे ताक बने हुए हैं, जिनमें जैन तीर्थकरोंकी मार्चुलकी प्रतिमा प्रतिि । उनकी छाती आदि अङ्गोपर सोना अथवा रत्न जहे हुए हैं। ताकोंके जालीदार
द्वारोंसे मूर्तियाँ देख पड़ती हैं।

अहमदशाहका मकवरा—शहरके मध्य भागमें दरियापुर फाटक और कालुपुर फाटककी सड़कके मेछके पास अहमदावाद शहरको कायम करने वाला अहमदशाहका मकवरा है। पाहिले एक पेशगाह, जिसमें १८ स्तम्भ लगे हैं, मिलता है। मकवरेके मध्यका कमरा ३६ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है। अनेक रङ्गके मार्बुलके दुकड़ोसे फर्श बना हुआ है। मकवरेमें अहमदशाहकी नकली कवर है, उसके उत्तर उसके पुत्र महम्मदशाहकी कवर और दिक्षण उसके पोते कुतवशाहकी कवर है।

अहमद्शाहके मकबरेसे लगभग १५० फीट पूर्व अहमदावादकी उत्तम इमारतोंमेंसे एक अहमद्शाहकी स्त्रियोंका मकवरा हीन दशामें विद्यामान है। उसमे ८ वडी और कई एक छोटी कवरें हैं। मकवरेके आगे आज्ञन और अगवासकी इमारत है।

जुमामसीजद्—अहमद्शाहके मकवरेसे दक्षिण-पश्चिम प्रधान सड़क (मानिक चौक)— के दक्षिण वगलमें जुमामसिजद नामक एक उत्तम मसाजद है, जिसको अहमद्गवादके बसाने वाले अहमद्शाहने सन् १४२४ में बनवाया था। एक बड़े आंगनके पश्चिम बगलमें खास मसजिद और तीन वगलों में महराबदार ओसारे और मध्यमें पानीसे भरा हुआ एक छोटा होज है। सम्पूर्ण आंगनमें पत्थरका फर्श है। पूर्वके भागके एक घेरेमें अहमद्शाहकी कबर है। उत्तर वगलमें सडकके दक्षिण किनारेपर सदर दरवाजा है।

खास मसजिदमे २६० जैन स्तम्भ लगे हैं। उसके ऊपर मध्यमे १ वड़ा और चारों ओर १४ छोटे गुम्बज हैं। नीचे मार्बुलका फर्श है, जो पुराने होनेके कारण बहुत उदास होगया है। मार्बुलके तख्तेपर अरबी अक्षरमें मुसलमानी मतकी शिक्षाका शिलालेख है। सन् १८१९ के भूकम्पके समय मसजिदके दोनों बड़े मीनारोंके ऊपरके भाग गिर गयें; अब उनकी उँचाई ४४ फीटसे अधिक नहीं है।

जुमामसाजिदसे पश्चिम ओर प्रधान सडकपर अहमद्शाहका वनवाया हुआ 'तिन दरवाजा'' है। उसमे सुन्दर नकाशीका काम वना हुआ है। दरवाजेकी छत सन् १८७७ में तोड दी गई।

अहमदशाहनी मसजिद्-तीन द्रवाजेसे दक्षिण-पश्चिम शहरके पश्चिमकी दीवारके पासके मानिकबुर्जके दक्षिण-पूर्व अहमदशाहकी मसजिद है। उसको अहमदशाहने जुमामस-जिदसे पहिले सन् १४१४ में बनवाया था।

रानी सिप्रीकी मसजिद-शहरके दक्षिणके ष्टोरिया फाटकसे उत्तर अहमदशाहकी पतोहू रानी सिप्रीकी सुन्दर मसजिद है। मसजिदके पास उसका मकबरा है। दोनो सन् १४३१ में बने। मसजिदके दो मीनार छगभग ५० फीट ऊंचे हैं।

रानी सिप्रीकी मसजिद्से पश्चिम दन्त्रखानकी मसजिद् है, जिसको अहमदाबाद्के सहम्मद्वेगड़ाके मिन्त्रयोने बनवाया था। उसके चन्द्र गज पूर्व आसाभीलका; जिसके नामसे पहिले अहमहाबादका नाम असावल था, घरा है। वहाँ पूर्व कालमें भील राजा आसाका किला था।

कांकारिया झील—ग्रहरके दक्षिणके राजपुर फाटकसे हैं मील दक्षिण पूर्व ७२ एकड भूमिपर दर्शनीय कांकरिया झील है, जिसको लोग हौजी कुतुव भी कहते हैं। इसको अहम-दाबादके सुलतान कुतुवृहीनने सन् १४५१ मे बनवाया था। वह झील ३४ पहलका गोला-कार है; उसका प्रत्येक पहल ६३ गज लम्बा है; इस हिसावसे उसका घरा २१४२ गज अर्थात् लगभग १ रें मील लम्बा होता है। झोलके सव पहलोंमें नीचेसे ऊपर तक पत्थरकी सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऊपर चारोंओर सड़क है।

झीछके मध्यमें लगभग ७५ गज लम्बा और इतनाही चौड़ा टापू है। झीछके दक्षिण किनारेंसे टापू तक २५० गज लम्बी सड़क बनी हैं, जिसके किनारों पर छोटे छोटे वृक्ष लगे हैं और फूलोंके गमले रक्ख हुए है। टापू पर नगीना नामकी छोटी फुलबाढी और घटामण्डल नामक छोटा बॅगला है। टापूके मध्यमें दमकलाका छोटा हौज है। अहमदाबादके कलक्टर साहबने सन् १८७२ में झीलकी मरम्मत करवाई और शहरके राजपुर नामक फाटक तक एक सड़क बनवा दी।

शाहआलम—कांकरिया झीलसे १६ मील दक्षिण पश्चिम बतवारोडके पास शाहआ-लम नामक प्रसिद्ध जगह है। वहाँ एक बहुत वहे आँगनके पश्चिमोत्तरके कोनेमें बडी मसाजिद, दक्षिण-पूर्वके कोनेमें शाह आलमका मकवरा, दक्षिण-पश्चिमके कोनेमें शाह आलमके खानदानके लोगोंका मकवरा और पूर्वोत्तरके कोनेमें पेशगाहके साथ एक कमरा और ऑगनके बीचमे पानीका होंज है। आँगनमें पत्थरका फर्श है। उत्तर बगलमें दोहरा फाटक है।

मसाजिदके भीतर ८ स्तम्भोकी ४ पंक्तियां और उसके आगेके दोनों कोनोंके पास ९० फीट ऊँचे दो मीनार है। उस मसजिदको महम्मद सालेहने बनवाया; उसके मीनारोंका काम निजायताबांने आरम्भ किया और सयफालांने समाप्त किया।

शाहआलमका मकवरा गुम्बजदार है। उसकी दीवार दोहरी है। बाहरकी चारों ओरकी दीवारमें २८ मेहरावियां बनी हुई है, जिनमें किसी किसीमें किसी धातुकी जाली-दार टिट्ट्यां और किसी किसीमें जालीदार कपाट हैं। भीतरकी दीवारमें, जो कबरके चारों ओर है; २० खम्मे लगे हैं और चारों ओर एक एक जालीदार दरवाजा है। मकबरेंमें काले और उजले मार्बुलका फर्श है। मार्बुलके चौंखट लगे हैं। शाहआलम अहमदाबादके सुलतान

महम्मद वेगड़ाका उपदेशक था; वह सन् १४९५ में मर गया । महम्मद वेगड़ाकी कचईरीका सरदार ताजखाँ नारियाळीने इस मकबरेको वनवाया । जहाँगीरकी वीवी नूरजहाँके माई आसफखांने १७ वीं सदीमें मकबरेके गुम्बर्जको वेश कीमती पत्थर और सोनेसे संवारा ।

शाहआलमके मकवरेके सामने पश्चिम वड़े घेरेके दक्षिण-पश्चिमके कोनेमें शाह आलमके भ मकवरेके नकशेका दूसरा मकवरा है, जिसमें शाह आलमके खानदानके लोगोंकी कवरें हैं।

आजिम और मवजिमका मकबरा-शहरके दक्षिणके जमालपुर फाटकसे कई मील विक्षण-पश्चिम सावरमती नदीके दूसरे पार अर्थात उससे पश्चिम सरखेजकी इमारतोके बनानेवाले प्रधान कारीगर आजिम और मवजिम दोनो भाइयोंका वड़ा मकवरा है, जो सन् १४५७ में बना था। लोग कहते हैं कि वें दोनो खुरासानसे आये थे।

उस मकवरेसे कई सो गज दूर सरखेजमें अहमदाबादके सुलतान महम्मद वेगड़ा आदिके मकवरे हैं। फाटक होकर ऑगनमें जाने पर वाई ओर महम्मद वेगड़ा और उसके छड़कोका बड़ा मकवरा देख पड़ता है, जिसके पास ताछावके किनारे पर महम्मद वेगड़ाकी खी राजाबाईका एक उमदा मकवरा है। दिहनी आर सुछतान अहमदशाहके उपदेशक शेख अहमदखट्ट गंजवखसका उत्तम मकवरा और एक मसजिद है। वह मकवरा गुजरातके उस किसिमके सब मकवरोसे वड़ा है। उसके ऊपर मध्यमें बड़ा गुम्बज और उसके वग-छोमें बहुतसे छोटे गुम्बज हैं। अठपहछे घरेके भीतर, जिसमें पीतछकी जाछीदार खिड़-कियाँ हैं, कवर है। मार्बुछका फर्श है। गुंबजके तछमे सुन्दर मुछामा है। दरवाजे पर सन् १४७३ का पारसी छेख है। मकवरेसे छगी हुई १८ स्तम्भों पर १० गुम्बजकी मसाजिद है। गंजवखस सन् १४४५ मे अति गृद्ध होकर मरा। उसके स्मरणार्थ मकवरा और मस-जिद बनाई गई। उसकी कवरके दक्षिण उसके चेछे शेख शहाबुदीनकी कवर है।

महम्मद् वेगडाने १७ एकड भूमिपर तालाव वनवाया; उसके चारों ओर सीढ़ियाँ बनाई और उसके दक्षिण-पश्चिमके कोनेके पास एक सुन्दर महल वनाया, जो हीन दशामें विद्यमान है। तालावमें घड़ियाल रहते हैं। उससे घोडा दक्षिण वाबा अलीशेरका छोटा मकवरा है। १७ वीं सदीमें सरखेज नीलके लिये बहुत प्रसिद्ध था। सन् १६२० में हालेंड वालोंने वहाँ एक कोठी कायम की।

साबरमती नदी-अहमदावाद शहरके पश्चिम सावरमती नदी बहती है। शहरके पास उसकी चौड़ाई छगभग ५०० गजसे ६०० गज तक है। नदी सर्वदा नाव चछनेके योग्य नहीं रहती। गर्मीके दिनोमें उसमें केवछ दो तीन फीट गहरा पानी रह जाता है। अहमदाबाद जिलेंमें साबरमतीके किनोरेपर नीलकण्ठ महादेव, खड़्रघारेश्वर महादेव और भीमनाथ महादेवके ३ प्रसिद्ध शिवालय है। उस जिलेंमें वह सबसे वडी नदी है। वह नदी पूर्वे। तरमें अवली पहाड़ेस निकलकर दक्षिण-पश्चिमको वहती हुई लगभग २०० मील वह-नके उपरान्त कावेकी खाडीमें गिरती है। बहुतसी छोटी नदियाँ उसमें मिली हैं। उस नदीका शुद्ध नाम साभ्रमती है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-पद्मपुराण-( उत्तरखण्ड, १३५ वॉ अध्याय ) कश्यपजीने अर्बुद् व अर्थात् अर्वेकी पर्वतमें, जहाँ वित्र सरस्वती नदी थी, अनेक वर्षों तक भारी तप किया था। मुनि गणोंने उनसे प्रार्थना की कि तुम हम छोगोके हितके छिये यहाँ गङ्गाको छाओ। कर्यपूजीने अर्बुद वनमें सरस्वती नदीके तीरपर तप आरम्भ किया और अन्य ऋषि गण भी शिवकी आराधना करने छगे। शिवजी प्रकट होकर बोछे कि हे कर्यप! तुम इच्छित वर मांगो। कर्यपूजीने कहा कि हे भगवन्! तुम मुझको अपने शिरमें स्थित पवित्र गङ्गाको हो। तव शिवजीने अपनी एक जटासे गङ्गाको दिया। कर्यपूजी गङ्गाको अपने आश्रममें छ गये। उस समयसे कर्यपूजीके आश्रमका नाम केश्तरम्ध्र तीर्थ और गङ्गाका नाम काश्यपीगङ्गा हुआ। काश्यपीगङ्गाके दर्शन मात्रसे ब्रह्महत्यादि पाप छूट जाते है। उसका नाम सत्युगमें छतवती, त्रेतामें गिरिकाणिका, द्वापरमें चन्दना और किछ्युगमें साध्रमती रहता है। उसके तीरपर बहुतसे महर्षि निवास करते हैं। उसके जछमें सम्पूर्ण तीर्थोंका वास है। उसके पास श्राद्ध करनेसे पितरोंका शीद्यही उद्धार होजाता है। उसके तीरपर ब्रह्मचारीश और गङ्गाधर शिविका और राजखङ्ग नामक पवित्र तीर्थ है, जिसमे स्नान करनेसे ब्रह्महादि पाप छूट जाते है।

(१३६ वॉ अध्याय) साभ्रमती नदी तन्दीकुण्डसे निकलकर अर्वुद् पर्वतको लांचकर आगे गई है। नन्दीकुण्डके पास कपालमाचन तीर्थ और कपालेश शिवलिक है। (१३७ वॉ अध्याय) साभ्रमती नदी नन्दी प्रदेशसे विकीण वनमें जाकर पर्वतोंके किनारोंको काटती हुई ७ घाराओंमें विभक्त होकर दक्षिण ओर समुद्रमें जामिली है। सातों धाराओके नाम ये है;—१ साभ्रमती, २ सेटिका, ३ विकिनी, ४ हिरण्या, ५ हिस्तमती, ६ वेत्रमती और ७ वीं भद्रामुखी। (१३९ वॉ अध्याय) मातृतीर्थके सभीप साभ्रमतीमें स्नान करनेसे मातृ मण्डलमें निवास होता है। साभ्रमती और गोखुराके संगममे स्नान करनेवालेको करोड़ यह करनेका फल मिलता है। (१४७ वॉ अध्याय) साभ्रमतीके तीरपर खड्ग तीर्थमें स्नान करके खड़्रधारेश्वर शिवके दर्शन करनेसे मनुष्यको स्वर्गलोक मिलता है। खड़्र धारेश्वरकी पूजा कार्तिकमें करनेसे मनोवालित फल मिलता है और वैशाखमें करनेसे राज्य लाभ होता है। (१७० वॉ अध्याय) समुद्र और साभ्रमतीके संगममें स्नान करनेसे महापातकोंका नाश होजाता है। वहाँ शाद्ध करनेसे मनुष्यका ब्रह्महत्या पाप छूट जाता है और लोतकोंक निवास होता है। (१७२ वॉ अध्याय) साभ्रमतीके तीरपर नीलकण्ठ तीर्थमें नीलकण्ठ महादेव हैं। उनके दर्शन और पूजन करनेसे मनोवालित फल छाम होता है तथा सुक्ति मिलती है।

अहमदाबाद जिला—गुजरात देशमें अहमदाबाद जिला है। इसके उत्तर बढ़ोदाके राज्यका उत्तरी भाग; पूर्वोत्तर माहीकण्ठा एजेंसी; पूर्व एक देशी राज्य और खेड़ा जिला, दिक्षण—पूर्व कांबेकी खाडी; दिक्षण और पिश्चम काठियावाड़ प्राय द्वीप है। जिलेकी सीमा- भोंके भीतर बढ़ोदा और काठियावाड़के राज्योंके अनेक गाँव हैं और इस जिलेके गाँवोंके अनेक हुण्ड जिलेकी सीमाओंके बाहर हैं। जिलेमें दिक्षणी सीमाके पास और उत्तरी सीमाके बाहर कई एक चट्टानी पहादियाँ हैं। प्रधान नदी साबरमती है। पिश्चम भागके अलावे, जहाँका पानी बहुत खारा है, जिलेमें सर्वत्र कुप हैं, जिनमेंसे बहुतेरोंमें २५ फीटके भीचे पानी है। जगह जगह जलाशयभी हैं। अहमदाबाद शहरसे लगभग २७ मील दिक्षण पश्चिम वीरमगाँव सबिडिवीजनमें ५० वर्गमील क्षेत्रफलमें एक बड़ी झील है, जिसमें कई एक छोटे टापू बने हैं। जिलेके पूर्वोत्तर भागमें थोड़ा जङ्गल है। जिलेकी मवेसियाँ बहुत उत्तम होती हैं। जिलेके गुजराती भाषा प्रचलित है।

をはいるとうべか < « रंस व ि ल की को 世界的の事者を思 booka or 100mm は3 年 元 860mm क्रिआर्ट म र ब क ज 如河南南南 ると地で出行立のと で動作力に上版書 ळ के स्म द्व 16. 型的自分型状型

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय अहमदाबाद जिलेके ३८२१ वर्गमील क्षेत्रफलमें ८५६३२४ मनुष्य थे; अर्थात् ७२९४९३ हिन्दू, ८३९४२ मुसलमान,३८४७० जैन, १९९६ जङ्गली, १५३८ कुस्तान, ६५२ पारसी और २३३ यहूदी । हिन्दुओंमें १७६२६८ कोली, १०९६९० कुन्वी, ४८६५८ राजपूत, ४३००० ब्राह्मण, ४०६२६ महारा, २०५५५ कुंमार, १५३७७ चमार, ११६'५९ लोहार और बाकीमें अन्य जातियोंके लोग थे।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अहमदाबाद जिलेके कसबे अहमदाबादमें १४८४१२, वीरमगाँवमें २३२०९, घोलकामें १६४९४ और घोलेड़ामें १००८८ मनुष्य थे। इनके अलावे धुंधुक, परांजित; गोगो, मुरासा और सानन्द छोटे कसबे हैं।

इतिहास-पिहले पहल अनिहलवाड़ाके राजपूत राजाओंने (सन् ७४६-१२९७) अहमदाबाद जिलेकी मूमि जोतवानेका प्रबंध किया था। वहाँके राजाओंके प्रबल होनेके समयभी जिलेका बडा भाग अर्द्ध स्वाधीन भीलोंके हस्तगत था।

सन् १४११ में सुलतान अहमदने, जिसका राज्यं सन् १४१३ से १४४३ तक था, हिन्दुओं के पुराने नगर असावलके पास, जो शहरके दक्षिणीय भागमें विद्यमान है, शहमदा-बादके शहरपनाहका काम आरम्भ किया। सन् १४८६ में महम्मद्शाह बेगडाने शहरपनाह-को दुरुस्त करवाया । सन् १५११ तक आवादी और धनमें शहर बढ़ा चढ़ा था। सन् १५१२ से १५७२ तक गुजरातके मुसलमान बादशाहोंके प्रतापकी घटतीके साथ साथ ' शहरकी घटती हुई। सन् १५७३ में दिल्छीके अकबरने अहमदाबाहके तीसरे मुजफ्फरशाहके राज्यके समय गुजरातके साथ अहमदाबादको जीतकर अपने अधिकारमें कर छिया । भीछ छोगोंने भी उनकी अधीनता स्वीकार की । फिर शहरकी उन्नति होने छगी । १६ वीं और १७ धीं सदीमें अहमदाबाद पश्चिमी भारतके प्रतापशाली शहरोमेंसे एक था। किरिस्तामें लिखा है कि अहमदाबादके ३६० महल्छे अछग अछग दीवारोंसे घेरे हुए थ। छोग कहते हैं कि उस समय शहर में लगभग ९ लाख मनुष्य बसते थे। वहाँ १८ वीं सदीके आरम्भमें दिल्लीका अधिकार नाममात्र रह गया ! बहुतेरे मुसलमान और महाराष्ट्र प्रवान अहमदाबादके लिये भाइने लो। शहरकी घटती होने लगी। सन् १७३८ में दामाजी गायकवाड़ और मुहि-मखां मुगलने अहमदाबाद शहरको छे लिया। उसके पश्चात् जब पेशवाने दामाजीको कैद कर छिया, तब मुगल के कर्मचारियोंने सम्पूर्ण शहरपर अपना अधिकार जमाया, किन्तु जन दामाजी कैदसे छूटकर आये तब उन्होंने रघुनाथरावकी फौजकी सहायता छकर सन् १७५३ में शहरको फिर छे छिया। सन् १७५७ में मुहीमखांने महाराष्ट्रोंसे शहरको फिर षाया। सन् १८०३ में अहमदाबाद जिल्लेमें अङ्गरेजी अधिकार हुआ। सन् १८१७ में गायकवाड़ने अङ्गरेजोंको अहमदाबाद शहर और उस जिलेके बाकी हिस्सेको, जो उनके और पेशवाके हिस्सेमें थे, दे दिया। सन् १८१८ की पहिली जनवरीको अहमदाबाद एक अलग जिला बनाया गया। उस समयसे शहरकी फिर बढ़ती होने लगी। सन् १८३३ में अङ्गरेजी सरकारने २५०००० रुपयेके खर्चसे शहरकी दीवारकी म्रम्मत करवाई। सन् १८७५में नदीकी बाढ़से अहमदाबाद शहरके २८८७ मकान टूट गये और लगभग ६००००० क्पयेकी वस्तुओंकी हानि हुई।

गुजरात देश-वस्वई हातेमें सिन्ध देशसे दक्षिण (काठियावाड़ प्रायद्वीपके साथ)
गुजरात नामक प्रसिद्ध देश है। उसके उत्तर राजपूताना, पूर्व विध्य और सतपुड़ा पहाड़ीके
भाग, दक्षिण कोकन और पश्चिम समुद्र है। उसमें सूरत, मड़ीच, खेड़ा, पंचमहाल और
अहमदावाद ये ५ अङ्गरेजी जिले, जिनका क्षेत्रफल १०१५८ वर्गमील है, और बड़ोदाका
राज्य तथा वस्वे गर्वनेमेंटके अधीनके काठियावाड़, माहीकण्ठा, रेवाकण्ठा, कांबे, नारूकोट
इल्लादि देशी राज्य हैं, जिनका क्षेत्रफल ५९८८० वर्गमील हैं। अङ्गरेजी जिले और
देशी राज्यों दोनोंका क्षेत्रफल ५००३८ वर्गमील हैं। सन् १८८१ की मनुष्यगणनाके समय अंगरेजी पांचो जिलें में २८५७७३१ और बड़ोदा गुजरातके देशी राज्योंमें
६९२२०४९ तथा अंगरेजी जिलें और देशी राज्यों दोनोंमें ९०७९७८० मनुष्य थे। कभी कभी
काठियावाड़को छोड़ कर वाकी देशको, जिसका क्षेत्रफल ४१५३६ वर्गमील है, गुजरात देश
कहते हैं। गुजरात देश कपासकी उपज और उत्तम मनेसियोंके लिये प्रसिद्ध है (गुजरातका
इतिहास वंबईके इतिहासमें लिखा हुआ है)। इसी देशों सुप्रसिद्ध स्वामी दयानंद सरस्वतीजीका जन्म हुआ था।

स्वामी द्यानंद सरस्वतीका संक्षिप्त जीवनचारेत्र-गुजरातके काठियावाड्के मोर्वी नगर-में औदीच्य ब्राह्मणके घर सन् १८२४ ई० मे स्वामीद्यानद सुरस्वतीजीका जन्म हुआ। उनके पिता अवाशंकर एक प्रतिष्ठित जिमीदार थे । पिताने उनका नाम मूळशंकर रक्खा और वाल्यावस्थाहीमें उनको रुद्री और शुक्क यजुर्वेद प्रारंभ करा दिया । मूलशेकरकी अवस्था २० वर्षकी हुई, तब उनके चचाका, जो उनसे वड़ा स्नेह रखतेथे, देहांत होगया । उस समयसे उनके चित्तमें मनुष्य संबंधी अनेक प्रदन उत्पन्न होने छगे और उनके मनमें वैराग उत्पन्न हुआ। जब उनके पिता उनके विवाहका उद्योग करने छो, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि में कभी विवाह न कहता। जब व्याहका दिन एक मास रह गया, तब मूळशंकर चुपके निकल कर इधर उधर भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए उनको साधु रूप घारी कई एक ठग मिले, जिनमें-से एकने उनकी अंगूठियां ठगलीं और दूसरेने, जो एक रानीको निकाल लाया था, उनसे ठठ्ठा करना आरंभ किया, इसिछये मूळशंकर किसी जगह न ठहर कर सिद्धपुरके बेड़े सेछेंने चेछे गय । उनके पिता अंवारांकरने उनका समाचार पाकर सिद्धपुरमे जाकर एक मन्दिरमें उनके। पकडा । उन्होंने मूलशंकरकी कीपीन फाड डाली तथा तूंबा तोड़ डाला । चौथे दिन रात्रिमें मुलशकर अर्थात् स्त्रामी द्यानंद सरस्त्रती वहांसे भाग निकले । उसके पश्चात् उन्होंने कई एक महात्माओंसे भित्र कर योगाभ्यास किया। उसके उपरांत वह भ्रमण करते हुए अछक-नंदा नदीके निकासके स्थानमें पहुंचे । उस समय उन्होने विचार किया कि हिमालयकी वर्फर्मे गळ कर प्राण त्याग करदें, किंतु किर शोचा कि विना ज्ञान प्राप्त किये हुए मरना पाप है, इस बिलये विद्या प्राप्त करनी चाहिये। ऐसा विचार वहवहांसे मथुरामें आये। उस समय मथुरामें स्वामी विरजानंद नामक ८१ वर्षका एक महान् विद्वान्, जो दोनों आंखोंसे अन्धे थे, रहते-थे। उनको प्राचीन आर्थ प्रन्थोंके अतिरिक्त नशेन प्रन्थांपर श्रद्धा न थी। स्वामी द्यानंद्जी-ने उनसेही विद्याभ्यास आरंभ किया। अमरलाल नामक एक धर्माह्मा पुरुषने स्वामीजीके नित्यके भोजनादिका प्रवंध कर दिया । स्वामी द्यानंदजीने अट्राई वर्ष मथुरामें रह कर स्वामी विरजानंदजीसे महाभाष्य, वेदांतसूत्र, अष्टाध्यायी इह्यादि प्रत्य समाप्त किये । जब वह भेटके

िष्ये कुछ छोंगके दाने छेकर अपने गुरुजीसे विदा मांगने गये, तब स्वामी विरजानंदजीने उनको आज्ञा दी कि जो वेदविद्या संसारसे उठ गई है, तुम उसका प्रचार करो; मत मतांत-रोंको दूर करके देशका सुवार करो और मनुष्यकृत प्रन्थों पर, जिनमें परमेश्वर और ऋषि- योंकी निंदा भरी है, विश्वास मत करो। स्वामी दयानंदजो गुरुकी आज्ञा पालन करनेकी प्रतिज्ञा करके वहांसे विदा हुए और उसी दिनसे उसका उद्योग करने छो।

स्त्रामी द्यानन्द्सरस्वतीको स्वामी विरज्ञानन्दके मिछनेसे वेदों, उपनिपदों तथा अन्य प्राचीन प्रन्थोंपर श्रद्धा हुई । उन प्रन्थोंको पढ़नेसे उनको असाधारण ज्ञान प्राप्त हुआ । उसके पश्चात् वह भारतवर्षके नगरोंमें भ्रमण करके व्याख्यान देने और शास्त्रार्थ करने छो । वह अपने कथनका प्रमाण वेदो और उपनिषदोंसे देते थे । उन्होंने सत्यार्थप्रकाश आदि अनेक बड़ी पुस्तक बनाई और बहुतसी पाठशालायें स्थापित कीं । वह वेद, उपनिपद आदि अति प्राचीन प्रन्थोंको मानते थे । ईश्वरको निराकार मानकर मूर्त्ति पूजाका निषेध करते थे । ईश्वर, जीव और प्रकृतिको अनादि और नित्य मानते थे । स्त्री, शूद्र तथा हिन्दू मात्रको वेद पढ़नेका अधिकारी कहते थे । विधवा विवाहके पक्षपाती थे ।

स्वामीजीके अनुयायियोंने "आर्य्यसमाज" स्थापित किया, जो भारतवर्षके प्रायः सक बड़े नगरोंमें विशेष करके पञ्चाव प्रान्तमें फैला हुआ है। स्वामी दयानन्द सरस्वतीके उद्योगसे भारतवर्षमें वेदका प्रचार प्रथमकी अपेक्षा अब बहुत बढ़ गया है।

स्वामीजीने सन् १८८३ ईस्वीके ३० अकतूवरको, जव उनका वय ५९ वर्षका था, राजपूतानेके अजमेर शहरमें अपने शरीरका परित्याग किया।

राधास्वामी-मत—इस उन्नीसवीं सदीमें नहासमाज, आर्य्यसमाज, स्वामीनारायणका मत, सतनामी पन्थ, कुम्भी पिन्थया, राधास्वामीमत ये सव नये पन्थ नियत हुए है, जिनका सिक्षिप्त वृत्तान्त भारत-भ्रमणमें स्थान स्थानपर छिखा गया है। राधास्वामी मतकी कथा ऐसी है,-आगरा निवासी राधास्वामीजीने राधास्वामी मतको नियत किया, जो जातिके खत्री थे। पश्चिमोत्तर देशके पोष्टमास्टर जनरछ राय साछ्याम साह्वे वहादुरने राधास्वामी कृत "सार-वचनराधास्वामी" नामक पुस्तकको सन् १८८५ में छपवाया था; उन्होंने उसके आरम्भमें छिखा है कि आगरा शहरके पन्नीगछी नामक महल्छेमें संवत् १८७५ (सन् १८१८ ईस्वी) के भादों वदी अप्टमीकी अर्द्धरात्रिके समय राधास्वामीजीका जन्म हुआ। वह बाछ अव-स्थाहीसे खास २ छोगोंको परमार्थका उपदेश देने छगे। उन्होंने छगभग १५ वर्ष तक अपने मकानके एक कोठेमें बैठकर श्रुतशब्दयोगका अभ्यास किया और उसके पश्चात् १७ वर्ष तक अपने गृहमें सतसंगियों और परमार्थीछोगोंको संतमत अर्थात् राधास्वामी मतका उपदेश दिया। छगभग ३००० मनुष्य उनका उपदेश ग्रहण करके उनके मतमें आगये। अब बहुतसे छोग उनके मतके अभ्यासमें छगे हुए हैं।

आगरामें लाला शिवद्यालिंस्जी, वृन्दावन और प्रतापसिंह ३ माई थे, जिनमेंसे लाला शिवद्यालिंस्जी पीछे राधास्वामीजीके नामसे प्रसिद्ध होगये, प्रतापिंस् अब तक विद्यमान हैं। राधास्वामीजीका संवत् १९३५ (सन् १८७८) के असाद्वदी १ को देहान्त होगया। आगरा शहरसे ३ मील दूर राधास्वामी नामक वागमें उनका सुन्दर समाधिमन्दिर बना है। वहाँ राधास्वामी मतके बहुत साधु रहते हैं।

राधास्वामीजीके प्रधान शिष्य आगरा निवासी कायस्यकुछमूषण राय सालग्राम साहेव बहादुर पोष्टमास्टर जनरलने इस मतको वहुत फैछाया है। इन्होंने इस मतके अनेक बड़े चडे प्रत्थ बनाये और छपवाये हैं। उनके प्रधान शिष्य काशोनिवासी पण्डित ब्रह्मशङ्कर मिश्रजी हैं। आगरा और इलाहाबादमें राधास्वामी मतकी संगत अर्थात् सभा नियत हुई है। सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय भारतवर्षमें इस मतके १७६४३ मनुष्य थे।

राधास्त्रामी संप्रदायके प्रन्थोमें लिखा है कि जो ईश्वर सबसे परे है, उसका नाम राधा-स्त्रामी है। उस मतके लोग आगराके लाला शिवद्यालसिंहजीको उन्हीका अवतार मानकर-उनको राधास्त्रामी कहने लगे। 'राधास्त्रामीमत श्रीकवीर साहवके मतसे बहुत मिलता है। इस मतके लोग "सुरत शब्द योग" का अभ्यास करते हैं, अर्थात् जीवात्माको नेत्रोंके स्थानसे ऊपर ब्रह्मांडमें चढ़ाते हैं और अन्तरका शब्द सुनते हैं। इनके मतमें सचा गुरु सचा नाम और सचा सतसंग इन ३ वातोंकी आवश्यकता है। इस मतके लोग शराब आदि मादक वस्तु नहीं पीते और मांस नहीं खाते। इनके मतमें तीर्थ, व्रत, मूर्तिपूजा करने और पुस्तकोंके खाली पढ़नेंहीसे अन्तः करण शुद्ध नहीं होता है।

काठियावाड—वस्वई हातेके गुजारात प्रदेशके पश्चिमी भागमें काठियावाड़ प्रायद्वीप है। इसके उत्तर कच्छकी खाड़ी और कच्छका रन वाद कच्छ देश, पूर्व साबरमती नदी और कांवेकी खाड़ी बाद गुजरात देश और दक्षिण और पश्चिम अरवका समुद्र है। इसके दिखण-पश्चिमके भागको, जो लगभग १०० मील लम्बा होगा, सौराष्ट्र देश कहते हैं, जिसमें सोमनाथ, पट्टन, विरावल इत्यादि नगर हैं। काठियावाड़की सबसे अधिक लम्बाई लगभग २२० मील और सबसे अधिक चौडाई १६५ मील है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय काठियावाडमें छगभग १३२० वर्ममील भूमि, जिसमें छगभग १४८००० मनुष्य थे, वड़ोदाके राज्यमें, छगभग १४८००० मनुष्य थे, बड़ोदाके राज्यमें, छगभग ११०० वर्गमील भूमि; जिसमें १६०००० मनुष्य थे, अङ्गरेजी राज्यके अहमदाबाद जिलेमे, छगभग ७ वर्गमील भूमि, जिसमें १२६३६ मनुष्य थे, पोर्चुगोजोंके राज्य डिऊके अधिकारमें और वाकी२०५५९ वर्गमील भूमि, जिसमें २३४३८९९ मनुष्य थे, काठियावाड़के पोलिटिकल एजेंसीके अधीन थी। काठियावाड़के राज्यसे वडोदाके महाराजको १०९००० रुपये, अङ्गरेजी सरकारको अहमदाबाद जिलेके भागसे २६६००० रुपये और पोर्चुगालके गवर्नमण्टको छगभग ३८००० रुपये मालगुजारी आती है।

काठियावाड़के पोछिटिकल एजेंसीके अधीन, जो सन् १८२२ में कायम हुई, छोटे वड़े १८० देशी राज्य हैं। इनमेंसे १३ अङ्गरेजी गर्वनेमेंटको कर नहीं देते और १०५ अङ्गरेजी गर्वनेमेंटको और ७९ वड़ोदाके महाराजको 'राजकर' देते हैं तथा १२४ जूनागढ़के नव्वावको भी खिराज देते हैं। वह एजेंसी ४ भागोंमें विभक्त है,—अर्थात् झालावाड़, हालार, सौराष्ट्र और गोहेलवार, जिनमें एक एक पोलिटिकेल एसिस्टेंट रहते हैं, जिनको जिला जज और मिजिप्टेटके समान अखितयार है। वे लोग अपनी समायतसे बड़े मुकदमोंको राजकोटकी फीजदारी कचहरीमें भेजते हैं। एजेंसीके प्रधान हाकिम पोलिटिकल एजेण्टका सदर स्थान राजकोट है।

काठियावांडमें स्थान स्थानपर छोटी पहााड़ियाँ हैं। अनेक छोटी निद्या है, जिनमें भदर नदी प्रधान है। लगभग १५०० वर्गमील गिरके जंगलके अलावे काठियावाड्में प्रसिद्ध जंगल हैं। जंगलोंमें चीता, तेंदुए, हरिन इत्यादि बनैले जन्तु रहते हैं। पहिले सम्पूर्ण कारि-यावाड़ और गुजरातमें बहुत सिंह होते थे, किन्तु अब वे केवल गिर पहाड़िक जंगलम मिलते हैं। जूनागढ़के पास बहुत गुफायें है। गिरनार और पाछीटाणाकी पहाड़ियोंपर सुन्दर जैनः मन्दिर हैं। काठियावाड़की एजेंसीमें कपास, बाजड़ा और जवाड़ बहुत होते हैं। चन्द भागोंसे हलदी, ऊख और नील भी होते हैं। बच्चे देनेके लिये बहुत घोड़ियाँ पाली जाती हैं। कई ्रक भागोंमें भेड़ बहुत होती हैं। काठियावाड़में गुजराती भाषा प्रचित है।

सन् १८६३ में काठियावाड़के पोलिटिकेल एजेंसीके अधीनके देशी राज्य ७ दर्जेंमें विभाग किये गये। पहिले और दूसरे दर्जें के प्रधानों अर्थात् राजाओं को दीवानी और फौज-दारी दोनों मुहकमेके विचार करनेका अधिकार है। उनसे कम दर्जेके राजाओके अखितयार ्दुर्जिके अनुसार घटते गये है। पहछे दर्जिमें भावनगर, नवानगर, जूनागढ़ और धाँगड़ा, और दसरे दर्जेमें गोंडल, मोरवी, पोरबन्दर, बाढ़वान, लिंबड़ी, झिझवाड़ा, बंकानेर इत्यादि किये गये;किन्तु अब मोरवी और गोण्डल प्रथम दर्जेमें और पोरवन्दर तीसरे दर्जेमें कर दिये गये हैं।

काठियावाडके बड़े देशी राज्योंका त्रिज;---

| नं०      | राज्य     | क्षेत्रफ़ल<br>वर्गमील | मनुष्य-संख्या<br>सन् १८८१ | मालगुजारी      |
|----------|-----------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| ?        | भावनगर    | <b>२८६०</b> ·         | ४००३२३                    | ३४००००० .      |
| २        | नवानगर    | ३७९१                  | ३१६१४७                    | २४००००         |
| ३        | जूनागढ़   | ३२७९                  | ३८७४९९                    | <b>२१०००००</b> |
| 8        | गोण्डल    | १०२४                  | १३५६०४                    | १२०००००        |
| ų        | मोरवी'    | ८२१                   | ८९९६४                     | १०००००         |
| Ę        | धाँगड्रा  | ११५६                  | ९९६८६                     | ७५०००          |
| v        | पोरबन्दर  | ६३६                   | ७१०७२                     | ५५००००         |
| ے        | बाढ्वान , | २३६                   | ४२५००                     | ४५००००         |
| ٩        | लिंबड़ी   | ३४४                   | ४३०६३                     | २६४०००         |
| १०       | राजकोट    | २८३                   | ४६५४०                     | २०५०००         |
| ११       | पाळीटाणा  | ₹८८ -                 | ४९२७१                     | २००००          |
| <u> </u> |           |                       |                           |                |

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय काठियावाड़के पोलिटिकल एजेंसीके अर्थात राज्योंके २०५५९ वर्गमील क्षेत्रफलमें २३४३८९९ मनुष्य

१९४२६५८ हिन्दू, ३०३५३० मुसलमान, ९६१४१ जैन, ६०५ क्रस्तान, ४८९ पारसी, १४५ यहूदी और ३२४ अन्य । हिन्दुओमे ३३०८४० कोली, '३१६८३८ कुन्ती, १४६६२९ ब्राह्मण, १२९०१८ राजपूत, १२३६६६ महारा, ८५११८ कुंभार, ५४९६८ लोहाना २९९९१ नापित (नाई), २९३५२ दरजी, २६७३८ वढ़ई, २६१७८ लोहार, १६५०२ सोनार और वाकीमें अन्य जातियोके लोग थे।

काठियावाडके देशी राज्योंके कसवे, जिनमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १० हजारसे अधिक मनुष्य थे;—

| नम्बर | τ | नाम कसवा | मनुष्य-संख्या | नम्बर | नाम कसवा    | मनुष्य-संख्या |
|-------|---|----------|---------------|-------|-------------|---------------|
| ?     |   | भावनगर   | ५७६५३         | १०    | गोंडल       | १५३४३         |
| ?     |   | नवानगर   | ४८५३० ्       | ११    | विरावल      | १५३३९         |
| રૂ    |   | जूनाग्ढ  | ३१६४०         | 182   | भ्रांगडूा े | -१५२०९        |
| 8     |   | राजकोट   | २९२४७ ्       | १३    | जेतपुर      | १३६४६         |
| 4     |   | वाढ्वान  | २४६०४         | 88    | छिबंडी      | १३४९७         |
| Ę     |   | घोराजी   | २०४०६         | 1     | •           | •             |
| v     |   | पोरवन्दर | १८८०५         | १५    | मङ्गलोर     | १३००५         |
| 6     |   | महुआ     | १६७०७         | १६    | पालीटाणा    | १०४४२         |
| 9     | • | मोरवी    | १६३२५         | १७    | सिहोर       | १०००५         |

काठियावाडका इतिहास-मौर्यवंशी राजा अशोकके राज्यके समय विक्रमी संवत्के आरम्भसे लगभग २०० वर्ष पहिलेके शिलालेख र्गिरनारके पासके चट्टानपर खोदे हुए है । कदाचित राजा अशोक और अन्य मौर्यवंशी राजाओके अधीन क्षत्रप वंशवाछोने सौराष्ट्रमें राज्य किया था । सन् ई० के लगभग १०० वर्ष पहिलेसे तीसरी सदीतक लगभग २०० वर्ष पर्यन्त उस देशके शाह वंशके राजाओंने और उनके पश्चात् कन्नौजके गुप्त वंशी राजा-ओक सेनापनियोंने सौराष्ट्रमें हुकूमत किया था। गुप्त वंशीका अन्तिम सेनापति सौराष्ट्रका राजा हुआ. जिसने अपने लेपिटनेटको वर्त्तमान भावनगरसे १८ मील पश्चिमोत्तर वल्लभीनगरमें रक्खा। जब विदेशी आक्रमण करनेवाळेने गुप्तवंशी राजाको सिंहासनसे उतार दिया, तब ५-वी सदीमें वहभी राजाने कच्छ, सूरत, भडौंच, खेडा माळवा इत्यादि देशोंपर अपना अधिकार फैलाया। सन् ६१३ से ६४० तक दुसरा ध्रवसेन राजाका राज्य था। नहीं जान पडता है कि किस तरहसे वसभी वंशके राज्यका विनाश हुआ। अनुमानसे जान पडता है कि जब मुसलमानोंने सिंधसे आकर उनका नाश किया, तव काठियावाडकी सीमाके वाहर अनिह-ळवाड़ा राज्यका सदर स्थान वर्ता । सन् ७४६ स १२९७ तक अनिहळवाड़ाके राज्यके समय काठियावाड्मे बहुतसे छोटे राजा हुए थे। सन् १०२४ मे गजनीके महमूदने काठियावाड्के दक्षिण भागके सोमनाथका मन्दिर छुटा । अनिहरूवाड के राजाओने काठियावाडके उत्तरी भागमें झाला राजपूतोंको वसाया । १३ वीं सदीमें गोहेल राजपूत, जो काठियावाडके पूर्वी भागमें हैं, उत्तरसे आये । जाडेजा और काठी पश्चिमसे कच्छ होकर काठिया-वाहमें आये थे।

काठियावाड़के दक्षिण-पश्चिमका बड़ा भाग, जो लगमग १०० मील लम्बा है, अब तक सौराष्ट्र देश कहलाता है । १३ वीं और १४ वीं सदीमें काठी जातिके लोग कन्लसे आकर उस प्रायद्वीपमें बसे; तबसे उसके मध्य भागसे पूर्वका बड़ा भाग काठियावाड़ कह-लोने लगा। कन्लवालोंने १५ वीं सदीमें सम्पूर्ण काठियोंको अपने देशसे निकाल दिया। महाराष्ट्रोंने सौराष्ट्र और काठियावाड़ दोनोंका काठियावाड़ नाम प्रसिद्ध कर दिया, परन्तु बहुत लोग; खास करके देशी आदमी अब तक दक्षिण-पश्चिमके भागको सौरा कहते हैं।

बहादुरशाहने पोर्चुगालवालोंको काठियावाड़के डिऊमें कोठी बनानेकी इजाजत दी। सन् १५३६ में पोर्चुगालवालोंने वहाँ एक किला बनाया। अब तक डिऊ टापू और वह किला पोर्चुगालवालोंके अधिकारमें है।

सन् १५७३ में अकबरने गुजरातको जीता। महाराष्ट्रोने सन् १७०५ में गुजरातमें प्रवेश किया। सन् १०६० में उनका राज्य दृढ़ होगया। सन् १८०७—१८०८ से काठियावाड़के सब प्रधान पूनाके पेशवा और बड़ोदाके गायकवाड़को अङ्गरेजी गर्वनेमेंट द्वारा राजकर देने छगे। सन् १८१८ में अङ्गरेजोंने काठियावाड़के पेशवाका भाग छे छिया। सन् १८२० में गायकवाड़ने अपना हिस्सा अङ्गरेजों सरकारद्वारा वसूछ होना स्वीकार किया। सन् १८२२ में वम्बईके गवर्नरके अधीन काठियावाड़में पोछीटिकछ एजेंसी कायम हुई। सन् १८३१ में प्रधान फीजदारी कचहरी कायम हुई। जिस अपराधके विचार करनेका देशी प्रधानोका अधिकार नहीं है, उसका विचार उस कचहरीका हाकिम करता है।

# पचीसवाँ अध्याय।

(बम्बई हातेके काठियावाड़में ) बीरमगाँव, बाढ़वान, श्रांगश्रा, मोरवी, राजकोट, नवानगर, (कच्छमें ) मांडवी, भ्रज, नारायणसर, (काठियावाड़में ) गोंडल और पोरबन्दर।

## बीरमगांव।

अहमदाबाद शहरसे कई मील उत्तर शाहीके बागके पास सावरसती नदीपर रेलवेका सुन्दर पुल है। पुलके ऊपर रेलवे लाइनके बगलमें आदमीके चलनेका मार्ग बना है। अहम-दाबादके रेलवे स्टेशनसे ४ मील उत्तर कुळ पश्चिम सावरमती नदीके उत्तर किनारे पर सावरसती नामक रेलवे स्टेशन है, जिसके पास एक बड़ा जेलखाना बना है। उस स्टेशनसे पूर्वोत्तर छोटी गाडीकी रेलवे लाइन महसाना, अजमेर; बांदीकुई जंकशन इत्यादि स्टेशनों होकर दिल्ली और आगराको और पश्चिम ओर बड़ी गाड़ीकी लाइन काठियावाड़में बीरम-गाँव होकर बाढ़वानको गई है। बाढ़वानसे अगो काठियावाड़के देशी राजाओंकी छोटी गाड़ीकी लाइने हैं।

अहमदाबादके रेलवे स्टेशनसे ४० मील (साबरमतीके स्टेशनसे ३६ मील) पश्चिम बीरमगॉवका रेलवे स्टेशन हैं। बम्बई हातेके अहमदाबाद जिलेमें सब डिवीजनका सदर स्थान बीरमगॉव एक कसबा है। सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वीरमगॉवमें २३२०९ मनुष्य थे, अर्थात् १५६४० हिन्दू, ५१८९ - मुसल्लमान, २३२० जैन, ४० पारसी, १५ क्रस्तान और ५ एनिमिष्टिक।

रेख्वे स्टेशनके पास सुन्दर सरकारी धर्मशाला वनी है। मैंने धर्मशालाके पास एक मिक्षुक-छड़ होता, जिसकी आंखोका चिह कुछ नहीं था; किन्तु आंखोके स्थानोके ऊपर भीहें थीं। वीरमगाँव कसवेके चारोंओर शहरपनाह अर्थात् पक्षी दीवार है। उसमें ११ वीं सदीके अन्तका वना हुआ मानसर नामक एक तालाव है, जिसके चारो वगलों पर पत्थरकी सीढियां और बहुतेरे छोटे मिन्दर वने हुए हैं। इनके अलावे वीरमगाँवमें कपड़ेका मिल, सवजजकी कचहरी, अस्पताल और रक्ल है। वीरमगाँवसे २५ मील दूर वचराजीका प्रसिद्ध मिन्दर है, जहां आश्विनमें मेला होता है, जिसमें लगभग २०००० आदमी जाते हैं।

वीरमगॉवसे पश्चिमोत्तर एक रेखने छाइन खारागोडाको गई है। वीरमगॉवसे १७ मील पश्चिम कुछ उत्तर दीवारसे घरा हुआ पत्नी नामक छोटा कसवा और २२ मील कच्छके रनके पास खारागोड़ा गॉव है। सूखी ऋतुओमें कच्छके रनका कीचड़ सूखकर कड़ा होजाता है, उससे बहुत नमक तैयार होता है। नमक वटोरने के लिये उस रनेमें रेलकी वहुत सडकें निकाली गई हैं। रेलने स्टेशनके पास बहुत नमक इकट्ठा किया जाता है।

### बाढ्वान ।

वीरमगॉवके रेखवे स्टेशनसे ३९ मीळ दक्षिण-पश्चिम (अहमदावाद जंक्शनसे ७९ मीळ) बाढ़वानका रेखवे जंक्शन है। बाढ़वानसे मोरवी रेखवे पश्चिम और वंकानरको और वंकानेरसे उत्तर मोरवीको तथा दक्षिण-पश्चिम राजकोट, गोंडळ और जितळसर जंक्शनको और भावनगर, गोंडळ, जूनागढ़ और पोरवन्दर रेखवे बाढ़वान जंक्शनसे दक्षिण छिंवड़ी होकर घोळा जंक्शनको और घोळासे पूर्व भावनगरको तथा पश्चिम जितळसर जंक्शन और पोरवन्दरको और जितळसर जंक्शनसे दक्षिण जूनागढ़ होकर वेरावळ वन्दरको गई है।

रेछवेके जंक्शनसे-४ मील पश्चिम बाढ़वान कसबेका रेखवे स्टेशन है। वस्वई हातेके काठियावाडके झालावाड़ विभागमें देशी राज्यकी राजधानी बाढ़वान एक पुराना कसवा है। उससे ३ मील पश्चिम बाढ़वानका सिविल स्टेशन है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिविल स्टेशनके साथ वाढ़वान कसवेमें २४६०४ मनुष्य थे, अर्थात् १५९१० हिन्दू, ५५४५ जैन, ३०१७ मुसलमान, ५६ पारसी, ५२ क्रस्तान और २४ यहूदी।

'वाढ़वान कसवेके चारों ओर पत्थरकी दीवार है। कसवेके दक्षिणीय भागमें वाढवान नरेशका चौमिष्जिला विशाल महल वना हुआ है। वाढ़वानमें रुईकी बढ़ी तिजारत होती है, धनी तिजारती लोग वसते हैं और उत्तम साबुन, जीन आदि घोडेके असवाव तथा पत्थरकी चीजे बहुत तैयार होती हैं।

वाढ़वानके सिनिल स्टेशनमें अच्छा वाजार, अनेक सरकारी आफिस, जेल्लाना, अस्पताल, एक घडीका बुर्ज, एक अच्छी धर्मशाला, वँगला और तालुकदारोंका एक स्कूल है। जो तालुकदारोंके लड़के राजकोटके राजकुमार कालिजमें पढ़नेका खर्च नहीं दे सकते हैं; वे बाढ़वानके स्कूलमें पढ़ते हैं । एक अच्छी सड़क बाढ़वानके सिविल स्टेशनसे राजकोटको गई है।

बाढ़वानका राज्य—काठियावाड़के शालावार विभागमें बाढ़वानका राज्य है। राज्यमें कपास और मामूली अन्न उत्पन्न होते हैं। नमक और देशी साबुन तैयार होता है। वह काठियावाड़में दूसरे दर्जेका राज्य है। लगभग २० स्कूलोंमें १३०० से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय बाढ़वान राज्यके २३६ वर्गमील क्षेत्रफलमें १ कसवा, ३० गॉवमें ९२२६ मकान और ४२५०० मनुष्य थे; अर्थात् ३४८०८ हिन्दू, २३१३ मुसलमान और ५३७९ अन्य ।

बाढ़वान नरेश झाला राजपूत हैं। वर्तमान बाढ़वान नरेश ठाकुर साहब बलसिंहजी २७ वर्षके जवान हैं। बाढ़वान राज्यसे लगभग ४५०००० रुपये मालगुजारी आती है, जिसमेंसे अङ्गरेजी सरकारको २८६९० रुपया राजकर दिया जाता है। फौजी बल ४३८ आदमीका है।

धांगश्रा।

बाढ़वानके रेळवे स्टेशनसे छगभग २० मील पश्चिमोत्तर और अहमदाबाद शहरसे। सड़क द्वारा ७५ मील पश्चिम कच्छके छोटे रनसे दक्षिण काठियावाड़के देशी राज्यकी राज-धानी धांगन्ना है 🕸 ।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय धांगध्रा कसवामें १५२०९ मनुष्य थे, अर्थात् १११३६ हिन्दू, २१८४ जैन, १८७९ मुसलमान, ६ पारसी और ४ कृस्तान।

राजधानीके चारों ओर पक्की दीवार है। उसमें धांगध्रानरेशका महल, कचहरियां, बाग, अस्पताल, स्कूल और कई एक देवमन्दिर हैं।

धांगध्राका राज्य-कच्छके छोटे रनके पास काठियावाड़के उत्तर किनारेके समीप काठि-यावाड़में प्रथम दर्जेके राज्योंमेंसे धांगध्राका राज्य है। राज्यमें स्थान स्थान पर पहाड़ी और चट्टान हैं। कपास और अन्न अधिक होते हैं। नमक, पत्थरकी चक्की, तांबे, पीतल और मिट्टीके वर्त्तन बहुत तैयार होते हैं। बनाई हुई सड़क कोई नहीं है। लगभग २१ स्कूलोंमें करीब १४०० लड़के पढ़ते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय धांगध्रा राज्यके ११५६ वर्गमील क्षेत्रफलमें १२९, गाँव और ९९६८६ मनुष्य थे; अर्थात् ८८६६५ हिन्दू ५६८६ मुसलमान और ५३३५ अन्य ।

यांगधानरेश झाला राजपूत हैं। इनके पूर्व पुरुषे पूर्वकालमें काठियावाड़के उत्तरसे आकर वीरम गाँव सबिडवीजनके पत्रीमें बसे । वहाँसे वे लोग हलावाड़में और हलावाड़से घांगधामें गये। घांगधाकी शाखा बाढ़वान, लिंवड़ी और काठियावाड़के और ३ लोटे प्रधान हैं। बंकानेरवाले अपनेको पत्रीकी बड़ी शाखासे कहते हैं। घांगधाके राज्यसे लगभग ७५००० रुपये वार्षिक मालगुजारी आती है, जिसमेंसे अङ्गरेजी गर्वनमेंट और जूनागढ़के नवाबको ४४६७५ रुपया राजकर दिया जाता है। राज्यकी फीजी ताकत २१५० आदमीकी

अव २१ मीलकी रेलवे लाइन बाढवानसे पश्चिमोत्तर घांगध्राको गई है।

है। धांगधाके वर्त्तमान नरेश राजासाहव सर मानसिंहजी रनमलसिंहजी (अर्थात रनमल-सिंहजीके पुत्र मानसिंहजी) के. सी. एस- आई ५७ वर्षकी अवस्थाके हैं।

## मोरवी।

बाढ़वान जंक्शनसे ५२ मील पश्चिम वंकानेर जंक्शन और बंकानेरसे १६ मील उत्तर (अहमदाबादसे १४७ मील) मोरवीका रेलवे स्टेशन है। वंबई हातेके काठियावाड़ देशके हालार विभागमें (२२ अंश, ४९ कला उत्तर अक्षांश और ७० अंश, ५३ कला पूर्व देशान्तरमें) एक छोटी नदीके पास देशी राज्यकी राजधानी मोरवीसे राजकोट तक ३५. मील उत्तम सड़क बनी हुई है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मोरवी कसवेमें १६३२५ मनुष्य थे, अर्थात् १०७३५ हिन्दू, ३५०६ मुसलमान, २०२४ जैन, ३३ क्रस्तान, २१ पारसी और ६ यहूदी।

मोरवी कसबेमें मोरवी नरेश ठाक्कर साहबका सुन्दर महल, कचहरियाँ, गल्लेका बाजार, एक पाठशाला, एक अस्प्रताल और कई स्कूल हैं । हालमें कसबेमें जलकल-बनी है।

इसी मोरवीमे स्वामी द्यानन्द सरस्वतीजीका जन्म हुआ था । अहमदाबादमे गुजरातः दशके वृत्तान्तमें देरिये ।

मोरवीका राज्य—काठियावाडके हालार विभागमें कच्छकी खाड़ीके पास मोरवीका राज्य है। देश साधारण रूपसे वरावर है। राज्यमे अन्न, ऊख और कपास बहुत होती है। समुद्रके रनके पास नमक वनाया जाता है। कच्छकी खाड़ी पर राज्यके एक बन्द्रगाइसे सीदागरी होती है। राज्यके २६ स्कूलोंमें लगभग १३०० लडके पढ़ते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मोरवी राज्यका क्षेत्रफल ८२१ वर्गमील था, जिसके २ कसबो और १३४ गावोंमे १७२४२ मकान और ८९९६४ मनुष्य थे, अर्थात् ७३९२६ हिन्दू, ११९४२ मुसलमान और ४०९६ अन्य।

मोरवी नरेश जाडेजा राजपूत है। ऐसी कहावत है कि १० वीं सदीके पिछछे भागमें जब कच्छके रावका छोटा पुत्र अपने बढे भाईको मार कर कच्छका राजा बन गया, तब बढे भाईकी सन्तानके छोगोंने मोरवीमें आकर, जो कच्छके अधिकारमें थी, अपना अधिकार किया। मोरवी नरेश उन्होंके वंशधर हैं (कच्छके इतिहासमें देखिये)।

सन् १८७० में ठाकुर रन्त्रोजीके देहान्त होने पर उनके पुत्र वर्त्तमान मोर्र्या नरेश् ठाकुर साहव सर वाघजी वहादुर के. सी. आई ई. जिनकी अवस्था लगभग ३५ वर्षकी है, उत्तराधिकारी हुए। वह राजकुमार कालिजमें पढे हैं और एक वार यूरपकी यात्रा कर आये हैं। पहिले मोर्र्यीका राज्य काठियांवाडके राज्योंमे दूसरे दर्जेका था, किन्तु अव प्रथम दर्जेमें हुआ है। मोर्र्यीके राज्यसे लगभग १० लाख रुपये मालगुजारी आती है, जिससे अङ्गरेजी गर्वनमेंट, वडीदाके गायकवाड और जूनागढ ननावको ६१५६० रुपया 'राजकर' दिया जाता है।

### राजकोट

मोरवींसे १६ मील दक्षिण बंकानेर जंक्शन और बंकानेरसे २५ मील दक्षिण कुछ पश्चिम राजकोटका रेलेंव स्टेशन है। काठियावाडके हालार विभागमें देशी राज्यकी राज-धानी और काठियावाडके पोलिटिकल एजेंटका सदर स्थान राजकोट है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिविल स्टेशनके साथ राजकोट कसबेमे २९२४७ मनुष्य थे; अर्थात् १६०८३ पुरुष और १३१६४ श्वियां । इनमें, २०६७३ हिन्दू, ५८१८ मुसलमान, २३९१ जैन, २०९ पारसी, १२४ क्रस्तान, २९ यहूदी और ४ एनिभिष्टिक थे।

राजकोटमें सिविछ स्टेशन, फीजी छावनी, जेलखाना, राजकुमार कालिज, धर्मशाला, वङ्गला, कई एक गिरजे और र स्कूल हैं। सन् १८७५ में ७०००० रुपयेके खर्चसे तैयार होकर हाई स्कूल खुला, जिसका खर्च जूनागढ़के नवाबने दिया था। कसवेके पूर्वोत्तरके ''जुबली वाटर वर्क्स'' से राजकोटमें पानी आता है। कसवेमें अनेक मांतिके रंग तैयार होते है और साधारण तरहकी सौदागरी होती हैं।

राजकुमार कालिज, जिसमें कािठयावाड़के राजा तथा ठाकुरोंके लड़के पढ़ते हैं, सन् १८७० में तैयार होकर खुला। उसके एक उत्तम हाल अर्थात् बड़े कमरेसे क्वासोंके कमरेमें जाना होता है। दोनों ओरके अगवासोमें सुन्दर वरण्डे वने हैं। पश्चिम ओर सदर दरवाजा है, जिसके दोनों वगलोंमें दो टावर वने हैं। पूर्व वाले दरवाजेके ऊपर ५५ फीट ऊँचा एक चौकोना टावर है। उत्तर और दक्षिण के वाजुओं में ३२ विद्यार्थियोंके सोने, विटने, स्नान करने इत्यादि कामोंके लिये कमरे बने हुए हैं।

राजकोटका राज्य—काठियावाड़के हाला विभागमें काठियावाड़ प्रायद्वीपके मध्य भागमें राजकोटका राज्य है। वह राज्य काठियावाड़के राज्यों में दूसरे दर्जेका है। राज्यकी भूमि ऊँची नीची तथा पत्थरीली है। ऊख, कपास और मामूली अन्न होते हैं। १४ स्कूलों में लगभग १२०० लड़के पढ़ते हैं। राजकोटमें एक नदी पर कैशर हिन्द नामक प्रसिद्ध पुल है, उसके बनामेमें ११७५०० रुपया सर्च पड़ा था, जिसमें११०००० रुपया भावनगरके राजाने दिया था।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राजकोटके राज्यका क्षेत्रफल २८३ वर्गमील था, जिसमें १ कसवा ६० गाँव और ४६५४० मनुष्य थे, अर्थान् ३६९२९ हिन्दू, ६७७५ मुसलमान और २८३६ अन्य ।

राजकोट नरेश ठाकुर साहब जाड़ेजा राजपूत है। वर्तमान ठाकुर साहब रव्बोजी, जो राजकुमार कालिजमें पढ़े थे, अपने राज्यका स्वयं प्रवन्ध करते हैं। राजकोटके राज्यसे लगभग २०५००० रुपया वार्षिक मालगुजारी आती है, जिसमेंसे अङ्गरेजी गवर्नमेण्ट और जूनागढ़के नवाबको २१३२० रुपया राजकर दिया जाता है। फौजी ताकत ३३६ आदमीकी है।

सन् १५४० में जामरावलने नवानगरको बसाया, जिसके वंशज नवानगरके वर्तमान जामसाहव हैं। उसीकी शाखासे राजकोटका राज्य नियत हुआ। नवानगर।

राजकोटके रेलवे स्टेशनसे पश्चिम कुठ उत्तर ५४ मीलकी कवी सड़क कच्छकी खाड़ीके दक्षिण किनारेपर नवानगरको, जिसको जामनगरभी कहते हैं, गई है। सडक पर पुछ नहीं बना है, इस कारणसे वर्षाकालमें मार्ग वन्द हो जाता है क्षि। काठियावाडके हालाड़ विभागमें (२२ अंश, २६ कला,३० विकला उत्तर अक्षांश और ७० अंश, १६ कला,३० विकला पूर्व देशान्तरमें) देशी राज्यकी राजधानी नवानगर है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नवानगर कसवेमें ४८५३० मनुष्य थे, अर्थात् २४४६० पुरुप और २४०७० स्त्रियाँ। इनमे २८६०० हिन्दू, १६०४९ मुसलमान, ३७८१ जैन, ४७ कृस्तान, ४१ पारसी और १२ यहूदी थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारत वर्षमे ७८ वॉ, वम्बईके गवर्नमेण्टके अधीनके देशी राज्यों तथा काठियावाडके राज्योंमें दसरा शहर है।

४ मील की पक्षी दीवारसे घरी हुई नवानगर राजधानी है। प्रायः सब मकान पत्थरसे वने हुए हैं। राजमहल सुन्दर इमारत है। राजधानी उन्नति पर है। उसमें वही तिजारत होती है। रेशमी और सोनेकी कारचोवीके काम तथा इतर और खुशबूदार तेलके लिये नवानगर प्रसिद्ध है। कसबेके उत्तर समुद्रमें मोती वाली सीप मिलती है, पर अच्छी नहीं। उससे नवानगरके जामसाहबको लगभग ४००० रुपये वार्षिक आमरनी होती है।

तवानगरका राज्य — काठियावाड़के हालाइ विभागमें नवानगरका राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल ३७९१ वर्गमील है। इसके उत्तर कच्छका रन और कच्छकी खाडी पूर्व मोरवी, राजकोट, घोरला और गोडलका राज्य; दक्षिण काठियावाडका सौराष्ट्र विभाग और पश्चिम ऊखमण्डल है। यह राज्य काठियावाडके औवल दर्जेके राज्यों में से एक है। भूमि सावारण रूपसे समतल है; किन्तु इसकी सीमाके भीतर वरदा पहाडीके सिलसिलेका वडा माग आया है। राज्यकी खानियों में अनेक प्रकारका मार्चुल, ताम्बा, लोहा और पत्थर है। कपास और मामूली अन्न बहुत होते हैं। खाड़ीके दक्षिण किनारेके पास कुछ मोतीकी सीप मिलती हैं। वहाँका रज्ज बहुत कोले होता है। राज्यके भीतर कई वन्दरगाह हैं। सन् १८६० तक नवानगर राज्यकी पहाडियों में सिंह रहते थे, किन्तु अब केवल गिरिके जंगलमें मिलते हैं। उम राज्यमें चीता और तेंदुए हैं। राज्यके ६२ स्कूलों में लगभग ५००० लड़के पढ़ते हैं। राज्यसे परमार्थके कामार्मे बहुत कपया खर्च होता है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय नवानगरके राज्यमें ३१६१४७ मनुष्य थे; अर्थात् २५०३८२ हिन्दू, ४९२२१ मुसलमान और १६५४४ अन्य ।

नवानगरका राजवंश जाडेजा राजपूत है। कच्छके राव और नवानगरके जाम साहव एकही कुछके हैं। जाड़ेजा राजपूत छोग कच्छसे काठियावाड़में आकर पुराने हुकूमत करने वाछेको निकाल धुमलीमें वसे। उनमेसे जामरावलने सन् १५४० मे नवानगरको वसाया। इसी छिये नवानगरको जामनगर तथा वहाँके राजाओंको जामसाहव कहते हैं। सन् १७८८ मे नवानगरके चारोंओर पक्की दीवार वनाई गई। वर्तमान सदीके आरम्भमे वहुत जाडेजा

<sup>🗱</sup> अव ५१ मील की रेलवे लाइन राजकोटसे नवानगरको गई है।

राजपूत अपनी छड़िकयों को मार डाछते थे; किन्तु सन् १८१२ में उनके प्रधानोंने इस कुरीतिके छोड़ानेका प्रबन्ध किया। इसका रोकनेके छिये अङ्गरेजी अफसरोकी निगरानी बराबर होती आई है। अब वह छोग छड़िकयों को नहीं मारते हैं। जामसाह्वको अङ्गरेजी गर्ननमेण्टकी ओरसे ११ तोपोंकी सछामी मिछती है। नवानगरके राज्यसे छगभग २४०००००
क्रिया माछगुजारी आती है। जिसमेंसे अङ्गरेजी गर्ननेण्ट, बड़ोदाके गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको छगभग १२०००० क्रयाराजकर दिया जाता है। जाम साहबका २३००
आदमीका फीजी बस्र है। नवानगरके वर्तमान नरेश जाम सर विभाजी रणमछजी के. सी.
एस. आई. ६२ वर्षकी अवस्थाके हैं।

## माण्डवी।

नवानगरके बन्दरगाहसे लगभग ६० मील पश्चिमोत्तर कच्छिक टापूके दक्षिण किनोर-पर, भुज राजधानीसे ३६ मील दक्षिण-पश्चिमका कच्छका प्रधान बन्दरगाह तथा कच्छ राज्यमें सबसे बड़ा कसवा माण्डवी है। वह २२ अंश, ५० कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ६९ अंश, ३१ कला, ४५ विकला पूर्व देशान्तरमें स्थित ह। अनेक नाव नवानगरके बन्दरगाहसे कच्छकी खाड़ी द्वारा माण्डवी जाती हैं। आगवीट सप्ताहमें दो तीनवार बम्बई शहरसे खुलकर विरावल, पारबन्दर, द्वारिका, माण्डवी आदि बन्दरगाहोंसे होकर कराँचीको और कराँचीसे माण्डवी, द्वारिका आदि बन्दरगाह होकर बम्बईको जाते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय माण्डवीमें ३८१५५ मनुष्य थे अर्थात् १८४०७ युह्व और १९७४८ स्त्रिया । इनमें १९१२९ हिन्दू, १५४९९ मुसलमान, ३४३७ जैन, ५४ क्रस्तान, ३० पारसी और ६ अन्य थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह बम्बे गवर्नमेण्टके अधी-सके देशी राज्योंमें चौथा और कच्छके राज्यों पहला कसवा है।

माण्डवी कसवा दीवारसे घेरा हुआ है। दीवारके वाहर नई सराय और पुरानी सराय नामक दो शहरतिलया हैं, जिनमें सौदागर और समुद्रमें काम करने वाले लोग रहते हैं। माण्डवीमें वड़ी सौदागरी होती है। वन्दरगाहमें किनारेसे ५०० गजके भीतर तक ७० टन बोले वाले जहाज आते हैं। वन्दरगाहके पास लाइटहाउस वना हुआ है।

### ्भुज ।

माण्डवीके बन्दरगाहसे ३६ मील पूर्वेत्तर (२३ अंश, १५ कला उत्तर अक्षांश और ६९ अंश, ४८ कला, ३० विकला पूर्व देशान्तरमें) कच्छ टापूके मध्यभागमें एक पहाड़ोके, जिसके ऊपर किला है, पादमूलके पास कच्छ राज्यकी राजधानी भुज नामक कसवा है। भुजग (सर्प) शब्दका अपभ्रंश भुज नाम है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छात्रतीके साथ भुज कसवेमें २५४२१ मनुष्य थे; अर्थात् १३४२३ पुरुष और ११९९८ स्त्रिया । इनमें १४३५० हिन्दू; ९३५७ असस्य से सुसल्यान, १२२४ जैन, १८६ एनिमिष्टिक, ११६ कृत्तान, ७३ पारसी, ४७ यहूदी और ६८ अन्य थे। मनुष्य-गणनाक अनुसार यह कच्छक राज्यमें दूसरा कसवा है।

मुज कसबेमें कच्छेक महारावका सुन्दर महल बना हुआ है। लगभग १५० वर्ष हुए कि कच्छके राव लखपतिजीने बिल्छीरी आइनेका शीशमहल वनवाया था। वह महल तस्वीर आदि मनोरम सामानसे सजा हुआ है। इनके अछावे भुजमें १ जेछखाना, १ हाई स्कूछ, १ अन्य स्कूछ, १ छायवेरी, १ अस्पताछ, १ मसजिद, कच्छके राजाओकी अनेक छत्तारियाँ और कई एक देवे मन्दिर हैं। कसबेके बगलोंमे अनेक फाटक बने हुए हैं कसबेके आस पास कई दरगाह हैं। कसबेमें १६ वीं सदीके पहिछेकी बनी हुई कोई इमारत नहीं है।

कच्छका राज्य--- त्रम्बई गवर्तमेंटके अधीन गुजरातमें कच्छका राज्य है । इसके बढ़े रनके उत्तर और पश्चिमोत्तर सिन्व देश, पूर्व पालनपुर एजेंसीके देशी राज्य; दक्षिण कच्छकी खाड़ीके वाद काठियाबाड़ प्रायद्वीप और दक्षिण-पश्चिम अरबका समुद्र हैं। कच्छके रनकी छोड़ करके कच्छ राज्यका क्षेत्र तछ ६५०० वर्गमील है। उसकी लम्बाई पूर्वसे पश्चिमको लगमग १६० मील और चौड़ाई उत्तरसे दक्षिणको ३५ मीलसे ७० मील तक है । **उत्तर कच्छका वडा रन, पूर्व-दक्षिण छोटा रन, दक्षिण, कच्छकी खाडी और पश्चिमोत्तर** सिन्धु नदीका पूर्वी मुद्दाना है। इस मांति सम्पूर्ण कच्छ देश प्रायः पूरे तौरसे हिन्द महाद्वी-पसे अलग हुआ है। कच्छ राज्यमें ८ सबिडिवीजन हैं। भुज राजधानी है। कच्छका देश ऊसर और चट्टानी है। वृक्ष प्राय: नहीं हैं; किन्तु चारागाइ अच्छें हैं। जगह जगह पहा-हियोकी श्रेणी और जगह जगह अकेली पहाडी हैं। घाटियोंमें कंपास और अनकी अच्छी फासिल होती हैं। कन्डमें कोई स्थाई नदी नहीं हैं,परन्तु वर्षा कालमें बहुतसी वडे विस्तारकी निद्याँ पहाडियों के सिल्लिसलों से बहती हुई उत्तर और कच्छक्ते रनेमें और दक्षिण और कच्छकी खाडीमें गिरती हैं। वर्षाकालके अतिरिक्त अन्य ऋतुओंमें निद्योंके वहावके मार्ग कुण्डोके समान देख पडते हैं। कच्छकी खानोंमें छोहा, फिटिकिरी, कोयला, शोरा, मकानके काम योग्य पत्थर, एक प्रकारका मार्बुछ इत्यादि खानिक वस्तु होती हैं । कोई जड़छ नहीं है। बनाई हुई सडक प्राया नहीं हैं, इस छिये वरसातमे देश प्रायः अगम हो जाता है। कच्छमें सकान अच्छे वनते हैं।

कच्छ टापूके उत्तर और पूर्व-दक्षिण लगभग ९००० वर्गमील क्षेत्रकलों कच्छका "रन" अर्थात् नमकदार महस्थल फेला हुआ है। उनमें ते उत्तर वाला वडा रन पूर्वसे पश्चिम तक लगभग १६० मील लग्ना और उत्तरसे दक्षिण ८० मील तक चौडा अर्थात् लगभग ७००० वर्गमीलमें और पूर्व-दक्षिण वाला छोटा रन पूर्वसे पश्चिम तक लगभग ७० मील लग्ना अनुमानसे २००० त्रगमीलमें फेला है। कभी कभी रनका सम्पूर्ण सतह खास करके छोटे रनका नमकसे पूर्ण हो जाता है। रनके छोटे टापुओं में चन्द टापुओं को छोड़ कर जिनपर जगह जगह झाडियाँ और घास जमते हैं, रनमें किसी जगह दक्षी तथा झाडियोका चिह्न नहीं है। जङ्गली गदहे टापुओं और किनारों पास घूमा करते हैं और घास चरते हैं। कभी कभी वरसातमे पानीकी बहुत वाढ़ हो जाती है। उस समय आर पार जाना दुस्तर और मयानक हो जाता है। वाढ़का पानी सूख जानेपर जमीन नमकसे पूर्ण हो जाती है। जङ्गली गदहों के छुण्डों और भूली हुई चिडियोके अतिरिक्त कोई प्राणी रनमें नहीं देख पढ़ते, कभी कभी ऊँटोंके विनजारे देखनेंम आते हैं। किनारोंके पासकी अपेक्षा रनका मध्य माग वहुत ऊँचा है, इस कारणसे वगलोम कीचड़ तथा पानी रहेनार भी मध्यका भाग सूख जाता है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाक समय कच्छमें ८ कसने, ८८९ गाँव, १०२००७ मकान और ५१२०८४ मनुष्य थे, अर्थात् ३२५४७८ हिन्दू; ११८७९७ मुसलमान, ६६६६३ जैन, ९५९ जङ्गली जातियां, ९६ क्रस्तान, ४२४२ पारसी, ३० सिक्ख और १९ यहूदी । इनमें सेकड़े पीछे ८ से क्रुळ अधिक राजपूत और ६ से अधिक ब्राह्मण थे। राजपूतों-में लगभग २०००० जाड़ेजा राजपूत थे।

कच्छमें सर्व साधारण छोगोंकी भाषा कच्छी है। कुछ कुछ फारसी और हिन्दुस्तानी भी प्रचलित है। सन् १८८२ में कच्छके ८६ स्कूळोंमे लगभग ५४०० लड़के पढ़ते थे। सन् १८९१ की मतुष्य-गणनाके समय कच्छ राज्यके कसने मांडवीमें ३८१५५.

भुजमें २५४२१, अजरमें १४४३३ और मांडवामें १०४३३ मनुष्य थे।

कच्छकी तिजारत खास करके समुद्र द्वारा होती हैं। हई, फिटकिरी, काले कपड़े, चॉदिके वर्तन, मिलेट, दिलहन, अन्न इत्यादि चीजें कच्छसे अन्य देशोंमें जाती हैं और विविध प्रकारके अन्न, चीनी, मक्खन, किराना, माल, लकड़ी, कपड़ा, हाथीदांत और लोहा, पीतल तथा तांबेके वर्तन आदि वस्तु अन्य देशोंसे कच्छमें आती हैं। कच्छके बहुत लोग ऊंटोंको रखते हैं।

कच्छमें भूकन्प बहुत हुआ करता है। उन्नीसवी सदीमें ४ वार, अर्थात् सन् १८१९, १८४४, १८४५ और सन् १८६४ में भूकन्प हुआ था; इनमें सन् १८१९ का भूकन्प बडा भयंकर था; उस समय कच्छके रावसाहवके महलके साथ भुज राजधानीके लगभग ७००० मकान गिर गये, ११५० मनुष्य मकानोंके नीचे दब गये, कच्छ राज्यके नगरोंकी बडी हानि हुई और टेराका किला जो कच्छके राज्यमें सब किलोंसे हढ़ था, जमीनमें मिल गया।

कच्छके महाराव जाडेजा राजपूत हैं। वर्तमान कच्छ नरेश महाराव सर खेंगारजी सर्वाई बहादुर के. सी. आई. ई. जिनका जन्म सन् १८६६ में हुआ था; अपने पिता महाराव श्री प्रागमळजीकी मृत्यु होने पर सन् १८७६ में उत्तराधिकारी हुए थे। महाराव साहव और उनके श्राता अच्छी तरहसे शिक्षित हैं। कच्छके राज्यसे छगभग ३०००००० रुपया माछगुजारी आती है। कच्छके महारावको अङ्गरेजी महाराजको ओरसे १७ तोपोकी सलामी मिळती है। फौजी वल २४० सवार, ४०० पैदल, ५०० अरब और ४० गोलंदाज हैं। इनके अलावे छगभग ३००० गर मामूली पैदर और ६०० पुलिस हैं। आवश्यक होने पर उनके अधीनके प्रधान लोग छगभग ४००० आदमीकी सहायता कर सकते हैं।

इतिहास—ऐसा प्रसिद्ध है कि १५ वीं सदीमें जाडाके पुत्र जामलाखके अधीन बहुतसे जाडेजा राजपूत सिन्ध देशसे कच्छमें आये । जाडाके वंशधर होनेसे वे जाडेजा कहलाते हैं। जाडेजा राजपूत अपनी लडिकयोंको मारडालेते थे । लोग कहते हैं कि इनके मूल पुरुषा जाडाने इसरीतिको प्रचलित किया था उसने विना व्याही हुई अपनी ७ लडिकयोंको मार-डाला; क्योंकि लड़िकयोंके योग्य वर नहीं मिले थे।

सन् १५४० तक जामलासके वंशघर रे शासाओं में वंट कर कच्छ पर हुकूमत करते थे। सन् १५४० में जामवंशके खेंगार नामक प्रतापी पुरुष अहमदाबादके मुसलमान बादशाहकी सहायतासे जाड़ेजा जातिका प्रधान और सम्पूर्ण कच्छका मालिक बन गया। उसने बादशाहसे रावकी पदवी और मोवींका, राज्य पाया। खेंगारके चचा जामरावल, जो प्रथम फच्छिषे एक वहें भागपर हुकूमत' करते थे, काठियावाड़में भाग गये। उन्होंने वहाँ नवानगर राज्यको कायम किया। उनके वंशयर नवानगरके राजा लोग अवतक जाम कहलाते हैं। खेगारसे ६ पीढ़ियों तक वहें पुत्र राव वनते आये, परन्तु १७ वीं सदीके पिछले भागमें रायधनजींकी मृत्यु होने पर उनके तींसरे पुत्र प्रागजींने अपने वहें भाईको मारकर कच्छका राजसिंहासन ले लिया, किन्तु उस भाईके पुत्रकों; जो गदीका अधिकारी था; मौवींका राज्य दे दिया। मौवीं अवतक उसीकी संतानके अधिकारमें है। खेगारके वंशके राव लखपितकी मृत्यु होने पर उनकी १६ कियाँ उनके साथ चितापर जल गई थीं। कच्छके अङ्गरेजी रेजीडेंटींके पास उनके समरण चिह्न अवतक विद्यनान हैं। कच्छके रावके मूल पुरुपा खेगारसे १४ वी पीढ़ीमें महाराव श्रीप्रागमलजी थे, जिनके पुत्र वर्तमान कच्छ नरेश हैं।

#### नारायणसर।

मुज राजधानीसे लगभग ९० मील पश्चिमोत्तर कच्छके राज्यमें सिन्ध नदीके पृवीं सुहानेके पास नारायणसर नामक बस्ती और पिनत्र तीर्थ स्थान है। वस्तीमे एक छोटा राजा रहता है। वहाँ आदिनारायणका, लक्ष्मीनारायणका और गोवर्द्धननाथजीका मिन्दर है। वहाँ बहुतेरे यात्री अपनी छातीपर छाप छेते हैं। नारायणसरसे १ मील दूर कोटेश्वर महादेव और नीलकंठ महादेव हैं। वहाँ वहुतेरे यात्री अपनी दहिनी वॉह पर छाप छेते हैं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-श्रीमद्भागवत (६ ठा स्कन्ध ५ वां अध्याय) दक्षप्रजापितने १० पुत्र उत्पन्न करके उनको सृष्टि करनेकी आज्ञा दी। वे सब पश्चिम दिशाके नारायणसर नामक पुण्यदायक तीर्थम जहां सिन्धु नदी समुद्रमे सिछी है, जाकर सृष्टि उत्पत्तिकी कामनासे कठोर तप करने छगे; किस्तु जब नारदजीने वहाँ जाकर उनको ज्ञानका उपदेश दिया तब उन छोगोने सृष्टिकी कामनाकी इच्छाको छोड कर जिस मार्गसे फिर छोटना नहीं होता उस मार्गको प्रहण किया। यह समाचार सुनकर दक्षने एक सहस्र पुत्र उत्पन्न करके उनको प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, वे छोग भी नारायणसरोवर पर गये और उसके पवित्र जछके स्परांसे विशुद्ध चित्त होकर सृष्टिकी कामनासे तप करने छगे। फिर नारदजीने वहाँ जाकर उनको ज्ञान उपदेश देकर विरक्त करदिया। वे छोग भी अपने भ्राताओंके मार्गमें चछे गये।

ब्रह्मवैवर्त्त पुराण—( कृष्णजन्मखण्ड, १३३ वॉ अध्याय ) चन्द्रमाने देवगुरु वृहर्र्षातिकी की ताराको भादो सुदी चौथिको हरण किया और भादों वदी चौथको छोड दिया । वृहर्र्षातिने ताराको महण करिछया । उस समय ताराने चन्द्रमाको शाप दिया कि जो मनुष्य तुम्हारा दर्शन करेगा वह कछंकी और पापी होगा । तय चन्द्रमाने नारायण सरोन्वरमें जाकर नारायणकी आराधना की । नारायणने प्रकट होकर चन्द्रमासे कहा कि हे चन्द्र ! तुम सर्वदा कछंकी नहीं रहोगे; जो मनुष्य भादों सुदी चौथको तुमको देखेगा वही कछंकी होगा ।

### गोंडल ।

में राजकोटमें छौटकर रेखगाड़ीमें सवार हो गोंडल पहुँचा। राजकोटके रेखवे स्टेश-, नसे २४ मील दक्षिण कुछ पश्चिम और जूनागड़से ४० मील पूर्वोत्तर गोंडलका रेखवे स्टेशन है। काठियावाड़के हालाड़ विभागमें देशी राज्यकी राजधानी गोंडल एक कसवा है। गोंडलसे राजकोट, जेतपुर, जूनागढ़, धोराजी और उपलेटाको सड़क गई है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गोंडल कसवेमें १५३४३ मनुष्य थः अर्थात् ९४२८ हिन्दू, ३८४७ मुसलमान, २०२२ जैन, ३७ क्रस्तान और ९ पारसी।

कसबेके बगलोंमें दीवार बनी हुई है। उसमें बहुतसे सुन्दर मन्दिर हैं। कसबेके बाहर एक बागमें गोंडलके ठाकुर साहबके आफिस हैं। इनके अलावे गोंडलमें अस्पताल, दवाखाना और छाटे बड़े कई स्कूल हैं।

गोंडलका राज्य —काठियानाड़के हालाड़ विभागमें गोंडलका राज्य है। राज्यके एक छोटे भागमें पहाड़ियां हैं। कपास और अन्न खास पैदावार है। भद्र इत्यादि अनेक छोटी निद्यां बहती हैं। छोटे बंड लगभग ४० स्कूल हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय गोंडल राज्यके १०२४ वर्गमील क्षेत्रफर्लमें १७४ गाँव और १३५६०४ मनुष्य थे; अर्थात् १०५३२९ हिन्दू, २४६५२ मुसलमान और ५६२३ अन्य ।

गोंडल नरेश जाड़ेजा राजपूत हैं। वर्त्तमान गोंडल नरेश ठाकुर साहब सर भगवत-सिंहजी संग्रामजी के सी. आई. ई. ने, जिनकी अवस्था लगभग ३० वर्षकी है, राजको-टके राजकुमार कालिजमें शिक्षा पाई और सन् १८८५ में इझलेंडके एडिंबरामें जाकर डाक्टरी विद्यामें निपुणता दिखलाई। वहाँकी यूनिवरसिटीने इनको एल० एल० डी० की पदवी दी। यह काठियावाड़के राजाओं में दूसरे दर्जेके राजाओं में थे; किन्तु अब अङ्गरेज महाराजने इनको प्रथम दर्जेके राजाओं कर-दिया है।

गोंडलके राज्यसे लगभग १२००००० रुपया मालगुजारी आती है, जिसमेंसे अझरेजी गर्ननमेंट, बडोदांक गायकवाड और जूनागढ़के नव्वावको ११०७२० रुपया राज-कर दिया जाता है। गोंण्डल नरेशका सौनिक वल २०० सवार, ६६० पैदल और पुलिस तथा १६ तोपें हैं।

# पोरबन्दर ।

गोंडलके रेलवे स्टेशनसे २३ मील दक्षिण-पश्चिम जेतलसर जंक्शन और जेतलसरसे१० मील पश्चिम धोराजीका रेलवे स्टेशन है। घोराजी काठियावाड़में एक प्रसिद्ध तिजारती कसवा दीवारसे घरा हुआ है, जिसमें सन् १८९१ की मनुष्य—गणनाके समय २०४०६ मनुष्य थे; ध्रायीत १०५६० मुसलमान, ८६१६ हिन्दू, १२१३ जैन, १६ पारसी और १ क्रस्तान। धोराजीमें एक ठाकुर साहव हैं।

घोराजीके रेलवे स्टेशनसे ११ मील पश्चिम उपलेटाका रेलवे स्टेशन है। एक नदीके किनारेपर पक्की दीवारसे घरा हुआ उपलेटा एक सुन्दर गाँव है, जिसमें एक ठाकुर साहब रहते है।

उपलेटांक रेलवे स्टेशनसे ५७ मील और जेतलसर जंक्शनसे ७८ मील पश्चिम ( जूना-गढ़से ९५ मोल ) पोरबन्दरका रेलवे स्टेशन है। बम्बई हातेके काठियावाड़के पश्चिम किना-रेपर ( २१ अंश, २७ कला, १० विकला उत्तर अक्षांश और ६९ अंश, ४८ कला, ३० विकला पूर्व देशान्तरमें ) काठियाबाडमें एक देशी राज्यकी राजधानी तथा समुद्रका बन्दर-गाह पोरबन्दर है, जिसको बहुत लोग सुदामापुरी भी कहते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पोरबन्दर कसवेमें १८८०५ मनुष्य थे, अर्थात् १३२७२ हिन्दू, ४३६९ मुसलमान, १०९० जैन, ५७ पारसी और १७ क्रस्तान ।

पोरवन्दर कसबेके बगलों में पत्थरकी दीवार है। कसबेके शायः सब मकान पत्थरसे वने हुए हैं। राणासाहबका महल तीन मंजिला है। केदारनाथ शिवका बिशाल मन्दिर बना हुआ है। मन्दिरमें भोगरागका सुन्दर प्रबन्ध है। कसबेमें राणासाहबकी कचहारियाँ, स्कूल, अस्पताल, गुरारिजी कृष्णजीकी धर्मशाला, दो तीन अन्य धर्मशालायें, लोटे बड़े छः सात सदान वर्त और अनेक देवमन्दिर हैं। पोरवन्दरका पत्थर प्रसिद्ध है। मैंने बहाँ देखा कि कारीगर लोग मकान वनानेके कामके लिये पत्थेरोंको लक्षडीके समान आरासे चीरते थे।

पोरवन्दरमें समुद्रद्वारा सिन्धु, वलेचिस्तान, पारसकी खाड़ी, अरव और अफ्रिकाके पश्चिम किनारेके वन्दरगाहोंके साथ तथा भारतवर्षके कोंकन और मालवार किनारेके सिहत सीदागरी होती है। सन् १८८२—१८८३ में लगभग १६६०००० हपयेके मालकी आम-दनी रफतनी हुई थी। आगबोट सप्ताहमें तीन बार वन्वईसे मगरोल, विरावल वन्दर, पोरवन्दर, द्वारिका इलादि वन्दरगाह होकर कराँचीको और करांचीसे द्वारिका, पोरवन्दर, विरावल इलादि वन्दरगाह होकर कराँचीको और करांचीसे द्वारिका, पोरवन्दर, विरावल इलादि होकर वन्बईको जाते हैं। द्वारिकाके कुछ यात्री पोरवन्दरमें आगबोटसर चढ़ते ह तथा पोरवन्दरमें आगबोटसे उत्तरते हैं। पोरवन्दरसे द्वारिकाका महसूल एक आदमीका दूसरे छासका २ रुपये और तीसरे छासका एक रुपया लगता है।

••• सुद्रामाजीका मन्द्रि — पोरब्न्द्रके राणासाह्बकी वाटिकामें श्रीकृष्ण भगवान्के मित्र सुद्रामाजीका एक बहुत छोटा मन्द्रि है। मन्द्रिमें सुद्रामाजी और उनकी पत्नीकी मूर्ति खड़ी है। मन्द्रिमें केवल एक पुजारी रहता है। वाटिकामें एक छोटा बङ्गला और बाटिकाके विकट जगन्नाथजीका एक बहुत छोटा मन्द्रि है। वाटिकामें एक छोटा बङ्गला और बाटिकाके मूमिपर चन्नव्यूहकी लकीरकी तरह आये फीटसे अधिक केवी और इतनीही चोड़ी गचकी लकीरसे "मूल मुलैया" वनी है, जिसको लोग चौरासी भी कहते हैं। वह ऐसे दबसे बनी है कि आदमी उसके एक मांगसे प्रवेश करके लकीरोंसे बने हुए सब घेराओं घूमकर दूसरे मार्गसे निकल जाता है। सुद्रामाजी द्वारिकासे आनेपर अपनी मढ़ीके स्थानपर बड़ा महल देखकर भूल गये थे, उसीके स्मरणार्थ यह भूलमूलैया बनी है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—श्रीमद्भागवत — (दशम स्कन्ध, ८० वॉ अध्याय) सुदामा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण द्वारिकाधीश श्रीकृष्णचन्द्रके मित्र थे। एक समय उनकी की अति दुःखित हो पितसे वोली कि हे ब्राह्मण शादनोंमे श्रेष्ठ साक्षात् लक्ष्मीपित कृष्ण चन्द्र तुम्हारे साला हैं, तुम्हारे जाने पर वह तुमको बहुत धन देंगे, तुम उनके पास जाओ। सुदामाकी आज्ञास उनकी कीने कृष्णचन्द्रको भेट देनके लिये थोड़ासा चावल एक फटे हुए वस्तमें वांघ कर ला दिया। सुदामा उसको लेकर द्वारिकामे किन्मणीके महलके पास पहुँचे। श्रीकृष्णचन्द्र अपने द्वारपालके सुखसे सुदामाका आगमन सुन कर किन्मणीकी श्रय्यासे शीव उठे। उन्होंने सुदामासे मिलकर उनको जपने पलंगपर वैठाया। साक्षात् श्रीकिन्मणोजी उस व्राह्मणकी सेवा करने लगीं।

(८१ वॉ अध्याय) क्रष्णभगवान्ते सुदामासे कहा कि हे ब्राह्मण ! तुम मेरे लिये क्या मेट लाये हो ?। जब सुदामाने लिजत हो उनको तंडुल नही दिया, तब कृष्णभगवान्ते सुदामाने वस्त्रमेसे चावल ले लिया। जब उन्होंने दो मुट्ठी चावल भोजन करके तीसरी मुट्ठी भोजन करनेका विचार किया, तब कमिकणीने उनका हाथ पकड़ लिया। सुदामा एक रात्रि श्रीकृष्णके भवनमें सुखसे निवास करके प्रातः काल भगवान्से विदा हो अपने घर चले। वह मार्गमें विचार करते थे कि इस कारणसे कृष्णने मुझको कुल नहीं दिया है कि द्रिद्री सुदामा धनको पाकर मदांध हो मुझको मूल जायगा। उसके पश्चात् सुदामाने अपने नगरमें पहुँचकर देखा कि इन्द्रभवनके समान महल वन गये हैं। चारोओर विमान सुशोभित हैं। चित्र विचित्र वाग लग गये हैं। अनेक सरोवर वन गये हैं। यह सब देख कर, उनका मन चिकत होगया। फिर उन्होंने विचार किया कि यह तो मराही स्थान है; ऐसा क्यों होगया। उस समय उनकी स्त्री पतिका आगमन सुन गृहसे बाहर आंकर उनको अपने महलमें लेगई। सुदामाने वड़ा आक्चर्य माना और पीछे जान-लिया कि कृष्णभगवान्की छपासे यह संपत्ति और ऐश्वर्य मुझको मिला है।

पोरवन्दरका राज्य—काठियावाड़के सीराष्ट्रविभागमें काठियावाड़के पश्चिमी भागमें अरवके समुद्रके किनारे पास ६३६ वर्गमील क्षेत्रफलमें पोरवन्दरका राज्य है। यह राज्य समुद्रके किनारे पर दूर तक लम्बा है। इसकी चौड़ाई किसी जगह २४ मीलसे अधिक नहीं है। राज्यमें प्रायः पहाड़ी नही है। तीन चार छोटी नादियां वहती हैं। समुद्रके किनारे के निकट वड़े बड़े दलदल हैं। उनमें वर्षका पानी इकट्ठा होता है। वर्षका पानी पड़नेसे नमकदार दलदलों के कल घास और नरकट जमता है; किन्तु मीठे पानीके दलदलों में धान, चना, अरहर इत्यादि फीसल होती है। इनमेंसे एक दलदल लगभग ६ मील लम्बा और ४ मील चौड़ा है। पोरवन्दरके राज्यमें भीसत सालाना २० इच्च वर्षा होती है। पोरवन्दरका पत्थर सुन्दरतामें प्रसिद्ध है वह राज्यमें सर्वत्र मिलता है, किन्तु खास करके चरदा पहाड़ियोंकी खानोंसे निकाला जाता है। और वम्बई शहरमें बहुत मेजा जाता है। पोरवन्दर राज्यके जत्तम मकानोंकी जोड़ाईमें गारा नहीं दिया जाता है। कारीगर लोग पत्थरोंके दुकड़ोंको, जो आरासे चीरकर और बसुलोंसे काट कर वनाये जाते हैं, ठीक तरहसे बैठा कर दीवार बनाते हैं। वर्षा होने पर वे दुकड़े आपसे आप मिल जाते हैं। महोंच, सूरत, नवसारी, करांची, वम्बई और मलेवारके किनारोंके वन्दरगाहोंसे पोरवन्दरकी सौदागरी होती है। पोरवन्दरके राज्यमें पोरवन्दर, माधवपुर और मिथानी प्रधान वन्दरगाह हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय पोरवन्दर राज्यके १ कसवे और ८४ गार्वोमें ७१०७२ मनुष्य थे; अर्थात् ६३४०६ हिन्दू, ६७४१ मुसलमान और ९२५ दूसरे।

पोरवन्दरके राणासाहव जेठवा राजपूत हैं। उनको अङ्गरेज महाराजकी ओरसे ११ तोपोंकी सलामी मिलती है। वह राज्य पहिंले कांठियावाड़के दूसरे दर्जेंके राज्योंमें था; किन्तु सन् १८६९ में तीसरे दर्जेंमें कर दिया गया। पोरवन्दरके राज्यसे लगभग ५५०००० रुपया मालगुजारी आती है, जिसमेंसे अङ्गरेजी सरकार, बंडोदाके गायकवाड़ और जूनागढ़के नवाबको ४८५०० रुपया दिया जाता है। राणासाहबका लगभग ६०० आदिमयोंका सैनिक बल है। सन् १८८२-८३ में पोरवन्दरके राज्यमें १० रक्कूल थे। लगभग १५० वर्षसे पोर-

बन्दर कसवा राजधानी हुआ है । वर्त्तमान पोरवन्दर नरेश राणा श्रीविक्रमादित्यजी खेमाजी ७५ वर्षकी अवस्थाके वृद्ध हैं । यह वड़े धर्मीनेष्ठ हैं; किन्तु राज्य - प्रवंधके गड़वड़ होनेसे वम्बईके गवर्नमेंटने इनको राज्यच्युत कर दिया है ।

माघवपुर—पोरवन्द्र कसबेसे ४० मीछ दक्षिण-पूर्व समुद्रके पास पोरवन्द्रके राध्यमें साघवपुर बन्द्रगाह है। वहाँ मधुमतीनदी समुद्रमें मिछी हैं और ब्रह्मकुण्ड तीर्थ तथा कृष्ण-मगवान्का प्रसिद्ध मन्द्रिर है। कुछ छोग कहते हैं कि इसी स्थानपर सिक्मणीजीके साथ श्रीकृष्णचन्द्रका विवाह हुआ था।

# छवीसवां अध्याय।



## (काठियावाड्में) मुलद्वारिका, द्वारिका और वेटद्वारिका।

# मूळद्वारिका ।

पोरवन्दरसे १२ मीळ पश्चिमोत्तर द्वारिका जानेवाली सडकके पास मूंलद्वारिका नामक गॉव है। वहाँ बहुतसे पुराने मन्दिर हैं। लोग कहते हैं कि श्रीकृष्ण भगवाम् मथुरासे प्रथम इसी जगह आये थे।

मूलद्वारिकासे ६ मील (पोरवन्द्रसे १८ मील पश्चिमोत्तर) उलमण्डल सबिडवी-जनमें मियानी पुराना बन्द्रगाह है। मियानीसे लगभग २२ मील (पोरवन्द्रसे ४० मील) पश्चिमोत्तर गोलगढ़ नामक गाँवके पास पिण्डारक तीथे और दुवीसा ऋषिका साश्रम है।

## द्वारिका ।

पोरवन्दरसे ५६ मील विरावल बन्दरसे १५० मील और वम्बई शहरसे ३४२ मील पश्चिमोत्तर (२२ अंश, १४ कला, २० विकला उत्तर अक्षांश और ६९ अंश, ५ कला पूर्व देशांतरमे) बम्बई हातेके काठियावाड़ प्रायद्वीपके पश्चिमोत्तरके कोनेमें, बड़ोदाके राज्यके अमरेली विभागकें ऊलमण्डल सबडिवीजनेंमंद्वारिका एक छोटा कसवा तथा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जिसको गोमतीद्वारिका भी कहते हैं। पोरवन्दर, विरावलबन्दर और वम्बईमें रेल हैं। आगबोट सप्ताहमें ३ वार वम्बईसे विरावलबन्दर, पोरबन्दर, द्वारिका इत्यादि बन्दरगाह होकर करांचीको और करांचीसे द्वारिका, पोरबन्दर, विरावलबन्दर इत्यादि बंदरगाह होकर वम्बईको जाते हैं। द्वारिकाके यात्री बम्बई, विरावलबंदर और पोरबंदरमें रेलगाड़ीसे उत्तरकर आगबोट द्वारा द्वारिका पहुँचते हैं। कुल लोग पोरवंदरसे पैदल अथवा बैलगाड़ीपर सवार हो द्वारिका जाते हैं। वेलगाड़ीकी सडक अच्छी नहीं है। आगबोटका महसूल पोरबंदर तथा विरावल वदरसे द्वारिकाका दूसरे छासका २ रुपया और तीसरे छासका १ रुपया और वम्बईसे द्वारिकाका दूसरे छासका ४ रुपया और तीसरे छासका २ रुपया लगता है। आगबोटपर चढ़ाने

अथवा उतारेनवाळी नावका महसूल चार आना अलग देना पड़ता है। द्वारिकामें उत्तरने-वालोंसे चुंगीकी तलासी ली जाती है। यद्यपि पोरबंदरसे आगबोट केवल ७ घण्टेमें द्वारिका पहुँच जाते हैं और सड़क द्वारा पोरबंदरसे द्वारिका जानेमें दो दिनोंसे अधिक समय लग जाता है तथापि बहुतेरे लोग आगबोटके छेशसे बचनेके लिये पैदल अथवा बैलगाड़ीपर बहांसे द्वारिका जाते हैं। हवा तेज रहनेपर जब नाव आगबोट पर चढ़नेवाले यात्रियोंको लेकर उछलती कूदती ऊँची ऊँची लहरोंको लांघती हुई पालके सहारेसे आगबोटकी तरफ चलती है, तब कितने लोग अधीर होजाते हैं, तथा कितने लोग वमन करते हैं। उससे अधिक छेश आगबोट पर होता है क्योंकि उस पर पाहिलेके चढ़े हुए कितने लोग पांव फैला कर सोते हैं; नये चढ़नेवालोंमेंसे कितनेको बैठनेका स्थान नहीं मिलता तथा कितने लोग वमन करते हैं; किन्तु पवनकी तेजी नहीं रहनेपर और बैठने सोनेका स्थान मिल जान पर आगबोटमें कोई दु:ख नहीं होता । मेरे जानेके समय हवा तेज थी द्वारिका भारतवर्षके पश्चिमके किनारे पर, भारतवर्षके ४ धामोंमेंसे एक धाम और सप्त पुरियोंमेंसे एक पुरी है। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय गोमतीद्वारिकामें ७४२ मकान और लगभग ५००० मनुष्य थे।

द्वारिका कसवेके एक भागके चारोंओर, जो लगभग २५० गज उत्तरसे दक्षिणको लग्ना और २०० गज चौड़ा अर्थात् लगभग १७ बीचे भूमिपर है, पक्की दीवार बनी हुई है, जिसके चारो वगलोंमें एक एक फाटक बना है। दक्षिणकी दीवारमें रणछोड़जीके मिन्द्रके वेरेका खास फाटक है। घेरेके भीतर बस्ती, धर्मशालायें और बहुतसे मिन्द्र और घेरेके बगलों में अर्थात् उसके बाहर बहुतसे मिन्दर, स्थान इत्यादि हैं। द्वारिकामें आठ दस घर्मशालायें, घड़ोदाके महाराजकी कचहरियां, पुलिस, जेलखाना, फीजी छावनी, पांच छः स्कूल और कई एक अस्पताल है।

सन् १८५९ के वधरोक बगावतक समयसे महाराजके खर्चसे द्वारिकामें देशी पैदलकी एक कम्पनी अङ्गरेजी सेना रहती है। उसके अलावे महाराजकी सेना भी है। द्वारिका उत्समंडल सबिडिवीजनका सदर स्थान है। गोमतीद्वारिका और वेटद्वारिकाके यात्रियों के 'कर' और सुंगीकी आमदनीका ४०००० रुपये पर ठीका दिया गया है। इसके अलावे लगभग ८००० रुपया घाटकी आमदनी है। ऐसा नहीं जानना चाहिये कि वड़ोदाके महाराज यात्रियों से 'कर' लेकर अपने घर ले जाते हैं। उपर लिखी हुई आमदनीके अलावे महाराजको द्वारिकाके प्रबन्धके खर्चके लिये प्रति वर्ष लगभग ४०००० रुपया घरसे देना पड़ता है।

समुद्रके किनारेपर नमक तैयार होता है, जो वहाँ वहुत सस्ता विकता है। समुद्रका ज्वार और भाठा नित्य दो वार होता है। भाठा होने पर अर्थात् समुद्रकी वाढ़का पानी हट जानेपर भांति भांतिके गोमती चक्र, कौड़ी दोहना इत्यादि जल उद्भिज वस्तु किनारे पर पड़ जाती है। यात्री लोग गोमती चक्रको पूजा करनेके लिये अपने घर ले जाते हैं।

्र इारिकामें बहुत पण्डे हैं । वही छोग धनी यात्रियोंके साथ बेटद्वारिकामी जाते हैं । वहाँ जाति जातिके अछग अछग पण्डे हैं । किसी पण्डेके हिस्सेमें एकः

जातिके यात्री और किसीके हिस्सेमे दो, तीन या उससेभी अधिक जातिके यात्री हैं। उन लोगोको यात्री खोज लानेके लिये कहीं जाना नहीं पडता; यात्रीको पुरीमें पहुँचने पर उस जातिका पण्डा उसके साथ लग जाता है। वहाँकी स्त्रियाँ परेंसे नही रहतीं। ब्राह्मण भोजनके समय ब्राह्मणोंके साथ उनकी स्त्रियांभी आकर भोजन करती हैं, किन्तु विधवा स्त्रियं **उनके साथ पिक्तमें नहीं वै**ठती ।

द्वारिकाके आस पास किसी चीजकी पैदावार नहीं है, सब वस्तु वाहरसे आती हैं। नागफेनी और सीज जहां तहाँ बहुत हैं, जो जलानेके काममें आते हैं। किसी किसी जगह आम आदिके वृक्ष देखनेमे आते हैं, किन्तु वह हरे भरे अथवा सीघे खड़े नहीं हैं। पहिले उस देशमे कावाजातिके मुसलमान या अन्यलोग डाका मारते थे, इस लिये साधु लोग तथा निर्धन छोगोंके अतिरिक्त धनी तथा सर्व साधारण छोग वहाँ प्राय: नहीं जाते थे। अब किसी जगह कोई भय नहीं है, नित्य सैकड़ों यात्री द्वारिकामें पहुँचते हैं।

गोमती—द्वारिकोंके पश्चिम समुद्र और दक्षिण गोमती नामक छम्बा खाल है. जो समुद्रके ज्वारके पानीसे भरा रहता है। गोमतीके होनेसे उस नगरको छोग गोमती द्वारिका कहते हैं। गोमंतीके उत्तरके किनारेपर द्वारिकाकी ओर पश्चिमसे पूर्व तक इस क्रमसे ९ पके घाट बने हुए हैं,--१ संगम घाट, २ नारायणघाट, ३ नासुदेनघाट, ४ गऊघाट, ५ पार्वती-घाट, ६ पाण्डवघाट, ७ ब्रह्माघाट, ८ सुरधनघाट और ९ वॉ सरकारीघाट। समुद्र और गोमतीके मेळके पास संगमघाटपर संगमनारायणका मन्दिर वासुदेवघाटके पास हनुमान्जीका मन्दिर और उससे पश्चिम नृसिंहजीका स्थान है। सरकारी घाटसे पूर्व निष्पाप कुण्ड नामक छोटा पोखरा है, उसके बगलोपर पक्की सीढियाँ बनी है, उसमे गोमतीका पानी रहता है। वहाँकी रीतिके अनुसार यात्री लोग प्रथम निष्पाप कुण्डमें तीर्थ भेट देकर स्नान करते हैं। जिसकी इच्छा होती है वह उस स्थानपर पिण्डदान करता है। उस कुण्डके समीप एक अन्य छोटा कुण्ड,संविष्ठयाजीका मन्दिर,गोवर्छननाथका मंदिर और महाप्रमुकी वैठक है। प्रति यात्री-को गोमतीमें स्नान करनेके लिये वडोदाके महाराजके कर्मचारी अथवा ठीकेदारको दो रूपया देना पड़ता है, बिना नियमित दो रूपया दिये हुए कोई गोमतीके किसी घाटपर स्नान नहीं कर सकता है। यात्री प्रथम दो रुपया देकरके तब निष्पाप कुण्डम स्नान करता है। जो एक बार नियमित कर दे देता है, वह नित्य स्नान करता है। दिरद्र छोगोंसे "मेरे पास कुछ नहीं है" ऐसा सौगन्ध कराकर उसका 'कर' माफ कर दिया जाता है । इसी भांति बेटद्वारिकाके मन्दिरोंमें दर्शन करनेवालोंसे भी दो रूपया लिया जाता है। लगभग१० वर्ष पहिले बाह्मणों और साधुओंको छोड़कर अन्य यात्रियोंको गोमतीमें स्नान करने और वेटद्वारिकाके मन्दिरोंमें दर्शन करनेका महसूल प्रतियात्रीका ९ रुपया लगता था, किन्तु अब नये प्रबन्धके अनुसार सबको दो दो रुपया दोनो द्वारिकामें देना होता है।

- गोमतीके दक्षिण किनारेपर पंचकुंआ नामसे प्रसिद्ध ५ पवित्र कूप हैं। पांचों छगभग एक एक हाथ लम्बे और इतनेही चौड़े चौख़टे हैं । यात्री लोग क्रपोंसे जल निकालकर आचमन और मार्जन करते हैं।



मन्दिर—यात्रीलोग निष्पाप कुण्डमें स्नान करके रणलि हैं आदि देवताओं के मन्दिरमें जाकर दर्शन करते हैं। शहरपनाहके भीतर उसके पूर्व—दक्षिणके कोने के पास लगभग २४० फीट लम्बे और २०० फीट चौड़े घेरेमें रणलि आदि देवताओं के मन्दिर हैं (यहाँ के नकशें से देखिये)। घेरे के दक्षिण बगलमें स्वर्गद्वार नामक फाटक है। स्नान करके मन्दिरमें जाने के समय मार्गमें कृष्णजी, गोमतीमाता और महालक्ष्मीजी और सीढ़ियों पर हन्मानजी, नृसिंहजी और साक्षीगोपालका दर्शन होता है। घेरे के भीतरके मान्दिरोमें जाकर देवताओं के पूजन करने का 'कर' नियत है। रणलोडजी के मन्दिरका ८ आना, त्रिविक्रमजी के मन्दिरका ४ आना, प्रथुक्रजी के मन्दिरका श्रिक्त करने वर्णों के प्रनय मन्दिरों का कर देवताओं के क्ष्य मन्दिरों का व्याचिक्रमजी के मन्दिरका ४ आना, प्रथुक्रजी के मन्दिरका श्रिक्त करने वर्णों पर पुष्प देवता है, वह मन्दिरके भीतर नित्य जाकर देवताओं के चरणों को स्पर्श करके चरणों पर पुष्प तथा तुलसी पत्र चढाता है। जो यात्री जिस मन्दिरका नियमित कर नहीं देता, वह उस मन्दिरके द्वारके बाहरसे दर्शन करता है।

कृष्ण भगवान् कालयवनके डरसे रण अर्थात् संप्राम छोड्कर द्वारिकोम भाग गये, इस ारणसे उनका नाम रणछोड़ पड़ा है। रणछोड़जीका मन्दिर द्वारिकाके छव मन्दिरोंमें प्रधान ार सबसे भिषक बड़ा तथा सुन्दर है। वह मन्दिर, जो सात मिलला शिखरदार है, ४० फीट छम्बा और उतनाही चौड़ा तथा लगभग १४० फीट ऊँचा है । ऊपरके मिजलोंमें नानेके छिये भीतर सीढियाँ बनी हुई हैं। मन्दिरकी दीवार दोहरी है। दोनो दीवारोंके वीचमें परिक्रमा करनेकी जगह है। मन्दिरके भीतर चांदीके पत्तरोंसे भूषित किये हुए सिहाँसनपर रणछोड़जीकी, जिनको द्वारिकाधीश भी कहते हैं, ३ फीट ऊँची स्थामल चर्जुभुज मूर्त्ति है। मूर्तिके अंगमें बहुमूल्य वस्त्र, गर्छेमें सोनेकी अनेक भांतिकी ११ माला हैं और शिरपर सन्दर सुनहरा मुकुट है। मन्दिरके फरीमें श्वेत तथा नील मार्बुलके दुकड़े जड़े हुए हैं, द्वारके चौख-टोंपर चाँदिके पत्तर छो हैं और छतसे सुन्दर साइ लटकते हैं। यात्रीछोग रणछोड़नीके चर-णोंपर फूल और तुलसीपत्र तथा माला चढ़ाते हैं और सिंहासनकी परिक्रमा करते हैं। मन्दि-रके उपरके एक मिश्रालमे अम्बा देवीकी मूर्ति है। मन्दिरके आगे, अर्थात् पूर्व, मन्दिरसे अधिक लम्बा चौड़ा, १०० फीट ऊँचा पंचमंजिला जगमोहन है। उसके भीतर पत्थरके ६० चौकोने स्तम्भ छगे हैं। फर्शमें श्वेत और नील मार्बुलके दुकड़े जड़े हुए हैं। उपर सुन्दर गुम्बज है। उस जगमोइनमें पश्चिम-दक्षिणके कोनेके पास एक छोटी कोठरीमे शेपरूप बल-देवजी हैं। मन्दिरके समान जगमोहन भी पहलदार है। मन्दिरसे दक्षिण-पूर्व दुर्वासाजीका छोटा मन्दिर है।

रणछोड़जीके मान्दिरसे दक्षिण त्रिविक्रमजीका शिखरदार मन्दिर है। इसके किवाड, चौखट और सिंहासनपर चांदिके पत्तर जड़े हुए हैं, छतमें भ्राड आदि छगे हैं, फरीमें श्लेत और नीछ मार्चुळके टुकड़े जड़े हुए हैं। मन्दिरमें सिंहासनपर त्रिविक्रमजीकी मनोरम मूर्ति है। रणछोड़जीके वक्ष भूषणोंके समान इनके भी वक्ष भूषण हैं। त्रिविक्रमजीके पास राजा बिछ और ब्रह्माके ४ पुत्र, अर्थात् सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमारकी छोटी छोटी मूर्ति और मन्दिरके दक्षिण-पश्चिमके कोनेमें गरुड़की मूर्ति है। त्रिविक्रमजीको बहुत छोग टीक्रमजी कहते हैं। वहाँके पण्डोंका कथन है कि दुर्वासा ऋषि राजा विछसे त्रिविक्रम भगवामको मांग छाये थे।

रणछोड़जीके मन्दिरसे उत्तर प्रद्युम्नजीका शिखरदार मंदिर है। मंदिरमें मार्चुछके दुकड़ोंका फर्श बना है, झाड़ छटकते हैं और चाँदीके सिंहासन पर द्याम रूप प्रद्युम्नजी विराजते हैं। उनका शृङ्गार भी प्रायः रणछोडजीके शृङ्गारके समान है। उनके पास अतिरुद्धजीकी छोटी प्रतिमा है।

घरेके उत्तरवाले फाटकसे पश्चिम कुशेश्वर महादेवका मंदिर है। मंदिरके नीचे तह-खानेमें कुशेश्वर शिवलिंग और पार्वतीजीकी मूर्ति है। वहाँ बहुतेरे यात्री लड्डू तथा घी चढ़ाते है। पण्डे लोग कहते हैं कि जब कुश नामक दैत्य द्वारिकामें वडा उत्पात करके सब लोगोंको क्रेश देने लगा, तब दुर्वासा ऋषि त्रिविकम भगवानको राजा बलिसे माँग लाये। जब कुश देत्य किसी भांतिसे नहीं मरा, तब त्रिविकमजीने उसको भूमिमें गाड़ कर उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित कर दिया, जो कुलेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुए। उस समय कुशने कहा कि जो द्वारिकाके यात्री कुशेश्वरकी पूजा न करें, उनकी यात्राका आधा फल मुझको मिले, तब में इसके भीतर स्थिर रहूँगा। त्रिविकमजीने कुशको यह वर दे दिया; कुश भूमिमें स्थित होगया।

घेरके भीतर उसके पश्चिमकी दीवारके पास कमसे उत्तरसे दक्षिण कुशेश्वर महादेव, अम्बाजी, पुरुषोत्तमजी, गुरु दत्तात्रेय, देवकी माता, लक्ष्मीनारायण और माधवजीके मंदिर; उत्तरकी दीवारके पास मोक्षद्वार फाटकसे पूर्व कोला भक्तका मन्दिर और पूर्वकी दीवारके पास एक घेरके पूर्व वगलमें कमसे दक्षिणसे उत्तर, खाली मंदिर, सत्यभामाका मंदिर, रुक्मिणिका मंदिर, शंकराचार्व्यकी गद्दी और पश्चिम वगलमें कमसे दक्षिणसे उत्तर १ खाली मंदिर और जाम्बवती, राधा और लक्ष्मीनारायणके ३ मन्दिर हैं (नक्शेसे देखिये)।

भीतरवाले घेरेसे दक्षिण शारदामठके अधीन रणछोडजीका भण्डार घर है। उसमें भोगकी सामग्री तैयार करके नियत समयोंपर रणछोडजी आदि वहाँके देवताओंको भोग लगाई जाती हैं। धनी यात्री लोग उस भण्डारमें भोगकी सामग्री अथवा रूपया देकर अपनी ओरसे वहाँके देवताओंको भोग लगवाते हैं।

भण्डारसे दक्षिण सुप्रसिद्ध शारदामठ है। भारतवर्षकी चारों दिशाओं की सीमाओं के पास सुप्रसिद्ध शंकराचार्यजी के ४ प्रधान मठ हैं, जो उनके ४ शिष्यों हुए थे;—दक्षिणकी सीमाकी ओर मैसूर राज्यके शृंगेरी गॉवमें शृंगेरीमठ, पश्चिमकी सीमापर द्वारिकामें शारदा-मठ, उत्तरकी सीमाके पास गढ़वाल जिलेमें जोशीमठ और पूर्वकी सीमापर उड़ीसेकी जगन्ना-थपुरी में गोवर्द्धनमठ। इनका विशेष वृत्तांत तथा शंकराचार्यजीका जीवन चरित्र भारत-भ्रमणके इसी खण्डमें शृंगेरी के वृत्तांतमें है। इस समय द्वारिकाके शारदामठके स्वामी जगतापुर श्रीशंकराश्रम स्वामीजी हैं। उनका जन्म मद्रास हातेके गोदावरी जिलेके एक गॉवमें हुआ था। उनका नाम जगनाथशाही था। वह शास्त्रोमें अच्छे विद्वान् हैं और अङ्गरेजी तथा फारसी भी जानते हैं। वह इस समय देशभूषणके लिये निकले हैं और सनातनधर्मका व्या-ख्यान देते फिरते हैं।

मन्दिरके वहे घेरेसे बाहर उसके पश्चिम छक्ष्मीनारायणका एक मन्दिर है। नाराय-णकी क्यामवर्णकी चतुर्भुज मूर्ति लगभग २ हाथ ऊँची है, जिसके वाम अंकमें लक्ष्मी-जीकी छोटी प्रतिमा है। नारायणके अंगमे बहुमूल्य वस्त्र, शिरपर सुनहरा मुकुट और गलेमें सोनेके १० हार है। लक्ष्मीनारायणके मिन्द्रिस दृक्षिण-पश्चिम वासुदेवका मिन्द्रि है, जिसके चोखट और सिंहासनमें चाँदीके पत्तर जड़े हुए हैं। मूर्ति क्याम वर्णकी चतुर्भुज है। उसके अंगमें सुन्द्र वस्न; शिर पर सुनहरा सुकुट, हाथोमे सुनहरा शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा गलेभें सोनेकी आठ दश सिकरी हैं।

नगरकी परिक्रमा-रणछोड़जींके मन्दिरसे नगरकी परिक्रमाकी यात्रा आरम्भ होती है। मन्दिरसे पश्चिम गोमतींके घाटोंपरके देवताओंके दर्शन करते हुए समुद्रके निकट सङ्गमघाट परें जाना चाहिये। सङ्गमसे उत्तरके समुद्रके घाटको छोग चक्रतीर्थ कहते हैं। उससे उत्तर रत्नेश्वर महादेवका मन्दिर है। उससे उत्तर द्वारिका नगरके वाहर सिद्धनाथ महादेवका मन्दिर मिछता है, जिसका फर्श श्रेत और नीछ मार्बुछसे बना है। उससे आगे ज्ञानकुण्डनामक वावछी, उससे आगे जूनीरामवाड़ी नामक मन्दिरसे राम, छक्ष्मण और जानकी, उससे आगे नई रामवाड़ी नामक मन्दिर और सौमित्री वावछी नामक कूप, उससे आगे अक्षयवट वृक्ष अघोरकुण्ड, भद्रकाछी और आशापुरी माताकी मूर्त्त, और उससे आगे कैछासकुण्ड नामक छोटा पोखरा मिछता है। पोखरेंके चारों वगछोंमें पत्थरकी सिहियाँ वनी हुई हैं। उसमें गुछाबी रङ्गका पानी है। वहाँके पण्डे कहते हैं कि राजा नृग गिरगिट होकर इसी कुण्डमें रहते थे और इसी स्थानपर उनका उद्धार हुआ था। कैछासकुण्डसे आगे सूर्यनारायण और उससे आगे शहर पनाहके पूर्वके दर्वाजेंके पास जय और विजयका दर्शन होता है। उसके पश्चात् नि:पापकुण्ड और रणछोडजींके मन्दिरके वीचके देवताओंके दर्शन करते हुए दक्षिण दरवाजेंसे रणछोड़जींके मन्दिरमें जाकर परिक्रमा समाप्त करनी चाहिये।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत-( सभापर्व, १४ वॉ अध्याय ) मगधदेशका राजा जरासन्ध अपने प्रतापसे सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने अधिकारमें करके पृथ्वीनाथ वन गया। पृथ्वीके बहुतसे राजा उसके भयसे उसके सहायक वन गये और बहुतरे अपने देशको छोड़ कर भाग गये। (कृष्णने कहा था कि हम बढ़े बढ़े अस्त्रोंसे लगातार ३०० वर्ष तक जरा-सन्धके साथ छड़ेगे तौभी उसको नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि यह अमरके समान तेजस्वी और बली है )। अस्ति और प्राप्ति नामक जरासन्धकी दो पुत्री कंससे व्याही गई थीं। जव कृष्णने कंसको मारा, तब उन्होंने अपना दुःख जरासन्यसे जा सुनाया । जरासन्ध वारवार मथुरापर आक्रमण करने लगा। हंस और डिम्भक दो अति वलवान पुरुष जरासन्यके सहा-यक थे। १७ वी छडाईके समय वलरामजीने हंसको मारा। डिम्भकने हंसकी ग्लानिसे यमु-नामें हूवकर अपना प्राण छोड दिया। जरासन्य उनकी मृत्युका समाचार पाकर उदास हो अपनी राजधानीकी ओर चला। उसके लीटनेपर कृष्ण आदि यादव आनीन्दत मनसे फिर मथुरामे क्सने लगे, किन्तु कंसकी दोनो स्त्रियाँ कृष्ण, वलरामको मारनेके लिये अपने पिता जरासन्धको फिर उमाडने लगीं। तब कृष्णने उदास हो मधुरासे भागनेका विचार किया। सव मधुरावासी अनन्त ऐश्वर्यको आपसम वांटकर प्रत्येक आदमी स्वल्प मार छेकर पश्चिम दिशामें भाग गये । वे लोग भारतवर्षके पश्चिमी विभागमें रैवत पर्वतकी चोटियों से सुशोभित कुशस्थली अर्थात् द्वारिका पुरीमें जा वसे । उन्होंने अच्छे प्रकारसे वहाँके दुर्ग अर्थात् किलेका संस्कार किया। वह दुर्ग देवताओं के भी गमन करने योग्य न रहा । उस दुर्गसे स्त्रियाँ भी अनायास लड सकती थीं। सव लोग निर्भय होकर गोमन्त नामक पर्वतपर निवास

करने छो । वह पर्वत ३ योजनमें फैळा हुआ था । एक एक योजनपर एक एक सैन्य व्यूह

(वनपर्व, ८२ वाँ अध्याय) द्वारिकापुरीमें जाकर पिण्डारक तीर्थमें स्नान करनेसे बहुत सुवर्ण मिळता है। उस तीर्थमें अब भी पद्मके तुल्य एक सुद्रा, त्रिश्र्ं और पद्मके चिह्न देख पड़ते हैं। वहाँ महादेवजी सर्वदा निवास करते हैं।

( अनुशासनपर्व, ७० वाँ अध्याय ) प्यासे हुए चन्द आदिमयोंने जलको दूँढते हुए द्वीरिकाके एक स्थानमें तृण छताओंसे परिपूर्ण एक बड़ा क्रूप पाया। उन्होंने उसके भीतर एक बड़ा गिरगिट देखा। जब उनके बहुत यह करनेपर गिरगिट कूपसे नहीं निकला, तब उन्होंने वहाँसे जाकर कृष्णसे वह वृत्तान्त कह सुनाया । कृष्ण भगवान्ते वहाँ जाकर कृपसे गिरगिटको निकाला। उन्होंने गिरगिट रूपी राजा नृगसे पूछा कि तुम्हारा रूप ऐसा क्यों हुआ है। तब गिरगिट बोला कि अमिहोत्री त्राह्मणकी एक गऊ मूलकर हमारी गौओंमें आ मिछी । मैंने एक ब्राह्मणको वह गऊ फिर दान करदी । अग्निहोत्रीने इस गऊको दूसरे त्राद्माणके घर देखा। दोनों त्राह्मण झगड़ते हुए मेरे पास आये। में प्रतिप्रहीता त्राह्मणको एक गऊके बद्छेमें एकसौ गऊ देता था, किन्तु वह अस्वीकार फरके चला गया। तब मैंने दूसरे ब्राह्मणको उस गऊके वद्छेमें एक सहस्रः गऊ छेनेको कहा; पर उसने अस्वीकार करके अपनीही गऊ मांगी। उसके पश्चात् जब मैने उससे सोने चादीसे खचित रथ छनेको कहा. तब वह उसकोभी अस्वीकार करके कोध युक्त हो अपने घर चला गया। उसी समय में कालवहा होकर यमराजके समीप उपस्थित हुआ। यमराजने कहा कि हे महाराज नृग! तुम्हारे पुण्यकी संख्या नहीं है, किन्तु तुमसे कुछ पापभी हुआ है। ब्राह्मणकी गऊ खो जानेसे रक्षा करनेकी तुम्हारी प्रतिज्ञा नष्ट हुई,इस कारण तुमको पाप हुआ और ब्राह्मणस्व प्रहण करनेसे तुमको दूसरा पाप छगा। तुम पापका फल पहिले अथवा पीछे भोगोगे। मैंने कहा कि मैं पहिलेही पापका फल भोग करूँगा। हे प्रभो ! मैं उसी समय पृथ्वीर्से गिरा। उस समय धर्मराजने मुझसे कहा कि सहस्र वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा पाप कर्म नष्ट होगा; कृष्ण भगवान् तुम्हारा उद्धार करेंगे। में गिरगिट रूपसे नीचे शिर करके कूपमें गिर गया । ऐसा कह राजा नृग गिरगिट रूप छोड़ कर दिन्य विमानमें बैठ सुरलोकमें चरे गर्ये ( यह कथा श्रीद्धागवत-दशमस्कन्धके ६४ वे अध्यायमें है )।

(१५९ वाँ अध्याय) महिष दुर्जासा यह कहा करते थे कि मुझको, जो में अल्प अपराधमें वड़ा क्रोध करता हूँ, कौन मनुष्य सत्कार पूर्वक अपने गृहमें रख सकता है। जब किसीने उनका सत्कार नहीं किया, तब कष्णने अपने निज गृहमें उनका वास कराया। वह कभी सहस्रों आदिमयोंके भोजनका सामान अकेलेही भोजन करलेते; कभी बहुत थोड़ा भोजन करते, कभी हँसते और कभी अकस्मात् रोदन करनेमें प्रवृत्त होजाते थे। उस समय पृथ्वी पर दुर्वासाके समान अवस्थावाला कोई मनुष्य न था। उसने अपने वास गृहमें जाकर विलाई हुई शय्या और अलंकृत कन्याओंको जलादिया। एक दिन दुर्वासाने कृष्णमें कहा कि मुझको भोजनके लिये शीप्रही पायस दो। कृष्णने उनको उष्ण पायस दिया। दुर्वासाने कुछ पायस भोजन करके कृष्णसे कहा कि तुम इस पायसको अपने सारे अंगमें लगाओ। कृष्णने जूठे पायसको अपने शरीर और मस्तकमें लगा लिया। तब दुर्वासाने हिन्मणीको

देख कर उसके शरीरमें पायस लगाया । उसके पश्चात् वह पायसलिप्तांगी रुक्मिणीको शीघ्रही रथमें जोड़कर रथमें वैठ कृष्णके गृहसे वाहर निकले। उन्होंने कृष्णके सन्मुखही बालिका रुक्सिणीको कोडेसे मारा और प्रशस्त राजमार्गसे रथको चलाया। जब रुक्सिणी थक गई, तब दुर्नासाने कुद्ध होकर रथको वेग पूर्वक दौड़ाया । उसके पश्चात् वह अत्यन्त कोध युक्त हो रथसे उतरकर ऊर्ध्व मार्गसे दक्षिणकी और दौड़े। उस समय कृष्ण, जिनके अझमें पायस छगा हुआ था, मुनिके पीछे पीछे दौड़कर उनसे विनय करने छगे कि हे भगवन् । आप मुझप्र प्रसन्न होवें। तब महर्षि दुर्वासा प्रसन्न होकर बोले कि हे कृष्ण ! तुमने क्रोधको जीते लिया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी दूटी, जली अथवा नष्ट हुई सब वस्तु जैसीकी तैसी तथा उससे भी उत्कृष्ट हो जायँगी। तुम्हारे शरीरके जितने भागमें पायस लगा है, वह अभेद्य हो जायगा, किन्तु तुन्हारे दोनों पदतलमें पायस नही लगा, मुह्मको इसी बातका संशय है। उसके पश्चात ब्राह्मणने रुक्मिणीसे कहा कि हे सुन्द्री! तुम्हारा यश और कीर्ति छोककी सब स्त्रियोंसे श्रेष्ठ होगी। कृष्णकी सोल्ह सहस्र स्त्रियोंसे तुम वरिष्ठा होगी, इत्यादि । उसी समय कृष्णका शरीर श्रीसम्पन्न होगया । दुर्वासाने जिन जिन वस्तुओंको तोड़ फोड़ दिया था तथा जलाया था, सब नई हो गई। दुर्नासा उसी स्थानमें सन्तर्द्धान होगये । (१६० वाँ अध्याय) रुद्रने दुर्वासा नामक वीर्यवान् ब्राह्मण बनकर कृष्णके . गृहमे बहुत काल तक निवास करके दुःसह व्यवहार किया था।

(मौपल पर्व, ७ वॉ अध्याय) प्रभासमें द्वारिकाके क्षीत्रयोंके निवास होनेके प्रधात् द्वारिकां वासियोंके अर्जुनके साथ जानेके ढिये नगरसेवाहर होने पर समुद्रने समस्त द्वारिका नगरीको अपने जलमें ड्वा दिया। (८ वॉ अध्याय) ५ लाख यदुवंशी त्रीर परस्पर लड़-कर प्रभासमें मरगये थे ( यदुवंशियोंके निवासकी कथा सोमनाथपट्टनकी प्राचीन कथामें देखिये)।

आदिब्रह्मपुराण—( ७ वाँ अध्याय ) राजा आनर्तका रेवत नामक पुत्र आनंते देशका राजा हुआ । कुशस्थली उसकी राजधानी हुई।

देवीभागवत—(७ वां स्कंघ, ७ वाँ अध्याय) शर्यातीका पुत्र आनर्त-और आनर्-तंका पुत्र रेवत था, जिसने समुद्रके भीतर कुशस्थली नामक पुरी वसाई वह आनर्त आदि देशोंका राज्य करने लगा । उसके १०० पुत्र हुए और रेवती नामकी एक कन्या हुई। (८ वाँ अध्याय) राजा रेवत अपनी पुत्रीके लिये वर पूछनेके अर्थ पुत्रीके साथ ब्रह्मलोकों गये। उस समय ब्रह्माकी सभामे गुन्धविगणोंका गान होरहा था। जब गन्धवींका गाना समाप्त हुआ, तव रेवतने अपना अभिप्राय ब्रह्मासे कह-सुनाया। ब्रह्माने कहा कि हे राजेन्द्र! जिन राजपुत्रोंको तुमने घर बनानेका निश्चय किया था, वे अपने पिता, पुत्र तथा वांधवोंके सिंहत मर गये। अब सत्ताईसवां द्वापर वीतता है। तुम्हारे वंशके सब लोग मृतक होगये। दैत्योंने तुम्हारी पुरीको छूट लिया। अब वहाँ। मधुरापुरीके सोमवंशी राजा उपसेन राज्य करते हैं। श्रीकृष्णने सब यादवोंको द्वारिकामें बसाया है। वहाँके वसुदेवके पुत्र वखदेवजी तुम्हारी कन्याके योग्य वर हैं। ऐसा ब्रह्माका वचन सुन राजा रेवत द्वारिकामें आये। और रेवती नामक अपनी कन्याको बलदेवजीको समर्गण करके बद्दिकाश्रममें चले गये।

श्रीमद्भागवत-(द्शम स्कन्ध, ५० वाँ अध्याय) जब कृष्णने मथुराके राजा कंसको मारडाला, तब अस्ति और शाप्ति नामक उसकी दोनों स्त्रियोंने अपने पिता मगध देशके राजा जरासन्धरे अपना दुःख जा सुनाया । जरासन्धने २३ अक्षीहिणी सेना छेकर मधुराको चारों ओरसे घेर लिया ( २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० घोड़े और १०९३५० पैदलकी एक अक्षीहिणी होती है ) । नडी छडाईके अन्तमें वह फुष्ण आदि यदुवंशियोंसे परास्त होकर सगध देशको छोट गया । इसी भांति जरासन्धने २३ अक्षीहिणी सेना छेकर १७ बार मथुरापर आक्रमण किया; किन्तु परास्त होकर सत्रहवार उसको छोट जाना पड़ा। अठार-हवीं बार जरासन्यके आक्रमण करनेसे पहिछेही नारदकी प्रेरणासे काल्यवनने आकर मधुराको चेर छिया। इस समय कृष्णने विचार किया कि महाबळवान काळ्यवन मधुराको घर रहाहै और कल अथवा परसों जरासन्ध भी अवस्य आवेगा, इस लिये एक अगम किलेमें यादवोंकी रखकर कालयवनका वध करना चाहिये । ऐसा विचार कर उन्होंने समुद्रके बीचमें १२ योज-नका किला बनाकर उसमें द्वारिका नामक आश्चर्य नगर बनाया और अपने योगके प्रभावसे मथुरा वासियोंको उस नगरमें पहुँचा दिया। उसके पश्चात् वह द्वारिकासे मथुरामें आकर कालयवनके सामने होकर मथुराके द्वारसे बाहर निकले। (५१ वॉ अध्याय) कालयवन श्रीकृष्णको पकड़नेके खिये उनके पाँछे दौड़ा, जो पर्वतकी गुफामें जाकर राजा मुचकुन्दकी दृष्टिसे जल गया। (५२ वॉ अध्याय) कृष्णने मथुरामें आकर कालयवनकी सेनाको मार-कर उसका सब धन द्वारिकामें भेज दिया। उसी समय जरासन्ध फिर २३ अक्षीहिणी सेना छेकर मथुरापर चढ़ आया। ऋष्ण और बलदेव वहाँसे शीघ्र भागे। जरासन्य उनके यीछे दौडने छगा । दोनों भाई दूर जाकर प्रवर्षण नामक पर्वतपर चढ़ गये । जरासंघ उस पर्वतके चारों ओर आग छगा कर चला गया। ऋष्ण और बलदेव पर्वतसे कूद कर, द्वारिकार्म चल्ले गये ( जरासंघ और काल्यवनके भयसे कृष्णको द्वारिका बसानेकी कथा आदि ब्रह्मपुराणके ८० वें अध्यायमें और विष्णुपुराण—पांचवे अंशके २३ वें अध्यायमें है )।

(५४ वें अध्यायसे ५८ वें अध्याय तक) कृष्णकी ८ पटरानी थीं;—(१) विद्र्म देशके कुण्डनपुरके राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी, (१) जाम्बवानकी पुत्री जाम्बवती, (१) द्वारिकाके सत्राजितकी पुत्री सत्यभामा, (४) सूर्यकी पुत्री काल्डिन्दी, (५) उज्जैनके रहेने वाले वसुदेवकी बहिन राजाधिदेवीकी पुत्री मित्रविन्दा, (६) अयोध्याके राजा नग्नजिन्तकी कन्या सत्या, जिसको नाग्नजिती भी कहते हैं, (७) कैंकय देशमें रहनेवाली वसुदेवकी बहिन श्रुतिकी तिकी पुत्री भद्रा और (८) मद्र देशके राजाकी पुत्री लक्ष्मणा (देवी-भागवत—चौथे स्कन्यके २४ वें अध्यायमें भी यही ८ पटरानी लिखी हुई हैं)।

मत्त्यपुराण—( ४७ वॉ अथ्याय ) यादवोंकी संख्या ३ करोड़ थी; उनमेंसे ६० हजार देवताओंके अंशसे बड़े बळवान थे। विद्युपुराण—( ५ वॉ अंश, ३८ वॉ अध्याय ) कृष्णके परम धाम जानेके पीछे संमुद्रने रुक्मिणीके महलको छोड़कर सारी द्वारिका नगरीको अपने जलमें डुबा दिया। उस महलको समुद्र अंबतक नहीं बोर सकता; क्यों कि वहाँ विहार करनेके लिये कृष्ण भगवान नित्य आते हैं ( यह कथा श्रीमद्भागवत—एकादश स्कन्धके ३१ वे अध्यायमें महत्वेवर्त्तपुराण—कृष्ण जन्म खण्डके १२९ वे अध्यायमें और आदिवहामुराणके ९९ वे अध्यायमें है )।

पद्मपुराण—( पातालखण्ड १७ वॉ अध्याय ) द्वारावतीकी गोमती नदीका जल साक्षात् व्रह्म रूप है। वहाँ सब पाषाण भीर सब मनुष्य चक्रांकित है। वहाँ सब लोगोंके पालक त्रिविक्रम भगवान् सर्वदा निवास करते हैं। (७९ वाँ अध्याय) जो मनुष्य द्वारावतीके गोमतीचक्रसे युक्त १२ शालग्राम शिलाका पूजन करता है, वह वैकुण्ठमें जाकर पूजित होता है। जिस स्थान पर द्वारावतीकी शिला रहती है, वह स्थान वैकुण्ठ भवनके तुल्य है; उस स्थानमें मरने वाले मनुष्य विष्णु लोकमें जाते हैं। (९५ वाँ अध्याय) जो पुरुष १ रात्रि द्वारिकामें निवास करके गोमतीके जलमें स्नान करता है वह धन्य है। (स्वर्गखण्ड, ५७ वॉ अध्याय) विराट् पुरुषके ७ धातु सातों पुरियां हैं।

( उत्तरखण्ड, २९ वॉ अध्याय ) मनुष्य गोपीचन्दनको अपने अङ्गमें लगानेसे ब्रह्महत्याके पापसे विमुक्त हो जाता है। गोपीचन्दन गङ्गाजलके समान पितृत्र है, उसका तिलक लगानेसे चाण्डालभी शुद्ध हो जाता है। (६७ वॉ अध्याय) जिस घरमें गोपीचन्दन रहता है, वह गृह विष्णुका मन्दिर है। जो मनुष्य गोपीचन्दनका तिलक लगाता है, वह विष्णुलोकमें निवास-करता है। ब्राह्मण और गऊको मारने वालाभी गोपीचन्दन शरीरमें लगानेसे तत्का-लही सव पापोंसे विमुक्त हो जाता है।

गरुडपुराण-( पूर्वार्क ६६ वॉ अध्याय) जिस स्थानमें द्वारिका चक्र और शालग्राम शिला दोनों रहते हैं, वह स्थान मुक्तिदायक हो जाता है। द्वारिका तीर्थ सम्पूर्ण पापोका नाश करने वाला और मुक्ति मुक्तिका देने वाला है। (भेतकल्प, २७ वॉ अध्याय) जिस स्थानमें शालग्राम शिला और द्वारिकाकी शिला अर्थात् गोमतीचक रहता है, वह स्थान निःसंदेह मुक्तिका देने वाला है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवंतिका और द्वारिका ये सातों पुरियां मोक्ष देने वाली हैं।

स्कन्द्पुराण-(काशीखण्ड, १०४ वाँ अध्याय) द्वारिकाके चारोओर चारों वणेंके प्रवेश करनेके लिये द्वार वने हुए हैं, इसी कारणसे तत्त्रवेताओंने उसको द्वारावती कहा है।

वाराहपुराण-(१४३ वाँ अध्याय) द्वारिकामे समुद्रके पास पंचसर नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान करनेसे सब पाप छूट जाते हैं।

# बेटद्वारिका।

गोमतीद्वारिकासे लगभग २० मील पूर्वोत्तर कच्छकी खाड़ीमें बड़ोदाके महाराजके अवीन बेटद्वारिका नामक छोटा टापू है। गोमतीद्वारिकासे एक सड़क वड़वालागांव और रामझ होकर और दूसरी एक राह नागेश्वर गाँव और गोपीतालाब होकर बेटद्वारिकाकी खाढीके पास गई है। बहुतेरे थात्री रामझ होकर बेटद्वारिका जाते हैं और गोपी तालाब होकर गोमतीद्वारिकामें लीट आते हैं और बहुतेरे यात्री गोपीतालावकी राहसे जाकर रामझकी सड़कसे गोमतीद्वारिका लीट आते हैं। गोमंती द्वारिकासे श मील पर रिकमणीजीका एक छोटा मिन्दर, ३३ मील पर दूटा हुआ शहरपनाहके भीतर बड़वाला नामक एक वडा गाँव, जिसमें १ घमेशाला, १ सदावर्त और अनेक धनी महाजन हैं, ५ मील पर १ वावली, ६ ३ मील पर १ गाँव और १ पोखरा, ७३ मील पर १ पोखरा, ८० मील पर

बेटद्वारिकाकी खाड़ीके पास दूटा हुआ शहरपनाहके मीतर रामड़ा नामक बडा गाँव है।
गोमतीद्वारिकासे रामड़ा तक सड़कके बगलोंमें मीलके पत्थर लगे हैं। सड़कके आसपासकी भूमि उपजाऊ नहीं है, कांटेदार सीज और नागफेनी बहुत देख पड़ती हैं, जिनको
वहाँके लोग सुखाकरके चुल्हामें जलाते हैं। सड़कके किनारोंपर जगह जगह पीपल, वट
आदिके बृक्ष लगाय गये हैं; किन्तु उनमें कोई हरा भरा अथवा सीघा खड़ा नहीं है। वे सब
एकही दिशामें झुके हुए हैं। जोने आनेके लिये किरायेकी बेलगाड़ी बहुत मिलती हैं। एक
गाड़ीका एक तरफका महसूल लगभग एक रुपया लगता है। गोपीतालाबकी राहसे गोमतीद्वारिकासे १० मीलपर नागक्षर गाँव, १३ मीलपर गोपीतालाब और लगभग १५ मीलपर
बेटद्वारिकाकी खाड़ी है।

रामड़ामें शहरपनाहके वाहर सड़कके पास १ धर्मशाला और एक सदावर्त है। अनेक खात्री विशेष करके दूरके साधुलोग रामड़ामें जाकर शंख, चक्र आदिके छापसे तम मुद्रांकित होते हैं। वहीं द्वारिकाका छाप कहलाता है। यात्रियोंके लिये वहाँ छाप लेनेकी कोई विशिष्ठ अथवा नियम नहीं है। रामड़ासे करीब ६ मील पूर्वोत्तर समुद्रके एक छोटे टापूके मीतर बेट-द्वारिका नामक गाँव है। खाड़ोमें ६ मील नावपर जाना होता है। नाव पालके सहारेसे चलती है। नावका महसूल प्रति आदमीका आध आना लगता है; किन्तु सरकारी महसूल, जो बड़ोदाके महाराजके ठीकेदारको देना होता है, बाह्यण और साधुओंको प्रति आदमी आध आना और अन्य लोगोंको प्रति महसूल लगता है। लौटनेके समय भी द्वताही नावका माड़ा तथा सरकारी महसूल लगता है।

बेटहारिकाका टापू दक्षिण-पश्चिमसे पूर्वोत्तर तक लगभग ७ मील लम्बा है, किन्तु सीधी लाइनमें नापनेसे उसकी लम्बाई ५ मीलसे अधिक नहीं है। उसके दक्षिण-पश्चिमका आधा भाग लगभग ६० फीट ऊँचा पत्थरीला है। पूर्वेत्तरके नोककी लोग हनूमान अन्तरीप कहते हैं। क्योंकि उस अन्तरीप के पास उस टापूमें हनूमानका एक मन्दिर है। उस टापूमें लास करके मन्दिरोंके सम्बन्धी ब्राह्मण वसते हैं। वेटह्यारिकाके टापूमें किसी चीजकी पैदावार नहीं है, जगह जगह सीज तथा नागफेनी बहुत लगी हैं। वेटह्यारिका श्रीकृष्णका विहारस्थल माना जाता है। एक कहानी प्रसिद्ध है कि संवत् १२७२ (सन् १३१५ ई०) में ढाकीरका बुढ़ान भक्त गोमतीह्यारिकाके रणलोड्जिकी प्रतिमाको डाकीरमें लेगया। जब वहाँके पुजारी डाकीरमें गये, तब रणलोड्जीने उनको स्वप्न दिया कि हम यहांही रहेंगे। गोमतीह्यारिकामें गोमतीगङ्गाका माहात्म्य होगा। लाडुआ गाँवके पास पृथ्वीके भीतर मेरी एक मूर्त्ति है; तुम लोग उसको निकालकर बेटह्यारिकामें स्थापित करो। पुजारियोंने मगवान्त्री आज्ञानुसार लाडुआ गाँवसे मूर्त्तिको लाकर बेटह्यारिकामें स्थापित करो। पुजारियोंने मगवान्त्री आज्ञानुसार लाडुआ गाँवसे मूर्तिको लाकर बेटह्यारिकामें स्थापित करो। एक दूसरी मूर्ति गोमतीह्यारिकामें स्थापित की गई (चीबीसवें अध्यायमें डाकीरकी कथामें देखिये)।

टापूके उत्तरके किनारेके पास बेटहारिका नामक एक गाँव है, जिसमें यात्रियोंके जरूरी कामकी सब वस्तु मिलती हैं; कई एक धर्मशालायें बनी हैं, कई सदावर्त लगे हैं और रणेलेडिसागर, रत्न तालाब, कचौरी तालाब, शंखतालाब इलादि जलाशय और बहुतसे देव-मन्दिर बने हुए हैं। क्रुष्णभगवान्के महलके मन्दिरोंके,अतिरिक्त, जिनका नकशा यहाँ बना है;-

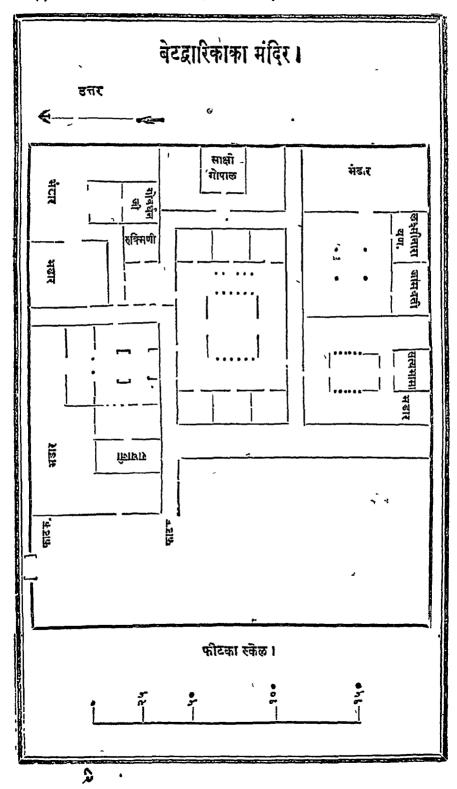

• उस टापूमें मुरलीमनोहरका मन्दिर, हनूमानटेकरी, देवीका मन्दिर, नवप्रहका मन्दिर, नीलकण्ठ महादेवका मन्दिर, धिङ्गणेश्वर, महादेवका मन्दिर, पद्मेश्वर महादेवका मन्दिर, कचौरी तालाबके पास रामचन्द्रका मन्दिर और शंख तालाबके किनारेपर शंखनारायणका मन्दिर है। जलाशयों में रणलेखिसागर, जो महलके मन्दिर और शंखोद्धारके वीचमें है, प्रधान है, उसके चारों वगलों में दीवार बनी है और जगह जगह घाट बने हैं। बेटहारिकामें हाजीपीरका एक रोजा है। बेटहारिकाकी छोटी पार्रक्रमा ६ मीलकी है। कुल लोग जलमार्गसे नाच हारा टापूके चारों ओर घूमकर टापूकी परिक्रमा करते है।

सन् १८५७ के वछवे के अन्त सन् १८५९ में अङ्गरेजी गवर्नमेंटने वाघेरोंसे वेटहाारे-काका टापू छीन छिया और उसका किला और वहांके प्रधान मन्दिरोंको उड़ा दिया। सन् १८६१ में बड़ोदाके महाराजने टूटे हुए मन्दिरोंको बनवाकर मन्दिरोंकी देव मूर्तियोंको; जो मन्दिर उड़ाने के पहिलेसे निकालकर रक्खी गई थीं, विधिपूर्वक संस्कार, करवा करके पुन: स्थापित करवाया। तबसे धार्मिक भक्तोंने मन्दिरोंकी बड़ी उन्नति की है तथा उनके ऐश्वर्यको बहुत बढ़ाया है।

कृष्णके महल—बेटद्वारिकामें एक बड़े घरेके भीतर दो मिकले तीन मंजिले ५ महल बने हैं, जिनका नकशा यहाँ बनाया गया है। उत्तरके बड़े फाटकसे होकर भीतरके पश्चिमवाले छोटे फाटकसे पास जाना होता है। वहाँ बड़ोदाके महाराजका कर्मचारी अथवा ठीकेदार प्रति यात्रीसे दो रुपये 'कर' लेता है। बिना 'कर' दिये हुए कोई उस फाटकके भीतर जाने नहीं पाता है। भीतर राजाओं महलकी तरहके अलग अलग ५ महल बने है। गोम-तिद्वारिकाके समान वहाँ भी मन्दिरों के देवताओं के चरण छूनेका 'कर' पुजारियों को देना होता है। जो यात्री नियमित कर नहीं देता वह बाहरसे देवताओं का दर्शन करता है। जो यात्री अपनी ओरसे वहाँ के देवताओं को स्नान करवाता है, उसको ७ हपथा राजाको देना पड़ता है और महापुजाका 'कर' अलग लगता है।

भीतरके फाटकसे सीधे पूर्व जाने पर दिहने और श्रीकृष्ण भगवान्के खास महलका द्वार मिलता है। उसका घेरा पूर्वसे पश्चिमको लगभग ९० फीट लम्बा और उत्तरसे दक्षिणको लगभग ६० फीट चौड़ा है। घरेके पूर्व बगलमें उत्तर प्रचुन्नजीका मन्दिर, उससे दक्षिण रणलोइजीका मन्दिर और उससे दक्षिण टीकम अर्थात् त्रिविक्रमजीका मन्दिर है। इन मन्दिरोके आगे दोहरी दालान है। घरेके पश्चिम बगलवें उत्तर पुरुषोत्तमजीका मन्दिर, उससे दक्षिण देवकी माताका मन्दिर और उससे दक्षिण माधवजीका मन्दिर है। तीनों मन्दिरोंके आगे दालान है। घरेके दक्षिण बगलमें पश्चिम ओर अम्बाजीका और उससे पूर्व गरुका मन्दिर और मध्यमें छोटा ऑगन है। प्रचुन्नजी, रणलोइजी, टीक्रमजी और देवकी माताके मन्दिरोंके किवाड़ों और सिंहासनोमें चॉदीके पत्तर जड़े हुए है। मन्दिरोंके छतसे झाड़ और कुण्डिये लटके है। गोमती द्वारिकाके रणलोडजी, टीक्रमजी, प्रचुन्नजी, देवकी माता, माधवजी और पुरुषोत्तमजीकी मूर्त्तयोंके समान वहाँकी मूर्त्तयोंकी झाँकी भी मनोरम है। अम्बा देविकी मार्बुलकी प्रतिमा है। मन्दिरों और दालानोमे श्वेत और नीले मार्बुलका फर्श है। मन्दिरके भीतरसे ऊपर दो मंजिलेको सीढ़ियां गई है। वहाँ मंगवानका सेजमहल

है, झूला लगा है, चोपड़ खेलनेका स्थान बना है और कमरेके चारों ओरकी दीवारमें बड़े बड़े आइने लगे हुए हैं। वहाँके मन्दिरों, कमरों तथा दालानोंकी सजावट देखने लायक है।

रणछोडजी अर्थात् कृष्णके महलके दक्षिण सत्यभासा और जाम्बवतीका महल: पर्व साक्षोगोपालका मन्दिर और उत्तर रुक्मिणी तथा राघाका महल है। जाम्बवतीके महल्में जाम्बवतीके मन्दिरके पूर्व लक्ष्मीनारायणका मन्दिर और रुक्सिणीके महलमें रुक्सिणीके मन्दिरसे पूर्व गोवर्द्धननाथका मन्दिर है। सब मन्दिरोंके किवाडोंमें चाँदीके पत्तर छो हैं. छतों में झाड छटके हैं, मूर्त्तियों की झाँकी मनोरम है; मन्दिरों के आगे सुन्दर जगमोहन वने हैं और मिन्दरो तथा जगमोहनोमें मार्चुळका फर्श है । सत्यभामा, जाम्बनती, रुक्मिणी और राघा इन चारोंके भण्डार, कारखाने तथा भण्डारके मालिक अलग अलग हैं। चारों महलोंके भण्डारोसे भांति भांतिकी भोगकी सामग्री नियमित समयोपर वनाकर रणछोडजीके मन्दि॰ रमें भेजी जाती हैं। वहाँ दिन रातमें १३ वार भोग छगता है। राधाजीके महलसे सल-शामा, जान्यवती और रुक्मिणीके मन्दिरोंमे भी भोग छगानेकी सामग्री तैयार करके भेजी जाती है। बेटद्वारिकामें गोमतीद्वारिकासे अधिक भोगरागका प्रवंध रहता है। अनेक यात्री अपने खर्चसे भोग लगवानेके लिये भण्डारमें रूपया देते हैं। नित्यके नियमित भोगके खर्चके लिये वडौदाके महाराज और काठियावाडके ठाकर, सेठ इलादि धार्मिक लोग रुपया देते हैं। भोग लगी हुई सामग्री मोल मिल सकती है। दिन रातमें ९ वार आरती लगती है। नित्य मंदिरोके पट १२ वजे दिनमें वन्द होजाते हैं और ४ वजे ख़ुलकर फिर रातमे ९ वजेके वाद वन्द होते हैं।

शंखोद्धार—कृष्णके महलसे लगभग १३ मील दूर वेटद्वारिकाके टापूके भीतर शंखो-द्वार नामक तीर्थमे शंख तालाव नामक पोखरा और शंखनारायणका सुन्दर मन्दिर है। सार्गमे रणलोड़सागर मिलता है। मन्दिर और जगमोहनमें श्वेत और नीले मार्नुलका फर्श और सिंहासन तथा मन्दिरके किवाडोंमें चाँदीके पत्तर लगे हैं। पण्डे लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान्ने इस स्थान पर शंखासुरका उद्धार किया था इसी लिये इसका नाम शंखोद्धार तीर्थ हुआ। यात्री लोग शंख तालावमें स्नान करके शंखनारायणका द्शीन करते हैं।

गोपीतालाव—जो यात्री रामडाकी सडकसे वेटद्वारिका जाता है वह गोपीतालाव होकर गोमतीद्वारिका छोट आता है। वेटद्वारिकामें नावपर सवार हो गोपीतालावकी ओर खाड़ीकें किनारेपर नावसे उतरना होता है। खाडीसे लगभग र मील पश्चिम-इक्षिण गोमतीद्वारिकाकें मार्गमें गोमती द्वारिकासे १३ मील पूर्वोत्तर गोपीतालाव नामक कचा सरोवर है। मार्गमें पीले रज्ञकी भूमि मिलती है। गोपीतालावके भीतरकी पीत रज्ञको मिट्टी पवित्र गोपीचन्द्र- न है। बहुतेरे यात्री गोपीतालावसे गोपीचन्द्रन निकालकर और बहुतेरे लोग गोपीचन्द्रनकें पांसे तथा गोलें, जो वहाँके लोग बनाकर वेंचते हैं, मोल लेकर अपने घर ले जाते हैं। उस तालावमें स्नान करनेका "कर" एक आना लगता है। गोपीतालावके पास एक छोटी वस्ती, २ धर्मशाला, छोटी धर्मशालकें पास गोपीनाथका मन्दिर, वल्लभ संप्रदाय वालोंकी एक मठ और २ सदावर्त्त हैं। वहाँ मयूर पक्षी बहुत रहते हैं। गोपीचन्द्रनकें माह्यत्यको कथा द्वारिक काकी संक्षिप्त कथामें लिखी हुई है।

नागिश्वर—गोपीतालाबसे ३ मील और वेटद्वारिकाकी खाड़ीसे ५ मील दक्षिण-पश्चिम और गोमती द्वारिकासे १० मील पूर्वोत्तर नागिश्वर नामक वस्तीके पास नागिश्वर नामक शिवका लोटा मन्दिर है। मन्दिरके भीतर शिविलङ्गके पास पार्वतीकी मूर्ति और वाहर नन्दी बैल है। मन्दिर बहुत लोटा है; उसमें कोई पुजारीभी नहीं रहता। वस्तीके पास मयूर बहुत रहते हैं। अनेक लोग कहते हैं कि शिवजीके १२ ज्योतिर्लिङ्गोंमें नागेश शिवलिङ्ग यही है; किन्तु बहुत लोग नागेश अर्थात् अबदा नागनाथको १२ ज्योतिर्लिङ्गोंमें मानते हैं, जिनका बृत्तान्त भारत-भ्रमणके चौथे खण्डके तीसरे अध्यायमें लिखा गया है। रास्तेमें दो तीन बिरत्यां मिल्ती हैं; जिनके चारोंओर शहर पनाहके स्थान पर कांटेदार लकड़ीके बेरान वने है। नागिश्वरसे दक्षिण-पश्चिम ४ मील पर एक वस्ती, ९ मील पर एक वावली और १० मील पर (खाड़ीसे १५ मील) गोमती द्वारिका है।

# सत्ताईसवां अध्याय।

# (काठियावाड़में ) विरावल और सोमनाथपट्टन । विरावल ।

में द्वारिकाके पास आगवोटमें सवार हो विरावल वंदर में उतरा । द्वारिकासे १५० मील (मङ्गरोलके वन्दरगाहसे २० मील ) दक्षिण पूर्व और वम्बई शहरसे १९२ मील पश्चिमोत्तर अरवके समुद्रकी एक खाड़ीके पश्चिमी किनारेपर विरावल वन्दरगाह है। लगभग १४ घण्टेमें आगवोट द्वारिकासे पोरवन्दर और मङ्गरोल वन्दरगाह होकर विरावलमें पहुँचते हैं। एक आदमीके दूसरे दलेंका महसूल २ रूपया और तीसरे दलेंका १ रूपया लगता है। द्वारिकासे वम्बईका महसूल इससे दून है। द्वारिकाके कोई कोई यात्री पोरवन्दरमें, कोई विरावलमें और वहुतसे यात्री वम्बईमें लौट कर आगवोटसे उत्तरते हैं और रेलगाड़ीमें सवार होते हैं। वम्बई हातेके काठियावाड़में जूनागाढ़ राज्यके अन्तरगत (२० अंश, ५३ कला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, २६ कला पूर्व देशान्तरमें ) सोमनाथके मन्दिरसे २५ मील पश्चिमोत्तर विरावल एक सुन्दर कसवा तथा प्रसिद्ध वन्दरगाह है, जिसको उस देशके अधिक लोग विरोवल एक सुन्दर कसवा तथा प्रसिद्ध वन्दरगाह है, जिसको उस देशके अधिक लोग विरोवल एक मुन्दर कसवा तथा प्रसिद्ध वन्दरगाह है, जिसको उस देशके अधिक लोग विरोवल एक मुन्दर कसवा तथा प्रसिद्ध वन्दरगाह है, जिसको उस देशके अधिक लोग विरोवल एक मुन्दर कसवा तथा प्रसिद्ध वन्दरगाह है, जिसको उस देशके अधिक लोग विरोवल एक मुन्दर कसवा तथा प्रसिद्ध वन्दरगाह है, जिसको उस देशके अधिक लोग विरोवल एक मुन्दर कसवा तथा प्रसिद्ध वन्दरगाह है, जिसको उस देशके अधिक लोग विरोवल एक मुन्दर कसवा तथा प्रसिद्ध वन्दरगाह है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विरावल कसबेमें १५३३९ मनुष्य थे अर्थात् ७२४५ मुसलमान, ६९४९ हिन्दू, ११२४ जैन, १५ कस्तान और ६ पारसी। विरावल कसबा पक्षी दीवारसे घरा हुआ है । बन्दरगाहके लाइट हाउससे हैं मील

विरावल कसवा पक्षी दीवारसे घरा हुआ है । बन्दरगाहके लाइट हाउससे र् मील दूर कसवेकी दीवारके पासही पश्चिम रेलवे स्टेशन है। कसवेके उत्तर देवक नदी बहती है। एक घर्मशाला रेलवे स्टेशनके पास और दूसरी धर्मशाला कसवेकी दीवारोंके भीतर है। कसवेमें दो तीन सदावर्त लगे हैं। कसवेके अधिक मकान पत्थरके मुढ़ेरेदार हैं। कसवेसे लगमग २ मील पश्चिमोत्तर समुद्रके पास जालेश्वर महादेवका मन्दिर है। हालमें विरावल बन्दरगाहकी वड़ी डकति हुई है। मसकट,करांची और वस्वईके साथ बड़ी विजारत होती है।

विरावछसे २० मील पश्चिमोत्तर मङ्गरोल एक कसवा तथा वन्दरगाह है, जिसमें सन् -१८९१ की मनुष्य-गणनोक समय १३००५ मनुष्य थे। उसमें जूनागढ़को कर देनेवाला प्रक नन्नाव रहता है और एक उत्तम मसजिद है।

## सोमनाथपट्टन ।

विरावछसे २ई मीछ दक्षिण-पूर्व बम्बई हातेके काठियावाड़ प्रायद्वीपके दक्षिण किनारेगर (२२ अंश, ४ कछा, उत्तर अक्षांश और ७१ अंश,२६ कछा पूर्व देशान्तरमें) खाड़ीके
पूर्वी किनारेके पास जूनागढ़के राज्यमें सोमनाथपट्टन एक कसवा है, जिसको देवपट्टन;
प्रभासपट्टन, और पट्टनसोमनाथ भी कहते हैं। उसका नाम महाभारत तथा पुराणोंमें प्रभास
िछखा है। विरावछ तक रेछगाड़ी और आगबोट जाते हैं (विरावछमें देखिये)। विरावछमें सोमनाथपट्टन जानेके छिये किरायेकी घोड़ागाड़ी तथा बैछगाड़ी मिछती हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सोमनाथपट्टन कसवेमें ६६४४ मनुष्य थे। .इनमें अधिक मुसलमान हैं और वहुतसे ब्राह्मण पण्डे रहते हैं। बहुतसे धनी तिजारती लोग अब विरावलमें चले गये हैं।

सोमनाथपट्टन कसबेके चारोंओर पत्थरकी पुरानी दीवार हैं, जिनमे अनेक फाटक बने हुए हैं। पश्चिमके जूनागढ़ नामक फाटकसे कसबेमें जाना होता है। पूर्ववाल नानफा रिक्क बाहर मुहेरादार एक बढ़ी धर्मशाला है, जिसमें यात्री लोग ७ दिन तक रह सकते हैं। सोमनाथपट्टनमे निल्ल यात्री जाते हैं। कसबेकी दुकानोंपर उनकी आवश्यकीय सब वस्तु . मिलती हैं। कसबेमें ताला बहुत तैयार होते हैं, इस कामके लिये वह मशहूर है। सोमनाथ-पट्टन एक महालका सदर स्थान है। उसमे महालकी कचहरियाँ, चन्द कोठीवाल और तिजारती लोगोंके मकान; एक अस्पताल, एक स्कूल, कई एक मसजिद, कई एक तालाब और बहुतसे देवमन्दिर हैं। वहाँके मुसलमान प्रवल हैं, वे बार वार वहाँके ब्राह्मणोंसे झगड़ते हैं।

प्राचीत्रिवेणी—" नानाफाटक " के दक्षिणके समुद्रका नाम अग्निकुण्ड है । यात्री छोग प्रथम अग्निकुण्डमें स्तान करके प्राचीत्रिवेणीमें स्तान करते हैं। नानाफाटकसे छगमग है साछ पूर्व प्राचीत्रिवेणी है। अग्निकुण्ड और प्राचीत्रिवेणीके वीचमें एक जगह ब्रह्मकुण्ड नामक एक छोटी वाव में है, जिसके पास ब्रह्मकमण्डल नामक कून और ब्रह्मश्वर शिव छिद्ग हैं और दूसरी जगह आदि प्रभास और जल प्रभास नामक दो कुण्ड हैं। कसवेके पूर्वके तीन निद्-योंके संगमको प्राचीत्रिवेणी कहते हैं। वहाँ पूर्वोत्तरसे हिरण्यानदी, पूर्वसे सरस्वतीनदी और दिश्ण-पूर्वसे किपला नदी आई है। किपला सरस्वतीमें, सरस्वती हिरण्यामें और हिरण्या दक्षिण जा करके समुद्रमें मिल गई है। लोग कहते हैं कि इसी सद्गमके पास श्रीकृष्णका शरीर जलाया गया था। प्राचीत्रिवेणीके पास त्रिवेणी माता, महाकालेश्वर आदि देवता हैं।

पूर्वके स्थान और देवता-प्राचीत्रिवेणीसे पूर्वोत्तर इस क्रमसे स्थान और देवता मिळते हैं,—संगमसे छगभग २०० गज उत्तर सूर्यनारायणका पुराना मन्दिर है, जिसके आधे भागको महमूदने तोड दिया था। उस मान्दिरसे थोड़े आगे जानेपर एक भूवेवरेमें हिज्ज छाज- माताकी मूर्तिका दर्शन होता है। उससे आगे एक मन्दिरमें सिद्धनाथ महादेव (खण्डित

शिव लिक ) हैं, जिसके सभीप बलदेवजीका मन्दिर और महाप्रमुकी बैठक अर्थात् कृष्णका मन्दिर है। उससे आगे हिरण्यानदीके दिहने किनारेपर एक पतला वटवृक्ष है। उस जगह एक बढ़ा वटवृक्ष था, जिसको वहाँके मुसलमानोंने कई बार काट दिया; उसीसे यह वृक्ष निकला है। वटवृक्ष पास एक छोटी कबरगाह और कोठरीके समान दो छोटे मन्दिर हैं। मन्दिरोंमें अब कोई देवता नहीं है। उस स्थानके लिये हिन्दुओं और मुसलमानोंमें झगड़ा चला आता है। मुकदमा चल रहा है। अङ्गरेजी सरकारकी ओरसे इसके विचार करनेके लिये कमीशन बैठा है। वहाँके लोग कहते हैं कि वलरामजी इसी स्थानसे परमधामको गये थे। उस स्थानके पास १ रामचन्द्रका मन्दिर और १ कृष्णका मन्दिर है। उस स्थानसे आगे जाने पर भोमेश्वर महादेवका मन्दिर और १ कृष्णका मन्दिर है। उस स्थानदीके तिरपर यादवस्थल नामक स्थान मिलता है। वहाँ नदीके तीरपर 'यत्तलों' के समान लम्बे पत्तेवाला एक प्रकारका वास, जिसके पत्ते पत्तलोंसे अधिक चौड़े होते है; जमा हुआ है। लोग कहते है कि इसीका नाम महाभारत तथा पुराणोंमें एरका लिखा है, जिसके पत्ते यदुवंशियोंके नाशके समय अमोघ शस्त्र होगये थे। लोग उस घासको पटेर तथा पान कहते है।

यादवस्थलसे कसवेकी ओर लौटने पर मार्गमें नृसिंहजीका मन्दिर और नानाफाटकके बाहर धर्मशालासे उत्तर ओर गौरीकुण्ड नामक सरोवर, जिसके पास बहुतसे पुराने शिव-लिङ्ग हैं, मिलता है।

इनके अलावे कसबेमें शहरपनाहके भीतर गणेशजी, महाकालीजी, भद्रकालीजी, दैत्यसूद्न आदि देवताओं के बहुतसे मन्दिर हैं। रामपुष्कर नामक एक तालाब है, जिसके लिये मुसलमान हिन्दुओंसे झगड़ा करते हैं।

सोमनाथका नया मन्दिर—नानाफाटकसे छगभग २०० गज पश्चिमोत्तर कसबेके मध्य भागमें सोमनाथका नया मन्दिर है, जिसको इन्दौरकी महारानी अहल्याबाईने, जिनका राज्य सन् १७६५ से सन् १७९५ ई० तक था, बनवाया था। वह मन्दिर साधारण कदका शिखरदार है। उसके आगे अर्थात् पूर्व वगछमें सुन्दर जगमोहन बना हुआ है। मन्दिरमें एक शिवछिङ्ग और उसके नीचे १३ फीट छम्बे और इतनेही चौड़े तहखानेमें सोमनाथ शिव छिङ्ग है। मान्दिरके दक्षिण बगछमें तहखानेमें जानेके छिये २२ सीढ़ियाँ बनी हुई है। तहखानेमें १६ स्तम्म छगे हैं; उसके मध्यमें बड़े अर्धेपर बड़े आकारका सोमनाथ शिवछिङ्ग; पश्चिम बगछमें पार्वतीजी; उत्तर बगछमें छक्ष्मीजी, गङ्गाजी, सरस्वतीजी और पूर्व बगछमें नन्दी हैं। वहाँ दिन रात दीप जछते हैं। मन्दिरके चारों बगछों आगनके बाद दीवार है। ऑगनके पूर्व तथा उत्तर वगछमें दरवाजा है। उत्तरके कोनेके पास गणेशजीका छोटा मन्दिर और पूर्व तथा उत्तर वगछमें दरवाजा है। उत्तरके दरवाजेके बाहर अघोरेश्वर शिवछिङ्ग है। सोममाथके मन्दिरके ऑगनके पूर्व एक बड़ा ऑगन है। उसके चारों बगछों पर दो मंजिछे मकान और दाछान; पूर्व वगछमें सदर फाटक और दक्षिण बगछमें एक खिड़की है। वहाँ आगनके दक्षिण एक छोटा ऑगन है। सोमनाथके मन्दिरमें चन्द पुजारी रहते है। वहाँ वित्य यात्री जाते हैं।



सोमनाथका पुराना मन्दिर—कसवेके पश्चिम समुद्रके तीरपर सोमनाथका पुराना मन्दिर है, जिसको सन् १०२४ में गजनीके महमूदने छटा था। वह मन्दिर मुसलमानोके अधिकारमें हीन दशामें विद्यमान है। जूनागढ़के नवावके मुसलमान कर्मचारीके पास मन्दिर देखनेके लिये कुजी मिलती है, तथा पेशगाहके दरवाजोके जङ्गलेंसे मन्दिरके भीतरके हिस्से देख पढ़ते हैं। तवाह 'हालतमें भी मन्दिरकी बनावट देखने योग्य है। गिरनारके नेमिनाथके मन्दिरके समान यह हातेसे घेरा हुआ था, अब केवल मन्दिर, जो काले पत्थरका है, खड़ा है। उसके मार्बुलका काम अब नहीं है। मन्दिरके पेशगाह अर्थात् जगमोहनमें ३ ओर ३ दरवाजे हैं। उसके मध्यमें अठपहले स्थानकी आठो दिशाओं में ओसारे हैं, ऊपर मध्यमें एक वड़ा और उसके पास ४ छोटे गुम्बज हैं। मध्यके गुम्वजके नीचे ८ स्तम्भ और ८ महरावी हैं। पेशगाहके पश्चिम सोमनाथका निज मन्दिर है, जिसमें बढ़े आकारका सोमनाथ शिव-

लिङ्ग था। मन्दिर भीतर चौकोना है। उसके बगलोमे बाहरकी दीवारके भीतर विचित्र हंगंस स्तम्म लगे है। मन्दिर के अगे पेशगाहके पश्चिमके भागमे नन्दीके रहनेका स्थान है। मन्दिर और पशगाहकी छत एकही है। उसपर चढ़नेके लियें बाहरसे सीढ़ियां बनी हुई हैं। मन्दिर और उसके आगेका एक गुम्बंज गिर गया है। उपरसे मन्दिरके भीतरका भाग देख पड़ता है। मन्दिरके पीछेकी दूटी हुई दीवार पत्थरके ढोकोंसे बना दी गई है। मन्दिर और पेशगाहकी छम्बाई पूर्वसे पश्चिम तक १२० फीट और चौड़ाई उत्तरसे दक्षिण तक ७५ फीट तथा उसका घरा ३३० फीट है। पेशगाहके तीनो दरवाजोंमें काठके जङ्गले लगा दिये गये हैं। ताला बन्द रहता है।

मिन्दरसे पश्चिम उसके घेरेके पश्चिमकी सीमाके पास एक पुराना ओसारा है, जिसको मुसलमानोंने निमाजगाह बनाया है, । मिन्दरसे पूर्व बस्तीके भीतर दो जगह हनू-मानजीकी २ बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं। पण्डे कहते हैं कि जब महमूदने मिन्दरको छूटा, उससे पहिलेकी ये मूर्तियाँ हैं।

बाणतीर्थ-सोमनाथपट्टन और विरावल कसबेके मध्यमें सोमनाथपट्टनसे लगभग १ मील पश्चिमोत्तर समुद्रके तीरपर बाणतीर्थ है। वहाँके लोग कहते हैं कि जरा नामक ज्याधने इसी स्थानसे श्रीकृष्णको बाण मारा था, इसी कारणसे इस स्थानका नाम बाणतीर्थ हुआ। बैज्ञासकी अक्षय तृतीयाको वहाँ स्नानका मेला होता है। वहाँ समुद्रके तीरपर ज्ञिपोषण महादेवका पुराना विज्ञाल मन्दिर है।

े बाणतीर्थके पश्चिम समुद्रके तीरपर चन्द्रभागातीर्थ है। वहाँ बाल्स्में विना अर्घेके र कपिलेश्वर शिवलिंग हैं।

मालकतीर्थ—वाणतीर्थसे १२ मील उत्तर और मालपुर बस्तीसे पश्चिम भालकतीर्थ है। वहाँ भालकुण्ड नामक एक पक्का तालाव है-। उसके पास पद्मकुण्ड नामक छोटा सरोवर और एक पीपलके बृक्षके पास भालेश्वर शिवलिङ्ग हैं। वहाँके पण्डे कहते हैं कि इसी स्थानपर कृष्णको जरा नामक व्याघका बाण लगा। उन्होंने पद्मकुण्डके जलमें अपने रुधिरको धोया था। इसी स्थानसे वह परम धामको गये। इस स्थान पर कृष्णभगवानको भाल अर्थात् वाणका अत्र भाग लगा, इसी लिये इस स्थानको लोग भालतीर्थ कहते हैं। यात्री लोग भालकुण्डमें स्नान और पद्मकुण्डमें मार्जन तथा कोई कोई दोनोंमें मार्जन करते हैं।

इतिहास—सन् १०२४ में गजनीके महमूदने स्रोमनाथका मन्दिर छटा था; उससे पिहलेका वहाँका ठीक इतिहास मालुम नहीं होता है। कहा जाता है कि ८ वीं सदीमें काठियावाड़का वह माग चालुक्य वंशके राजाके अधीनके राजपूतोंके अधिकारमें था।

सन् १०२४ में महमूदने सोमनाथपर आक्रमण किया। उसने तीन दिनकी सख्ते क्कावटके बाद शहर और मैन्दिरको छेछिया। ऐसा पिसद्ध है कि मन्दिरके खर्चके छिये २००० गाँव थे। वहाँ ३०० बाजा वाछे नियत थे; ५०० नाचने वाछी छड़िकयां मुकरर थीं, हजामत बनानेके छिये ३०० नाई रहते थे। मन्दिरके ५६ खन्मोंमें उत्तम जड़ावका काम था। सोनेकी मोटी जंजीरमें घण्टा छटकता था। महमूद मन्दिरसे करोड़ोंकी स्पंपत्ति तथा सोमनाथका प्रसिद्ध फाटक गजनीको छेगया। अङ्गरेज महाराजने सन् १८४२ में

काबुछके जीतनेके पश्चात् सोमनाथके फाटकको छाकर आगरेके किलेमें रक्खा । महमूद सोमनाथपट्टनमे एक मुसलमान गवर्नर रख गया, किन्तु पीछे वाजा जातिके राजपूर्ताने सोमनाथपट्टनको अपने अधिकारमे कर लिया, वह तीर्थ स्थान ्वना । सोमनाथपट्टनके एक मन्दिरके शिलालेखसे जान पडा है कि गाँगिय गोत्रके वाल्मीकराशिके पुत्र त्रिपुरांतकने देवपत्तन अर्थात् सोमनाथपट्टनमे आकर सोमेश्वरके मन्दिरके उत्तर ५ मन्दिर वनवाये और संवत १३४३ (सन् १९८७ ईस्वी ) के माघ सुदी पञ्चमीको उनमें माल्हणेश्वर, गण्ड-बहस्पति महादेव, उमेश्वर, त्रिपुरांतक और रामेश्वर महादेव तथा भैरव, गोरख, हनूमान, सरस्वती और सिद्धिविनायकको स्थापित किया, उसने गण्डवृहस्पति महादेव तथा चाछुक्य वंशके राजा सारङ्गदेवके बनाये हुए सारङ्ग तालावके पास एक वावली वनवाई। लगभग सन् १३०० में अलमखां सिर्काने फिर सोमनाथपट्टनको उजाइ किया और समुद्रके किनारेके नागर राज्यको जीता । उस समय सोमनाथपट्टनमें मुसलमानींका अधिकार हुआ । १४ वीं सदीके आरम्भ महम्मद् तुगलकके राज्यके समयस वहाँ वरावर मुसलमान गवर्नर मुकरर होते आये । १७ वीं सदीके अन्त तक सोमनाथके मन्दिरमें पूजा होती थी, किन्तु पीछे औरङ्गजेवने मन्दिरको अच्छी तरहसे बरवाद करिदया। सुग-- कोंके राज्य निर्वे होनेके समय सोमनाथपट्टनपर कभी मंगरोछके शेष और पोरवन्दरके राणाका अधिकार था। पछि जुनागढके नव्यावने उसको जीता. तबसे वह उन्हींके वंशजोंके अधीन है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-शंखस्मृति—(१४ वाँ अध्याय ) जो कुछ प्रभासमे पितरोंके निर्मित्त दिया जाता है, उसका फल अक्षय होता है।

महाभारत—( वनपर्व ८२ वॉ अध्याय )—प्रभासतीर्थमें भगवान् अग्नि आपही निवास करते है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके ३ दिन वास करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है। सरस्वती और समुद्रके सङ्गमपर जानेसे सहस्र गोदानकों फल होता है और स्वर्ग मिलता है। वहाँ समुद्रमें स्नान करके तीन दिन पितर और देवताओं के तर्पण करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता है। (८८ वाँ अध्याय) सुराष्ट्र देशमें समुद्रके निकट देवताओं का प्रभास नामक तीर्थ है। उसीके पास पिण्डारकर्तार्थमें अनेक महार्षि निवास करते हैं। उसी ओर शिव्र सिद्धि देनेवाला उजयंत पर्वत है।

(शल्यपर्व, ३५ वॉ अध्याय) चन्द्रमा प्रभास क्षेत्रमें जा करके "राजयक्ष्मा" रागसे छूटकर फिर तेजका प्राप्त हुआ। कथा ऐसी है कि दक्ष प्रजापितने अपनी २७ कन्याओं का ज्याह चन्द्रमांक साथ कर दिया। उनमें रोहिणी अधिक रूपवर्ती थी, इस लिये चन्द्रमा उसीसे अधिक प्रेम करता था। ऐसा देखकर चन्द्रमाकी सब क्षियोंने अपने पिता दश्यप्रजापितसे जाकर कहा कि चन्द्रमा सदा रोहणीं गृहमें रहते हैं। दक्षने दो बार चन्द्रमाको समझा बुझाकर अपनी पुत्रियोंको उनके घर भेजा, परन्तु चन्द्रमा फिर भी रोहिणींसे वैसाही प्रेम करने लगा। जब तीसरी बार वे क्षियाँ रुष्ट होकर अपने पिताक घर गई, तब दक्षप्रजापित कोध करके राजयक्षमा रोगको चन्द्रमाके पास भेज दिया। उस रोगके हृदयमें घुसनेसे चन्द्रमा दिन दिन क्षीण होने लगा। उन्होंने इस रोगके छूटनेके लिये अनेक यज्ञादि यर्त्न भी किये, परन्तु वह न छूटा। जब सब देवताओंने दक्षप्रजापितके समीप जाकर चन्द्रमाके

आरोग्य होनेकी प्रार्थना की, तब दक्षप्रजापित बोले कि हमारा शाप वृथा नहीं होगा, परन्तु हम उपाय बतला देते हैं, यदि चन्द्रमा सरस्वती तीर्धमें स्नान करे तो उसका तेज किरवैसाही होजायगा; किन्तु वह आधे मास तक श्लीण हुआ करेगा और आधे महीने तक बढ़ा करेगा। यह पश्चिम समुद्रके तटपर जाकर सरस्वती और समुद्रके सङ्गममें शिवकी पूजा करे, तब किर इसका तज बढ़ जायगा। ऋषियोंकी आज्ञासे चन्द्रमा अमावास्या तिथिको सरस्वती तीर्थमें पहुँचा। उस समयस उसका तेज बढ़ने लगा और उसकी किरणें शीतल होगई। उस दिनसे चन्द्रमा सदा अमावास्याको प्रभास तीर्थमें स्नान-करता है। इसी तीर्थमें चन्द्रमाकी प्रभा बढ़ी, इसलिये इसको लोग प्रभास कहने लगे। (शान्ति पर्वके २४२ वें अध्यायमें भी यह कथा है)।

( खी पर्व, २५ वॉ अध्याय) घृतराष्ट्रकी खी गान्धारीने कहा कि हे कृष्ण ! तुमने सामध्यें रहने पर भी कौरव और पांडवोंको युद्ध करनेसे निवारण नहीं किया, इस लिये मेरे शापसे तुम भी अपनी जातिका नाश करोगे। तुम अबसे छत्तीसवें वर्ष अपने पुत्र, पौत्र, जाति और बांधवोंसे हीन होकर अनाथके समान वनमे दुष्ट उपायसे मारे जावोगे। जैसे कुरु- कुलकी स्त्रियाँ रोती फिरती हैं; ऐसेही तुम्हारी स्त्रियाँ पुत्र और बान्धवोंसे हीन होकर रोवेंगी।

(मौशल पर्व्य, प्रथम अध्याय) युधिष्ठिरके राज्य मिलनेके छत्तीसवें वर्षमें वृष्णि-वंशियोंमे वहुतही दुर्नीति उपस्थित हुई। व लोग एरकामें लगे हुए मूशल-कणके द्वारा परस्प-रकी मारसे विनष्ट हो गर्थे।

एक समय सारण प्रभृति वीरगण विश्वामित्र, कण्व और नारद सुनिको द्वारिका नगरीमें आये हुए देखकर साम्बको स्त्रीकी मांति सिज्जित करके बोले कि हे महार्षिगण! यह पुत्रामि-लाषिणी भार्थ्या क्या प्रसव करेगी। ऐसा सुनके महर्षिवृन्द अत्यन्तही रुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि यह श्रीकृष्णका पुत्र साम्ब वृष्टिण और अन्यकोंके विनाशके निमित्त एक मूशल प्रसव करेगा। राम और कृष्णको छोड़कर सारा यदुकुल उससे विनष्ट होगा। हलधर समुद्रमें प्रवेश करक शरीर छोड़ेंगे। जरा नाम कैवर्त पृथ्वीपर सोथे हुए कृष्णको विद्ध करेगा। उससे दूसरे दिन साम्बने एक मूखलप्रसव किया। राजा उपसेनेन उस मूसलका महीन चूर्ण करवा करके समुद्रमें फेंकवा दिया। (दूसरा अध्याय) कृष्ण बोले कि गांधारीन पुत्र शोकसे संतापित होकर आर्त भावसे जो छत्तीसवे वर्षमें यदुवंशियोंके नाश हानका शाप दिया था, यह वही छत्तीसवां वर्ष उपस्थित हुआ है। उस समय द्वारिकामें मांति भांतिके अशकुन होने लगे। (तीसरा अध्याय) बहुत अशकुन देख कर वृष्टिण और धंधकवंशी लोग अपनी अन्तःपुरचारिणी क्रियोंके सहित तीर्थयात्राके अमिलाघी हुए। वे सैनिक पुरुषोंके सहित घोड़े, हाथी और रानोंमें चढ़के प्रभास तीर्थमें पहुँचे और वहाँ इन्छानुसार गृह वासके अनुरूप सुख भोगने लगे। उस समय उद्धवने योगबलसे सब भविष्य वृत्तांत जानकर वहाँसे प्रस्थान कर दिया।

प्रभास तीर्थमें याद्त्रोंके सैंकड़ों तूर्य्य शब्द तथा नट नर्तकोंके नृद्य गीतादि युक्त महापान आरम्भ हुआ। सब लोगोंने मदमत्त होकर ब्राह्मणोंके मोजनके निमित्त पकाये हुए अन्नको बन्दरोंको खिला दिया। राम, कृतवम्मी, सात्यकी, गद, वभु, आदि वीरगण कृष्णके सन्मुखही मद्य पीने लगे। उसी समय सात्यकी मतवाला होकर कृतवम्मीसे बोला कि तुमने

जो महाभारतकी छडाईमें सोते हुए पुरुपोंका वध किया; यहुवंशी उसको कदापि नहीं सहेंगे। प्रशुम्नने सात्यकीके कहे हुए वचनकी बहुत प्रशंसा की। तब कृतवन्मी कुद्ध होकर बोछा कि जब मुजा कट जानेपर भूरिश्रवा रंगमें योगयुक्त होकर बैठा था, तब तुमने बीर होकर किस प्रकार नृजंशकी भांति उसका वध किया था। इतनी बात सुनकर कृष्ण बहुत कुद्ध होकर तिरछे नेत्रसे कृतवर्माको देखने छगे। तब सात्यकीने कोध पूर्वक दौडकर तछवारसे कृतवर्माका शिर काट डाछा और उसके वाधवोंका वध करते हुए चारों ओर घूमने छगा। इतनेही समयमें भोज और अन्धक वंशियोंने एकत्रित होकर सात्यकीको घर छिया और सात्यकी और किमणींके पुत्र शेनेयको मारडाछा। यह देख कृष्णने कोध पूर्वक एक मुट्टी एरका घास प्रहण किया। वह वज्र सदृश छोहमय मृश्रछ होगया। कृष्णने जिसको सामने पाया, उसको उसी मृश्रछसे नाश कर डाछा उसे देख कर अन्यक, भोज, शेनेय और वृष्णवंशीयगण उसही मृश्रछभूत एरकाको छेकर उससे परस्परों एक दूसरेका नाश करने छगे। उस समय बाह्मणोंके शापसे समस्त एरका बज्जकी भांति होगया और समस्त एण भी मृश्रछ होगये। वे इतने मतवाछे हुए थे कि परस्पर युद्धमें प्रवृत्त होकर पिता पुत्रको और पुत्र पिताको मारकर गिराने छगे। कृष्णने सांव, चारेदण, प्रधुन्न, अनिरुद्ध तथा गद आदि वीरोंको मरे हुए वा पृथ्वीमें पड़े हुए देख कर कुद्ध हो वचे हुए छोगोंका नाश करके यहुकुछको प्राय' निःशेप कर दिया।

(चौथा अध्याय) कृष्ण, दारुक और वधुने वलरामके समीप जाकर देखा कि वह निर्जन स्थानमें वृक्षके ऊपर वैठकर ध्यान कर रहे हैं। माधवने अर्ज्जनको बुळानेके छिये दारुकको हिस्तिनापुरमें और व्युको खियोकी रक्षाके छिये द्वारिकामें भेजा। उसी समय किसी व्याधने कृष्णके निकटही मूसलसे वधुका जीवन हर लिया । तव कृष्णने द्वारिकामे जाकर वस्देवसे कहा कि हे पिता । जब तक अर्जुन न आवें, तब तक आप यहाँके नर नारियोंकी रक्षा कीजिये, मै रामके सिहत बनवासी होकर अपना शेष समय व्यतीत करूँगा। इसके पश्चात कृष्णने वनमे जाकर देखा कि वलराम निर्जनमे अकेले योग युक्त होकर वैठे हैं और उनके मुखसे एक श्वेत वर्ण महा नाग वाहर होता है। देखते देखते वह समुद्रमें प्रवेश कर गया। श्रीकृष्ण दिव्य दृष्टिके सहारे कालकी गति देख कर निर्जन वनमे घूमते घूमते पृथ्वीमें वैठे और गान्धारीका वचन स्मरण कर महायोग अवलम्बन करके सोगये। उस समय जरा नामक ब्याधने सोये हुए माधवको सूग जानकर वाणसे विद्ध किया। जब उसने निकट जाकर योग-युक्त पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप कृष्णको देखा, तब अपनेको अपराधी समझकर शंकित चित्तसे **उ**नके दोनो चरणोंको जा पकडा। उस समय माधव उसे आइवासित करके निज तेजके सहा स्वर्गमें जाकर सव देवताओंसे पूजित हो अपने धामको चले गये। दारुक अर्जुनको हस्ति-नापुरसे छे आया । (७ वाँ अध्याय ) अजुनके द्वारिकामे पहुँचनेके दूसरे दिन वसुदेव योग अवलम्बन करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए। देवकी, भद्रा, मदिरा और रोहिणी ये चारो स्नियाँ वसुदेवके सिहत चिताग्निमें जलकर पतिलोकमें गई। वज्र आदि वृधिण कुमारों तथा यादवोंकी स्नियोंने उनका तर्पण कार्य्य पूरा किया। अर्जुन उन कार्य्यांको पूरा करके प्रभासमे गये। वन्होंने वहाँ प्रधानताके अनुसार सब मृतकोका अत्येष्टि कार्य किया और बलराम तथा छुष्णके शरीरको विधि पूर्वक जलाया। अर्जुनने सात्रें दिन प्रेतकार्य समाप्त करके हस्तिनापुरको प्रस्थान किया।

वृष्णि वंशियोंकी स्त्रियाँ रथोमें चढ़के अर्जुनके पीछे चछी। अन्यक तथा वृष्णि-वंशीय रथी तथा घुड़स्तार आदि सेवकगण बालक और वृद्धेंसे युक्त स्त्रियोंकी रक्षाके लिये उनके चारोंओर चले। पदाित तथा गजारोही पुरुप आगे पीछे चलने लगे। चारों वर्णके मनुष्य और अन्यक तथा वृष्णिवंशीय बालकगण अर्जुनके अनुगामी हुए। कृष्णकी स्त्रियाँ उनकी अनुगामिली वृद्धे। उन लोगोंके बाहर होने पर समुद्रने समप्र द्वारिका नगरीको जलमें डुवा दिया। एक दिन अर्जुनके संग सब द्वारिका वासियोंने पंचनदके समीप निवास किया। वहाँ आभीरोंने आकर बहुतसी स्त्रियोंका हरण कर लिया। अर्जुन और सम्पूर्ण रथी तथा गजसवारोंके सब बाण और पराक्रम निष्कल हो गये। अर्जुनने यादवोंकी बची हुई स्त्रियोंको कुरुसेत्रमें लाकर स्थान स्थानपर वास करनाया और कृतवर्मा और अन्य मोजवंशीय स्त्रियोंको, जो आभीरोंके हरण करनेसे बची थी, मार्तिकावत नगरमें, बाकी वालक, युद्ध और स्त्रियोंको इन्द्रप्रस्थमें और युद्ध और वालकोंक सहित युयुधानके पुत्रको सरस्त्रती नदीके तट पर बसा दिया। उन्होंने अनिस्त्रके पुत्र वफ्रको इन्द्रप्रस्थका राज्य दे दिया। कृष्ण मगवानकी स्त्रियोंमेंसे रुक्मिणी, गांधारी, रैक्या, हेमवती और जांववती अग्निमें प्रवेश कर गई और सत्यमामा आदि अन्य स्त्रियाँ तपस्या करनेके अर्थ वनमें चली गई। (८ वाँ अध्याय) इस मांति ५ लाख यदुवंशी वीर परस्पर लड़कर प्रभासमें मर गये थे।

देवी भागवत—(दूसरा रकन्ध, ८ वॉ अध्याय) अर्जुनने प्रभासमें जाकर सबकी किया की । कृष्णके शरीरके साथ उनकी ८ स्त्रियां और वलदेवजीके- सिंहत देवती सती हो गई।

लिङ्गपुराण—(६९ वॉ अध्याय) श्रीकृष्ण सगवान्ते सूमिका सार उतार ब्राह्मणोंके शापके वहाने अपने कुलका संहार किया। वह आपभी १०० वर्ष पूरे होनेके अनन्तर जरा नामक व्याघके बाणसे मनुष्यदेह त्याग कर उस व्याघको साथ ले वेकुण्ठको चले गये। वलदेवजी नागरूप धर कर गये। किक्मणी आदि प्रधान रानी श्रीकृष्णके साथ सती हुई, किन्तु बाकी सब अष्टावक मुनिके शापसे चोरोंके हाथमें पड़ी। रेवती बलदेवजीके साथ सती होगई। अर्जुनने कृष्ण और बलदेवकी और्ध्वेदैहिक किया की।

विष्णुपुराण—( ५ वॉ अंश, ३७ वॉ अध्याय ) देवताओं का पठाया हुआ दृत कृष्णके पास आया और एकान्तमें उनसे बोला कि १२५ वर्ष मनुष्य टोकमें रहकर पृथ्वीके भार उतारने के लिये आप आये थे, वह दिन पूरा होगया; अब आप स्वर्गको चिलये । उसके पश्चात सब यदुवंशी रथो पर चढ़ प्रभासमें पहुँचे । वहाँ सब मद्य पान कर परस्पर विवाद करने लगे । जब उनलोगों के सब आयुध दूर गये, तब वे लोग शापित लोहके चूर्णसे उत्पन्न एरका घासको उत्पाद एक दूसरेका मारने लगे । क्षण मात्रमें कृष्ण और दारक सारथीको लोड़ यादवों में कोई जीता न रहा । उन्हों ने देखा कि एक वृक्षके नीचे घायल बलदेवजी वेठ हैं । उनके मुखसे बड़ा मारी सर्प निकल समुद्रमें चला गया । कृष्ण यारकसे द्वारिका और हितनापुरमें खबर भेज कर आप योग युक्त हो पलथी मार वृक्षके नीचे बैठ गये । उसी समय जरा नामक लुट्यक, जिसने बचे हुए लोह मय मूशलके दुकड़ों को अपने बाणके फोंकपर लगाया था, वहाँ आया । उसने मगवानके चरणको मृग जानकर उसको

अपने वाणसे विद्ध किया । भगवानने स्वर्गसे आये हुए विमानपर छुव्यकको भेजा और आपमी मनुष्य शरीर त्याग किया। (३८वॉ अध्याय) अर्जुनने हिस्तनापुरसे आकर छुष्ण और वछरामके मृतक शरीरको हुँ सब मृतक कर्म किया। छुष्णको ८ पटरानियां हिरके शरीरके संग सती होगई। रेवती वछदेवजीके शरीरके साथ भस्म हुई ! उपसेन, वसुदेव, देवकी, रोहिणी अग्निमें प्रवेश करगई। अर्जुनने छुष्णकी अवशेष स्त्रियोंको और छुष्णेक परपोते वज्जको सङ्ग छे हिस्तनापुरको प्रस्थान किया। जब पश्चावमे आकर एक स्थानमें वह ठहरे तब आमीर चोरोंने सब धन और खियोको छीन छिया अष्टावक सुनिने पूर्व जन्ममें खियोको शाप दिया था कि तुमें चोरोके हाथमें पढ़ोगी।

श्रीमद्भागवत--( एकाद्श स्कन्ध, प्रथम अध्याय ) विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा भूग, अङ्गिरा, कर्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि ऋपि पिण्डारक स्थानमें वास करते थे। यदुवंश कुमारोंने साम्बका स्त्री बनाकर पूछा कि हे ऋषीश्वरो ! यह स्त्री गर्भवती है, इसके पुत्र होगा कि पुत्री । तब मुनियोंने कहा कि यह तुम्हारे कुछनागक मूराछको उत्पन्न करेगी । तब सब बालकोंने साम्बका उदर खोल लोहेका मूसल देखा । राजा उपसेनने मूशलको चूर्ण करवाकर समुद्रमें वहवा दिया और रेतनेसे जो शेप भाग वचा, उसे भी समु-द्रमें फेंकवा दिया। वहाँ कोई मत्स्य उस छोहेके दुकडेको निगछ गया । वह चूर्ण बहता हुआ समुद्रके तीरपर आ छगा; उसीसे सब एरका अर्थात् पटेर ( घास ) उत्पन्न हुए। मत्स्य धीवरके हाथ पकड़ा गया। मत्स्यके पेटसे जो छोहा निकला, उससे धीवरने अपने तीरकी भाल वनाई। (३० वॉ अध्याय) मृत्यु सूचक घोर उत्पातोंको देख कृष्णजीने यादनोस कहा कि अब हम लोगोंको दा घडी भी द्वारिकामें रहना उचित नहीं है, सब स्त्री, बालक और वृद्ध शंखोद्धारका च्रे जाओ। इम छोग प्रमास क्षेत्रमें जाकर पश्चिमवाहिनी सरस्वतीमें म्नान करेंगे और पवित्र होकर अरिष्टोंके नाशके लिये देवताओंका पूजन करके बाह्यणोंको दान देंगे। सत्र यादव कृष्णके आदेशानुसार नौकाओं द्वारा समुद्र उतर प्रभासको चछे गये। उसके उपरान्त दैवसे हतवाद्धि यादवोंने मादिरा पान किया । मद्य पानसे अतिगर्वयुक्त याद-वोंका बड़ा कोलाहल हुआ। उसके उपरान्त अत्यन्त कोधित हो प्रद्युम्न, सांव, अन्तर, अनिरुद्ध. सात्यकी, निशठ इत्यादि दाशाहें, वृष्णि, अन्धक और भोजवंशी वीर समुद्रके तटपर खड़, गदा, तोमर और रिष्टियोंसे युद्ध करने छो। जाति जातिहीको मारने छो। अस्न शस्त्रोंके चुक जानेपर वे लोग पटेर घासोंको प्रहण करने लगे, जो यादवोके हाथमें लेतेही वज्रके समान दुधारे खांडे हो जाते थे। उससे यादव छोग वैरियोंको मारने छगे। जब कृष्णचन्द्रके निषेध करनेपर वे लोग कृष्ण, बलदेवको मारनेके लिये शक्ष ले उनके सन्मुख आये, तब दोनों माई खड़क्प पटेरोंको हाथोमें ले सबको मारने लगे। सबके मरनेपर वलदेवजीने समुद्रके तटपर परम पुरुपके ध्यानरूप योगसे आपमें युक्त कर मनुष्य छोक छोड़ दिया। छुष्ण पीप-लका आश्रय ले मौन होकर भूमिमें बैठ गये। उसी समय जरा नामक विधकने, जिसने मूश-छके अवशेष छोहेके खण्डसे बाण बनाया था, मृगके आकार वाले कृष्णके चरणको वींध डाला किन्तु जब उसने निकट जाकर कृष्णका चतुर्भुज रूप देखा, तब भयभीत होकर उनके चरण पर गिर पड़ा । कृष्ण भगवान्ने वाधिकको अभय करके विमानमें बैठाकर स्वर्गमें भेज दिया । उस समय कृष्णका सारथी आया । कृष्णने सारथीसे कहा कि अब समुद्र द्वारिकापुरीको

जलमे डुवा देगा; तुम हमारा हाल द्वारिका वासियोंसे कहकर हस्तिनापुरमे जाकर अर्जुनको ले आवो । सारथी द्वारिकाको चला गया । (३१ वाँ अध्याय ) कृष्णजी उसी शरीरसे अपने परम धामरूप वैकुण्ठको चल्ले गये । कुष्णके सारथीने द्वारिकामें जाकर यादवोंके नाश होनेका वृत्तान्त कहा । सब लोग व्याकुछ हो प्रभासमें आये । देवकी, रोहिगी और वसदेवने अपने प्राण छोड़ दिये। दूसरी खियाँ अपने अपने पतियोंसे मिलकर चितामें प्रवेश कर-गई। रुक्तिमणी आदि कृष्णकी स्त्रियाँ कृष्णमय होकर अभिमें प्रवेश कर गई। अर्जुनने सन्तान हीन छोगोंका विण्डदान और तर्पण किया। उस समय समुद्रने कृष्णचन्द्रके गन्दिरको छोड-कर सारी द्वारिकापुरीको जलमें डुवा दिया। उसके पश्चात् अर्जुनने वची हुई स्त्रियों;वालकों और वृद्धोंको लेकर इन्द्रप्रस्थमे प्रवेश कराया और वहाँ वजका अभिषेक कर दिया । पांडव-छोग परीक्षितको राजतिलक देकर महाप्रस्थानको चले गये।

भविष्यपुराण ( ६९ वॉ अध्याय ), मत्स्यपुराण ( ६९ वॉ अध्याय ) और पद्मपुराण (सृष्टि खण्ड २३ वाँ अध्याय ) में है कि साम्बका मनोहर रूप देख कृष्णकी १६ हजार स्त्रियाँ कामातुर होगईं। तब ऋष्ण भगवान्ते अपनी स्त्रियोंको शाप दिया कि तुमको पित-लोक और स्वर्ग नहीं मिल्लेगा; तुम लोग अन्तमें चोरोंके वश पड़ोगी और साम्बको शाप दिया कि तू कुष्ठी होजा इत्यादि । इसी कारणसे आभीरछोग पंचनदके किनारेसे स्नियोंको हर लेगये थे।

वामनपुराण—( ३४ वॉ अध्याय ) सोमतीर्थमें, जहॉ चन्द्रमा व्याधिसे मुक्त हुआ था, स्नान करके सोमेज्यर, अर्थात् सोमनायके दर्शन करनेसे राजसूय यज्ञका फर्ल मिलता है। वहाँके मृतेक्ष्वर और भालेक्ष्वरकी पूजा करनेसे मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता है। (८४ वाँ अध्याय ) प्रह्लादने प्रभास तीर्थमें जाकर सरस्वती और समुद्रके सङ्गममें स्तान करके शिवका हर्शन किया।

गरुड़पुराणण—( पूर्वार्द्ध, ८१ वॉ अध्याय ) प्रमासक्षेत्र एक उत्तम स्थान है, जिसमें

सोमनाथ सहादेव निवास करते हैं।

कूमेंपुराण—( उपिर भाग, ३४ वॉ अध्याय ) तीथोंमें उत्तम प्रभास तीर्थ है, जिसको . सिद्धाश्रम भी कहते हैं। उस तीर्थमें भगवान शंकरके पूजन, जप, होम आहि कर्म करनेसे और ब्राह्मणोको दान देनेसे अक्षय पद मिछता है। शिवजीका सोमेश्वर तीर्थ सम्पूर्ण ज्या-भिका नाश करनेवाला और शिवलोक देनेवाला है।

शिवपुराण-(ज्ञान संहिता, ३८ वॉ अध्याय) शिवजीके १२ ज्योतिर्छिंग हैं;-(१) सौराष्ट्र देशमें सोमनाथ (२) श्रीशैछपर मिलकार्जुन, (३) उज्जैनमें महाकालेश्वर, (४) ओंकारमें अमरेश्वर, (५) हिमालय पर केदारेदवर, (६) डाकिनीमे भीमशंकर, (७) वाराणसीमें विश्वेश, (८) गोदावरीके तटपर ज्यंबक, (९) चिताभूमि पर वैद्यनाय, (१०) दाहका वनमे नागेश, (११) सेतुवंबमें रामेश्वर और (१२) शिवालयमें घुइमे-इवा। व्योतिर्लिङ्गोंकी पूजा करनेका अधिकार चारों वणींका है। इनके नैवेद्य भोजन कर-नेस सम्पूर्ण पापाका नाश होजाता है । नीच जातियों में उत्पन्न मनुष्य भी ज्योतिर्छिङ्गके द्रीन करनेसे दूसरे जन्ममे शास्त्रज्ञ ब्राह्मण होते हैं और उसके पश्चात् उनकी मुक्ति होजावी है।

( ४५ वाँ अध्याय ) दक्षप्रजापतिने अश्विनी आदिक अपनी २७ प्रत्रियोका विवाह चन्द्रमासे कर दिया। जब चन्द्रमा अपनी रोहिणी नामक पत्नीसे अधिक स्तेह करने छगा. नव दक्षकी अन्य कन्याओंने अपने निरादरका वृत्तांत अपने पितासे कह सुनाया। दक्षन चन्द्रमाको वहत समझाया कि तुमको अपनी सब खियोंपर समान प्रीति रखनी उचित है: किन्त भावी वश चन्द्रमा उनका वचन न मानकर सव क्षियोंका निराद्र करके फिर राहि-णीसे आसक्त हुआ। तब दक्षने दुःखी होकर चन्द्रमाको शाप दिया कि त क्षयी रोगसे पीडित होजा। उसी क्षण चन्दमा क्षयी रोगसे युक्त होगया । चन्द्रमाके क्षीण होनेसे जगतम हाहाकार मच गया । देवता और ऋषिगण दुःखी हुए । चन्द्रमाकी प्रार्थनासे इद्रादिक देव-ताओंने नहां के पास जाकर उनसे चन्द्रमांके आरोग्य होनेका उपाय पूछा । ब्रह्माजीने कहा कि चन्द्रमा प्रभास तीर्थमें जाकर मृत्यु जयके मंत्रसे प्रभाके सागरपर शिवजीकी आराधना करे, तो शिवजीकी प्रसन्नतासे उसका रोग दूर होगा। त्रहाके आदेश से इन्द्रादिक देवता ओर पुरातन ऋषिगण दक्षको शान्त करनेके पश्चात् चन्द्रमाको छेकर प्रभास तीर्थमें गरे। उन्होंने वहाँ एक गढ़ा खोदकर उसमें तीर्थीका आवाहन किया और मृत्यु जयके विधानसे पार्थिव लिझ स्थापित किया। उसके पश्चात् वे छोग चले गये। चन्द्रमान जब ६ सास तक मृत्यु खयके मन्त्रसे शिवजीका पूजन किया, तब शिवजी प्रसन्न होकर बोले कि हे चन्द्रमा ! तम इच्छित वर मांगो । चन्द्रमाने कहा कि हे स्वामी । में यही चाहताहूँ कि मेरा क्षयी रोग दूर होजावे । शिवजीने कहा कि तुम्हारी कला जिस मांतिकम क्रमसे कृष्ण पक्ष्में घटेगी. उसी प्रकार शुक्क पक्षमें वृद्धिको प्राप्त होगी । उस समय समस्त देवता और ऋषिगण प्रसन्न होकर शिवजीसे बोछे कि हे स्वामी । आप इस स्थानमें स्थित होजाइये। तब शिवजी वहाँ स्थित होकर सोमेश्वर अर्थात् सोमनाथ नामसे जगत्में प्रसिद्ध हुए। देवताओं तथा ऋषियोंका खोदा हुआ गढ़ा चन्द्र कुण्ड नामसे विख्यात हुआ। उसमें स्नान करनेसे मनुष्यका सव पाप छूट जाता है। जो मनुष्य उसमें ६ मास तक स्नान करता है उसके क्रष्ट आहि असाध्य रोंग नष्ट हो जाते हैं।

# अहाईस्वां अध्याय।

~~\*<del>\</del>\*<del>\</del>\*

(काठियावाड़में) जूनागढ, गिरनारपर्वत, जेतपुर, लाठी, पालीटाणा, शत्रुंजय पहाड़ी, भावनगर और लिंबड़ी।

### ज्नागद् ।

विरावल कसवेके रेलवे स्टेशनसे उत्तर २९ मील केशोद, ४४ मील शाहपुर और ५१ मील जूनागढ़का रेलवे स्टेशन है। केशोद और शाहपुर दोनो गांवोंके चारोंओर पकी दीवार वनी हुई हैं। केशोदसे उत्तर एक नदी पर रेलवेका पुल वना है।

वम्बई हातेके काठियावाडमें ( २१ अंश, ३१ कला उत्तर अक्षांश और ७० अंग, ३६ कला, ३० विकला पूर्व देशान्तरमें ) देशी राज्यकी राजधानी जूनागढ़ एक सुन्दर छोटा शहर है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय जूनागढ़ कसबेमें ३१६४० मनुष्य थे; अर्थात् १६७१० पुरुष और १४९३० स्त्रियाँ । इनमें १५३३१ हिन्दू, १५२४० मुसळमान, १०१७ जैन, ३० छस्तान, १३ पारसी और ९ यहूदी थे। मनुष्य-गणनाके अनुसार यह बम्बई हातेके देशी राज्योंमें पांचवाँ और काठियावाड़में तीसरा कसबा है।

जूनागढ़के बगलोमें पक्षी दीवार है। शहरसे पूर्व-उत्तर, गिरनार आदि पहाड़ियाँ और पश्चिम रेलवे लाइन है। रेलवेके पास शहरके पश्चिमका फाटक है। शहरसे दक्षिण-पूर्व गिरका मैदान है। जूनागढ़ शहरमें कई एक मकबरे, कई मसिनेंदें, अनेक देवमित्दर, जिनमें स्वामीनारायणका मित्दर उत्तम है, कई एक धर्मशाला, कई सदावर्त, एक उत्तम अस्पताल, जेलखाना, नवाबकी कचहरियोंकी इमारतें और अनेक स्कूल हैं। मेरे जानेके समय जेलखानसे दक्षिण एक घोड़शालमें १०० धोड़े और एक गाड़ीखानेमें लगभग ४० बग्गी टमटम और ४० घोड़े, थे। हालमें शहरमें अनेक सरकारी तथा कचहरीके सरदारोंके उत्तम मकान बने हैं।

शहरके उत्तरीय भागमें जूनागढ़के दूसरे बहादुरखाँ दूसरा हमीदखां और लाडलीबू नामक एक खी इन तीनोंके ३ मकवरे हैं। जेलखानासे दक्षिण नवाब महन्वतखांका मकबरा है। जूनागढ़के सम्पूर्ण मकबरे इसी सदीके वने हुए हैं। उनमेसे कई एक ३० वर्षके भीतरके हैं। शहरके उत्तरवाल फाटकसे दे मील दूर वजीरसाहबका सांकर बाग नामक सुन्दर उद्यान है। उसमें दो मिन्जले बङ्गलेके बगलोमें पानीसे पूर्ण एक नाला है। उससे लगभग ५० गजके अन्तरपर एक जन्तुशालामें बाघ, हरिन आदि जन्तु रक्खे हुए हैं। शहरसे दक्षिण सांकर बागसे अधिक मनोरम सरदार बाग है, जिसमें सुन्दर वङ्गले वने हैं और गिरके जङ्गलोंसे लाकर अनेक सिंह और सिंहनी रक्खी गई है।

जूनागढ़के विरावल फाटकके दक्षिण, पूर्व, उत्तर अर्थात् जिमयालशाहका मनोरम स्थान है। वहाँ ३० फीट ऊँचा उत्तरका दरगाह, एक तालाव और वजीर साहब वाहुदीनका बनवाया हुआ एक कोढ़ीखाना है, जिसकी नेव सन् १८९० में प्रिंस एलवर्ट विकटरने दी थी। उसमें लगभग १०० कोढ़ी रह सकते हैं। उस स्थानसे ४ मील दक्षिण-पूर्व २७८० फीट ऊँची उत्तर पहाड़ी है, जिसके शक्कपर एक छोटा स्थान बना है। उस पहाड़ीको हिंदू और मुसलमान दोनों पाक समझते हैं। लोग कहते है कि उसके पास रहनेसे छुए रोग छुटता है। बहुतसे कोढ़ी उस पहाड़ीको सेवते हैं।

जूनागढ़के नवाबका महल-शहरके मध्य भागमे एकही जगह कई एक कितेमें
दो मिक्जिले चीमिक्जिले नवाब साहबके मकान बने हैं। उनके ऊपरके भागोंमें बहुतसे
मेहराबदार द्वार हैं। मकान रङ्गोंसे चित्रित हैं। महलका एक मकान सर्व साधारण लोगोंके
देखनेके लिये खुला रहता है। उसका दोमाक्जिला कमरा बहुतसे झाड़, फानूस, तस्वीरों, बड़े
बड़े आइनों और सुनहरी रुपहरी कोच कुर्शियोंसे सजा हुआ है। उसमें जगह जगह प्रदर्शनीकी वस्तु भी रक्खी हैं। महलके आगे महन्वतसर्किल नामक बाजार है।

महञ्वतखांका मकवरा—शहरके जेळखानेसे दक्षिण जूनागढ़के मृत नञ्वावके पिता सर महञ्वतखांजी के० सी० एस० आईका बहुत सुन्दर मकवरा है। मकवरा १४पहळका है। स्रव पहळोंकी महरावियोंमें छोहेका सुन्दर जाळीदार काम है। मकवरेके भीतर उसके मध्यमें ८पहलका खास मकवरा हे, जिसके ५ पहलोमें लोहेकी सुन्दर झंझरी और ३ पहलोमें चांदी और शीशाओं के सुन्दर काम हैं। खास मकवरेके भीतर चांदनिके नीचे, जिसमें चांदिके चोव लगे हैं, सर महत्वतखांकी कवर है। खास मकवरेके चारों वगलोंमें नील और श्वेत मार्बुलके दुकडोंका फर्श और उत्तर वगलकी भूमिपर वेश कीमती पत्थरकी पचीकारीका काम है। छतमे बढ़े बड़े झाड़ लगे हैं। मकवरेके शिरपर मध्यमें एक वड़ा गुम्बज और उसके चारोंओर बहुतसे छोटे गुम्बज हैं। मकवरेके आगे पत्थरका बड़ा फर्श है।

महञ्चतलाँके मकबरेके उत्तर एक दूसरा उससे छोटा मकवरा वन रहा है । उसमे थोड़ा काम बाकी है ।

नन्वाब साह्बकी मसजिद—महन्वतखाँके मकबरेसे दक्षिण और जूनागढ़के नन्वाब साह्बकी मसजिद है। वह बाहरसे चौकोनी है, किन्तु उसके भीतर ५८ खम्भे ऐसे ढबसे छगाये गये हैं कि उसमें ६ भाग हो गये हैं। प्रत्येक भागके बगलोमें ८ खम्भे पड़ते हैं। प्रति भागके ऊपर एक सुन्दर गुंबज है। मसजिदके भीतर श्वेत और नील रङ्गके मार्बुलका और उसके आगेके वहे आंगनमे साधारण पत्थरका फर्श है।

अपरकोट—शहरके पास अपरकोट नामक पुराना किला है, जो पूर्व समयमें हिन्दू राजाओंका गढ़ था। वह सन् १८५८ तक जेल्खानेके काममें आता था, किन्तु अब विकार पड़ा है। तहाँ सन् ईस्वीके आरम्भसे २०० वर्ष पिहेलेसे राजा अशोकके सूबेदार और उनके समयके पीछे गुप्त वंशके राजाओंके सूबेदार रहते थे। अपरकोटमें तथा उसके पास अनेक वाद्ध गुफा हैं। किलेकी पिश्चमकी दीवारमें आगे पीछे एक दूसरेके भीतर कमसे ३ फाटक बने हुए हैं। किलेकी दीवार ६० फीटसे ७० फीट तक ऊँची है। फाटकके ऊपर पांचवें मण्डलीकका सन् १४५० का शिला लेल है। किलेमें २ पुरानी तोषे पड़ी हैं, जिनमेंसे एक १७ फीट और दूसरी १३ फीट लम्बी है, महम्मद वेगाडाकी वनवाई हुई जुमामसाजिद दूट फूट गई हैं; उसका एक मीनार खड़ा है। मसजिदके पास न्रीशाहका मकबरा है। किलेमें २ पुरानी वावली है, जिनमे नोचे तक चक्कर दार सीढ़ियाँ वनी हुई हैं। बड़ी मसजिदसे लाभग ५० गज उत्तर अनेक दो मिजले गुफामिन्दर हैं, जिनके नीचेके कमरे ११ फीट ऊँचे हैं। वागेश्वरी फाटकके भीतर बावाप्याराकी गुफा है। वावाप्यारा नामक एक फकीर गुफाओं रहता था, इस कारणसे उनका यह नाम पड़गया। अपरकोटके पास खपड़ा-खोड़िया नामक गुकाओंका झुग्ड है। देखेनसे जान पड़ता है कि एक समय वे तीन मिजले मठ थे।

जूनागढ़का राज्य—काठियावाडके दक्षिण—पश्चिमके भागमें जूनागढ़ एक देशी राज्य है। भूमि साधारण प्रकारसे समतल है। गिरनार पहाडियोंकी एक जोटी समुद्रके जलसे ३६७५ फीट ऊँची है। राज्यका एक भाग गिर कहलाता है, उसमे सघन वृक्षोंका जङ्गल और उसके चन्द भागोमे पहाड़ियाँ हैं। पिहले काठियावाड प्रायद्वीप ओर गुजरातमे वहुत सिंह मिलते थे, परन्तु अब वे केवल गिरिके जंगलोंमे पाये जाते हैं। अफ्रिकाके सिंहोंसे मिलानेमें इनका आल लोटा और रङ्ग हलका होता है। गिरिक जङ्गलोंमें १२ से अधिक सिंह हैं। जूनागढ़के राज्यके खानोंसे मकानके कामके योग्य पत्थर निकलता है। काली मिट्टीके खेत कुओं और नहरोंसे पटाये जाते हैं। कपास बहुत होती है, जो विरावल वन्दरसे

भागवोटों द्वारा विम्बई भेजी जाती है। गेहूँ, दिल्हन, ऊख और तेलहनभी होते हैं। राज्यके विश्व स्कूलोंमें लगभग २००० लड़के पढ़ते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय जूनागढ़ राज्यके ३२७९ वर्गमील क्षेत्रफलम ७ कसने, ८५० गाँव, ६५७८ मकान और ३८७४९९ मनुष्य थे, अर्थात् ३०६२९५ हिन्दू, ७६४०१ मुसलमान और ४८०३ अन्य ।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय जूनागढ़ राज्यके जूनागढ़ कसबेमें ३१.६४० विराव अमें १५३३९ मनुष्य थे। उस राज्यमें सोमनाथपट्टन एक प्रसिद्ध कसवा है।

जूनागढ़का राज्य काठियावाड़के प्रथम दर्जिके राज्योंमेंसे एक है। वहाँके नवाबोंको ११ तोपोंकी सलामी मिलती है। जूनागढ़के राज्यसे लगभग २१००००० रुपये मालगुजारी आती है, जिसमेंसे अङ्गरेजी सरकार और वड़ोदाके गायकवाड़को ६५६०० रुपया राज्य-कर दिया जाता है। इनका सैनिक बल लगभग २७०० आदमियोंका है। जूनागढ़के नवाब अङ्गरेजी सरकार और गायकवाड़को 'राज्य कर' देते हैं और काठियावाड़के बहुतेरे छोटे देशी राजाओंसे जोरतलबी नामक एक प्रकारका 'कर' लेते हैं, जिसको काठियावाड़ एजेंसीके अफसर लोग तहसील करके उनको देते हैं।

इतिहास—अति पूर्व कालमें जूनागढ़ वीद्धों तथा राजपूर्तोंका राज्य था (अपर कोटमें देखिये)। उस समय अपरकोट अर्थात् पुराना जूनागढ़ राजधानी था। सन् १४७२ में अहमदाबादके सुलतान महम्मद बेगड़ाने अपरकोटके राजपूत राजाको जीता। उसीने (वर्तमान) जूनागढ़ शहरको वसायाँ। सोलहवीं सदीमें अकवरके राज्यके समय जूनागढ़ दिल्लीके अधिकारमें हुआ और गुजरातके सूवेदारके अधीन रक्खा गया। जब गुजरातसे सुगलोंका अधिकार उठ गया, तब लगभग सन् १७३५ में शेरखांबाबी नामक एक सिपाहीने सुगलोंके गवर्नरको निकाल कर जूनागढ़में अपना अधिकार कर लिया। शेरखांके पुत्र सलावतखांने अपने वारिश पुत्रको जूनागढ़का नवाब बनाया और छोटे पुत्रोंको जागीर दे दी।

शेरखांबाबीके वंशघर जूनागढ़के ८ वें नवाब सर महन्वतखांजी के सी. एस. आई. थे, जो सन् १८८२ में मर गये, तब उनके पुत्र वहादुरखांजी उत्तराधिकारी हुए, जिनको पीछे जी. सी. एस. आई. की पदवी मिली थी, किन्तु सन् १८९२ में ३८ वर्षकी अवस्थामें उनका देहान्त हो गया।

नरसी भक्तकी कथा—एक कहावत है कि जूनागढ़में एक ब्राह्मणके गृह नरसीभक्तका जन्म हुआ। जब उनके माता पिता मर गये, तब वह अपने भाईके घर रहने छगे। उनके एक पुत्र और दो पुत्रियां हुई। नरसीभक्त वहां आनेवाछे साधुओंकी अच्छी मांतिसे सेवा किया करते थे। एक दिन अनेक साधुओंने जूनागढ़में आकर वहाँके छोगोंसे पूछा कि यहां साहूकार कीन है? हम छोगोंको द्वारिकाकी हुण्डी करानी है। नरसीके शत्रुओंने परिहास करके कह दिया कि नरसीभक्त यहांके साहूकार हैं। साधुओंने नरसीजीके पास सातसों रुपये रख कर उनसे हुण्डी छिख देनेको कहा। नरसीजीके अस्वीकार करने पर जब साधुछोग हुण्डी छिख देनेके छिये हाथ जोड़ कर उनकी प्रार्थना करने छगे, तब उन्होंने जान छिया कि भगवान्ने शत्रुओंके हृदयमें प्रेरणा करके मुझको यह खर्च भेजवाया है। ऐसा शोच नरसीजीने द्वारिकामें सांवछशाहके उपर हुण्डी छिख दी। साधुछोग इस हुण्डीकळकोरे

द्वारिकामें गये। वहाँ सांवलशाह अर्थात् कृष्ण भगवान्ते साहूकारका रूप धर् कर साधुओं-को हुण्डीका रूपया चुका दिया और नरसीजीके नामसे रुका लिख दिया कि मैंने हुण्डीका दाम दे दिया है। नरसीजीने सब रूपयेको साधुओंकी सेवामें खर्च कर दिया। लोग इस प्रकारके नरसीजीकी अनेक आर्क्य कथा कहते हैं।

# गिरनार पर्वत।

जूनागढ़ शहरसे पूर्व गिरनार नामक पहाड़ियाँ हैं, जिनमेंसे गिरनार पहाड़ी ३६७५ फीट, योगिनिया पहाड़ी २५२७ फीट, वेसला पहाड़ी २२९० फीट और दत्तर पहाड़ी२७८० फीट समुद्रके जलसे ऊँची है। इनके अलावे लक्ष्मण टेकरी इत्यादि अनेक छोटी पहाड़ियाँ हैं। निरनार पहाड़ीपर हिन्दुओं और जैनोंके बहुत मिन्दर तथा स्थान वने हुए हैं। गिरनारका हिन्दू, जैन और बौद्ध ये तीनों मतके लोग आदर करते हैं। जूनागढ़ शहरसे गिरनार पहाड़ीकी केवल चोटी देख पड़ती है, क्यों कि उसके आगे (जूनागढ़की ओर) योगिनिया, लक्ष्मण-टेकरी, वेसला, दत्तर इत्यादि छोटी पहाड़ियाँ हैं। पहाडियोपर जानेक लिये जूनागढ़में किरायेकी डोली मिलती हैं।

जूनागढ़ शहरसे लगभग १० मील पूर्व २१ अंश, ३० कला उत्तर अक्षांग और ७० अंश, ४२ कला पूर्व देशान्तरमें पिनत गिरनार पहाडी है। यात्री लोग जूनागढ़ गहरके पासंस पहाड़ियोंकी यात्रा आरम्भ करते हैं। जूनागढ़से १४ मील दूर गिरनार के शिखरपर दत्ता-त्रेयजीका स्थान है। पहाड़ियोंकी चढ़ाई कडी है। नित्य हिन्दू यात्री पहाडियोंपर चढेते हैं। यात्री लोग दो तीन दिनमें पहाडी यात्रा समाप्त करते हैं। अगहनकी पूर्णमासीको दत्तात्रेय-जीका जन्म हुआ था, उस दिन उनके दर्शनका अधिक माहात्म्य है।

कुछ छोगोंका मत है कि गिरनार पर्वत, जो गोमती द्वारिका तथा वेट द्वारिकासे सीधी छकीरसें छगभग १०० मील दूर है, द्वारिकाके पासका रैवतिगिरि है, जिसपर द्वारिकाके छोग उत्सव तथा कीड़ा किया करते थे। महाभारत आदि पर्वके २१९ वे अध्याय, और अश्वमधपर्वके ५९ वें अध्यायमे रैवतिगिरिपर यदुवंशियोंके उत्सव करनेकी और छिङ्गपुराण—-उत्तराईके तीसरे अध्यायमे उस पर्वतपर कृष्णके विहार करनेकी कथा छिखी हुई है।

जूनागढ़ शहरके पास जूनागढकी पुरानी राजवानी अपरकोट नामक किला है। लोग उसके नागेश्वरी फाटक होकर, जिसके पास एक धर्मशाला है, गिरनारकी यात्रा करते हैं। उस स्थानसे लगभग २०० गज आगे मार्गके दहिने नागेश्वरीका मान्दिर है। उससे आगे नया तीन मिल्जिला मन्दिर, मन्दिरसे थोड़ा आगे पत्थरका पुल और पुलसे आगे चट्टानोंपर पुराने शिलालेख हैं। वहाँ लगभग ३० फीट लम्बे और २० फीट चौडे एक चट्टानपर मार्थिवंशी राजा अशोकके लेख जो विक्रमी संनत्से २०० वर्ष पहिलेके हैं, खोदे हुए हैं। दूसरे चट्टानपर शक संनत्की पहली शतांबदी सन् ईस्वीकी दूसरी सदी के क्षत्रपनंशके राजा रुद्रदामाके शिला लेख है (दोनोंके अक्षरान्तर और अनुवाद अन्यत्र देखिये)। एक तीसरे स्थानमें सन् ईस्वीकी पांचवीं सदीके लेख हैं, जिनमें दर्शन तालावके वाँधके दूदने और सएक पल वनवानेका वक्तोन्त खोदा हुआ है।

# मेरिवंशी राजा अशोक के गिरनार् पर्वतपरकेलेखने रिवेट में ट में रेटेटे बर्ध पहिले?

ጀ**ታሪ**ጋ ች የከነ ዲያን የዕሽ ጉሪታ እን የህን እን የህን አን የህን አ · T. DX.JE 351521 L. SLATTF JACK: DALFY ESKIFT OF LOS LA

देवानं प्रियो प्रियद्सि राजा अरित पितुए कचा समाजा साधुमता देवानं प्रियद्सिनो राजो पुरा महानसिद्ध देवानं प्रियस प्रियद्सिनो राजो अतु दिवसं बहूनि प्राणिसतसहस्रानि आरभिसु सूपाथाय से अज यदा अयं धंमछिपी बिखिता तीएव प्राणा आरमदे सुपाथाय हो मोरा एको मगो सोपि मगो न धुवो प्रतिपि इयं धंमिलिपी देवानं प्रियेन प्रियद्मिना राजा छेखापिता इयन किचि जीवं आरमिता प्रजूहितव्यं नच समाजी कतव्यो बहुकं हि दोसं समाजिम्ह पसित केवकी असली पैक्तियोंका अक्षरान्तर. त्रीप्राणा पछा न आरमिसंदे (१)

SE DESTINATE SYTES DE CKTEGEL KILLES

\*SEFFUY XRWHATABUTLUK & BILIZKUFIFFER YARING STEPHING STE क्री क्रियामें कर्ने या निर्मात क्रिये क्रि सूत्रप वंशके राजा रह वामा के (गिरनारपर के) लेख से (शक सं॰ की पहिली शता ब्ही)

प्रमळक्षणव्यंजनैरुपेतकान्तमूर्तिना स्वयमधिगतमहाक्षत्रपनाम्ना नरेंद्रकन्यास्वयंबरानेकमाल्यप्रप्रित्। महाक्षत्रपेणरुद्राम्ना वर्षसहस्रायगोत्राक्यात्राक्तान्ताः नरेंद्रकन्यास्वयंत्राते स्वत्मात्कोक्षा (त्) महता यनीवेन अनीतमहता च कालेन त्रिगुणदृद्रतराविस्तारा-यामं सेतुं विधाय——ब्वेनगः.......सुद्शेनतरं कारितमिति—-सिमन्रर्थं महाक्षत्रपस्य मतिसचिवकमेरयचिवैरमात्यगुणसमुबुक्तैरप्यतिमहर्त्गाङ्गदस्य (स्या)

याम सतु ावधाय——व्वनग… हुत्साह्विमुखमाताभेः

गष्ट्यन प्रमाम स्य 5条两屯亚河京京中午午春夕353 गिरनारपनेत-१८९३. E स्रक्ष 15 अआहर कखनच चब्न

राजा अशोकके छेखके पत्थरसे आगे सोनारोखा नदीपर सुन्दर पुछ बना है । नदीके दोनों किनारोंपर अनेक मन्दिर बने हुए हैं, जिनमें दामोदरजीका मन्दिर बड़ा है । उस स्थानपर दामोदरकुण्ड और रेवतीकुण्डमें यात्री छोग स्नान करते हैं । उससे आगे जङ्गछी घाटी होकर पहाड़ी मार्ग निकछा है। एक जगह वृक्षोंके पास, जहाँ बहुत बन्दर रहते हैं, भवनाथ शिवका मन्दिर हैं। उससे आगे एक स्थानपर १ कूप और कई एक मन्दिर हैं। नेमिनाथेक मन्दिर तक जगह जगह-६ परवा अर्थात् विश्रामगृह मिछते हैं।

मैदानसे ५०० फीट उपर चुिड़्या परवाका और १००० फीट उपर टोलीटेरी नामक विश्रामगृह है। वहाँसे खड़ी चढ़ाई आरम्भ होती है। लगभग १४०० फीट उपर; जिसके आगेसे राह दिहेने चूमती है, तीसरा विश्रामगृह है। उससे आगे जानेपर दहनी और दत्तर पहाड़ी देख पड़ती है। लगभग१५०० फीट उपर एक पत्थरकी धर्मशाला है, जहांसे भैरवर्थपा चट्टान; अर्थात् मयंकर कुण्डके चट्टानका उत्तम दृश्य दृष्टिगोचर होता है। पूर्व कालमें अनेक लोग उस स्थानसे १००० फीट अथवा उससे अधिक नीचे कृदकर आत्मधात कर डालते थे। उनको विश्वास था कि जो आदमी इस प्रकारेस प्राण त्याग करेगा वह दूसरे जन्ममें राजा होगा। उसके पास पांडव गुफा है। एक स्थानमें हन्मान धारा और एक स्थानमें रामानन्दरवामीकी चरणपादुका और गुफा मिलती है। एक जगह मुचुकुन्द गुफा है। लोग कहते हैं कि इसी गुफामें राजा मुचुकुन्द सोये थे, जिनकी दृष्टिसे कालयवन भस्म होगया। इनके अलावे मार्गमें सेवानाथका मन्दिर, हाथीपगलाकुण्ड, सूर्यकुण्ड, मालीपर्वकुण्ड तथा अनेक दूसरे कृप, कुण्ड तथा मन्दिर हैं।

जैन मन्दिर-जूनागढ़के मैदानसे २३०० फीट (समुद्रके जलसे लगभग ३००० फीट) ऊपर देवकोटके घरेका, जिसको खेंगारका महल भी कहते हैं, फाटक है। फाटकसे भीतर जानेपर वाई ओर पहाड़ीके पश्चिम किनारेके पास जैन मन्दिरोंका वहा घरा और दृहिनी ओर कच्छके राजा मानसिंहका पुराना मन्दिर मिलता है। वहाँ पहाड़ीकी चोटीसे लगभग ६०० फीट नीचे उस पहाड़ीके खड़े भागके शिरपर १६ जैन मन्दिर बने हुए हैं; जिनमें सबसे बड़ा और कदाचित् सब मन्दिरोंसे पुराना जैनोंके २२ वें तीर्थंकर नेमीनाथका विचित्र मन्दिर है। मन्दिर परके लेखसे जान पड़ता है कि सन् १२७८ में उस मन्दिरकी मरम्मत की गई। गिरनारके मन्दिर बहुत पुराने हैं। ईशासे २०० वर्ष पहिले भी वह जैन यात्राका स्थान था।

जैन छोगोंके '९ पवित्र स्थानों मेंसे सबसे अधिक पवित्र पाछीटाणाकी शत्रुंजय पहाड़ी और उसके पश्चात् गिरनार पहाड़ी है।

१९५ फीट छम्बे और १३० फीट चौडे चौकोने ऑगनमें नेमीनाथका मन्दिर है। मिन्दिरके भीतर सोनेके भूषणों और रत्नोंके जड़ावसे भूषित नेमीनाथकी नीछरङ्गकी प्रतिमा है। उस स्थानके चारों ओर एक राह है, जिसके बगछमें सफेद मार्बुछकी अनेक मूर्तियाँ देखनेंमें आती हैं। मिन्दिरके आगे अर्थात् पश्चिम क्रमसे दो कमरे और एक जगमोहन अर्थात् आगेका मण्डप है। उनमेंसे पूर्ववाछे कमरेके मध्यमें एक स्थान; पश्चिमवाछे कमरेमें पीछे रगके पत्यरसे बने हुए २ चबूतरे; जिनपर दो दो चरणिचह बने हैं; और उसके पश्चिमके जगमोहनके खम्भोंमेंसे २ खम्भोपर मिन्दिरकी मरम्मतके समय छिखे हुए हैं, जो सन् १२७५—१२७८—१२८१ के मुताबिक होते हैं। मिन्दिरके ऑगनके चारों बगडोंमें ७० कोठिरयां है। प्रति कोठरीमें नेमीनाथकी एक प्रतिमा पत्थी मार कर बैठी है। कोठरियों के आगे छगातार ओसारा है; जिसके आगे पत्थरकी जाछीदार टट्टियां बनी हैं।



गिर्नारमँनमीनाथ कामन्दिर

846 नेमीनाथके मन्दिरको छोड़नेपर बाई ओर ३ मन्दिर मिछते हैं, जिनमें दक्षिणवाछे मन्दिरमें प्रथम तीर्थकर ऋषभजी अर्थात् आदिनाथकी एक बड़ी मूर्ति और चौवीसों जैन निर्धिकरों अर्थात् जैन देवताओंकी प्रतिमा हैं (चौवीसोंके नाम शत्रुंजयमें देखिये)। उस मन्दिरके सामने पंचभाइयोंका नया मन्दिर है। उसके पश्चिम पार्श्वनाथका बड़ा मन्दिर और बड़े मन्दिरसे उत्तर पार्श्वनाथका दूसरा मन्दिर है। उत्तर बगळके पास कुमारपालका मन्दिर है, जिसको मुसलमानोंने कुरूप किया था; किन्तु सन् १८२४ में हंसराज जेठाने उसको फिर पूर्ववत् बना दिया।

नेमीनाथके मन्दिरके पीछे तेजपाल और वास्तुपाल दोनों भाइयोंके ( सन् ११७७ के) बनवाये हुए एकही साथ ३ विचित्र मन्दिर हैं। वहाँ १९ वें तीर्थंकर मालीनाथकी मूर्ति है। तेजपाल और वास्तुपालका बनवाया हुआ एक उत्तम मन्दिर आबू पहाड़पर भी है।



तेजपाल श्रीर बस्तुवालकामंदिर

गौमुखी—उत्पर छिखे हुए जैन मिन्दरोंके घेरेसे उत्तर ७० फीट छम्बा और ५० फीट चौड़ा भीमकुण्ड नामक जलाशय है, जिसमें हिन्दू यात्री स्नान करते हैं।

जैन मिन्द्रोंसे दक्षिण उस स्थानसे २०० फीटकी उचाई पर जूनागढ़ कसवेसे लगभग १० मील दूर गौमुखी स्थान है। वहाँ पत्थरकी गोमुखी होकर जलकी धारा गिरती है, जिसको लोग गंगा कहते हैं। वहाँ कई एक झरने तथा ब्रह्मेश्वर और नर्भदेश्वरके २ मिन्दर हैं। गोमुखीसे ऊपर दो राह दो तरफ गई हैं।

अम्बाका मन्दिर—गोमुखीसे एक मील दूर पहाडीकी पहिली चोटीके शिरपर ३३३० फीटकी उँचाई पर अम्बादेवीका पुराना मन्दिर है, जो दूरसे देख पड़ता है। खड़ी सीढ़ियोंसे मन्दिरके पास पहुँचना होता है। उस प्रान्तके दूर दूरके बहुत ब्राह्मण विवाह होने पर दुलहिनके सिहत वहाँ जाते हैं और दुलिहनके साथ गॅठजोड़ाव किये हुए अम्बादेवीको नारियल आदि पूजा चढ़ाते है। एक ब्राह्मण दुलहाने उस मन्दिरकी मरम्मत करवाई है। गुरु दत्तात्रेयका मन्दिर—अम्बाके मन्दिरसे पूर्व गोरखनाथ, दत्तासू अर्थात् दत्तात्रेय

गुरु दत्तात्रेयका मन्दिर-अम्बाके मन्दिरसे पूर्व गोरखनाथ, दत्तासू अर्थात् दत्तात्रेय और कालिका नामकी ३ चोटियोंके ३ रुद्ध है। पहिले गोरखनाथका स्थान, जिसको गोरखटेकरी कहते हैं, मिलता है। उससे आगे गोमुखीसे ४ मील और जूनागढ़ शहरसे १४ मील दूर गुरु दत्तात्रेयका छोटा मन्दिर है, जिसमें उनका चरण चिह्न वना हुआ है। श्रीमद्गागवतके लेखके अनुसार दत्तात्रेयजी विष्णुके २४ अवतारोमेसे एक हैं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-श्रीमद्भागवत-(प्रथमस्कन्ध, तीसरा अध्याय) विष्णुमगवान्के २४ अवतार है,-(१) सनत्कुमार, (२) वाराह, (३) यह, (४) हयप्रीव, (५) नर नारायण, (६) कपिछदेव, (७) दत्तात्रेय, (८) ऋषभ, (९) पृथु, (१०) मत्स्य, (११) कच्छ, (१२) धन्वतारे, (१३) मोहिनी, (१४) नृसिंह, (१५) वामन, (१६) परशुराम, (१७) ज्यास, (१८) रामचन्द्र, (१९) छण्ण (२०) नारद, (३१) हारे, (२२) हस, (२३) बुद्ध और (२४) कल्की । दत्तात्रेयजीने महर्षि अत्रिके पुत्र होकर अपनी माता अनुसूयाको प्रसन्न किया और राजा अछर्क और प्रह्लादको आत्म विद्याका उपदेश दिया।

विष्णुपुराण-( प्रथम अंश, १० वाँ अध्याय ) महर्षि अत्रिकी भार्या अनुसूयासे चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा नामक ३ पुत्र हुए ।

दूसरा गिवपुराण—( ७ वाँ खण्ड, २५ वाँ अध्याय ) अत्रिके ३ पुत्र हुए,-ब्रह्माके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके अशसे दत्तात्रेय और शिवजीके अंशसे दुर्वासा।

भविष्यपुराण-( उत्तरार्द्ध, ५१वाँ अध्याय ) महर्षि अत्रिके पुत्र योगी दत्तात्रेयजी, जो विष्णुके अवतारोमेंसे थे, विन्ध्य पर्वत प्र अपने आश्रममें योग साधन करते थे।

# जेतपुर।

जूनागढके रेखवे स्टेशनसे १७ मील उत्तर जितलसरका रेखवे जक्शन हे । जितलसरसे पूर्व ३ मील जेतपुर, ५६ मील छाठी, ८० मील घोला जंक्शन, ९३ मील सोनगढ़, ९८ मील सिहोर कसवा और ११२ मील भावनगरका रेखवे स्टेशन । जितलसर जंक्शनसे पश्चिम

१० मील घोराजी और ७८ मील पोरबंदरका रेलवे स्टेशन और जितलसरस पूर्वोत्तर ओर २३ मील गोडल, ४७ मील राजकोट; ७२ मील बंकानेर जंक्शन और १२४ मील बाहवान जंक्शनसे उत्तर ५५ मील लिंबड़ी, ६८ मील बाहवान शहर और ७२ मील बाहवान जंक्श-नका स्टेशन और वंकानेर जंक्शनसे उत्तर १६ मील मोरवीका स्टेशन है।

जितलसर जंक्शनसे ३ मील पूर्व जेतपुरका रेलवे स्टेशन है। बम्बई हातेके काठियावाड़ सीराष्ट्र डिवीजनमें एक देशी राज्यकी राजधानी जेतपुर है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय जेतपुर कसबेमें १३६४६ मनुष्य थे, अर्थात् ए२६८ हिन्दः, ५१३५ सुसल्हमानः, १२४२ जैन और १ पारसी।

जेतपुर कसबेके चारोंओर पक्की दीवार है। कसबा उन्नति पर है। वहाँसे राजकोट, धोराजी, जूनागढ़ और मनवाड़ाको सड़क गई है। जेतपुरसे धर्मशाला, बङ्गला, अस्पताल, कचहारियोंके मकान और कई एक स्कूल हैं।

सन् १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय जेतपुर राज्यके ७३४ वर्गमीलमें ९२५५३ मनुष्य थे। राज्यसे लगभग ८ लाख रूपया मालगुजारी आती है; जिसमेंसे अङ्गरेजी गवर्न-मेंट, बड़ोदाके गायकवाड़ और जूनागढ़के नवावको लगभग ६० हजार राज्यकर दिया -जाता है। इसमें अलग अलग कर देनेवाले १७ तालुकदार हैं।

### लाठी।

जेतपुरके रेखवे स्टेशनसे ५३ मील और जितलसर जंक्शससे ५६ मील पूर्व लाठीका रेखवे स्टेशन है। बम्बई हातेके काठियाबाड प्रदेशके गोहेलवार प्रान्तमें देशी राज्यकी राजधानी लाठी है।

्र रेडवे स्टेशनसे छगभग १ मीछ दूर लाठी कसना है। खाठीमें ठाकुर साहनका महल, एक धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल और पोष्ट आफिस है।

लाठीका राज्य-यह राज्य काठियावाड़के चीथे दर्जेक राज्योंमेंसे एक है। राज्यमें कख और कपास अधिक होती है। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय लाठी राज्यके ४८ वर्गमील क्षेत्रफलमें ८ गाँव, और ६८०४ मनुष्य थे। राज्यसे लगभग ७४००० रुपये माल-गुजारी आती है, जिसमेसे वड़ोदाके गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको २००० रुपया -राज्यकर दिया जाता है।

छाठीके ठाकुर साहब गोहेल राजपूत है। लोग कहते हैं कि लगभग सन् १२६० में गोहेल राजपूत सेजाक नामक अपने प्रधानके अधीन उस देशमें बसे। सेजाकके ३ पुत्र थे, विजनमेंसे रानोजीके वंशधर भावनगरके ठाकुर, सारङ्गजीके वंशधर लाठीके ठाकुर और शाहजीके वंशधर पालीटाणांक ठाकुर हैं। वर्तमान लाठीनरेशका नाम ठाकुरसाहब स्रसिंहजी हैं।

पालीटाणा ।

लाठीके रेलवे स्टेशनसे २४ मील पूर्व घोला जंक्शन है, जहाँसे उत्तर ७२ मीलकी एक रेलवे लाइन वाढ़वान जंक्शनको गई है। घोलाके स्टेशनके पास भावनगरके ठाकुर साह- बकी घर्मशाला है।

धोला जक्शनसे १३ मील ( जितलसर जक्शनसे ९३ मील ) पूर्व और सिहोरके स्टश-नसे ५ मीछ ( भावनगरसे १९ मीछ ) पश्चिम सोनगढका रेखने स्टेशन है। सोनगढ़ गोहे छवार सविदिवीजनका सदर स्थान है। सोनगढ़ेस १४ मील दक्षिण एक अच्छी सड़क पाली-टाणा कसवेको गई है। 🕸 वम्बई हातेके काठियाबाड देशके गोहेळवार प्रांतमें शत्रुंजय नामक प्रसिद्ध पहाडीकी पूर्वी नेवके पास ( २१ अंश, ३१ कछा, १० विकछा उत्तर अक्षांश और ७१ अंश, ५३ कला, २० विकला पूर्व देशान्तरमे ) एक देशी राज्यकी राजधानी पालीटाणा है। पाछीटाणा कसवेसे ७० मील दक्षिण-पश्चिम सूरत शहर, १०५ मील पूर्व कुछ उत्तर बड़ोदा शहर, १२० मोल पूर्वोत्तर अहमदावाद शहर और लगमग २०० मील दक्षिण कछ पूर्व वम्बई शहर है।

सन् १८९१ की मतुष्य-गणनाके समय पाछीटाणा कसवेमे१०४४२मतुष्य थे, अर्थात्

६५८६ हिन्दू, १९५७ जैन, १८७८ मुसलमान, २० क्रस्तान और १ पारसी ।

पालीटाणामें वहाँके ठाकुर साहवका महल वना है और स्कूल, अस्पताल और डाक-खाना है।

पालीटाणाका राज्य-पालीटाणाका राज्य काठियावाडके गोहेलवार प्रान्तमें काठि-यावाडके दूसरे दर्जेके राज्योंमेंसे एक है। उस राज्यमें ऊख, कपास और गल्ले आधिक होते हैं। सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय पाछीटाणा राज्यके २८८ वर्गमील क्षेत्रफलें १ कसबा, ८६ गॉव, १०४८६ मकान और ४९२७१ मनुष्य थे; अर्थात् ४२९५५ हिन्दू, ३५८१ मुसलमान और २७३५ दूसरे । पालीटाणाके राज्यसे लगभग २००००० रुपया माल-गुजारी आती है, जिसमेंसे १०३६० रुपया वडोदाके गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वावको राज्यकर दिया जाता है। ठाक़ुरसाह्वका फौजी वल लगभग ४५० आदमीका है। पालीटाणा राज्यकी शत्रुजय पहाडीका वृत्तान्त नीचे देखिये ।

पाछीटाणाके ठाकुर गोहेल राजपूत हैं। कहते हैं कि सन् १२६० में सेजाक नामक गोहेळ राजपूतके अधीन उस जातिके लोग उस देशमे वसे। सेजाकके ३ पुत्र थे, जिनमेंसे बड़े पुत्र रानोजीके वश्रधर भावनगरके ठाकुर सारङ्गजीके वंशधर छाठीके ठाकुर और तीसरे पुत्र शाहजीके वंशघर पाछीटाणाके ठाकुर हैं। ठाकुरसाहव सूरसिंहजीके देहान्त होनेपर वर्तमान पाछीटाणा नेरश ठाकुरसाहव मानसिंहजी, जिनकी अवस्था लगभग २७ वर्षकी है, उत्तराधिकारी हुए।

शत्रुंजय पहाड़ी।

पाछीटाणा कसवेसे १३ मील पश्चिम पाछीटाणांके राज्यमें शत्रुंजय पहाडी है। कसवेस पहाड़ीके पास तक सड़कके वगलोंमें वृक्ष लगे हुए हैं। जैन लोगोकी ५ पवित्र पहाड़ियाँ हैं,-काठियावाड़में शत्रुंजय और गिरनार, राजपूतानेमें आवू, मध्य भारतमे ग्वा-छियर और छोटे नागपुर प्रान्तके हजारीवाग जिलेमें पारसनाथ । इन पांचोंमे शत्रु अयः जिसका प्रधान देवता आदि नाथ है, सबसे अधिक पवित्र है; इस लिये भारतवर्षके प्रायः सब शहरोंके घनी जैन लोग उसके मन्दिरोकी सहायता करते आते हैं और पहाडीपर

सोनगढसे ५ मील पूर्व सिहोरका रेलवे स्टेशन है । वहासे रेलवे शाखा पालीटाणाको गई है ।

मिन्दरोंको बनवाते हैं। शतु जय माहात्म्य १४ संगकी पुस्तक है। प्रति वर्ष बहुतसे जैन यात्री तथा देखने वाले लोग पहाड़ी पर चढ़ते हैं। यात्री लोग सबेरे पहाड़ी पर चढ़ते ह और उसी दिन दर्शन या पूजिन करके लीट आते हैं, क्योंकि उस पिनत्र पहाड़ीपर रसोई बनाना और सोना जैन लोगोंके मतमें निषेध है। बहुतेरे जैन लोग उस पर मोजनभी नहीं करते। पहीड़ी पर चढ़नेके लिये वहाँ झंपान, जिसमें ४ कुली लगते हैं, बहुत मिलते हैं।

शतुष्त्रय पहाड़ी समुद्रके जलसे १९८० फीट ऊँची है। पहाड़ीकी चढ़ाईके मार्गिमें और खास करके आदिनाथके मन्दिरके पीछे बहुतसी छोटी कोठिरियो तथा ताकोंमे मार्डुछके तखते पर जोड़े चरणिचह बने हैं, जिनको निर्धन जैनोंने बनवाया था। मार्गिमें बेढील पत्थरकी सीढ़ियाँ हैं। किसी किसी जगह दुरुस्त सीढ़ियाँ बनी हुई है। जगह जगह विशामके लिये मकान बने हैं। बहुत जगह पहाड़ीका बगल बहुत खड़ा है। जमीनसे कुछ अपर हन्मानजीका एक छोटा मन्दिर है। उस मन्दिरके पाससे अपरको दो राह गई हैं; एक दिहिनी और पहाड़ीकी उत्तरी चोटीको और दूसरी बाई और बीच वाली घाटीसे होकर दक्षिणी चोटीको। दिहिनकी राहसे कुछ अपर जाने पर एक मुसलमानी पीरका दरगाह मिलता है। हन्मान्जीके मन्दिरके होनेसे हिन्दू लोग और उस दरगाहके होनेसे मुसलमान लोग उस जैन पहाडीको अपने अपने मतका कह कर उसका आदर करते हैं।

पहाड़ीके ऊपर दो चिपट शिखर हैं। दोनों शिखरों के बीचमें एक घाटी है। प्रत्येक शिखर छगभग ३५० गज छम्बा है। घाटी और दोनों शिखर टढ़ दीवारसे घेरे हुए हैं। दीवारोंमें गोली चलाने योग्य भवांरियाँ बनी हुई हैं। वगलमें फाटक है। घेरके भीतर अलग अलगके प्रधान मन्दिरोंके घेरेके १९ फाटक हैं। उनमें एक एक प्रधान मन्दिरके साथ अनेक छोटे मन्दिर हैं। सब फाटक रातमें बन्द कर दिये जाते हैं। वह पहाड़ी जैन मन्दिरोंका एक शहर है, क्योंकि सिवाय चन्द तालाबोंके फाटकके भीतर मन्दिरोंके अतिरिक्त कोई दूसरी मशहूर वस्तु नहीं है। उसमें सैकड़ों जगह जैन मन्दिर बने हुए हैं। शिखरकी दीवार पर चढ़नेसे दक्षिण ओर शत्रु अय नदी देख पड़ती है। पहाड़ीका सम्पूर्ण शिर जैन मन्दिरोंसे परिपूर्ण है, जिनमें आदिनाथ, कुमारपाल, विमलशाह, संप्रतिराज और चौमुख मन्दिर मुख्य हैं। उनमेंसे चौमुख मन्दिर सब मन्दिरोंसे ऊंचा है, वह २५ मील दूरसे पहचाना जा सकता है।

एक घेरेके मध्यमें चौमुख अर्थात् चार मुख वाला जैन मन्दिर है। वह मन्दिर र फीट ऊंचे चबूतरे पर लगभग ६८ फीट लम्बा और ५८ फीट चौडा बना हुआ है, किन्तु उसका आगवास कुछ दूर तक फैला है। मन्दिर पे पूर्व मण्डप है, जिसके पश्चिम ३१ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा अन्तरालय, अर्थात् एक कमरा है; जिसके दोनो बगलोंमें चबूतरे पर एक एक द्वार बने हुए हैं। अन्तरालयमें १२ नतम्म लगे हैं। उसकी छत गुम्बजदार है। अन्तरालयसे होकर गर्भगृहमें, जो २३ फीट लम्बा और इतनाही चौडा है, जाना होता है। उसमें मूर्तिके सिंहासनके कोनोंके पास ४ विचित्र खम्मे लगे है। फर्शसे ५६ फीट लम्बा विमान अर्थात् देवताके रहनेका स्थान है। चारोंओर ४ बड़े द्वार हैं; अर्थात् १ अन्तरालयमें और तीन देविदयोंमें चबूतरे पर। गर्भगृहकी दीवार, जो विमानको थांमती है; बहुत मोटी है, उसमें अनेक छोटी कोठिरयां वनी हुई हैं। बड़े मन्दिरोंके फर्शमें नील,

द्येत तथा भूरे रहके सुन्दर मार्चुलके दुकड़े जड़े हुए हैं। सीढ़ियाँ जित्तर वगलपर विमानके उपरके मिललको गई हैं। गर्भगृहमें २ फीट ऊँचा, १२ फीट लम्या और इतनाही चौड़ा द्वेत मार्चुलका सिंहासन, अर्थात् चयूतरा है। सिंहासन पर द्वेत मार्चुलको बनी हुई १० फीट ऊँची आदिनाथकी ४ मूर्तियाँ पलथी मारकर वठी हैं। गर्भगृहके चारों ओर के द्वारों मेंसे प्रति द्वारकी ओर एक मूर्तिका मुख है, इस लिये वह मान्दर चौमुख मन्दिर कहलाता है। मारवाड़से लाकर मार्चुल उस मन्दिरमें लगाया गया था। लोग कहते है कि इस मन्दिरमें १३५ मूर्तियाँ हैं। वहुतसी मूर्तियोंके भौओं और छातियों पर वेशकीमती रतन और कंघाओं, के हुनियों, ठेडुनों तथा शिरके मुकु-टपर सोनेके पत्तर जड़े हुए हैं। उसे घेरेमें चौमुख मन्दिरके अतिरिक्त अन्य वहुत छोटे मन्दिर हैं।

ऐसा प्रसिद्ध है कि इस घरेके भीतरके कई मन्दिर राजा विकामके समयमें बने थे; किन्तु यह नहीं निश्चय होता है कि वह उज्जैनका विकाम, अथवा छगभग सन् ५०० ईस्वीका हर्ष विकाम या कोई अन्य विकाम था। छेखोंसे विदित होता है कि सवत् १६७५ (सन् १६१९ ई०) में सुछतान नूरुद्दीन जहाँगीर, प्रिंस सुछतान खुशक् और प्रिंस खुर्रमके समयमें शानिवार, वैशाख सुदी १३ सोमजी और उसकी खी रजाछ देवीने आदिनाथके चार मुख वाछे मन्दिरको बनवाया, अर्थात् अहमदावादके सेवा सोमजीने मन्दिरको वर्तमान शक्छमें फिर बनवा दिया।

वैज्ञानिक लोग अनुमान करते हैं कि शत्रुंजयके मन्दिरोंमेंसे चन्द्र मन्दिर११ वी सदीके हैं। बाकी सब उसके पीछेसे अब तकके बने हुए हैं, किन्तु उनमेंसे बहुत मन्दिर और प्रसिद्ध मन्दिरोंमेंसे चन्द्र मन्दिर १०० वर्षके इधरके बने हुए हैं।

एक स्थानमें इतने मन्दिरोंका जमाव हिन्दू अथवा वाँद्ध लोगोंके किसी तीर्थमे नहीं है। यद्यपि कार्शी-और भुवनेश्वरमें हिन्दुओंके बहुतसे मन्दिर और सांची, पेशावर इत्यादिमें बौद्धोंके बहुत स्तूप और विहार हैं, किन्तु वे छितराये हुए हैं, अर्थात् गहरके समान इकट्टे नहीं हैं। जैन लोग प्रायं. करके अपने मन्दिरोंको इकट्टे एक झुण्डमें वनवाते हैं।

श्रुंजयपर सन्नाटा रहता है, अर्थात् निर्जन स्थान है। वहाँ कभी कभी प्रातःकालों बहुत योहे समय तक घण्टी या नगाड़ेका शब्द सुन पड़ता है और कोई विशेष दिनोंमें वड़े मन्दिर्रोंसे गीतका शब्द। जैन मतके चन्द साधु वहाँके मन्दिरोंमें सोते हैं और वहाँ अपनी नित्यिक्तया करते हैं और चन्द नोकर, जो बड़े परिश्रम और सावधानीसे मन्दिरों और स्थानोंको साफ करते हैं तथा वहाँके कबूतरोंको खिलाते हैं, वहाँ सर्वदा निवास करते हैं। यात्री लोग, पूजा अथवा दर्शन करके छसी दिन लीट जाते हैं; क्योंकि उस पवित्र पहाड़ीपर, जो देवता-आँका शहर है, सर्व साधारणको रसोई बनाना, शयन करना तथा मोजन करना, भी निपेध है, किन्तु बहुतेरे लोग अपने साथ खानेकी वस्तु ऊपर ले जाते हैं। मन्दिरोंपर तथा उनके आस पास बहुतसे कबूतरों, पण्डुकों तथा रुक्तिखोंके झुण्ड रहते हैं। इनके अलावे मयूर इत्वादि पक्षी भी वहाँ हैं।

जैनपर्म—पुराणोंमें किसी किसी जगह जैनपर्भका वृत्तान्त मिछता है । जैनी छोगोंके - नोचे छिखे हुए २४ तीर्थकर अर्थात् देवता हैं;-१ ऋषभनायजी, जिनको आदिनाय भी कहते

हैं, २ अजितनाथ, ३ सम्भवनाथ, ४ अभिनन्द्ननाथ, ५ सुमितनाथ, ६ पदाप्रभनाथ, ७ सुपार्शनाथ, ८ चन्द्रप्रभनाथ,९ पुष्पदन्तनाथ, १० शीतलनाथ, ११ श्रेयांशनाथ, १२ वासुप्रच्यनाथ, १३ विमलनाथ, १४ अनन्तनाथ, १५ धर्मनाथ, १६ शान्तिनाथ,१७ कुंधुनाथ,१८ अरनाथ, १९ मल्लीनाथ, २० सुन्नतनाथ, २१ निमनाथ, २२ नेमीनाथ, २३ पार्श्वनाथ और २४ वॉ महावीर स्वामी । जैनी लोगोंके मन्दिरोंमें इन्हीं तीर्थकरोंकी मूर्तियाँ रहती हैं। किसी मन्दिरमें इनमेंसे चन्दकी मूर्तियाँ और किसीमें चौवीसों तीर्थकरोंकी प्रतिमा हैं।

जैनियोंके प्रन्थमें छिखा है कि चौवीसवें तीर्थकर महावीरका देहान्त विक्रमीय संवत्से ४७० वर्ष ( सन् ईस्वीसे ५२७ वर्ष ) पहिले हुआ था; अर्थात् गौतम बुद्धके समयमें महावीर विद्यमान थे। जैनी लोग कहते हैं कि २३ वॉ तीर्थकर पार्श्वनाथसे२५० वर्ष पीछे महावीरका

देहान्त हुआ था।

जैनी छोगोंकी पुस्तकोंमें छिखा है कि महावीर राजा सिद्धार्थके पुत्र थे। राजाने पुत्रका नाम वर्द्धमान रक्खा था और उनको महावीरकी पदवी दी थी। महावीरकी प्रियदर्शना नामक पुत्रीका ज्याह कुमार जमाछीसे हुआ था। महावीरने अपने माता पिताकी मृत्यु होजानेके प्रश्चात् अपने ज्येष्ठ आता निद्वर्द्धनको राज्य भार देकर यितघर्मका आश्र यण छिया और १२ वर्ष इन्द्रियोंका संयम करके जिनत्वको प्राप्त किया। महावीरके धर्म उपदेशसे मुग्ध होकर १००००० छोग श्रावक अर्थात् गृहस्थ जैन और १४००० छोग श्रमण अर्थात् विरक्त जैन होगये। उनके ११ प्रधान शिष्य महा पण्डित थे। ७२ वर्षके वयमें महा-बीरका देहान्त हुआ। बहुत छोगोंका मत है कि बौद्ध धर्मके भारतवर्षसे उठ जानेपर महा-वीर कृत जैनधर्मका प्रचार हुआ।

जैतियोंके मतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये ४ प्रमाण हैं। उनके मतमें जगत्के मूळ तत्त्व ९ हैं—१ जीव, २ अजीव, ३ पुण्य, ४ पाप, ५ आश्रव (कर्मका बन्धन), ६ संवर, ७ बंध, ८ निर्जरण (कर्मका त्याग) और ९ वॉ मुक्ति (अष्ट कर्मोंका क्षय)। कुछ छोग इनमेसें ७ तत्त्वोंको मानते हैं।

नैयायिक छोग अनुमान प्रमाणसे कहते हैं कि पृथ्वी आदि सब वस्तुका कोई कर्ता है; क्योंकि जब पदार्थ है तब उसका कर्ता अवस्य होगा; किन्तु जैनीछोग इस रूपसे अनु-मान नहीं करते; उनके मतमें जगत्की उत्पत्ति नही है; न कोई ईश्वर है। उनके मतमें संसारी और मुक्त दो प्रकारके जीव हैं। वे छोग अपने तीर्थकरों और सिद्ध देवताओंको मानते हैं।

बौद्धोंके समान जैनियोंमें भी आहंसा परम धर्म है। किसी प्राणीका वध नहीं करना, यही जैन धर्मकी सार नीति है। जानवरोंपर जैन छोगोंकी बड़ी द्या है। उन्होंके उद्योगसे स्थान स्थान पर जानवरोंके अस्पताछ तथा पशुशाछांथें बनी हुई हैं। बहुत बातोंमें बोद्धों और जैनोंका मत मिछता है। बौद्धोंके समान जैनी छोग भी ईश्वरकी स्थितिको नहीं स्वीकार करते हैं। उनके मतमें मान्दिर बना कर जैन तथिकरकी प्रतिमा स्थापित करना उत्तम कर्म है; चाहे प्रतिमाओंकी पूजा हो अथवा न हो। उन्होंने बहुतसे उत्तम मन्दिर, जिनमें मार्बुछका बहुत काम है, बनवाये हैं। बहुतेरी जैन प्रतिमाओंके मोहोंपर और छातीके बीचमें चाँदी अथवा सोने पर हीरे जड़े रहते हैं; और किसी किसीके कंधों, केहुनियों, ठेहुनों तथा शिरके मुकुट पर सोनेके पत्तर जड़े रहते हैं।

जैनियों में द्वेताम्बर और दिगम्बर दो प्रकार होते हैं। श्रावक द्वेताम्बरों में ओसवाल और पोरवाल जातिके बनिये और दिगम्बरों में अप्रवाला सरावगी जातिके बनिये वहुत हैं। दिगम्बर जैनियों की देव मूर्तियों की देहमें वस्त्रका चिह्न नहीं रहता। द्वेतांवर लोग अपने तिर्थंकरों की पूजा करते हैं और अपने मतवालोंका वड़ा सम्मान करते हैं। जैन लोग उदारता, सुशीलता, पुण्य और तप इन ४ को मुख्य धर्म मानते हैं।

जैन श्रमणोंका कर्तव्य कार्य आठवाँ तपस्या नीचे छिखे हुए ५ कर्म हैं, –(१) चैत्य अर्थात् देवमन्दिरमें पाठ करना, (२) साधुओंकी वन्दना करना, (३) वार्षिक परिश्रमण करना, (४) परस्पर स्वधर्मकी चर्चा करना और (५) इन्द्रियोंका दमन करना।
श्रमण छोग क्षमाशीछ, संग रिहत, केश संस्कारसे रिहत और मिक्षान्त मोजी होते हैं। वे
छोग इसिछये अपने मुखपर पतछा कपड़ा दिये रहते हैं कि उडनेवाछा कोई कीड़ा मुखमे न
पड़ जाय। वे एक झाड़ अपने हाथमें छिये रहते हैं, उसीसे जगह बहार कर जीवोंको वचा
कर वैठते हैं तथा भूमिको वहार कर मछ मूत्र त्याग करते हैं। उनमें वहुतेरे छोग ऐसे होते हैं
कि जीव हिंसाके भयसे न तो रसोई बनाते हैंन किसीको अपनी रसोई वनानेकी आज्ञा देते हैं;
जो छोग अपने निमित्त रसोई बनाते हैं, उन्होंसे वे मॉग कर उसको भोजन करते हैं। वे
मॉड और चावछ धोये हुए पानीसे जलका काम निवाह छेते हैं, क्योंकि जलमें सूक्ष्म जीव
रहते हैं; मॉड्में कोई जीव नहीं है।

जैन छोग सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १४१६६३८ थे; वे छोग राजपू-ताना और पश्चिमी भारतमें बहुत हैं।

#### भावनगर।

सोनगढ़ के रेलवे स्टेशन से ५ मील पूर्व सिहोर का रेलवे स्टेशन है। स्टेसनसे १3 मील दक्षिण सिहोर कसवा है, जो एक समय राजधानी था। सन् १८९१ की मनुष्य-गण-नाके समय सिहोर कसवेमें १०००५ मनुष्य थे; अर्थात् ७६७८ हिन्दू, १४१३ मुसलमान, ९१३ जैन और १ कृस्तान। सिहोरमें कई एक देव मन्दिर वने हुए हैं।

सिहोरके रेलवे स्टेशनसे १४ मील ( धौला जंक्शनसे ३२ मील और जितलसर जंक्शनसे ११२ मील) पूर्व भावनगरका रेलवे स्टेशन है। वम्बई हातेके काठियावाड देशमें काठियावाड प्रायद्वीपके पूर्वी किनारेके पास (२१ अंश, ४५ कला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, १२ कला, ३० विकला पूर्व देशान्तरमें) कांबेकी खाडी पर गुजरातके भड़ोंच शहरसे लगभग ५० मील पश्चिम कुछ उत्तर एक देशी राज्यकी राजधानी भावनगर है; जिसको लोग भाऊनगरभी कहते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय भावनगर कमवेमें ५७६५३ मनुष्य थे, अर्थात् ३१११६ पुरुप और २६५३७ क्रियाँ । इनमें ४२०२१ हिन्दू, १०२६७ मुसलमान, ४७६१ जैन, ३०८ क्रस्तान और २९६ पारसी थे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ६४ वाँ और वस्वईके गवर्नरके अधीनके देशी राज्योंमें पहिला कसवा है।

भावनगरमे कोई पुरानी वस्तुं दर्शनीय नहीं है। हालमें बहुत सुन्दर इमारतें बनी है। वहाँ ठाकुर साहबका महल, कई एक सुन्दर बाग, हौज, सूत कातने और कपड़े बिननेके मिल (कल कारखाने), एक्जनके छापेखाने, १ बीमारखाना, पानीकी कल, अस्पताल और कई स्कूल हैं। भावनगरमें बड़ी तिजारत होती है। वहाँके बन्द्रगाहसे बहुत कई गाँठें बांधकर काठियाबाड़ तथा अन्य देशोंमें भेजी जाती हैं।

भावनगरका राज्य-काठियावाड़के पूर्वी किनारेके पास भावनगरका राज्य है। राज्यमें कपास, नमक और गढ़े पैदा होते हैं। तेल, कपड़े और पीतल तथा तांबेके वर्तन तैयार होते हैं। राज्यमें अनेक वन्दरगाह हैं; जिनमेंसे करोड़ों रुपयेके माल जाते आते है। ११० स्कूलोंमें लगभग ६३०० लड़के पढ़ते हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय भावनगर राज्यके २८६० वर्गमीछ क्षेत्रफलमें ६५९ गॉन और ४००३२३ मनुष्य थे; अर्थात् ३४६०९४ हिन्दू, ३७०४० मुसलमान और १७१८९ अन्य ।

काठियावाड़में भावनगरका राज्य प्रथम दर्जेके राज्यों में से एक तथा सब राज्यों से अधिक प्रसिद्ध है। वहाँके ठाकुर साहबको अङ्गरेजी सरकारकी ओरसे ११ तोपोंकी सलामी मिलती है। राज्यका सैनिक वल ८५ पुलिसके सवार; ५०० पैदल और २७६५ अन्य मनुष्य है। राज्यसे लगभग ३४००००० क्रपया मालगुजारी आती है, जिसमेंसे १२८०६० क्रपया अङ्गरेजी गवर्नमेण्टको और १५४४९० क्रपया वडोदाके गायकवाड़ और जूनागढ़के नवाबको दिया जाता है।

इतिहास—ऐसा प्रसिद्ध है कि छगभग सन् १२६० में गोहेल राजपूत अपने प्रधान सेजा-कके अधीन उस देशमें बसे। सेजाकके ३ पुत्र थे;—रानोजी, सारङ्गजी और शाहजी, जिनमेंसे रानोजीके वंशधर भावनगरके, सारङ्गजीके वंशधर लाठीके और शाहजीके वंशधर पालीटाणांके ठाकुर साहब है। सन् १७२३ में भाऊसिंहने भाऊनगर अर्थात् भावनगरको बसाया। भाऊसिंहके पुत्र रावल अखेरजीकी मृत्यु होने पर उनके पुत्र बख्तासिंह सन् १७७२ में राज्यके उत्तराधिकारी हुए। भाऊसिंह, रावल अखेरजी और वख्तसिंहने देशकी सीदाग-रीकी उन्नति करने और समुद्रके डकैतोंके विनाश करनेमें बड़ा परिश्रम किया। बख्तसिंहने भावनगर राज्यको बहुत बढ़ाया।

भावनगरके वर्तमान नरेश ठाकुर साहव सर तस्तसिंहजी यशवन्तसिंहजी जी. सी. एस. आई. जिनका जन्म सन् १८५८ में हुआ था, राजकोटके राजकुमार कालिजमें पढ़े हैं, उनके नाबालिंग रहनके समय एक अङ्गरेजी अफसर और पुराना दीवान गौरीशङ्कर सी. एस. आई. ने राज्यका प्रवन्ध किया था। भावनगरके वर्तमान ठाकुर साहवने राजकोटके कालिजके एक बाजू और प्रिंसपलके मकान बनानेके लिये १००००० क्पया और खैराती फण्डमें ५०००० रूपया दिया था।

### छिंबड़ी।

भावनगरके रेखवे स्टेशनसे ३२ मील पश्चिम घीला जंक्शन और घीला जंक्शनसे ५५ मील उत्तर लिंबड़ीका रेखवे स्टेशन हैं । काठियावाडके झालावार प्रान्तमे एक छोटी नदीके उत्तर किनारेपर एक देशी राज्यकी राजधानी लिंबडी है ।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय लिंबडी कसवेमें १३४९७ मनुष्य थे, अर्थात् ८६३१ हिन्दू, ३४२७ जैन, १४२७ मुसलमान, ९ पारसी और ३ क्रस्तान ।

छिम्बड़ीमें ठाकुर साहबका सुन्दर महल बना है और एक अस्पताल, एक स्कूल और ठाकुर साहबकी कचहरियां हैं।

छिम्बड़ीका राज्य-काठियावाडके झालावार विभागमें लिंबड़ी राज्य है। राज्यकी भूमि समतल है। एक छोटी नदी राज्यमे होकर बहती है। राज्यमें कपास और गल्ले होते हैं। सन् १८८३ में राज्यके १७ स्कूलोंमें १३१७ लडके पढ़ते थे।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय छिंबड़ी राज्यके ३४४ वर्गमील क्षेत्रफलमे १ कसवा, ४३ गाँव और ४३०३३ मनुष्य थे, अर्थात् ३३५५६ हिन्दू, ४६३२ मुसलमान और ४८७५ अन्य ।

लिवडीका राज्य काठियावाडके दूसरे दर्जेंके राज्योमेसे एक है। वहाँके ठाकुर साहव झाला राजपूत हैं। उनको ९ तोपोंकी सलामी मिलती है। वर्त्तमान लिम्बड़ी नरेश ठाकुर साइव सर यशवंतिसहजी फतहसिंह के० सी० आई० ई० राजकोटके राजकुमार कालिजों पढ़े हैं।सन् १८७६ में सवालिग होनेपर उनको राज्यका पूरा अधिकार मिल गया। सन् १८८७ में उनको के० सी० आई० ई० की पदवी मिली। लिम्बड़ीके राज्यसे २६४००० क्पया मालगुजारी आती है, जिसमेसे अंगरेजी गर्वनमेण्ट और जूनागढ़के नवाबको अपेप२० क्पया राज्यकर दिया जाता है। उनका सैनिक वल १६० आदमीका है।

# उन्तीसवाँ अध्याय।

(बम्बई हातेमें) पाटन, राधनपुर, बीसनगर, वाड-नगर, सिद्धपुर, पालनपुर, (राजपूतानेमें) आबू पहाड़ और सिरोही ।

· · ·

छिंबड़ोके रेखें स्टेशनसे १७ मील उत्तर वाढ़वान जंकशन, बाढ़वानसे ३९ मील पूर्वीत्तर वीरम गाँव जंकशन और वीरमगांवसे ४१ मील पूर्वीत्तर (अहमदाबाद जंक्शनसे ४३ मील उत्तर ) महसानामें रेलवेका जंक्शन है। महसानासे २७ मील दक्षिण और अहम-दाबादसे १६ मील उत्तर कलोलका रेलवे स्टेशन है, जिससे १४ मील पाश्चिम बड़ोदा राज्यमें काड़ी कसबा है; जिसमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके ममय १६३३१ मनुष्य थे।

महसानासे रेखवेकी एक छाइन पश्चिमोत्तर पाटनको; दूसरी छाइन पूर्वोत्तर बासनगर, वाड़नगर हाकर खेराळूको; तीसरी छाइन उत्तर बाद पूर्वोत्तर सिद्धपुर होकर अजमेर इत्या-दिको; चौथी छाइन दक्षिण-पूर्व अहमदाबाद इत्यादिको और पॉचवीं छाइन दक्षिण-पश्चिम वीरसगाँव, बाढ़वान, बंकानेर, राजकोट और जितलसर जंक्शन होकर पोरबन्दर तथा विरा-वल बन्दरको गई है। इनमेंसे महसानासे पाटन; खेराळू और वीरमगाँव जानेवाली थे ३ छाइने बड़ोदाके महाराजकी बनवाई हुई हैं।

महसाना जंक्शनसे २५ मील पश्चिमोत्तर पाटनका रेलवे रटेशन है। गुजरात देशके बढ़ोदा राज्यके काढ़े विभागमें (२३ अंश, ५१ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, १० कला, २० विकला पूर्व देशान्तरमें ) सरस्वती नदीके किनारे पर स्विडवी-जनका सदर स्थान पाटन कसवा है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पाटन कसवेमें २२६४६ मनुष्य थे; अर्थात् १५७२४ पुरुष और १६९२२ स्त्रियां । इनमें २२७८६ हिन्दू, ५८९९ मुसल्मान, ३९२९ जैन; १६ पारसी, १० एनिमिष्टिक, अर्थात् जङ्गली जातियाँ और ६ कृस्तान थे । मनुष्य—संख्याके अनुसार यह बढ़ोदाके राज्यमें दूसरा कसवा है ।

कसबेके बगलोंमें मोटी दीवार वनी हुई है। पाटनमें बड़ोदाके महाराजकी कचहरी, अस्पताल, कई छोटे स्कूल, कई एक देवमिन्दर और १०८ से अधिक जैन मंदिर है। जैनोंके पुस्तकालयोंके लिये अब तक पाटन प्रसिद्ध है। कसबेमें तलवार, बर्छी, छुरी, कपड़े, रेशमी वस्न और मिट्टीके वर्तन बहुत बनते हैं।

इतिहास—पाटन पहिल अनिहलवाड़ा करके प्रख्यात था ! यह गुजरातके सबसे अधिक प्रांति कसवोमेंसे एक है । अनिहलवाड़ा सन् ७४६ से सन् १२९४ तक तोमर राजपूर्तोंकी राजधानी था; मुसलमानोंके आधिकारके समय भी यह लगातार प्रसिद्ध बना रहा, अब तक कसवेके आसपास पुरानी कारीगरीकी बहुतसी निशानियाँ देखनेमें आती हैं। सन् १०२४ में गजनीके महमूदने सोमनाथको जानेके समय अनिहलवाड़ाको लेलिया था और १३ वी सदीके आरम्भमें दिल्लीके बादशाह कुतुबुद्दानने अनिहलवाड़ाके राजा भीमदेवको परास्त किया, किन्तु सन् ७४६ से सन् १२९७ तक अनिहलवाड़ाका राज्य राजपूत राजाओं के अधिकारमें रहा। सन् १२९७ में मुसलमानोने अनिहलवाड़ाके राज्यको ले लिया। नये पाटन कसवेका बड़ा भाग महाराष्ट्रोंका बनाया हुआ है।

#### राधनपुर ।

पाटनके रेखने स्टेशनसे खगभग ५० मीछ पश्चिम (खारागोड़ाके रेखने स्टशनसे ४० मीछ उत्तर ) २३ अश, ४९ कछा, ३० विकछा उत्तर अक्षांश और ७१ अंश, ३८ कछा ४० विकछा पूर्व देशांतरमें वम्बई हातेके पाछनपुर एजेंसीमें देशी राज्यकी राजधानी राधनपुर है।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय रावनपुर कसमेमें १४१७५ मनुष्य थे, अर्थात ६७२३ हिन्दू, ४६६० मुसलमान और २७९२ जैन।

राधनपुर कसवेके चारे।ओर १५ फीट ऊँची और ८ फीट मोटी दीवार है । दीवारम भवारियाँ वनी हुई हैं, चारोंओर ८ फाटक हैं । शहर पनाहके भीतरका किला, जिसमे राध-नपुरके नम्बाव रहते हैं, दीवारसे घेरा हुआ है । कसवेमें अस्पताल और स्कूल बना है और चड़ी सीदागरी होती है । रुई, गेंहू, चना इत्यादि वस्तु राधनपुरसे अन्यत्र भेजी जाती हैं और चीनी,चावल,तंबाकू,कपडा और हाथीदांत इत्यादि चीजें अन्य जगहोंसे वहां-आती हैं ।

राधनपुरका राज्य—पाछनपुर एजेंसीमें राधनपुर प्रथम दर्जेका राज्य है। देश समतछ है। ३ छोटी निद्याँ, जो प्रीक्ष्म कालमें सूख जाती हैं, राज्यमे होकर वहती हैं। कूपोंका पानी १० फीटसे ३० फीट तक नीचे है, कुछेक नमकदार रनके पास होनेके कारण गहिर कूपोंका पानी खारा और कम गहिरे कूपोंका पानी मीठा होता है। सन् १८८३ से राज्यके ९ स्कूलोमें ५७२ विद्यार्थी पढ़ते थे।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राधनपुर राज्यके ११५० वर्गमील क्षेत्रफलकेर कसवे और १५६ गावोंमें ९८१२९ मनुष्य थे; अर्थात् ८०५८८ हिन्दू, ११७५७ सुसलमान और ५७८४ अन्य। राधनपुरके राज्यसे लगभग६००००० एया मालगुजारी आती है। वहाँके सन्त्रावको अङ्गरेज महाराजकी ओरसे ११ तोपोंकी सलामी मिलती है। उतका सैनिक वल्लामग २५० सवार और ३६० पदलका है।

इतिहास—राधनपुरका राज्य वावी खानदानेक पठानके अधिकारमे हैं । वह पहिले चाघेळोंके अधिकारक समय छनवाडा कहळाता था, जो पीछे गुजरातके मुसळमानोंके अधीन फतहस्रों वळ्चीके अधिकारमे हुआ। कहा जाता है कि उसी खानदानेक राधनखाँके नामसे उसका राधनपुर नाम पडा।

पहला बावी १६ वीं सदीमें हुमायूंके साथ हिन्दुस्तानमें आया। १७ वीं सदीमें शाह जहाँके राज्यके समय वहादुरखां वावी थारङ्का फौजदार वनाया गया। उसका पुत्र शेरखाँ वावी जो गुजरात देशका जानकार था, शाहजादे मुराद वखसकी सहायता देनेके लिये गुजरातमें भेजा गया। उसके पुत्र जाफ़रखांने सन् १६९३ में राधनपुर, सामी, मुखपुर और तरवाड़ाकी फीजदारीको प्राप्त किया । वह सन् १७०४ में बीजापुरका और सन् १७०६ में पाटनका गर्वनर वनाया गया । उसका पुत्र खांजहां राजनपुर, पाटन, बाड़नगर, बीसनगर, बीजापुर खेराळ इत्यादिका गर्वनर हुआ । खांजहाँ के पुत्र कमाछ्रदीनखांने औरङ्गजेबके मरनेके पश्चात् अहमदाबादके सूबेको मुगलोंसे छीन लिया । उसीकी हुकूमतके समय उस खान्दानके शेरखां वाबीने जूनागढ़के राज्यपर अपना अधिकार कर लिया, जिसके वंशधर जूनागढ़के वर्तमान नवाब हैं । सन् १७५३ में रघुनाथराव पेशवा और दामाजी गायकवाड़ने अहमदाबादपर आक्रमण करके कमाछ्रदीनको परास्त किया । उस समय उन्होंने उसको राधनपुर, सामी, भुजापुर, पाटन; बीसनगर, बाड़नगर, बीजापुर; थराड और खेराळ्का जागीरदार बनाया । उसके पीछे दामाजीने कमाछ्रदीनके उत्तराधिकारियोंसे राधनपुर, सामी और भुजापुरको छोड़कर सब जागीरोंको छीन लिया । पीछे राधनपुर अङ्गरेजी गर्वनमेंटके अधीन हुआ । सन् १८१६ और १८२० की महामारीसे राधनपुर कसबेके लगभग आधे निवासी मर गये । सन् १८२२ में १७००० रुपया राधनपुरका राज्यकर मुकरर हुआ, जिसको अङ्गरेजी सरकारने सन् १८२५ में माफ कर दिया । इस समय नवाब महम्मद विसमिल्लाखां, जिनकी अवस्था ५० वर्षकी है, राधनपुरके नवाब हैं ।

### बीसनगर।

महसाना जंक्शनसे १३ मील पूर्वोत्तर बीसनगरका रेलवे स्टेशन है। बड़ोदा राज्यके काड़ी विभागमें सबिडबीजनका सदर स्थान बीसनगर एक कसबा है, जिसको ११ वीं या १३ वीं सदीमें विसलदेवने बसाया था।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बीसनगर कसबेमें २१३७६ मनुष्य थे; अर्थात् १८५३० हिन्दू, १६०६ मुसलमान, १२३८ जैन और २ पारसी ।

बीसनगर ६ प्रकारके नागर ब्राह्मणोमेंसे १ का प्रधान स्थान है, इसमेंसे बहुत नागर ब्राह्मण स्वामीनारायणकी सम्प्रदायके हे। स्वामी नारायण सन् १८२५ ई० के पीछे तक थे। गुजरात और काठियाबाड़ तथा बम्बईमें स्थान स्थान पर उनके मन्दिर बने हुए हैं।

#### बाडनगर।

बीसनगरसे ८ मीळ (महसाना जंक्शनसे २१ मीळ) पूर्वोत्तर वाडनगरका रेलवे स्टेशन है। बड़ोदा राज्यके काड़ी विभागमें बाडनगर एक पुराना कसवा है, जो एक समय बहुत प्रसिद्ध था।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वाडनगरमें १५९४१ मनुष्य थे; अर्थात् १४२७६ हिन्दू, १०३५ मुसलमान और ६३० जैन।

वाडनगरमें चन्द् दिलचस्प खण्डहर हैं । वहाँके हाटकेश्वर महादेवका मन्दिर दर्शनीय है। वाडनगर नागर ब्राह्मणोंका, जो गुजरात और काठियावाड़में माननीय हैं, प्रधान धर्म स्थान है।

### सिद्धपुर ।

महसाना जंक्शनसे १३ मील उत्तर ऊझाका रेलवे स्टेशन है। बढ़ोदा राज्यके काड़ी विभागमें ऊँझा एक कसवा है, जिसमें सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ११८८७ मनुष्य थे।

ऊंझासे ८ मीछ (अहमदानादसे ६४ मीछ) उत्तर और अजमेर शहरसे २४१ मीछ दक्षिण पश्चिम सिद्धपुराका रेछने स्टेशन है। वडोदाके राज्यके काडी विभागमें (२३ अंश, ५५ कछा, ३० विकछा उत्तर अक्षाश और ७२ अश, २६ कछा पूर्व देशान्तरमें) सरस्वती नामक नदीके किनारे पर सिद्धपुर एक पुराना कर्सवा और प्रसिद्ध तीर्थ है। उधीमें किपल-देवजीका जन्म हुआ था। उसको छोग मातृगया कहते हैं।

सन् १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिद्धपुर कसवेमें १६२२४ मनुष्य थे; अर्थात् १२०५३ हिन्दू, ३६६० मुसलमान, ५०० जैन ६ क्रस्तान और ५ पारसी ।

रेखने स्टेशनके पास बडोदाके महाराजकी धर्मशाला है। स्टेशनसे नै मील सिद्धपुर कसवा है। कसबेके पास सरस्वतीनदी बहती है, जो राजपूतानेमें आवू पहाड़ीसे निकल कर पालनपुर, राधनपुरके राज्य और बडोदा राज्येक पाटन साडिवीजन होकर १०० मीलसे अधिक दक्षिण-पश्चिम बहनेके पश्चान् कच्छके रनमें शिरती है। वह नदी कई मीलों तक पृथ्वीके गर्भमें बह करके राधनपुरके राज्यमे प्रवेश करनेके पहिले फिर प्रकट होजाती है। नदीमें सब जगह हिल जाने लायक पानी है। सिद्धपुरके पास नदीके किनारेपर पक्का घाट बना है। गर्मीके दिनोंमें नदीमें थोड़ा पानी बहता है। लोग पानी में बैठकर स्नान करते हैं। सिद्धपुरके पास सरस्वतीके किनारोंपर और उसके जलमें सैडकों डोड सर्प रहते हैं। वे न किसीसे डरते हैं और न किसीको काटते हैं। उनमसे कोई कोई स्नानके समय आदमीकी देहमें भी लग जाते है।

सिद्धपुरमें वहोदाके महाराजकी कचहरियां, पुलिस, स्कूल और अस्पताल हैं। वहाँ सदावर्त लगा है, धर्मशालाये वनी हैं और हजारों घर पंडे वसते है। रणलोड़जी इत्यादि देवताओं के वहुतसे मन्दिर है। वहाँ सरस्वती नदो, कर्महालय, गोविन्दराव तथा माधव-रावका मन्दिर और विंदुसर ये ४ स्थान प्रधान हैं,—सरस्वतीके किनारेसे थोड़ीही दूरपर कसवेमें क्रमहालयका खडहर है। वहाँ पश्चिमी भारतके प्रसिद्ध पुराने मन्दिरोंमेंसे एक क्रेश्चर महादेवका मन्दिर था, जिसको लगभग सन् १३०० ईस्वीमें अलाउदीनने तोड़ दिया। पंडे लोग कहते हैं कि उस समय सिरोहीके राजा शिवलिङ्गको अपनी राजधानीमें लेगये, वहाँ उनका नाम अरणेश्वर पड गया, जो वहाँ अब तक विद्यमान हैं। क्रमहालयमे अब केवेल उस मन्दिरका दृटा हुआ फाटक है। फाटकसे बाहर मुसलमानोंके अधिकारमें

डस समयका एक छोटा कुण्ड और कोठरीके समान दो तीन छोटे खाली मन्दिर हैं। कसबेके वाहर बिन्दुसरके मार्गमें एक मन्दिरमें गोविन्दराव और दूसरेमें माधवरावकी सुन्दर मूर्ति है।

सिद्धपुर कसबेसे १ मीछ दूर बिंदुसर है। वहाँ पहुँचनेसे पहिछेही एक स्थानपर एक ही पंक्तिमें शिखरदार ३ नये मिन्दर मिछते हैं, जिनमेंसे एक में शेषशायी भगवान, दूसरे में छक्ष्मीनारायण और तीसरे में राम, छक्ष्मण और सीता हैं। दूसरे स्थान में वह भक्क छवा छों के मिन्दर के निकट एक कोठरी में कर्दम ऋषि और देवहूती की छोटी मूर्ति है। तीसरे स्थान में बिन्दुसर के समीप झानवापी नामक छोटी बाव छी और छोटे मिन्दर में सिद्धेश्वर महादेव हैं। छगभग ४० फीट छन्या और इतनाही चौड़ा बिन्दुसर नामक छोटा पोखरा है। उसके चारों बग छों पर नीचे पत्थर की सीढ़ियाँ और उपर पत्थर के फर्श हैं और दिक्षण के किनारे के पास ३ छोटे मिन्दर हैं; जिन में से एक में महाप कर्दम और देवहूती, दूसरे में कपिछ मुनि और तीसरे में गया गदाधर जी हैं। बिन्दुसर के किनारे पर बहुतरे यात्री; जिनकी माता मरगई है, पिण्डदान करते हैं। बिन्दुसर के पास ही अल्पासरोवर नामक बहुत बड़ा ताला व है। उसके चारों बग छों पर पक्ष घाट बने हुए हैं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत—( वनपर्व, २५८ वॉ अध्याय) राजा युधिष्ठिरने कहा कि अव हमलोग मरु देशके उत्तम काम्यक वनमे जाकर विन्दुसर नामक तालाबके तटपर विहार करेंगे। उसके पश्चात् पाण्डव लोग काम्यक वनमें चले गये।

वामनपुराण-(३५ वाँ अध्याय) मातृ तीर्थमें जाकर स्नान करनेसे प्रजाकी वृद्धि होती है।

श्रीमद्भागवत—(पहिला स्कन्ध, तीसरा अध्याय) विष्णु भगवान्के २४ अवतार है—(१) सनत्कुमार; (२) वाराह, (३) यज्ञ; (४) हयम्राव, (५) नर नारायण; (६) कपिछदेव, (७) दत्तात्रेय, (८) ऋषभ, (९) पृथु, (१०) सत्त्य, (११) कच्छ, (१२) धन्वन्तार, (१३) हिनी, (१४) नृसिंह, (१५) वामन, (१६) परशुराम, (१७) व्यास, (१८) । सचन्द्र, (१९) ऋष्ण, (२०) नारद, (२१) हिरी, (२३) हंस; (२३) बुद्ध और (२४) कल्की ।

(तीसरा स्कन्ध, २१ वॉ अध्याय) ब्रह्माजीने कर्दम ऋषिसे कहा कि तुम सृष्टि रचो । ऋषिने सत्युगमें सरस्वती नदीके किनारे पर जाकर विवाहके हेतु हजार वर्षतक तप किया । भगवान्ने प्रकट होकर कहा कि हे महर्षि ! ब्रह्माका पुत्र मतु ब्रह्मावर्तमें बसकर सातों द्वीपोंका राज्य करता है । वह परसोंके दिन यहां आकर तुमको अपनी पुत्री देजायगा। में तुम्हारे घर जन्म हुँगा । भगवान्के कहे हुए दिनमें राजा मतु अपनी पत्नी तथा पुत्रीके साथ रथमें बैठे हुए विन्दुसरके पास कर्दम सुनिके आश्रममें आये । भगवान्ने कर्दम प्रिष्के वरदान देनेके समय दथा करके अश्राविन्दु गिराये थे; । उसी दिनसे उस स्थानका नाम विन्दु-

सर होगया था। (२२ वाँ अध्याय) राजा मनु और उनकी पत्नी इतिह्याने अपनी पुत्री देवहूतीको महर्षि कर्दमको समर्पण कर दिया। (२३ वाँ अध्याय) कर्दमने अपने विहार करनेके छिये योग वछसे इच्छानुसार भूमण्डलमें भ्रमण करनेवाला एक उत्तम विमान प्रकट किया। देवहूतीने पितकी आज्ञासे सरस्वतीके शिवसरोवर्रमें स्नान किया। सरोवरसे १००० कन्या निकलकर देवहूतीकी दासी वनीं। महा योगी कर्दमजी अपनी भार्याके सिहत विमानमें वैठ सम्पूर्ण भूमण्डलमें भ्रमण करके अपने आश्रममें आये। देवहूतीसे ९ कन्या उत्पन्न हुई। (२४ वाँ अध्याय) कुछ दिनोंके पश्चात् देवहूतीके गर्मसे भगवान् कपिलजीने जन्म लिया। कर्दमजीने ब्रह्माजीकी आज्ञानुसार मरीचि आदि मुनीधरोंको अपनी नवो कन्या देदीं। उसके पीछे वह कपिलदेवजीकी प्रदक्षिणा करके वहाँसे चले गये। (२५ वाँ अध्याय) कपिलदेवजीने विन्दुसरोवरपर वसकर अपनी माताको ज्ञान उत्तदेश दिया। (३३ वाँ अध्याय) वह देवहूर्तीको आत्मगति दिखाकर उनसे आज्ञा ले वहाँसे ईशान कोणकी ओर (गङ्गासागर) में चले गये। वहाँ समुद्रने उनको रहनेका स्थान दिया। अव तक कपिलदेवजी त्रिलोककी शान्तिके निमित्त योग धारण करके उसी स्थानपर विराजते हैं। देवहूर्ती सरस्वतीके तीरपर वास करने लगी और थोडेही कालमें अनन्य गतिको पहुँच गई। वह आश्रम सिद्धपद (सिद्धपुर) नामसे विल्यात हो गया।

पद्मपुराण—( उत्तर ख़ण्ड, १४६ वाँ अध्याय ) रुद्रमहालय तीर्थ साक्षात् महादेवजीका रचा हुआ केदार तीर्थके तुल्य है। वहाँ श्राद्ध करनेसे पितर गण रुद्र लोकमें चले जाते हैं। वहाँ स्नान करनेसे मुक्ति हो जाती है। कार्त्तिक अथवा वैशाखकी पूर्णमासीको उस तीर्थमें जानेसे फिर संसारमें जन्म नहीं होता है।

#### पालनपुर्।

तिद्धपुरसे १९ मीछ (अहमदाबादसे ८३ मीछ ) उत्तर पाछनपुरका रेखवे स्टेशन है।
-वम्बई हातेके पाछनपुर एजेंसीमें देशी राज्यकी राजधानी और पाछनपुर एजेसीका सदर
-स्थान पाछनपुर है।

सन् १८९१ की मतुष्य-गणनांक समय पालनपुर कसवेमें २१०९२ मतुष्य थे, अर्थात २०१२३ हिन्दू; ७९९३ मुसलमान, २९३५ जैन, २५ पारसी, १२ क्रस्तान और ४ यहूदी ।

पालनपुर कसवा ३ मील लम्बी दीवारसे, जो १० फीटसे २० फीट तक ऊँची और ६ फीट मोटी है, घरा हुआ है। जैनपुरा और ताजपुर नामकी दो शहरतिलयाँ हैं। कसवेके मकानोंमें चन्द मकान अच्छे हैं। प्रधान सड़कपर रातमे लालटेनोंकी रोशनी होती है। इनके अतिरिक्त पालनपुरमें पालनपुरके नव्यावका महल, पोलिटिकल एजेंटकी कोठी, बङ्गला स्कूल, लायबेरी, अस्पताल और पोष्टआफिस है। पालनपुर कसवेसे पश्चिम कुछ उत्तर १७ मीलकी रेलवे शाखा डीसा छावनीको गई है।

पालनपुरका राज्य—पालनपुर पोलिटिकल एजेंसीमें १३ राज्य हैं, जिनमेंसे पालनपुर और राधनपुर पहिले दरजेके राज्य और दूसरे ११ बहुत छोटे राज्य हैं। पालनपुर सबसे बहा राज्य है। उसके उत्तरें सिरोहीका राज्य और मारवाड़का सबिद्योजन; पूर्व सिरोही और एक दूसरा राज्य तथा अर्बलीका सिलासला, दक्षिण बड़ादेका राज्य और पश्चिम पालनपुर एजेंसीके राज्य हैं।

राज्यके उत्तरी भागमें सघन वनोंके साथ पहाड़ियाँ हैं। पूर्व और दक्षिणकी नीची ऊँची काळी भूमि उपजाऊ है; उसमें वर्षमें तीन फिसल होती हैं। पश्चिमोत्तर समतल मैदान है, जिसमें साधारण तरहसे सालमें एक फिसल होती है। पहाड़ियोंपर अच्छे चरागांह हैं। गाँव, जो साधारण प्रकारसे गरीब हैं, दूर दूर पर बसे हैं। उस राज्यमें बनास और सरस्वती नदी बहती है। बोखारकी बीमारी बहुत होती ह। ऊँख, गेहूँ, धान इत्यादि फिसल होती हैं। अहमदाबादसे पालनपुरके राज्यसे होकर अजमेर, दिल्ली और आगराको सड़क गई है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय पाळनपुर राज्यके ३१५० वर्गमील क्षेत्रफलके १ कसने और ४५१ गॉवामें २३४४०२ मनुष्ये थे; अर्थात् १९३३१७ हिन्दू, १७२५६ मुसलमान और १३८२९ दूसरे।

'पालनपुर राज्यसे लगभग ५०००० रुपया मालगुजारी आती है, जिसमेंसे ४३७५० रुपया बड़ोदाके महाराजको 'कर' दिया जाता है। वहाँके नवाबको अङ्गरेजी गवर्नमेण्टकी ओरसे ११ तोपोंकी सलामी भिलती है। उनके पास लगभग ३०० सवार और ७०० पैदल सेना है।

इतिहास—पालनपुरके नवाव लोहानी अफगान है। कहा जाता है कि दिल्लीके हुमायूँके राज्यके समय लोहानी लोग विहारपर अधिकार रखते थे। सन् १५९७ में अकवरने उनके प्रधान गजनीखां को दीवानकी पदवी देकर लाहीरका सूबेदार बनाया। सन् १६८२ में ऑरक्जवने गजनीखां के वंशजको पालनपुर, डीसा इत्यादि दे दिये। सन् १६९८ में मारवा-इके राठीर राजपूतोंने उसके उत्तराधिकारीसे सब देश छीनकर उसको पालनपुर छोड़ दिया। उस समयसे वे लोग पालनपुरमें रहने लो। सन् १७५० में दीवान बहादुरखांन पालनपुरके शहर पनाहको बनत्राया। सन् १८१२ में पालनपुरके फीरोजखांको उनके अधीनके एक आदमीने मारहाला। उस समय फीरोजखांके पुत्र फतहखांने अङ्गरेजी गवर्नमंदसे सहायता मांगी। सन् १८१३ में अङ्गरेजी सरकारने अपनी सेना भेजकर फतहखांको पालनपुरका प्रधान बना दिया। सन् १८१७ में अङ्गरेजीने आक्रमण करके पालनपुरको ले लिया। उसके पश्चात् पालनपुरके प्रधान उनके अधीन हुए। इस समय दीवान सर शेरमहम्मदखां,जिनकी अवस्था लगभग ४० वर्षकी है, पालनपुरके नवान है।

## आबू पहाड़े।

पालनपुरके रेलवे स्टेशनसे १३ मील पूर्वोत्तर सरोत्राका रेलवे स्टेशन है, जिससे पूर्वोत्तर बम्बई हाना छूट कर राजपूताना प्रदेश मिल जाता है। सरोत्रासे १९ मील और पालनपुरके रेलवे स्टेशनसे ३२ मील पूर्वोत्तर राजपूताना प्रदेशमें आवूरोडका रेलवे स्टेशन है।

राजपूतानेकी दक्षिणी सीमाके पास राजपूतानेके सिरोहीके राज्यमें आयू नामक प्रसिद्ध पहाड है। वह पहाड अर्बुदगिरिका, जिसको अव अर्वली कहते हैं, एक भाग है, किन्तु अर्बलीके सिलसिलेसे आयू पहाड एक तङ्ग घाटी द्वारा अलग होगया है। उस घाटीसे होकर पश्चिमी वनास नदी बहती है। आयू पहाड़ पर बहुतसे जैन यात्री और हिन्दू यात्री जाते हैं।

आवृका शिर लगभग १४ मील लम्बा और २ मीलसे ४ मील तक चौड़ा है। उस पर स्थान स्थानमें चोटियाँ हैं। उसका प्लेटू अर्थात् ऊपरका मैदान नीचेके मदानसे लगभग ३००० फीट और समुद्रके जलसे ४००० फीट ऊचा है। आवृक्ते उत्तर भागका शिखर, जो उसके सब शिखरोंसे बुलन्द है, समुद्रके जलसे ५६५० फीट ऊँचा है।

आवृरोडके रेलवे स्टेशनसे आवू पहाडके पूर्व वगलके पास तक १६३ मील पर्यंत चढ़ाईकी सुन्दर सड़क है। रेलवे स्टेशनसे पांच छः मील तक हलके पिर्येकी गाडीका और उससे आगे पहाडके शिर तक छोटे घोडेका मार्ग है। तांगाभी पहाडके शिर तक जा सकता है।

आवू पहाडपर गर्मीके समय गवर्नर जनरलके राजपूतानेके एजेंट और अन्य यूरोपियन तथा देशी अमिर लोग रहते हैं। वहाँ तंदुकस्तीके लिये यूरोपियन सेना रक्खी जाती
हैं। आवूकी नेवके पास और उसके ढाल वगलों पर मनोहर सघन जङ्गल हैं, जिनमें स्थान
स्थानपर बांसके जङ्गल लगे हैं। जङ्गलोंमें माल बहुत रहते है, वाघ कभी कभी देखनेमें आते
हैं।वहाँ औसतमें सालाना वर्षा लगमगण्डिच्च होती है। वर्षा कालमें निदयों और झरनोका
पानी बढ़ जानेसे तथा हरे भरे जङ्गलोंसे आवूकी शोभा बहुत बढ जाती है। प्रायः
सम्पूर्ण घाटियोंमें २० या ३० फीट कूप खननेसे अच्ला पानी मिल जाता है। जाडेके
समयमें आवू पर बहुत कम लोग रहते हैं। सरकारी अफलरों तथा दर्शकोंके लिये आवू
पर लगभग ५० बॅगले बने हैं। फीजी छावनीमें लगभग २०० सैनिक रह सकते हैं। उस
पहाड़ पर गर्मीके समयमें लगभग ४५०० और दूसरे समयमें लगभग ३५०० आदमी रहते
हैं। आवूकी कन्दराओंमें बहुतसे साधु निवास करते हैं। आवूकी पीठपर गाडीकी सडक
बहुत कम हैं, किन्तु घोड़े और पैदलके सुन्दर मार्ग हैं

आयूके प्रेट्से दक्षिण-पश्चिमके वगलके पास वारक अर्थात् सैनिक गृह. लारस स्कूल, अङ्गरेजी गिर्जा, रेजीडेन्सी, क्रब, बाजार इत्यादि हैं। लगभग है मील लम्बी "नखी तालाव" नामक एक सुन्दर झील है, जिसको लोग नैला तालाव भी कहते हैं। उसके चन्द छोटे टापुओंपर बुक्ष लग गये हैं। उसमें सर्वदा झरनोंका पानी गिरता है। हालमें पानी अधिक रहनेके लिये झीलके पश्चिम किनारेके पास एक बॉध बनाया गया है। झीलके पूर्वके किनारेके पास पानीकी गहराई कम है; किन्तु अन्य भागोंमें पानी गहरा ह। उसकी औसत गहराई २० से ३० फीट तक है; किन्तु बॉधकी ओर झीलके मध्य भागमें लगभग १०० फीट गहरा पानी है। उस देशके लोग कहते हैं कि देवताओंने महिषासुरके भयसे भाग कर अपने छिपनेके लिये अपने नैल अर्थात नखोंसे खोदकर इस झीलको बनाया था, इसी लिये इसका नाम नैला तथा नखी तालाव पड़ा है। नखी झीलके किनारेपर खानगी मकान बने हुए हैं।

झिलकी दक्षिण रामकुण्ड नामक चोटी ४३५४ फीट और उत्तर अम्बादेवी चोटी ४७२० फीट, चर्च चोटी ३८४९ फीट, रेजीडेंसी चोटी ३९३० फीट, केका पहाड़ ४६०० फीट, देवली पहाड़ी ४३३५ फीट, विमली चोटी ४५४२ फीट, फिटपरेप ४५७२ फीट, अचलगढ़ चोटी ४६८८ फीट, नैरा चोटी ४६८६ फीट, झाका चोटी ५१९६ फीट और नगरातालाव चोटी ४९३३ फीट समुद्रके जलसे ऊँची है।

आवृके जैन मन्दिर—आवृके सिविछ स्टेशनसे छगभग १ मीछ उत्तर पहाड़के ऊपर देवछवाडेमें आवृके प्रसिद्ध जैन मन्दिर है। मन्दिरोंके चारों ओर पर्वतकी चोटियाँ हैं। वहाँ प मन्दिर हैं, जिनमेंसे एक विमछशाहका और दूसरा वास्तुपाछ और तेजपाछका बनवाया हुआ है। वे दोनों मन्दिर भारत-वर्षके सब जैन मन्दिरोंसे अधिक सुन्दर हैं। मध्यमें जैन छोगोंके पिहछे तीर्थकर ऋषभनाथ अर्थात आदिनाथका चौमुख नामक तीन मिखछा मन्दिर है। उस मन्दिरमें चारों ओर ४ दरवाजे हैं। मन्दिरके मध्यमें ऋषभनाथकी चौमुख अर्थात चार मुखवाछी प्रतिमा है। मन्दिरके पश्चिम बगछमें दोहरी और तीन बगछोंमें एकहरी मंडप अर्थात् जगमोहन है। चौमुख मन्दिरके उत्तर ओर एक ऊँचे चवृतरेपर दूसरा बड़ा मन्दिर; चौमुखसे दक्षिण-पूर्व ऊँची दीवारसे घेरा हुआ आदिनाथका एक विनदर और चौमुखसे पश्चिम विमछशाहका और वास्तुपाछ तथा तेजपाछके ये दोनों मन्दिर है।

विमलशाहक मन्दिरमें जैनोंके तिर्थकर आदिनाथ और उसके उत्तर वास्तुपाल और तेजपाल नामक दोनों भाइयोंके मन्दिरमें जैन लोगोंके 3२ वें तीर्थकर नेमीनाथकी प्रतिमा है। वहाँके शिलालेखोंसे विदित होता है कि विमलशाहका मन्दिर संवत् १०८८ (सन् १०३१ ई०) में बना और संवत् १३७९ (सन् १३२२ ई०) में मरम्मत किया गया और वास्तुपाल, तेजपालका मन्दिर सन् ११९७ और सन् १२४७ ईस्वीके बीचमें बना था। दोनो मन्दिर सैकड़ों मीलसे मार्जुल अर्थात् संगमर्भर लाकर पहाइपर बनाय गये। उनमें वारीक नकाशीका काम है और पत्थर काट कर विचित्र फूल पत्ते निकाले गये हैं। किसी किसीका मत्त है कि आगरेके ताजमहलको छोड़ कर भारतवर्षमें कोई ऐसी इमारत नहीं है।

एक ऑगनम, जिसकी लम्बाई १४० फीट और चौड़ाई ९० फीट है, आदिनाथफा मिन्द्र है। ऑगनके चारों वगलों भे ५५ छोटी कोठिरयों हैं। प्रित कोठिरमें जैन देवताकी प्रतिमा पल्थी मारकर बैठी हुई है। कोठिरयों के आगे छोटे खंभे लगे हुए ओसारे हैं। वह मिन्द्र जैन मिन्द्रों के मामूर्छी ढाचेका है, उसमें केवल एक द्वार है। मिन्द्रमें आदिनाथकी पीतलकी प्रतिमा पल्थी मारकर बैठी है। मिन्द्रके आगे आंगनमे ४८ स्तम्भोंका मण्डप है, जिसके ऊपर मध्यमें एक गुम्बज बना हुआ है। एक मुख्वा मण्डपमें, जिसका अगवास द्रवाजेकी ओर है, सफेद मार्वुलके लगभग ४ फीट ऊँचे ९ हाथी हैं। प्रत्येक हाथीपर हैं।देमें एक पुरुप और एक पीलवानकी प्रतिमा बनी हुई हैं। उनमेंसे कई एक दूट गई हैं। यह ठाट विमलशाह और उनके वंशके लोगोंके मिन्द्रमें जानेका बना हुआ है, अर्थात् हाथियोपर विमलशाह और उनके वंशके लोगोंकी प्रतिमा हैं। विमलशाहकी प्रतिमाको मुसलमानोंने तोड़ दिया था। उनकी वर्त्तमान प्रतिमा चिकनी मिट्टीकी वनी है।

विमलशाहक मन्दिरके उत्तर वगलमें जैनोके २२ वें तीर्थकर नेमीनाथका मन्दिर है, जिसको अनिहल पाटनके पोरवाल विनयाँ वास्तुपाल और तजपालने, जो गुजरातके वर्षेला राजाके दीवान थे, वनवाया था। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस मन्दिरके वननेमें १ करोड़ ८० लाख रुपया खर्च पड़ा। उसके अलावे उस जगहके, जिसपर मन्दिर वना है, भरती करनेमें ५६ लाख रुपया अलग खर्च हुआ था। वह मन्दिर सुन्दरता और कारीगरीमें वहुत उत्तम है। उसमें कई एक संस्कृत लेल हैं। हे आंगनमें मन्दिर है। आंगनके चारो वगलोंमें वहुत सी छोटी कोठिरयाँ वनी हुई हैं, जिनमे जैन मूर्तियाँ वठी है। कोठिरयाक दरवाजेके ऊपर उनकी वनावटके विषयमें ४६ लेल हैं, जिनमें सवत १२८७ (सन् १२३०) से संवत् १२९३ (सन् १२३६ ई०) तक देख पडता है। उस मन्दिरमें उत्तम सङ्गतरासीके १० हाथियोंका ठाट है। हाथियोंके सवारोंको कोई राजा ले गया था। प्रति हाथिके पीछे एक ताक है। उन ताकोंमें वास्तुपाल, तेजपाल और उनके चचा तथा उन लोगोंके पार्यवारके अन्य लोगोंकी प्रतिमा वनी हुई हैं।

अचलगढ़—देवलवाड़ासे ४ मील आगे विरया गाँवके पास एक वड़ला है । दिहनेके मार्गिसे वस जगहसे १ मील दूर जानेपर एक घरेके भीतर अचलेश्वर महादेवका सुन्दर मिलता है। वसके दक्षिण आग्निकुण्ड नामक सरीवर है, जिसके किनारेपर एक पमारकी मार्नुलकी सुन्दर प्रतिमा बनी हुई है, जिसके हाथमें धनुष बना है। वसके पास पत्थरके ३ मैंसे हैं। मन्दिरसे दक्षिण—पूर्व एक दूसरा सुन्दर मन्दिर है। वहाँके सब मन्दिर पहाड़ी-पर चढ़नेके समय दूरहीसे देख पढते हैं। वहाँ हिन्दू यात्री बहुत जाते हैं। अचलेश्वर महादेवके मन्दिरले पास एक संन्यासीके मठमें राणा समरसिंह प्रशस्ति, जिसको संवत् १३४३ (सन् १३८५ ईस्वी) में चित्तीरगढ़के वेदशम्भी नामक नागर ब्राह्मणने स्त्रींकवद्ध संस्कृतमें बनाया था, पत्थरपर खोदी हुई है। उसमें बप्पारावलसे ले करके राणा समरसिंह तकके चित्तीरके राजाओंका वर्णन है और लिखा है कि राणा समरसिंहने अचलेश्वरको स्थापित किया तथा भावशंकर तपस्वीकी आज्ञासे उनके पुराने मठका जीणोंद्धार करवा दिया राणा

समरसिंह सन् ११९३ ईस्वीमें अपने शाले पृथ्वीराजके साथ महन्मदगोरीके संप्राममें मारे गये थे (प्रथम खण्डके चित्तीरमें देखिये)।

मन्दिर और स्थान—आवू पहाड़के बगलोंपर तथा उसके चारोंओरके मैदानोभे बहुतसे मन्दिर और स्थान हैं, उनमेसे चन्द सुन्दर हैं। पहाड़के दक्षिण-पूर्वके ढाळ्पर ५०० फीट् नीचे अङ्गरेजी गिरजासे ३ मील दूर गौमुखके पास एक सुन्दर मन्दिर है। मन्दिरके आगे एक पीतलकी प्रतिमा बनी हुई है।

सिविल स्टेशनसे ५ मीळ दूर गौमुखसे पश्चिम पहाड़के दक्षिण बगलपर गौतमका मन्दिर है।

सिविछ स्टेशनसे १४ मीछ दूर पहाड़के दक्षिण-पूर्वके पादमूछके पास एक देवमन्दिर है। आबूरोडके रेछवे स्टेशनसे सुगमतासे आदमी वहाँ जा सकते हैं।

पहाड़ेस दक्षिण-पश्चिमके मैदानमें अनन्दाके डाक बॅगलेसे २ मील दक्षिण देवा-क्नना स्थान है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—महाभारत—(वनपर्व, ८२ वाँ अध्याय) तीर्थके यात्रियोको उचित है कि चर्मण्वती अर्थात चम्बल नदीर्मे स्तान करनेके उपरान्त हिमाचलके पुत्र अर्बुदािगरि जाय। वहाँ पूर्व समयमें पृथ्वीमें छेद था। उसी जगह तीनों लोकोमें विख्यात विशष्ट मुनिका आश्रम है, वहाँ एक रात निवास करनेसे हजार गोदानका फल और वहाँके पिंग-तीर्थके स्पर्श करनेसे सौ गोदानका फल मिलता है।

## सिरोही।

आवूरोडके रेळवे स्टेशनसे २८ मीळ उत्तर और नानक रेळवे स्टेशनसे लगभग १६ मीळ पश्चिम ( २४ अंश, ५३ कळा, १२ विकळा उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ५४ कळा, २८ विकळा पूर्व देशान्तरमें ) राजपूतानाके सिरोही राज्यकी राजधानी सिरोही नामक छोटा कसवा है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सिरोही कसबेमें ५३९९ मनुष्य थे; अर्थात् ५१२९ हिन्दू और ५७० मुसलमान ।

सिरोहीमें वहाँके महारावका महल, एक अस्पताल, एक जेलखाना और शरणेश्वर शिवका मन्दिर है। वहाँ तलवार, वर्ली, छुरी, इत्यादि हथियार सुन्दर्र बनते हैं।

सिरोहीका राज्य—राजपूताना एजेंसीमे सिरोही एक देशी राज्य है। उसके उत्तर जोधपुरका राज्य, पूर्व उदयपुरका राज्य; दक्षिण पालनपुर और माहीकण्ठाके इडर और दन्ताका राज्य और पश्चिम जोधपुरका राज्य है। उस देशमे चट्टान और पहाड़ियाँ बहुत हैं, इस लिये वह राज्य बहुत दुकड़ोंमें बट गया है। उस राज्यके आयू पहाड़की सबसे ऊंची चोटी समुद्रके जलसे ५६५० फीट ऊंची है। अर्बली पहाड़से वह राज्य दो भागोंमें विभक्त हुआ है। पश्चिमी भाग दूसरे मागोंसे अधिक मैदान और लेतीके लायक है। राज्यकी प्रधान फिसल गेहूँ और जब है; किन्तु चना; मिल्लेट और तेलहन अर्थात् तेलके बीजमी होते हैं। राज्यमें केवल पश्चिमी बनास नदी है, जिसकी धारा गर्मी आरम्भ होनेके समय बहनेसे र

वन्द होजाती है, किन्तु स्थान स्थानमें नदीके गहरे स्थानमें पानी रह जाता ह । कूपेंका पानी राज्यके पूर्वोत्तरके भागमें ५० फीटसे १०० फीट तक नीचे; पश्चिमोत्तरके भागमें ७० फीटसे ९० फीट तक नीचे और पश्चिमी भागमें ६० फीटसे ७० फीट तक नीचे हैं । सिरोही कसने और उसके पड़ोसके कृपोमें खारा पानी है । पहाडियों और वनोंमें बाघ वहुत है, जो बहुत मनेसियोंको मार डालते हैं । भाल, हरिन और तेंदुएभी हैं । सिरोहीके राज्यसे १७५००० रुपया मालगुजारी आती है । राज्यका फौजी वल २ तोप, लगभग १०० सवार और ५९० पैदलका है । वहाँके महाराव अङ्गरेजी सरकारकी ओरसे १५ तोपोंकी मलामी पाते हैं । अब उस राज्यके कुछ लोग पढ़नेमें मन लगाते हैं ।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सिरोहीके राज्यके ३०२० वर्गमील क्षेत्रफलमे १ कसवा, ३६५ गाँव, ३०५३२ मकान और १४२९०३ मनुष्य थे, अर्थात् १२३६३३ हिन्दू, १६१३७ जैन, २९३५ मुसलमान, १७९ क्रस्तान और १९ अन्य । हिन्दुओं मे १७३१७ विनया, १३४६६ राजपूत, १३२८८ ब्राह्मण और वाकीमें अन्य जातियोके लोग थे। राज्यके उत्तरके भागमें मीना और दक्षिण भागमें भील बहुत हैं, जिनमेंसे बहुत लोग चोरीका पेशां करते हैं।

इतिहास—वर्त्तमान सिरोही नरेश दिल्लीके महाराज पृथ्वीराजके वंगज देवराजके वगधर चौहान राजपूत है। अति पूर्व समयमें सिरोहीमें भील लोग वसते थे। वहाँ राजपूतोंमें प्रथम गिहलोट राजपूत और उसके थोड़ेही दिन पीछे पमार राजपूत आये। पमारोंकी राजधानी चन्द्रवर्ता थी, जिसके खण्डहरोंकी देखेनसे जान पड़ता है कि एक समय यह वड़ा शहर था। पमारोंके उत्तराधिकारी चौहान हुए, जो लगभग ११५२ ईस्वीसें उस देशमें वसे थे। उन्होंने वहुत वर्षें। तक वड़ी लड़ाई करके पमारोंके राज्यपर अपना अधिकार किया। अन्तमें जब पमार लोग आवू पहाड पर भाग गये तब देवराज चौहानने उनके पास खबर मेजी कि तुम लोग अपनी १२ लड़िकयां चौहानोक़ों, देकर इनसे मित्रता कर लो। उसकी वातपर विश्वास करके प्रायः सब पमार राजपूत १२ लड़िकयोंको लेकर सिरोहीकी दक्षिणी सीमाके पास भदेली गांवमें आये। उस समय चौहानोंने उन पर आक्रमण करके वहुतेरोंको मार डाला और आवूकों अपने अधिकारमें कर लिया। अब तक पमारोंकी किलावंन्दियोंके खण्डहर आवू, पर विद्यामान हैं।

सन् १८५७ के बलवेके समय सिरोहीके महाराव शिवसिंहने अङ्गरेजी सरकारकी सिहायता की, उसकी कृतज्ञतामें अङ्गरेज महाराजने उनका आधा कर' छोड़ दिया, अर्ब वहाँके महारावको केवल ६८८० रुपया कर देना पड़ता है। सन् १८४५ मे सिरोहीके महारावने अङ्गरेजी सरकारको आवू पहाड़ पर उसके चन्द टुकड़े दे दिये, जिनपर अङ्गरेजी अफसर गर्माके दिनोंमें रहते हैं। वर्तमान सिरोही नरेश महाराव केशरीसिंहजी दहादुर छगभग ३३ वर्षकी अवस्थाके चौहान राजपूत हैं।

आबूरोडके रेखवे स्टेशनसे १९० मील अजमेर, २०८ मील किसनगढ़, २३९ मील किस गढ़, २०१ मील किस गढ़, २०१ मील क्यापुर, २३० मील बाँदीकुई जंक्शन, ३९१ मील भरतपुर, ४२५ मील शागरा किलाका स्टेशन, ४४१ मील तुण्डका जंक्शन, ४९८ मील इटावा, ५८५ मील कानपुर, ५०४ मील इलाहाबाद, ५९८ मील नयनी जंक्शन, ५५५ मील विध्याचल, ५६० मील मिर्जापुर, ५९९ मील मुगलसराय जंक्शन, ८५७ मील वक्सर और ८८७ मील विद्याका रेलवे स्टेशन है। मैं विद्याके स्टेशनपर रेलगाड़ीसे उतरकर स्टेशनसे १२ मील उत्तर अपने घर चरजपुरा चला आया ॥

साधुचरणप्रसाद,

#### भारत-भूमण चौथाखण्ड समाप्त।



पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

खेमराज श्रीकृष्णदास, "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम् वेस-बम्बई.

<sup>\*</sup> अब प्रन्यकर्ता वाबू साधुचरणप्रसाद, जिनका वय (सन् १९०३ ईस्वीमें) ५१ वर्षका है, अपने
गृहके कायोंको छोड़कर काशीमें रहते हैं।